

परमञ्जूत-प्रभावक श्रीमद् राजवन्त्र जैन शास्त्रमाला प्रवचनसारः

> PARAMA-ŚRUTA-PRABHÄVAKA ŚRĪMAD RĀJACHANDRA JAINA S'ĀSTRAMĀLĀ PRAVACANASĀRA

#### **Brimad**

# Rājachandra Jama Śāstramālā

## SRĪ KUNDAKUNDĀCĀRYA'S

# **PRAVACANASĀRA**

(PAVAYAŅASĀRA)

A Pro-Canonical Text of the Jamas

The Prakrit Text critically edited with the Sanskrit Commentaries of Amriacandra and Jayasena and a Hinds Commentary of Pāside Hemaraja, with an English Translation of the Text, a topical Index and the Text with various readings, and with an exhaustive essay on the Life, Date and Works of Kundakunda and on the Linguistic and Philosophical aspects of Pravacanasāra

BY

A. N. UPADHYE, M A., D Litt. Retd Professor of Ardhamāgadhi

Rayaram College, Kolhapur

PUBLISHED BY

SHRI RAOJIBHAI CHHAGANBHAI DESAI
For the Parama-Sruta-Prabhāvaka Srimad Rējachandra Jaina Sāstramējā

Shrimad Rajachandra Ashrama, Station AGAS Post Boria, Via Anand, W Rly

1964

''अज्झयणमेव झाणं पंचेदियणिग्गहं कसायं पि ।

--- रयणसारे, ९५

तो पंचमयाले पवयणसारब्भासमेव कुज्जाहो ॥"

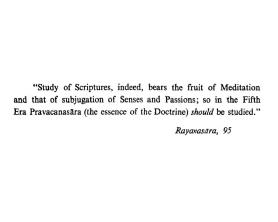

### श्रीमद् राजचन्त्र जैन शास्त्रमाला



श्रीपरमात्मने नमः

# श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचितः

# प्रवचनसार:

(पवयणसार)

++++++++

तत्त्वदीपिका-तात्पर्यवृत्ति-हिन्दीबालबोधिनीमाषा-वैतिटीकात्रयोपेत: । 'कोन्द्दापुर' नगरान्तर्गत 'राजाराम कॉलेज' नाम्नि महाविद्यालये निवृत्त-ऋर्धमागधीभाषाच्यापकेन

# उपाध्यायोपाह्व-नेमिनाथतनय-आदिनाथेन

श्रीमत्कुन्दकुन्दचार्यतत्प्रणीतग्रन्थविस्तृतविमर्शकारिण्या प्रस्तावनया सटिप्पणीकाङ्ग्लानुवादेन विषयसूच्या पाठान्तरादि-

भिश्चालंकृत: संशोधितश्च ।

तृतीयावृत्तिः ]

[ प्रतय: १०००

अगासस्य

श्रीपरमश्रुतप्रभावक श्रीमद्-राजचन्द्र-जैनशास्त्रमाला श्रीमद्-राजचन्द्र-आश्रम-अगास-स्वत्वाधिकारिमिः श्रीमद् रावजीभाई देसाई, इत्येतैः प्राकार्यं नीतः ।

श्रीबीरनिर्वाण संबत् २४९१ मृत्यं इ. १५.

विकम संवत् २०२१ प्रकाशक--रावजीभाई क्रगमभाई नेसाई
वाँठ क्रवस्थापक,
वरसभूतप्रभावक श्लीमब् राजवन्त्र वेन शास्त्रवाका
श्लीमब् राजवन्त्र आपम, स्टेशन श्लास, पोस्ट-वोरीजा.
क्राया जामंव (गुकरास)

[प्रयमावृत्ति—बीरिनि० सं० २४३८; वि० सं० १९६८] [बुपारित द्वितीय आवृत्ति, सने १९३५] [सुपारित तृतीय आवृत्ति—बीर नि० सं २४९१, सने १९६४]

- सर्व हक्क प्रकाशकके स्वाधीन -

मुद्रक---

- १) जयन्ती बलाल, बसन्त प्रिटिंग प्रेस धी काँटा रोड, अहमदबाद
- २) अंग्रेजी अंश बारवा प्रेस, कार स्ट्रीट, संगळूर.

### CONTENTS

11\*-18\*

19\*-20\* 21\* 22\*

23\*-26\*

इस युगके महान् तस्ववेत्ता श्रीमव् राजवन्त्र

प्रथम आवृत्ति-प्रस्तावना ... द्वितीय आवृत्ति-प्रकाशक का निवेदन ... तृतीय आवृत्ति-प्रकाशक का निवेदन ...

Preface (Second Edition)

| Editor's Prefa                                                                                 | ce (Third                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Edition)                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                      | 27*-28*                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dedication                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                      | 29                                                      |
| Introduction                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                      | 1-120                                                   |
| 1. Srī Kund                                                                                    | akundācā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rya.                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                      | 1-10                                                    |
| A gener<br>Kundak<br>cussed<br>as a na<br>Autobio<br>of K. —                                   | al appreciate unda — Va — Elācārya me of K. graphical re-Another towo tradition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ion of Kund<br>kragrīva as<br>as a name<br>discussed.—<br>elics of Kund<br>raditional stories.                                                        | a nam<br>of K. d<br>Conclus<br>lakunda.<br>tory abo                                 | ne of Kunscussed. —<br>non about<br>— Traditiout K. — S                                                               | ndakunda  Grdhrapid his names onal biogra  Grutiny of                                | dis-<br>ccha<br>s —<br>aphy<br>the                      |
| <ol><li>Kundakun</li></ol>                                                                     | nda's Dat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e.                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                      | 10-23                                                   |
| kunda. – Pathak kishore's Kundak: kunda : authors! a conter author o and epig concluss Domicik | Date proposed propose | ne problem posed by Pt. poposed by the date periority to So a of Bhadra handāgamat Sivakumāra Later limit fi dences. — Th t dialect as a light of the | Prom. Prof. C A survetā. and bāhu dis ikā disc discusse or the da ie two n evidence | Date prochakravart nmary of Diga diviscussed.— Leussed.— Leussed.— Kunda suggeste limits and per for the description. | oposed by the fact sion. — Kun Kundakun Kundakund dakunda as ed from lite I the pose | Dr. ngal- s. — nda- da's da as da the state trary suble |
| mațīkā.<br>bhattı. –<br>bhattı. –<br>on Ten<br>pāhuḍa.                                         | unda as t<br>- Mūlācāra<br>- Sudabhatti<br>Nivvāņabha<br>Bhaktis<br>Bodhap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks.<br>he author<br>. — Ten Bha<br>i. – Cārittabi<br>ttiPaṃcap<br>- Daṃsaṇap<br>āhuḍa. — Bl                                                           | ktıs. – Tı<br>hatti. – A<br>aramĕţţh<br>āhuḍa. –<br>nāvapāhu                        | tthayarabl<br>Anagārabh<br>ubhattı.—C<br>- Cārittapā<br>ida — Möl                                                     | atti. — Sid<br>atti. — Aya<br>ritical rem<br>huda. — Si<br>kkhapahud                 | dha-<br>riya-<br>arks<br>utta-<br>a. —                  |

Rayanasāra. — Critical remarks on Rayanasāra. — Bārasa — Anuvēkkhā. — Critical remarks on Bārasa-Anuvēkhā. — Niyamasāra. — Critical remarks on Niyamasāra. — Pāncāstikkya. — Critical remarks on Pañcāstikkya. — Samayasāra. — Critical remarks on Samayasāra. — The designation Nātakā disoussat

#### Pravacanasāra of Kundakunda.

46--93

a) Study of Pravacanasāra.
 Pravacanasāra in Oriental studies. —

46

b) The Text of Prayacanasara.

c) Summary of Prayacanasāra.

47-52

Text influenced by the commentary. — Two recensions of the text. — Criterions of textual criticism and the nature of additional gathas. — Classification and scrutiny of additional gathas. — Critical light on the recension of Amrtacandra.

Book I. — Book II. — Book III. — Critical remarks on Pravacanasāra.

52-59

d) Philosophical aspect of Pravacanasāra.

59-90

1. Dogmatical back-ground or the Jaina ontology. -- Critical remarks on Jama and Samkhya ontology. - 2. Substance, quality and modification.-Explanatory remarks on the three. - Distinction between guna and parvava. - Siddhasena's objections stated. -Kundakunda's position stated and Siddhasena's objections explained away - 3. Nature of spirit and matter. Jiva and Pudgala .-Comparative and critical remarks on the nature of spirit -Comparative and critical remarks on the nature of matter. -4. The doctrine of three Upayogas - Comparison with Samkhya gunas. - 5. The theory of omniscience. - Some side-light on omniscience. - Omniscience of Varuna. - Upanisads on omniscience, - Omniscience according to Buddhism. - Kumarila's attack on omniscience. - Omniscience elsewhere and omniscient bliss. - Omniscience compared with Radhakrishnan's Religious experience. - Necessity and proof of omniscience. - 6. The Atomic theory. - Kundakunda's view stated. - Kundakunda on atomic interlinking. - Atomism elsewhere. - 7. Syadvada, or the theory of conditional predication. - Side-light on the back-ground of Syādvāda. - Syādvāda in Higher and Lower knowledge. -Syādvāda and Navavāda. - Navavāda and Svādvāda traced back in Jama Literature. - Counterparts of Syadvada elsewhere discussed. - Vedantic beginning for Syadvada not tenable. -Syadvada and Relativity. - Syadvada and Modern philosophy. -Evaluation of Svadvada. - 8. Jaina conception of Divinity. -Transmigration a fact and a dogma. - The idea of divinity explained. - Vedic gods and the Jaina conception of god. -

121-126

127-130

|    |    | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |    | Jainism and Nāstikatā. — Jaina Liberation. — 9. Jainism in Indian religious thought.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|    | e) | Monastic aspect Pravacanasāra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91-93   |
|    |    | An ideal Jama monk.— Critical remarks on some Jama ascetic practices.—Remarks on the Samgha of Jama Monks.—Background of the Jama institution of Mendicancy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 5. | Co | mmentators of Pravacanasara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93-106  |
|    | 1. | Amrtacandra and his Tattvadipikā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93-97   |
|    |    | Amrtacandra and his works.—His Scholarship, style etc.—Quotations in his Tattvadīpikā — Date of Amrtacandra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|    | 2. | Jayasena and his Tātpai yavṛtti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97-100  |
|    |    | Jayasena and his commentaries — This Jayasena distinguished from others of the same name, — Jayasena as a commentator compared with Amrtacandra. – Quotations in his Tatparyavṛti. – Date of Jayasena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|    | 3. | Bāļacandra and his Kannaḍa Tātparyavṛttı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100-103 |
|    |    | Information about Bālacandra—His teachers, colleagues, disciples, domicile etc.—Date of Bālacandra,—Commentaries of Jayasena and Bālacandra compared.—Priority of Jayasena's commentary.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|    | 4. | Prabhācandra and his Sarojabhāskara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 103-4   |
|    |    | Remarks on Prabhācandra's commentary Information about Prabhācandra and his date,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|    | 5. | Mallisena and his Tikā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104-5   |
|    |    | The Ms. of the so-called Mallmena's tika,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|    | 6. | Pāṇde Hemarāja and his Hindi Bālāvabodha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105 6   |
|    |    | Remarks on Hemaraja's style etc.—Relations and works of Hemaraja—The occasion of composition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 6. | Th | ne Prakrit dialect of Pravacanasāra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10~-120 |
|    |    | Introductory remarks, — Treatment of vowels. — Sandhis illustrated. — Treatment of intervocalic consonants. — Critical remarks on ya-sr'uti — Treatment of conjunct consonants. — Declension. — Conjugation — Verbal derivatives, — Particles etc. — Numerals and typical words. — The place of this dialect among the Prakrits — Views on the name of this dialect. — Denecke's view criticised, and Jama Sauraseni as the significant name. — Historical back-ground of Jama Sauraseni. — Jama Sauraseni and |         |

Jacobi's Pre-classical Prakrit.
Post Script: Additions etc.

प्रवचनसारको विषयानुक्रमणिका

### Pravacanasāra

| Prakrit Text of Pravacanasāra with the Sk. commentaries of Amrtacandra and Jayasena and the Hindi Commentary |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| of Hemarāja.                                                                                                 | 6-386              |
| Pavayanasara (Text and Variant Readings)                                                                     |                    |
| Alphabetical Index of Pravacanasāra-gāthās                                                                   |                    |
| Alphabetical Index of quotations in the commentaries with their sources.                                     | 30C-Co             |
| Critial Apparatus                                                                                            | 381- 83            |
| English Translation                                                                                          | 384-415            |
| Index (to the contents of the Pravacanasāra.) Index to Introduction                                          | 416- 21<br>422- 33 |

### इस युगके महान् तत्त्ववेत्ता

### श्रीमद् राजचन्द्र

इस युगके महान् पुरुषोर्ने भीमव् राजकप्रजीका नाम बड़े गौरवके साथ लिया जाता है। वै विद्यक्की महान् विभूति थे। अद्भूत प्रभावशाली जपनी नामबरीसे दूर रहनेवाले गुप्त महात्मा थे। भारतभूमि ऐसे ही नररत्नीसे बधुम्बरा मानी जाती है।

जिस समय अनुष्य समाज आरमवर्षको भून कर अन्य वस्तुओं वर्षकी करणना या मान्यता करने स्थाता है, उस समय उसे किसी सत्यमायं दर्शककी आवश्यकता पढ़ती है। प्रकृति ऐसे पुरुवाँको उत्पक्ष कर अपनेको बन्य मानती है। भीमवृत्री भी उनमंत्री एक ये। इनका पित्रम नाम तो प्राप्त महत्ते कृत रक्षता है, और उसका कारण भी यह है कि राष्ट्रपिता महात्या गांचीजीने अपने साहित्यमें इनका जहाँ तहाँ सम्मान पूर्वक उन्लेख क्या है। वे स्थ्य इनको वसंके सम्मान्यी अपना मागंवशंक मानते थे।

महात्माजी लिखते है कि "मेरे ऊपर तीन पुरुषोंने गहरी छाप डाली है, टाल्सटॉय, रस्किन और राजचन्द्रभाई। टाल्सटॉयने अपनी पुस्तकों द्वारा और उनके साथ थोडे पत्रव्यवहार से; रहिकनने अपनी पुस्तक 'अन्टू दि लास्ट' से, जिसका गुजराती नाम मैंने 'सर्वोदय' रक्खा है, और राजचन्द्रभाईने अपने गाढ़ परिचयसे । जब मुझे हिन्दु धर्ममें शंका उत्पन्न हुई उस समय उसके निवारण करनेमें राजचन्त्रभाईने मुझे बड़ी सहायता पहुँचाई थी । ई. सन् १८९३ में दक्षिण आफ्रिकामें से कुछ किश्चियन सज्जनोंके विशेष परिचयमें आया था । अन्यर्थामयोंको किश्चियन बनाना ही उनका प्रधान व्यवसाय था । उस समय मुझे हिन्दू धर्ममें कुछ अश्रद्धा होगई बी, फिर भी में मध्यस्य रहा था । हिंदुस्तानमें जिनके ऊपर मुझे कुछ भी भद्धा थी उनसे पत्रव्यवहार किया। उनमें राजचंद्रभाई मुख्य थे। उनके साथ मेरा अच्छा सम्बन्ध हो चुका था। उनके प्रति मुझे मान भी था, इस लिए उनसे जो कुछ मुझे मिल सके उसके प्राप्त करने का विचार था । मेरी उनसे भेंट हुई । उनसे मिलकर मुझे अत्यंत शान्ति मिली । अपने धर्ममें हढ़ भद्धा हुई । मेरी इस स्थितिके जवाबदार राजचंद्रभाई है । इससे मेरा उनके प्रति कितना अधिक मान होना चाहिए, इसका पाठक स्वयं अनुमान कर सकते है ।" महात्माजी आगे और भी लिखते है कि -राजचंद्रभाईके साथ मेरी भेंट जौलाई स. १८९१ में उस दिन हुई थी जब में विलायतसे बम्बई आया था। उस समय में रंगूनके प्रख्यात जोंहरी प्राणजीवनदास मेहताके घर उतरा था। राजचंद्रभाई उनके बड़े भाईके जमाई होते थे। प्राणजीवनदासने राजचंद्रभाईका परिचय कराया । वे राजचंद्रभाईको कविराज कहकर पुकारा करते ये । विशेष परिचय देते हुए उन्होंने कहा-ये एक अच्छे कवि है और हमारे साथ रह कर ज्यापार करते है । इनमें बड़ा ज्ञान है, शताबघानी है ।

सीमब्जी का जन्म वि. सं० १९२४ कार्तिक शुक्ता श्रृणियाको सौराष्ट्र मोरबी राज्यान्तर्गत बवाणिया गांवमं बेदय जातिक दशा श्रीमाली कुलमें हुआ था। इनके पिताका नाम रवसीभाई पंजाणमाई मेहता और माताका नाम देवाबाई या। इनके एक छोटा नाई और चार बहुनें थी। घरमें इनके जन्म से बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। 12\* प्रवचनसार

भी मान्वीने अपने सन्वन्यने को बातें लिखीं हैं वे बड़ी रोचक और सनमने योग्य है। दूसरोंको भी सार्गवर्शनमें कारण हैं। वे लिखते हैं कि—"कुटनकर्ते छोटी समझमें कोन जाने कहाँ से से बड़ी बड़ी करवानाएँ साथा करतीं थीं। धुक्को जिनिकान कुछ कम न थीं; और जुलमें भी महल, नाग, बगीचे रही आविके मनोरच किए में। किन्तु मनने आया करता था कि यह सब क्या हैं। इस प्रकार के विकारोंका यह फल निकला कि न पुनर्वक्त हैं, न गाय है और न पुष्प हैं; नुकते रहना और संतारका सेवन करता। बस, इसोमें इनकुप्यता है। इससे इतरी बोबटोंमें न पड़कर वर्ष की वासता भी निकाल बोली। किसी भी वर्षके किए मों बोबी बहुत भी मान अववा अद्यागन न रहा, किन्तु थो डा ससता बोतनेले बाद इसमेंसे कुछ और ही ही नया। आरामार्थ अवानक बड़ा भारी परिवर्तन हुआ, कुछ दूसरा ही अनुभव हुआ; और वह अनुभव ऐसा था, जो प्रायः डाववेंमें व्यक्त नहीं किया जा सकता और न कड़वाबियोंकी करनामार्थ भी ना सकता है। वह अनुभव कसते बड़ा और वढ़ कर अब एक 'तू ही दू ही' का व्यक्त सार्थ है।"

एक दूसरे पत्रमें अपने जीवनको विस्तार पूर्वक लिकते है— "बाईस वर्षकी अल्पवयमें मेने आत्मा सम्बन्धी, बन सम्बन्धी, बन सम्बन्धी अर पन संकची अतेक रंग वेंसे हैं । नाना प्रकारको सृष्टि रक्षा, नाना प्रकारको संसादित कहाँ और असन दुःखके मून कराणिका अनेक प्रकारको सुष्टि रक्षा, नाना प्रकारको संसादित कहाँ और असन दुःखके मून कराणिका अनेक प्रकारको अनेक प्रकार सुष्टि के सुर्वक त्या है। समर्थ तास्वक्षानियोंने और सबस् तासितकोने जेते अंते विचार किए है उत्ती तरहके अनेक सेने इसी अत्यवयमें किए है। महान् च्यावरक विस्ति और सिक्तव्यक्षी तिव्य र मेने वृत्त काना किया है। अत्यवयमें हैं मेने महान् विचारक विश्व और स्वान् विविचनताको प्राप्ति हुई । यहाँ से अपनी समुज्यव्यवर्धी लिखता हैं । अस्मस्य सात वर्षको बाल वय नितानत बेल कूमसे ही अस्तित हुई थी। उत्त समय मेरी आत्मामं अनेक प्रकारको विधिय कर्यनाएँ उत्पन्न हुआ करती भी। विलयों होने और राजराजेक्यर केंसी ऊर्ची एवंबी प्राप्त करनेको से मेरी परास अधिकावा रहा करती थी।

स्मृति इतनी अविक प्रवल यी कि वैसी स्मृति इत कालमें, इस क्षेत्रमें बहुत ही थोड़े मनुष्यों को होगी। में पड़नमें प्रमासी बा, बात बनानेमें होतियार, विकादों और बहुत ही आनम्दा जीव या। विस्त समय शिक्षक पाठ पड़ाता या उसी समय पड़कर में उसका भावायें मुना विया करता या। वत, सतनेसे मुक्ते छुट्टी मिल जाती थी। मुझमें प्रोति और वासत्य बहुत अधिक या; में सबसे मित्रता बाहता था, समर्थे आनुभाव हो तो खुत्व है, यह विश्वास मेरे मनमें स्वाभाविक रूपते रहता था। मनुष्यों में किसी भी प्रकारका, जुदाईका अंकुर देखते ही मेरा अन्त-करण रो पड़ता था। आठवे वर्षमें मेंने किसता जिला थी, जो पीछे से जीव करनेपर छन्दाला के नियमानुकूल थी। उस समय मंत्रे कई प्रभाव जिल्ला थे, तथा अनेक प्रकारके और भी बहुतसे प्रग्य देखा डाठे थे। में मनुष्य जातिका अधिक विश्वसास पा

भेरे पितामह कुष्णको भन्ति किया करते थे। उस वयमें मेरो कुष्णकीर्तन तथा निम्न निम्न अवतार सम्बन्धी वसत्कार चुने थे। जिससे मुझे उन अवतारों मंत्रिक साथ ग्रीत भी उत्पन्न हो गई थी, और रामदासओं नामके साध्ये मेरो बाल-ऑक्टामें कंठी भी बंगवाई थी। में नित्य ही कुष्णके वर्शन करने जाया करता था, अनेक कथाएँ चुनता था, और उन्हें परभाग्यामाना था। । × × गुजराती भाषाको पाठशाला की पुस्तकोंसे कितनी जगह जगत्कतिक सम्बन्धमें उपवेश है, यह मुझे बुढ ही गया था। इस कारण मुझे जेंग लोगींसे पुणा रहा करती थी। कोई पदार्थ विना बनाए नहीं बन सकता, इस किए जेंग मुखे हैं; उन्हें कुछ भी सबर नहीं उस समय प्रतिमा प्रजनके अभद्वालु लोगोंकी फिया भी मुझे पसन्य नहीं थी। मेरी जम-मृत्यिम जितने विणक लोग रहते थे, उन सबकी कुलमद्वा यहारि मिस्र निम्न सी कर भी बोड़ी बहुत प्रतिमा पुजनके लम्द्वालुलींके तमाल थी। लोग मुझे प्रयम्से हैं साम्तरास्त्री भीर गांवका नामांकित विद्यार्थ गांतन थे, इससे में कभी कभी जन-संदल्से बैठकर अपनी चपल प्रतिस्त्र तमानेका प्रयन्त किया करता था।

वे लोग कंठी बांघने के कारण बार बार मेरी हास्यपूर्वक टीका करते, तो भी भे उनसे बाब विवाद करता और उन्हें समझाने का प्रयत्न करता था ।

धीरे धीरे मुझे जंनोंका प्रतिकमण सुत्र इत्याबि ग्रन्थ पहने की मिले । उनमें बहुत बिनय पूर्वक कारानुके सस्तर जीवति मेंत्री आज प्रकट किया है। इससे मेरी उस और प्रतिह हुई और प्रथममें भी रही। परित्व व ब्रता गया। रचक्क रहनें और इसरे आचार विचार मुझे बैक्कबों के जाता के जाता कर जातकताकी भी अदा थी। इसते में कंठी टूट गई और इसे इसके बाद में नहीं बांधी। उस समय बांधने न बांधनेकों कोई कारण मेने नहीं बूंदा था। यह मेरी तेरह वर्षकों वय-व्यावि है। इसके बाद में अपने पिताकी हुकानपर बैठने लगा था, अपने अकरोंकी छटाके कारण करूछ दरवारके महलमें लिखनेंके लिये जब जब बुलाया जाता या तब तब वहां जाता था। बुकानपर रहते हुए मेंने अनेक प्रकारका आनन्त्व किया है। अनेक पुस्तकें पढ़ों है, राम आदि के चरित्रोपर कविताएं लिखों है, सांसारिक तुष्काएँ भी है, तो भी मेने किसीकों कम, अधिक भाव नहीं कहा, अथवा किसीकों कम ज्यावा तौलकर नहीं विया, यह मुझे ब्रायर याद है।"

इस परसे स्पष्ट जात होता है कि वे एक अति संस्कारी आत्मा ये । बड़े बड़े विद्वान् भी जिस आत्मा की ओर ध्यान नहीं देते उसी आत्माकी ओर श्रीमब्जीका बाल्य कालसे अद्भुत तीव लक्ष्य था ।

आत्माके अमरत्व तथा अणिकत्वके विचार भी कुछ कम न किए ये । कुछ अद्वासे जैन वर्मको अंगोकार नहीं किया था, लेकिन अपने अनुभवके अरुपर उसे सत्य सिद्ध करके अपनाया था । सत्य धर्मके अवधिस सत्य तिद्धान्तोंको श्रीमद्वजीने अपने जोवनमें उतारा था, और मुम्लुआंको भी तदमुक्य बनके उपने उत्तर पूर्व के से साम्य पूर्व में ऐसे महात्याका आविर्माव समाजके लिये सौभाग्यकी बात है । ये मतम्बतास्तरों में प्यास्त्र में

इनको जातिरमरण जान था । अर्चात् युक्तेश्वोंको जानते थे । इस सम्बन्धमें मृत्यु भाई पवसकी भाईने एकबार उनते पुछा था, और उसका स्पष्टीकरण स्वयं उन्होंने अपने मुक्ते किया था । पाठकोंकी जानकारोके नियं उसे यहाँ वे देना योग्य समझता हूँ । यदमजी भाई ने पुछा—"आपको जातिरमरण कब और कंसे हुआ?" अीमवृजीने उत्तर विया— "जब मेरी उम्र सात वर्षकी थी, उस समय वर्बाणियामें असीजक नामके एक सब्-गृहस्य रहते थे । वे पूरे रुम्बे चौर, मुक्त और गृजवान् ये । उनका मेरे उम्र स्वां पुष्टा के । उनका मेरे उम्र स्वां पुष्टा हो गया । असस्-पातके मनुष्योके मुक्ते इस बातको युक्त रुम्प वोष्टा हो गया । असस्-पातके मनुष्योके मुक्ते इस बातको युक्त रुम्प वोष्टा हम स्वां पुष्टा यो । मरण क्या वीषा है, इस बातको में नहीं जानता था । इस लिए जैने वावाने उस सन्म विकार स्वार यह बातक हम त्र स्वां उस स्वार उस लिए उन्होंने, जा भोजन कर के, यो कहकर मेरी वातको टालनेका प्रस्त किया । 'सप्प शब्द' उस खोटें

14\* प्रवचनसार

खीवनमें भेने प्रथम बार ही सुना था । सरण क्या बस्तु है, यह जाननेशी मुझे तीव आकांका थी । बारस्वार में पूर्वीस्त प्रश्न करता ही रहा । अन्तमें वे बोले-तेरा कहना सत्य है—अर्थात् अमीचन्त्र मर गए रहा है। सेने आदम्बर्ध पूर्वक पूछा—"मरण क्या बील है?" । बावाने कहा— व्यारेमसें के जीव निकल पदा है और जब कह हरून चण्डन आदि कुछ भी किया नहीं कर सकता; बाना पीना भी नहीं कर सकता । इसलिए अब इतको तालाक समीचके समसानमें जला आयेंगे । में थोड़ी देर इचर—उचर छिया रहा । बाव में तालाब पर पहुँचा । तट पर वो शाखा बाला एक बब्दलका रोड़ था, उस पर चड़कर में सामने का तब दुस्य देकने लगा । चिता जोरों से जल रही थी, बहुत आदमी उसको पर कर बेठे हुए थे । यह सब बेककर मुझे विचार आया, मनुष्यको जलाने में कियती कुरता । यह सब बेककर मुझे दिशार आया, मनुष्यको जलाने में कियती कुरता । यह सब बेककर मुझे हही गया।"

एक विद्वानने भीनवृत्रीको पूर्वजनके सन्वन्यमं अपने विचार प्राप्ट करनेको लिला था, उसके उत्तरां उन्होंने वो हुछ जिला था, यह निम्न प्रकार है— "किरने ही निर्णयोदे मे यह मानता हैं कि इस कालमें भी कोई कोई महास्मा पहले जबको जाति स्मरण कानते जान सकते हैं; और यह बानना कलियत नहीं, परन्तु सन्यक् (यघांचे) होता है। उन्हण्य संवेग, बान, योग और सस्तंत्राचे यह बान प्राप्त होता है। अर्वात् पूर्वजय प्रत्यक अनुभव में जा बाता है। जब तक पूर्वजय सम्बन्ध सम्यक्त सम्यन हो तब तक बात्या भविष्य कालने तियो विकत भावसे पर्य प्रयत्न किया करती है; और ऐसा सर्वोक्त प्रयत्न प्रयाप सिद्ध नहीं देता।"

पुनर्जन्मको सिद्धिके लिये श्रीमब्जीने एक विस्तृत पत्र लिखा है, जो 'श्रीमव् राजवंद्र 'ग्रन्थ में प्रकाशित है । पुनर्जन्मसम्बन्धी इनके विचार बडे गंभीर और विशेष प्रकारसे मनन करने योग्य है ।

१९ वर्ष की अवस्थामें शीमन्त्रीने बस्वईकी एक जड़ी भारी सभामें सी अवधान किए थे, किसे बेलकर उपस्थित जनता दोतों तले उँगली दबाने लगी थी। अंग्रेडों के प्रसिद्ध पत्र 'द्राइस्स् अर्गेष्ठ इष्टिया'ने अपने ता. २४ जनवरी १८८७ के अंक में शीमन्त्री के सस्वन्थ में एक लेख लिका या, जिसका डोवेंक था 'स्वरण बस्ति तथा मानसिक डाविसके अवभन्न प्रयोग।'

राजवाज रवजीभाई नामके एक १९ वर्षके युवा हिन्दुको स्मरण शक्ति तथा मानसिक शक्तिक प्रयोग देखनेके लिये गत शनिवारको संस्था समय करामजी कावकनी इनस्टीट्यूट में देशी सज्जनोंका एक जब्द सम्मेलन हुआ था । इस सम्मेलनके सभापित बाह्यर पिटकंत नियुक्त हुए थे । भिन्न भिन्न जातियोंके दर्शकोंमें से दस सज्जनोंकी एक समिति संगित की गई। इन सज्जनोंने दस भाषाओंके छ छ हास्त्रोंके एक सम्बन्ध कार्य कार्य हुए थे । यो होते सम्माल एक सम्माल कार्य कार्य वाद्य वार्य वार्य वार्य हुए थे । यो होते सम्माल सम्माल सम्माल सम्माल सम्माल स्वारों कार्य स्वार्य वाद्य हम हिन्दु युक्कने दर्शकों हे वेश्वर वेश्वत स्मालके बनते उन सम्मालयोंको कम यूर्यक सुना विया । युक्कनी इस शक्तिकों वेश्वल र व्यक्ति सम्मालके बनते उन सम्मालयों हो अस्म यूर्यक सुना विया । युक्कनी इस शक्तिकों वेश्वलर उपस्थित संदर्शन हुत ही प्रसन्न हुई ।

इस युवाकी स्पर्शन इन्द्रिय और सन इन्द्रिय आलेकिक थी। इस परीक्षाके लिये अन्य अन्य श्रकारकी कोई बारह जिल्डें इसे बललाई गई और उन सबके नाम सुना दिये गए। इसके बाद इसकी आंखोपर पट्टी बांध कर इसके हाथांपर को जो पुस्तकों रक्कों गई, उहें हाथोसे उटोलकर इस युवकने सब पुस्तकों नाम बता थिए। उाँ पिटसंनने इस युवककी इस प्रकार आच्चपंपूर्ण स्मरण जांक्त और मानसिक शक्ति का विकास बेककर बहुत बहुत धन्यवाद विधा, और समाजकी ओरसे सुवर्ण-यवक और 'शाक्षात सरस्वती' की पदवी प्रदान की गई। उस समय चार्स्स तारणंट बम्बई हाईकोर्टके चीक वस्टिस थे। वे सीमन्त्री सी इस सिक्त से बहुत ही प्रमासित हुए। शुना जाता है कि सारणंट महोदयने चीमवृत्ती से इंग्लेंड करूनेका आग्रह रिया वा, किन्तु वे कीसिंसे दूर रहनेके कारण चार्स्स महात्रायकी इच्छाके अनुकृत न हुए अर्थात् इंग्लेंड न गए।"

हुसके अतिरिस्त बन्धि समाचार आदि अवकारों में भी इनके शताववानके समाचार प्रकाशित हुए में । बादमें, शताववानके अपयोगके आक्रावित्तनमं अन्तरायक्य मान कर उनका करना बन्द कर दिया था । इससे सहसमें ही अनुमान किया जा सकता है कि वे कीते आदिसे कितने निरमेक मे । उनके जीवनमें पढ पद पर सक्त्री धार्मिकता अस्था दिवाई देती थी।

के २१ वर्षकी उक्षमें व्यापारायं वर्शाण्यासे बन्बई आए। बही सेठ रेवाशंकर वर्णावान-दासकी कुणान में माणीवार रहकर जवादरानका बन्चा करते रहे। व्यापारमें अस्वन्त कुल के । कानयोग तथा कर्मयोगका इनमें यथायं समन्यय देवा जाता था। व्यापार करते हुए भी श्रीमद् बीका लक्ष्म कारामाकी ही ओर विशेष था। इनके ही कारण उस समय मोतियों के बाजारमें श्रीमुद् रेवाशंकर जगजीवनदासको येद्वो नामी पेद्रोयोंमें एक गिनी जाती थी। स्वयं श्रीमद्वीके भागोवार श्रीयुत याणिकलाल घंजागाईको इनकी व्यवहार कुणानताक लिए अपूर्व सन्मान था। उन्होंने अपने एक बस्तव्य में कहा था कि—"श्रीमद राजवनके साथ नेरा लगनग १५ वर्ष तर परिचय रहा, और उसमें सात आठ वर्ष तो मेरा उनके साथ अध्यत परिचय रहा था। कोर्योंने अति परिचयाचे परस्परका महस्व कम हो जाता है, परन्तु में कहता हूँ कि उनकी दशा ऐसी आत्ममय थी कि उनके प्रति मेरा श्रद्धा भाव विन प्रतिदिन बहुता हो गया। व्यापारमें अनेक कठिनाइयी आती यी, उनके सामने श्रीमद्द्यीएक अटोल पर्वतके समान टिके रहते थे। मेने उन्हें वह वस्तुओंकी जित्तासे हिस्तानुर नहीं देवा। वे हमेशा शाल और गम्भीर रहते थे। किसी विवय में मतमेद होने पर भी हुदयमें वैनास्य नहीं था। वांत्र पूर्व सा व्यवहार करते थे।

श्रीमव् जो व्यापारमें जैसे निक्कात में उससे अत्यन्त अधिक आत्मतत्त्वमें निक्कात में । उनकी अन्तरात्मा में भीतिक पवामीको महत्ता नहीं थी; वे जानते में, धन पार्थिव ग्रारीर का सामन है, परकोक अनुपायो तथा आत्माको ग्राहवत ज्ञात्तिप्रवान करने वाका नहीं है । व्यापार करते हुए भी उनको अन्तरात्मामें वैराय्य-गंग का अकाष्य प्रवाह निरन्तर बहुता रहता था । मनुष्य भवके एक एक समयको अभूत्य समप्रते से । व्यापार से अवकाश मिलते ही वे कोई अपूर्व आत्मविचारणामें तीन हो जाते थे । निवृत्तिको पूर्व भावना होने पर भी पूर्ववय कुछ ऐसा विचित्र या जिससे उनको बाह्य उपाधिमें रहना पड़ा ।

भीमय् श्री जवाहरातके साथ साथ मीतियोंका भी व्यापार करते थे। ध्यापारी समाजमें ये क्षयनत विकास पात्र समझे जाते थे। उस समय एक अरब अपने आहेंके साथ रहकर बम्बहेंने मीतियों को आहत का थंचा करता था। छोटे माई के मनमें आया कि आज भी मी वहें माईके समान कुछ व्यापार करूँ। परदेश से आया हुआ माल साथ में लेकर जरब चेचने निकल पढ़ा। राजालने भीमवृजीका परिचय कराया। थीमवृजी ने उससे कहा—माई, सोच सनमकर भाव कहना। अरब बोका-जो में कहा रहा है, बही बाजार आय है, आप माल करोद करूँ। सीमवृजी ने पाल के लिया तथा उसको एक तरफ रख दिया। वे मनमें जानते थे कि इसमें इसको नुकसान है, और हमें कायदा। परस्तु वे किसीको मूल का लाभ नहीं लेना चाहते थे। जरब चर मुहेंचा, नहें माईले लीवेकी बात की । वह जबराकर बोला तुने यह क्या किया । इससे ती जपने को बहुत नुकसान हैं । जब बया था । अरब नीमहजीके पास आया और लीवा रव करनेको कहा । व्यापारी निवधानुमार लीवा पक्का हो चुका था, अरब वापिस लेनेका अविकारी नहीं या, किए भी भीमहजीने तीया रव करके उसके मोती उने वापस वे विये । शीमबुकीको इस सीवेसे हजारोंका कायदा वा, तो भी उन्होंने उसकी अत्तरात्माको दुक्तित करना अनुचित समझा और मोती जी दा विए । कितनी निध्युहता, लोमबुत्तिका अभाव । आवके व्यापारियोंने को सस्यता आ वाय ती तरकार को नित्य गये गये नियम बनानेकी जकरत ही न रहे और अनुध्य समझ मुख्युक्त कीवन प्राप्त कर तके ।

श्रीलवृत्ती की दृष्टि विशाल थी। लाज निम्न निम्न संप्रदायवाले उनके वचनोंका वृत्ति सहित स्नाद पूर्वक अन्यास करते हुए वेसे जाते है। उन्हें बाहाबरची पसन्य नहीं थे। वे कहा करते थे कुनुक्कोंने ननुष्यांको ननुष्यता लूट ली हैं, विवरीत नागेंने विच उत्तक करा दी है, सस्य सत्तानकी अनेका ये अपनी साम्यताको ही सनकानोका विशोव प्रयत्न करते है। वद्गारायते ही जीवको सत्तुष्का योग निकता है, सहवानना कठिन है और उसकी आकानकार प्रवर्तन तो अस्यत्य कठिन है।

उन्होंने वर्मको स्वभावको सिद्धि करने वाला कहा है, धर्मोमें को भिन्नता देखी जाती है, उसका कारण इंटिकी भिन्नता बतलाया है । इसी बात को वे स्वयं दोहोंमें प्रगट करते है ।

भिन्न भिन्न मत देखिए, भेद दृष्टि नो यह । एक तत्त्वनां मूलमां, व्याप्या मानों तेह ॥

तेह तत्त्वरूप कुतनो, आत्मवर्ष छे मूल । स्वभावनी सिद्धि करे, वर्ष तेज अनुकूल ॥ भोगवृद्धीन इस पुगको एक अलीकित्वृद्धि प्रवान की है वे कदि या अन्तव्यक्षके कहुर विरोधी थे, उन्होंने आडम्बरों में वर्ष नहीं जाना था । मुनुकुओं को भी मतत्ततान, क्वापह और राग ह्वेव आसि हुर एक्नेका उपदेश करते थे । वीतरागताको ओर ही उनका ध्यान था ।

पेडीसे अवकाश लेकर वे अमुक समय खंभात, काबिठा, उत्तरसंडा, नडियाब, बसो और ईड्रके पर्वतमें एकान्त बास किया करते थे । समक्षओंको आत्म-कत्याणका सच्चा मार्ग बताते थे ।

इनके एक एक पत्रमें कोई अपूर्व रहस्य भरा हुआ है । उन पत्रोंका मर्स समझनेके लिए सन्तरमागन की विशेष आवश्यकता अपेक्षित है । ज्यां ज्यां इनके लेक्कोंका शास्त्र और एकाध सिक्तसे मनन किया जाता है, त्यों त्यों आत्मा क्षम भरके लिए एक अपूर्व आनन्त्रका अनुभव करता है । 'स्वीसद राज्यकर' प्रत्यके पत्रों में ही इनका आत्मिक जीवन ऑक्टित है ।

श्रीमवजीको भारतमें अच्छी प्रसिद्धि हुई । मुसुकुओंने उन्हें अपना आवर्श माना । बस्बई रहकर भी वे पत्रोद्वारा उनकी शंकाओं का समायान करते रहते थे ।

प्रातःस्मरणीय श्रीलपुराज स्वामी इनके शिष्यों में मुख्य थे । श्रीमक्षेद्रारा उपविष्ट तत्वज्ञानका संसारते प्रवार हो, तथा अनाविकालले परिश्रमण करनेवाले जीवोंको पक्षपात रहित योक्समांकी प्राप्ति हो, इस उद्देशको कथ्यमें रक्षकर, स्वामीओके उपवेशके श्रीमक्षणिके उपासकोंने गुकरातमें व्याप्त हो, वहां जा जो उन्हों को वालानसर व्याप्त हो, वो जाज भी उन्हों को बातानसर व्यक्त रहा है। इसके सिवाय कंमात, नरोडा, धामण, आहोर, पावरण, व्याप्तिया, काविठा, नार, सीमरका व्यवि स्थलों इनके तमसे आध्य सामा प्रवास स्थापत हुए हैं। स्थापत राजव्य आध्यम, आसार, के वनुसार ही उनमें प्रवृत्ति है। वर्षान् वामण, आमार, के वनुसार ही उनमें प्रवृत्ति है।

श्रीमद्जी एक उच्चकोटिके असावारण लेखक और बक्ता थे । उन्होंने १६ वर्ष और ५ सास की

अवस्थान है विनमें सर्वोपयोगी १०८ पाठवाली 'मोकामाला' बनाई यो । आक्र तो इतनी आयुर्मे युद्ध विकासा भी नहीं जाता, जब को जीसवृत्तीमें एक अपूर्व पुत्तक लिक्ष डाली । पूर्वभयका अभ्यास ही इसमें कारण या । जीसवृत्ती 'मोकामाला'के संबन्ध में लिखते हें—"इस (मोकामाला) में में से समासान का प्रयत्न किया है; जिलोक्त मार्थते कुछ भी न्यूनाधिक नहीं विकास है । में तिरागमाणें में आवालवृद्धको शिव हो, उसके स्वक्षणको समझें तथा उसका बीच हुदयमें स्थिर ही, इस कारण इसकी बालाववीयक्य रचना को है ।

इनकी दूसरी कृति आत्मसिद्धि जाल है, जिसको इन्होंने नविधावमें १॥ घंटेमें बनाया या । १४२ बोहोंमें सम्यादर्शनके कारण भूत छः पर्वोक्ता बहुत हो सुन्दर प्रजपात रहित वर्णन किया है । यह नित्य स्वाध्यायको वस्तु है ।

श्रीकुरवकुरवालार्य के पंचास्तिकाय की मृत्यावाओंका भी इन्होंने अक्षरताः गुजरातीमें अनुवाद किया है। पाठक इस अनुवादको 'श्रीमद् राजवन्द्र' में देख सकते है।

श्रीमज्जीने श्रीजानन्यम चीबीसी का जयं लिखना प्रारम्भ किया या और उसमें प्रथमादि दो स्तदनोंका अर्थ भी विवेचन सहित किया था । परन जाने, क्यों अपूर्ण रह गया है । संस्कृत तथा प्राकृत पर भी आपका पूरा अधिकार या । सूत्रों का अर्थ समझानेमें आय ३३ नियुण थे ।

आत्मानुभव प्रिय होनेसे श्रीमवजीने अपने जारीरकी और विशोव स्थाल न रहा । इससे पौक्षिक 
बारीर अस्वस्य हुआ । विन प्रोत्तविन उससे हुआता आने स्थाने, ऐसे अवसर पर आपसे किसीने पूछा 
"आपका बारीर हुत वर्षों होता जाता है?" ओमव्जी ने उत्तर विया— हुमारे वो बगोचे हुँ, 
बारीर और आत्मा । हमारा सारा पानी आत्माक्यी बगोबमें जाता है, इससे बारीरक्यी वापोचा 
सुख रहा है । बढवण, प्रमंपुर आदिस्यतों में रहकर बेहके अनेक अनेक प्रकारके उपचार किए 
किन्तु वे सब हो निष्णक हुए । काजको मुसापुरुवका जीवन चिकर न हुआ । अनित्यवस्तुका 
संबग्ध भी कहाँ तक रह सकता है । जहाँ सब्बग्ध, वहाँ बियोग भी अवस्य है ।

बेहत्यागके पहले ावन शासको भोमवृत्त्रोने श्रीरेवाशंकर आदि मुनुकुओंसे कहा—"युम कोम निश्चिन्त रहना । यह आत्मा शास्त्रत हैं । जबस्य विशोध उत्तम मंतिको प्राप्त होगो । युक् शास्त्र और समाधि पूर्वक रहना । में कुछ कहना चाहता या, परन्यु अब समय नहीं है । युम पुरुषार्थ करते रहना ।"

रातको अवार्ष कवे अत्यन्त सर्वो हुई, उत समय कोमक्जीने अपने लग्नु भारा प्रनसुक भाईसे कहा—''आई का समाध्य मरण है । से अपने आत्मस्वरूपमें लीन होता हूँ।'' फिर के न बोले । केह त्यान पूर्व मुक्तुओंने पूछा था कि अब हुमें क्या झाधार है? श्रीभव्जीने कहा था—मून लल्लुओं (लच्चरालवामी) का समाम्य करते रहना।

इस प्रकार श्रीमब्जीने कि. सं. १९५७ मिती जैत्र वदी ५ (गुजराती) मंगलवारको दो प्रहरके २ बजे राजकोटमें इस नश्वर शरीरका त्याग किया ।

इनके बेहान्तके समाचारसे मुमुकुओंमें अत्यन्त शोकके बावल छा गए । अनेक समाचार पत्रोंने भी इनके लिए शोक प्रवर्शित किया था ।

सीमब्बांका पार्थिव शरीर आज हमारी अविशेष सामने नहीं है। किन्तु उनका सबुपदेश बबतक क्षोकमें बन्द्र, सूर्य है, तबतक स्थिर रहेगा तथा मुम्बुआंको आत्म-ज्ञानमें एक महान् सहायक क्य होगा। सीमब्जीने १९५६ में परमजुतके प्रचारार्थ एक जुन्दर योजना तैयार की थी, जिससे मनुष्य समाजन परमार्थ प्रकासित हो। इसकी विकामताने यह योजना सफल हुई। और तकनुसार 'परमजुत प्रभावक मंदल' की स्थापना हुई। इस मंदलकी ओरांसे होने जैन सम्प्रदार्थीके अनेक सद्मुद्रार्थीक प्रकास हुआ है। इस प्रमाजक मन्त्रार्थीक अनेक सद्मुद्रार्थीका प्रकासन हुआ है। इस प्रमाजक मन्त्रार्थीका मन्त्रार्थीका जो अध्यास चालू है, वह इसी संस्था का प्रतास हुआ हो। 'रायक्वन जेन प्रत्यासार्था' मंदलको जायोगनाम काम करती थी। राष्ट्रियता महास्था गांवीजी इस संस्थाक दुस्टी और आई रेदाशंकर जयशीवनदास मुख्य कार्यकर्ता थे। भाई रेदाशंकर जयशीवनदास मुख्य कार्यकर्ता थे। भाई रायकंकर के स्थानक संस्थाक काम भीमइ राजच्या आपत, अगास, के दुस्टियोने संभाज किया है। और सुवारक्वण संस्था कार्य बल रहा है।

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम अगास, व्हाया आणन्द (पश्चिम रेल्वे)

गुणभद्र जैन

# ॥ ओं नमेः ॥

### प्रस्तावना

(प्रथम आवृत्ति)

प्रिय विजयाठको! में श्रीजिनेन्द्रवेचको कृपासे आज आपकें सन्मुख श्रीप्रवक्तसार भी तीन टीकाओंसहित उपस्थित करता हूं। यह उसी नाटकत्रयोमेंका सिद्धान्त घन्य हूँ। जो कि द्वितीयश्रुतस्कन्यके नामसे प्रसिद्ध हैं इसीसे जैन-संप्रदायमें परम मान∵िय है।

इसकी उन्पत्ति इसतरह है कि श्रीवर्षमानस्वामीके निर्वाण होनेके पश्चात् ६८३ वर्षपर्यंत अंग्रज्ञानको प्रवृत्ति रही । इसके बाद अंगपाठी कोईभी नहीं हुए किन्तु एक अदबाहुस्वामी अरुर्गानिसत-ज्ञानके (व्योतिषके) धारफ हुए । इनके समयमें १२ वर्षका वृश्विक्ष पत्रनेसे इनके संघमेंसे अनेक मृति व्याविकाचारी हो गये और स्वच्छन्यप्रवृत्ति होनेसे अमर्गा अच्छ हांने लगा, तब भद्रबाहुस्वामीके शिष्योंमेंसे एक घरसेन नामके मृति हुए जिनको आधायणीनासक इसरे पूर्वमं यंवस बस्तु महाधिकारके महासकृतिनाम वीचे प्रानृत (अधिकार) का ज्ञान या ।

उक्त घरसेनाचार्यके समयमें ही एक गुणघर नामा मुनि हुए, उनको झानप्रवाह पूक्के दशमवस्तुमेंसे तृतीय प्राभृतका हान था । उनसे नामहस्तनामा मनिन उस प्राभृतको पढ़ा और इन दोनों मुनियसि किर यितनायकनामा मृनिन २२००० स्लोकोंसे एक विस्तृत टीका रखी, सी उस सम्बक्त आंकृति प्रवास अपने गृह कितवायकनामा मृनिन १२००० स्लोकोंसे एक विस्तृत रीका रखी, सी उस सम्बक्त एक प्रवास रंखासितकाय-समयसार नादक-प्रवचनसारक्य नाटकप्रयो आदि ग्रन्थ र है । ये सब प्रग्ल द्वितीयञ्चतस्त्रं के नामसे कहे जाते हैं । इन सबसे झानको प्रधान करके शुद्ध हव्याधिकनयका कथन किया गया है अर्थात अध्यास्तरितीसे आस्ताका ही अधिकार है। इन्हीं प्रन्थीये परहब्ध तथा परिनिम्तकन्यविकारभाव इन्हों भिन्न अपनेका जानकर अपने गुद्धस्वक्यका अनुभवकर शुक्षीययोगमें सीन हुआ कर्मौका अभावकर यह जीव सोक्यवस्त्रों पाता हैं।

इस महान परथके कर्ता 'श्रीकुंबकुंबाखाय' पट्टाविरुयोंके अनुसार वि. सं. ४९ में हुए है इनके बनाये हुए समस्त प्रत्योंको विशंबर और क्वेतास्वर बोनोंही पक्षके विद्वदृगण प्रमाणभूत मानकर परम आवरको बृद्धिसे इनका स्वाध्याय तथा अवलोकन करते रहते है अर्थात् सर्वजैनोंमें मान्य है ।

इस प्रत्यको इस समय वो संस्कृत टोकार्थ प्रकाशित को गई है उनमेंसे एक 'तस्वयोधिका' नामको टीका जो कि श्रीअपूत्वनद्वपूर्ति बनाई है जो कि विक्रमसंवत् ९६२ में नींद्र संघके गृहपर हो गये हैं। इन्होंने अन्य प्रत्य भी बनाये हे जो पुरुवार्थसिद्धयुपायादि नामोंसे प्रसिद्ध है। बुसरी 'तात्यर्यवृत्ति' नामकी टीका जो की श्रीजयसेनाचार्यने रची है इसमें विद्यार्थियोंके िच्य बड़ी सुगमता की गई है। और तीसरी बालबोधिनी हिन्दी आषाटोका पांडे हेमराजजीकृत भी वामिल कर दी गई है।

१ इन्होंने ८२ प्राहुड (प्राभृत) भी रचे हैं जिनमेसे अष्ट पाहुड तो इस समय मिलते है ।

यद्यपि वांडे (पंडित) हैमराजबीकृत यह बालबोबिनी वचनिका व्रवभाषायद्वतिके अनुसार बहुतही उत्तस और बालबीक है परंतु आवकारुके गर्वीम हिन्दी आवार्क संस्कारक महावार्योकी दुन्दियों यह आवार्योकी दुन्दियों यह आवार्योकी दुन्दियों यह आवार्योकी दुन्दियों यह आवार्योकी वांडित हैमराजकृत शायानुवारके अनुसारही नवी सरफ हिन्दी आवार्यों अधिकार अनुवाद किया है अर्वात् संस्कृतके हरएक पर्के पोर्क 'कहिये' शाव्यको उठाने और बवलेमें संस्कृतपर्योको कोच्चकर्य रखने तथा भावार्यको एक जगह करनोके सिवाय अपनी ओरसे वर्षमें कुछ भी मुनाधिक नहीं किया है। किन्तु जहाँ २ मूल पाठ और अन्वयन्त्रमें लेककार्यको मूलते कुछ छुट गया है उसको मैने संस्कृत टीकाके अनुसार शुद्ध कर विधा है।

इस प्रन्यका जो उद्घार स्वर्गीय तत्वकानी श्रीमान रायचन्त्रकोहारा स्वापित श्रीपरसभूत प्रभावक मंडक्की तरफते हुवा है इस्तियं उत्तर मंडक्के उत्साही प्रवच्य कर्ताओंको "कीटनाः प्रत्याव देता हूं। की होत्तर प्रत्य प्रकाशित करके भव्याजीवेंको महान् उपकार पहुँचाया है" कीटनाः प्रत्याव देता हूं। की स्वीर श्रीचांत प्राप्ता करता हूं कि वीतरायंत्रक्रणीत उच्च श्रेणीके तत्वकात्मा इिक्टित प्रसार करनेमें उक्त मंडक कुतकार्य होते । हितीय बन्यवाव न्यायंत्रीला गवर्नमेंटको विया जाता है कि जिसने इस प्रंपको अपने युनिवर्तिटोके कोसंग्रे वात्रिक्तर इसका महत्व प्रगट किया है। अब मेरी अन्तर्य यह प्राप्ता है कि जो प्रमावते, वृद्धिद्योखेत तथा जानावरक्तकंके क्षयोपकामकी न्यूनताले कहींपर अबुद्धिया रहाई हो ता गठक मेरे उपर क्षमा करके कुट करते हुए पहुँ कर्याक प्रवास की निवनुष्टाति ज्ञाह्मसनुर्ये इस प्रसिद्ध वाक्यते इस अध्यास्थिक प्रयस्त अनुत्योका रह जाना संस्था है। इस तरह

लार्डगंज जैन पाठशाला जबलपूर। माघकुष्णा १३ सं० २४३८ जैनसमाजका सेवक मनोहरलाल पाढम (मेनपुरी) निवासी ।

### प्रकाशकका निवेदन

(द्वितीय आवृत्ति)

अबसे लगभग २३ वर्ष पहले इस ग्रन्थका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था, जिसका सम्पादन संशोधन त्वर्गीय पंडित मनोहरलालको शास्त्रीने किया था । इतने समयके बाद अब यह द्वारा संस्करण प्रकाशित हो रहा है । पाठक वेबगे कि इंतमें पहले संस्करणको अपेका अनेक विद्ययताएँ है, और वे बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसका सम्पादन राजाराम कालेक कोत्सुपुर्क माहत्त या अपेका स्वोक्तर पं० आदिनाव नेमिनाय उपाध्याय, एन. ए. ने किया है, जो अयसत अध्ययताल तथा परिव्यमी विद्वान् है । उनकी लिखी हुई १२५ पृष्ठींकी अंग्रेजी सूमिका (Introduction) उनके असाधारण पांडित्य और दीर्थकालख्याणी अध्ययनकी साक्षी देनेके लिखे यथेल्ट है । जहांतक हम जानते हैं, अवसक किसी भी जंनग्रन्थके सम्पादन, संशोधन और युक्तासक अध्ययनमें इतना परिव्यम नहीं किया गया है, और यही कारण है कि, बन्बई विद्यविद्यालयने वाई से व्ययस्ति सहायता देकर इस ग्रन्थके सम्पादक तथा प्रकाशकका सम्मान बढ़ानेकी उदारत दिकलाई है ।

बम्बई विश्वविद्यालयमें यह ग्रन्थ बहुत समयतक 'कोसे' में रह चुका है । परन्तु इवर अप्राप्य हो जानेके कारण यह पठन कममें नहीं रहा था । आशा है कि, अब किर कोसेमें रक्का कायगा, और कॉलेजके विद्यापियोंको इससे असाधारण लाभ होगा ।

अमरावती कॉलेजके संस्कृत प्रोफेसर बाबू हीरालालजी जैन, एम्. ए एल्एल्. बी., ने ग्रन्यके सम्पूर्ण फार्मीके हिन्दी पूफ देखनेका और पं० खुबखन्वजी शास्त्रीने ग्रन्थारंभके पूफ देखनेकी जो उदारता दिखलाई हैं, इसके लिए हम उक्त दोनों विद्वानोके हुदयसे कृतज है ।

ऐलक पन्नालाल सरस्वती अवनने ग्रन्थकी हस्तिलिखत प्रतियाँ देकर संशोधन कार्यमें बहुत सहायता पहुँचाई है। इसलिये अवनके हम अत्यन्त आभारी है।

प० प्र० मंडलकी तरफसे कई नये और पुराने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ सुसम्पादित होकर जल्दी इन्येंगे।

जौहरी बाजार, बम्बई. श्रावण कु० ३० सं. १९९१ निवेदक— मणीलाल जौहरी

### प्रकाशक का निवेदन

(तृतीय संस्करण)

पंतर मनोहरलालजीन किया था। लगन्य २२ वर्ष के बाद इसका हुएता संस्तरण वीर संस्त् २४६१ में प्रकाशित हुआ था। उसका संपादन स्वर्गीय पंतर मनोहरलालजीन किया था। लगन्य २२ वर्ष के बाद इसका हुएता संस्तरण वीर संवत् २४६१ में प्रकाशित हुआ था। यह दूसरा नया संकरण वैशिष्टयपुणे ही था। इसका संपादन प्रोफेसर आदिनाय नेमिसाय उपाध्यायने किया। उन्होंने इसमें एक अंग्रेजी भूमिका और साथ साथ मुल-प्रथका अंग्रेजी अनुवाद भी दिया। यह भूमिका उनके असावारण पाहित्य और दीर्थकालळ्याची अध्ययन की लाखी वेनेकिलए यथेट है। यंच के प्रकाशन के बाद पारचाय और पौर्यास्य विद्यानोंने इसकी बहुत प्रशंसा की। वृत्यस्य प्रवेद मुंबहुद्वाचार्य संबंधी तिषंच पर बन्धई विजयित्यक्त भीमान् पंत्रित उपाध्यायको की 'ती. किंदु' की अपाध्यायको की किंद्र' प्रवचन-सार प्रवास की साथ जानेस के सिव्य बनतेस कह विद्याव्यालयों में सिव्य व्यवहालकों के तिया यहाने सोवीयनात्मक सार 'एक पाय प्रवास के किता वेशको सोवीयनात्मक विद्या के विद्या वेशकी सोवीयनात्मक विद्यालकों के किंद्र यहानेस केवा साथ के किता वेशको सोवीयनात्मक विद्यालकों के साथ प्रवास के किता वेशको सोवीयनात्मक विद्यालकों के साथ प्रवास के किता वेशको सोवीयनात्मक विद्यालकों के सिव्य वेशको सोवीयनात्मक विद्यालकों के साथ वार्यका के इस यहानिकाय के इस यहानिकाय के स्वत वार्यका के किता वेशको सोवीयनात्मक विद्यालकों के साथ वार्यका के साथ वार्यका करने साथ करने के साथ कारनक विद्यालकों के साथ वार्यका करने साथ करने साथ करने के साथ कारनक विद्यालकों के साथ वारनक साथ के साथ वारनक साथ करने साथ करने

भी गोपालबास जीवाभाई पटेलने 'भी हुंबहुंबाचार्यन तुण रत्नो' (अहमदाबाद १९३७) नामक स्वपनी पुस्तकमें कुंबहुंवाचार्यके तीन मुख्य पूर्वों का तार देने का प्रयत्न किया है। इस प्रंय का उपोव्यात पढनेसे स्वच्ट ही जाता है कि डा. उपायायायजी हारा लिखित प्रस्तादना सुन्य क्यते उपयोग किया या है। उनमें प्रक्त 'देवानी कि उपयोग किया या है। उनमें प्रक्त 'देवानी की सोमावता है। परंतु यह परिभावा उपायायायजी की नहीं है। अभी हालमें पंडित कैलासचावजीने 'कुंबहुंद प्रामृतसयह' नामक (वोलापुर १९६० ई) एक महत्वपूर्ण प्रंय तिला है। इस प्रंय की प्रस्तावनामें 'प्रवचनतार' की अप्रेजी प्रस्तावना का पूरा उपयोग किया गया है। अस्य कहें निवांचों में भी इस प्रस्तावना का उपयोग हुआ ही है। राजबंद प्रयमाला के प्रकाशकों के लिए उपायायाव्यों हो हारा संपादित प्रवचनतार की आवृत्ति एक प्यप्रदर्शक बनगयी है और उपायाव्यों की संपादनर्शकों के हिंग होगीने अपनायी है।

गत पांच-छः सालसे 'प्रवचनसार' की प्रतियाँ समाप्त हो गयी है। हमें अव्यंत लुनी है कि बा. उमाध्यायजीने तृतीय आवृत्ति के संपादन की हमारी प्रायंत्रा के अनुसार जिल्लेबारों की, और इस बार भी अच्छे क्यांत्र स्वयं इस यंको अकाशित करनेचे बड़ो सहायता दी। हमारी इच्छा यो कि यह पंच हमारी भी जल्दी प्रकाशित हो जाए, किंतु मुक्का ध्यवस्था की कठिनाई से कुछ विजंब हुआ। इसका हमें लेब है।

यह आवृत्ति तीस वचिने बाद प्रकाशित हो रही है । इसमें कुछ वैशिष्ट्य भी है । विद्वानों में मूल प्राकृत प्रंप पढ़ने की प्रवृत्ति बढ रही है। इसी उद्देश्यले इस आवृत्ति में मूल और कुछ नये इस्तिलिक्तिों का पाठांतर भी दिया गया है । हमें विश्वास है, देशके एक महान् आध्यानियक भीमवृ राजवन्द्रजीके नामसे प्रविलत प्रंपशाला में यह प्रवचनसार की आवृत्ति स्थायी क्यसे एक अमृत्य और मुगंधी सुमन बनकर रहेगी ।

इस पंथ को जुबार रूपसे प्रकाशित करने में पंचमाला के अधिकारियों के और हमारे युपोप्य संगवक डा. ए. एन. उपाच्येजों के हम अत्यंत आभारी हैं। हमारी यह तीव इच्छा है कि भारतीय साहित्य प्रकाशन क्षेत्र में हमारी पंचमाला का मुखोप्य स्थान रहे, और इस कारणसे हम श्रीमान और विद्वानों के सहत्योग की भी अपेक्षा करते हैं।

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, अगास, पोस्ट बोरीआ, वाया आनद (प. रेल्वे) दिनांक ४—९—१९६४.

निवेदक रायजीभाई वेसाई

#### PREFACE

#### (SECOND EDITION)

A STUDENT of Jaina literature, in his pursuit of Oriental Studies. has to face peculiar difficulties in evaluating the cultural contribution of Jainism and Jaina literature to the Indian heritage. Jaina literature is both religious and secular: it is an extensive tract preserved in many languages, Aryan as well as Dravidian; so a thorough study of this is of prime importance for the history of Indian literature. language, thought and life. Many texts are printed in India, but they deserve no more value than that of a printed Manuscript. Some Orientalists, both European and Indian, have rendered signal service to the cause of Jainism and Jaina literature by their researches and critical editions; they have prophesied that here is a fruitful field that cannot be ignored by an Indologist; but what has been done till now is very little when compared with the tremendous leaps with which Vedic and Buddhistic, Sanskrit and Pali studies have advanced. Each field may present its own problems; but the comparative and critico-historical method of study, which has borne excellent results elsewhere, is sure to be fruitful when applied to Jaina literature as well. It is a stupendous task the beginnings of which have been happily made by various Orientalists, especially those three German scholars: WEBER, LEUMANN and JACOBI.

An exhaustive history of Jaina literature is an urgent desideratum. The section on Jaina Literature, in WINTERNITZ's A History of Indian Literature, Vol II in English, which has been recently published, shows how much more remains to be done. If the task of a future historian is to be facilitated, it is necessary that exhaustive monographs on different works should be written shedding light on their religious, philosophical, linguistic, literary and historical aspects, and discussing all about their author and period. Ample side-light is available from literary and epigraphic sources. facts should be judiciously selected and critically marshalled without losing the historical and comparative perspective. modest aim of supplying a corner stone, carefully shaped and cautiously chiselled, to the prospective history of Jaina literature, no mean pillar in the edifice of Indian Literature, I have herewith presented an edition of Pravacanasara with an introductory essay on Kundakunda, one of the greatest authors that the Jaina church has produced, and his works.

The Introduction is divided into Six sections. In the First section the various traditional pieces of information about Kundakunda, whether literary or epigraphic, are put together and critically evaluated. In the Second section the problem of Kundakunda's date is discussed by stating the views of earlier writers, by analysing the underlying facts, and by scrutinizing the same in the light of fresh material. The Third section is devoted to the study of Kundakunda's works; the contents of every work are analysed and critical remarks on each are added: thus attention is devoted both to the form as well as contents of each work. The Fourth section is occupied by the study of Pravacanasāra: a chronological sketch of Pravacanasārastudies is given; two recensions of the text are subjected to critical study; the contents of the work are summarised in detail; great attention is devoted to the philosophical aspects of Pravacanasara from which the various topics are constructively set forth and studied on historical and critical lines in comparison with other systems of Indian philosophy; and lastly the monastic aspect of the work is discussed in comparison with that of Buddhism. In the Fifth section short monographs on the six commentators of Prayacanasara are added: all the available information about them and about their works is put together; in every case, attempt has been made to settle their dates; and the quotations etc. from the commentaries of some of them are also traced to their sources. The Sixth section is devoted to the study of the Prakrit dialect of Prayacanasāra a grammatical analysis of the dialect is given; an attempt is made to define its place in the scheme of Prakrit dialects, outlining a historical and geographical back-ground of this dialect; and lastly its name and its relation to pre-classical Prakrit postulated by Dr. JACOBI are discussed. Thus it will be seen that many new facts about Kundakunda and his works are brought to light, and his place in the scheme of Jaina literature is ascertained. Originally a portion of this Introduction was covered by a series of lectures delivered by me, as a Post-graduate Teacher in Ardha-magadhi, University of Bombay, to the M.A. students.

The philosophical aspect of *Pravacanasāra*, as set forth in the Introduction here, is expected to be a modest outline to introduce the student to an exhaustive study of Jaina philosophy. The time has now come, I believe, when we should no more assess the Sāṃkhya Jaina, Buddhistic and Ājivika tenets as mere perverted continua-

PREFACE 25\*

tions of stray thoughts selected at random from the Upanişadic bed of Aryan thought-current. The inherent similarities in these systems, as against the essential dissimilarities with Aryan (Vedic and Brahmanic) religion and the gaps that a dispassionate study might detect between the Vedic (including the Brāhmaṇas) and Upaniṣadic thought-currents, really point out to the existence of an indigenous stream of thought, call it for convenience the Magadhan Religion, which was essentially pessimistic in its worldly outlook, metaphysically dualistic if not pluralistic, animistic and ultra humane in its ethical tenets, temperamentally ascetic, undoubtedly accepting the dogma of transmigration and karma doctrine, owing no racial allegiance to Vedas and Vedic rites, subscribing to the belief of individual perfection, and refusing unhesitatingly to accept a creator.

The Prakrit text of Pravacanasāra is presented as preserved in the commentary of Jayasena who is the earliest known commentator to pay attention to textual accuracy. Only to throw some sidelight on the dialectal aspect of the gāthās two other Mss. have been collated, and their readings are given at the end. All possible care is taken to print accurately the text and the commentaries.

The English translation is as literal as possible, and it is attempted on strictly philological lines. Prayacanasāra is translated here for the first time, and so I am perfectly alive to the tentative character of my translation. Professor FADDEGON's English translation of the text and Amrtacandra's commentary (Ed. by Dr. F.W. THOMAS, Cambridge, 1935) reached my hands very late, when all the forms of my Translation and Introduction were printed off. I have always taken into consideration, when using English equivalents for Jaina technical terms, the proposals of earlier translators of Jaina texts like Stevenson, Jacobi, Hoernle, Barnett, Ghoshal, JAINI, CHAKRAVARTI and others; and at times, with due deference to them. I have adopted other words that appeared to me more significant and connotative. Along with the translation, only a few elucidatory notes have been added. In the Index a systematic analysis of the contents is given under alphabetically arranged technical terms. A general Index of the Introduction is added at the end to facilitate further studies.

At the outset I offer my thanks to the late lamented Pt. MANOHARALAL Shastri, the first editor of the two Sanskrit commen-

taries. I am highly obliged to the authorities of the Rāyachandra Jaina Sāstramālā, especially to Shetha Manilal Revashankar Jhaveri, without whose munificent encouragement my studies about Kundakunda would never have seen the light of day. To Prof. Hiralal Jaina, King Edward College, Amraoti, my thanks are due for his valuable suggestions and corrections in proofs from time to time. I am thankful to my colleagues Prof. K. G. Kundangar and Prof. S. S. Sukthankar for their kind advice at the various stages of the work. Then I must say that the Nirnayasāgara Press has done its work in a satisfactory manner befitting its long standing reputation.

The plan of this essay was formed and many references too collected under the inspiring roof of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, in 1930, when I had the happy opportunity of attending the learned lectures of those two great Sanskritists: Dr. S. K. Belvalkar and Dr. V. S. Sukthankar on Atharva-veda-and-Upanisads and Comparative Philology respectively; and what I owe to them by way of inspiration and instruction is beyond formal expression.

Lastly, I record my deep debt of sincere gratitude to my revered Ācārya Dr. P. L. VAIDYA, Poona, at whose worthy hands I had the proud privilege of being initiated in the field of Prakrit studies. He has always encouraged me to work and to work better and along better lines. The training that I have received from him has always stood me in good stead.

The editor acknowledges his indebtedness to the University of Bombay, for the substantial financial help it has granted towards the cost of the publication of this book.

With all its imperfections, of which, I might be allowed to say, I am better aware than any one else, I am placing this work of mine in the hands of Orientalists. I hope that this humble contribution of mine to the study of Kundakunda might be of help, howsoever little, to scholars working in the field of Jaina literature which is still an unexplored field awaiting expert and extensive spadework.

karmanyevādhikāras te:

Kolhapur: August, 1935.

A, N. UPADHYE

#### EDITOR'S PREFACE

The Second Edition of the Pravacanasara (revised, enlarged and remodelled) was brought out by me in 1935. It could be published in a standard form through the patronage of the then authorities of the Rāyachandra Jaina Sāstramālā, Bombay. It was very well received not only in the circle of Jaina scholars but also by Oriental scholars both in India and outside. Its Reviews by the late Dr. A.B. Keith and others were quite appreciative and encouraging to me. More or less on the 6-me pattern I brought out a New Edition of the Paramappapayasu (Paramatmaprakaja: Bombay 1937; Third Edition, Agas 1960) in the same Sāstramālā.

My Introduction of the Pravacanasara, along with my other editions and papers was submitted by me for the D. Litt. degree of the University of Bombay, my alma mater; and I was awarded it in 1939. This recognition further confirmed my faith in my research pursuits and in the methods of study which I was following on the advice of my Professor, Dr. P. L. Vaidya, Poona. I continued my studies in Präkrits, Jainology and other allied branches of Indology in an out-of-the-way place like Kolhapur with limited library facilities. Whatever I have been able to achieve, within the limited leisure left to me after doing the College duties, till 1956 is duly recorded in my Books and Papers (Bombay 1956).

Lately, the management of the Rāyachandra Jaina śāstramālā has changed hands; and it is now being looked after by Shri RAO-JIBHAI DESAI of the Shrimad Rajachandra Ashrama, Agas (via Anand W. Rly.). Shriman RAOIBHAI is a sincere devotee of spiritualism (adhyātma). He is keenly interested in the progress of this Sāstramālā. It is very creditable of the Trustees of the Ashrama to have shouldered the responsibility of this Sāstramālā with great religious zeal and with a view to keeping it alive and seeing it progressing.

It was very kind of Shriman RAOJBHAI DESAI and the Trustees of the Ashrama to have requested me to prepare this present edition of the Pravacunasara. It will be seen that in this edition there are some additional features. The Präkrit text is also continuously printed along with the various readings in the foot-notes. Two more Mss. are collated for the text. Some additions have been made here and there. It is hoped that these features will be welcomed by the readers.

1

Throughout my studies, directly or indirectly, I have received much inspiration and guidance from the works of German Indologists. As a token of my respect for the tradition of German scholarship I have dedicated this work to Professor Dr. W. SCHUBRING and Professor Dr. L. ALSDORF who so worthily represent that great tradition in the field of Indology. I have had very close academic contacts (in the case of Dr. SCHUBRING only through correspondence) with them both during the last twentyfive years; and they have been a source of encouragement to me.

My sincere thanks are due to Shri RAOJIBHAI DESAI and to the Trustees of the Ashrama. I must confess that but for the kindly and courteous pressure of Shriman RAOJIBHAI, I would have hesitated to undertake this edition at a time when I had several earlier commitments on hand. Kundakunda's utterances have given me a great solace in my life all along; and naturally, I could not resist this privilege of editing the Pravacanassra once more.

My thanks are also due to my friend, who is even closer to me than a brother, Dr. Hiralal Jain, now Professor in the Jabalpur University. I have been closely associated with him in a number of literary projects for over twenty-five years; and his advice and suggestions in my work have always stood me in good stead. Shri Nemi-Chandra Jain, Vakil, Saharanpur, made me some suggestions on some of the readings in the Sanskrit commentaries; and Dr. V. P. Johrapurkar, Jaora, placed at my disposal his collations of two Mss. of the Pravacanasara: my thanks are due to both of them. I am benefited by some of the ideas of the late B. Faddegon who has so carefully translated into English the Pravacanasara along with the Sanskrit commentary of Amptacandra (Cambridge 1935).

Lastly, I would be failing in my duty, if I did not record my sincere gratitude to the University Grants Commission for having so graciously made me the Grant intended for Retired Teachers. It is this timely aid that has enabled me, even after retirement, to pursue my researches in my specialised branches of Indology with the peace of mind all such work needs.

karmanyevādhikāras te:

Dhavalā VIII, Rajarampuri, Kolhapur -- 1 1st Oct. 1964

A. N. UPADHYE

# Dedicated with Profound Respects

10

Professor Dr. W. Schubring and

Professor Dr. L. Alsdorf University of Hamburg (West Germany)

# INTRODUCTION

An Essay on Kundakunda, his Date, his Pravacanasāra and other works etc, 32\* Pravacanasāra

# Important Abbreviations

AMg.: Ardha-Māgadhī.

Apabh: Apabhraméa.

BBRAS: Bombay Branch Royal Asiatic Society.

B. O. R. I.: Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona,

B. P.: Bhāsa's Prakrit by Printz.

E. I.: Epigraphia Indica.

E. C.: Epigraphia Carnatica.

G. O. S.: Gaikwad Oriental Series, Baroda.

I. A.: Indian Antiquary.

JM.: Jaina Māhārāstrī

MDJG: Mānikachanda Digambara Jama Granthamālā, Bombay.

P.: Pañcāstikāya (used in the foot-notes of the Translation)

P. J. S.: Purātana Jaina-vākya Sūcī, Sarsawa 1950.
 RJS.: Rāvachandra Jaina Sāstramālā, Bombay.

SBE.: Sacred Books of the East.

SBJ.: Sacred Books of the Jamas, Arrah-Lucknow

SJG.: Sanātana Jama Granthamālā, Bombay-Calcutta.

TS.: Tattvārthasūtra (used in the foot-nootes of the Translation).

### INTRODUCTION

#### 1. S'RÏ KUNDAKUNDĀCĀRYA

A GENERAL APPRECIATION OF KUNDAKUNDA,-The position, which Kundakundācārya occupies among the Jaina authors, especially the Digambara hierarchy, is of a unique character. The mention of his name has an auspicious significance, and comes next only to that of Mahāvīra and his apostle Gautama.1 To trace their spiritual lineage from Ku idakunda has been looked upon as a proud privilege by Jama monks of the Digambara section, and, as a clear proof of this. we have Kundakundan aya for three of the four Jama sanghas of the Digambara ascetic community in the South 2 Many later authors are greatly indebted to him and some of his works have proved to be a milch-cow for later commentators for quotations; that at once indicates the authoritative character, of his works. Three of his works, viz. Pañcāstikāya, Pravacanasāra and Samayasāra 3 are technically called Nātaka-traya or Prābhrta-traya, perhaps on the analogy of Prasthāna-traya of the Vedantins, this suggests that these three works are as much sacred and authoritative for the Jamas as the Upanisads, Brahmasūtras and Bhagavadgītā for the Vedāntins. Most of his utterances are above sectarianism; his Samavasāra is studied with devotion by Digambaras, Svetambaras and Sthanakavasis alike, and thousands of spiritually nanded votaries, both monks and laymen, have drawn, to this day, religious inspiration and spiritual solace from this work of Kundakunda,

TRADITIONAL NAMES OF KUNDAKUNDA—Turning to epigraphic records, his name is spelt as Kondakunda.\* a form with decided Dravidian phonetic colour; Kundakunda is a smooth Sanskritisation of the same, and has completely superseded the original word. I rom certain inscriptions belonging to the twelfth century AD it is learnt that his original name was Padmanandi, but he came to be called Köndakunda, or as we spell it Kundakunda.\* In an inscription, at Vijayanagara, of about 1386 A.D. belonging to Nandisangha, [p. 2-] we find it recorded that our author had five names Padmanandi, Kundakunda, Vakragriva, Eličačiya and

<sup>1</sup> mangalam bhagavān Vivo mangalam Gautamo guni | mangalam Kundakundādyāh Janu-dharmo' stu mangalam ||

<sup>2</sup> According to a Kanarese MS. Gayadheda, Nandi-Sinsha- and Sri Yapaniya-sangha have Kundakundānvaya, while Mila-sangha has Visabhasenānvaya. It is an interesting MS which gives the gana, anvaya, gaccha, brudukidi, simbisana-gadi, name-endings borne by different monks etc. of each sangha, traditional stories about the occasion etc. of the particular sangha are also given. These details, so far as the historical purpose is concerned, will have to be accepted with caution.

<sup>3</sup> These works, though composed in Prakrit, are popularly known by their Sanskrit names

<sup>4</sup> See Epigraphia Carnanea, 11, 64, 66, 117, 127, 140, 254 etc., also Jama Śdalekha-Sangraha, Ed by Prof Hiralal, Bombay, 1928

<sup>5</sup> See E. C, II, 64, 66 etc.

Grdbrapiccha (also spelt piñcha). Then a pattāvali of Nandi-sangha of uncertain date records the same five names for Kundakunda.8 Hoernle also notes from a MS., in the course of his comparative study of Digambara pattavalis, that Kundakunda had these five names.8 The actual dates of these pontifical lists may come as late as the fifteenth century; still one might presume with confidence that portions of their contents might be sufficiently old, though none can say how much. Then Srutasagara, who flourished about the close of the fifteenth century A.D.,4 in the concluding colophons of the Sanskrit commentary on six-pahudas of Kundakunda.5 mentions these five names of our author exactly as enumerated above. Kundakunda himself is completely silent on his names to such an extent that he does not mention his name even in his works excepting at the end of Bārasa-anuwkkhā. His first commentator, Amrtacandra, so far as I know, is silent on this point. Javasena, however, in the opening remarks on Pañcastikava, remarks that Padmanandi was another name of Kundakunda; and possibly he means the same, when he glorifies Paiimanamdi in the two concluding Prakrit6 verses at the end of his commentary on Samavasāra. Thus, so far as the evidences are before us, it appears that Padmanandi was another name of Kundakunda; and it is only from the fourteenth century onwards that we find the tradition current that he had five names. One would have accepted the tradition of his having five names, had it not been for the fact that some of these names are claimed by other authors, that some of them appear to have been independent individuals, and that the earlier inscriptions which give only two names, do not, at all, uphold the tradition of five names; and hence it is necessary to scrutinise these names individually and to see how far the tradition can be accepted as genuine.

VAKRAGRIVA AS A NAME OF KUNDAKURDA DISCUSSID.—The name of Vakragriva, so far as 1 know, occurs first in an inscription of 1125 A D., but the inscription does not give any information beyond the bare mention of Vakragrivacary in the line of teachers of Drāvija(da)-saṅgha and Arungalānvaya. The next mention is found in Śravana Belgola inscription of 1129 A D., it is a pretty long inscription containing much historical information. In the fifth verse we are told that Köndakunda deserves respect from all; that [p. 3] his jasmine-like fame decorates various quarters, that he was a bee to the beautiful lotus-hands of the cārajas, i.e., a class of spiritually advanced monks who could move in the air; and that he firmly

<sup>1</sup> E Hultzsch South Indian Inter, Vol. I, No. 152; Avaite Researches, XX, p. 36, see also Indian Antiquary XXIII, p. 126, Guérinot takes Mahāmati also as ii name, and thus Kunda-kunda appears to have six names according to him, see Reportoire D' Epigraphie Jama, No. 585.

<sup>2</sup> See Jama Suddhānta Bhāskara, I iv

<sup>3</sup> L. A., Vol. XXI, p. 74, foot-note No. 35

<sup>4</sup> See Annals of the B O. R. I , vol XII, p. 157

<sup>5</sup> The editions etc of the works of Kundakunda will be given later under the discussion about his works.

<sup>6</sup> Throughout Prakrit stands for Prakrit and Sanskrit for Samskrita.

<sup>7</sup> E. C. V, Channarayapatna No 149

<sup>8</sup> E. C.,II 67.

established the scripture or the sacred knowledge in Bharata. Then, in verses six to nine, are glorified Samantabhadra and Simhanandi. Further, in the tenth verse, some facts about Vakragrīva are given; he was a great sage; he was endowed with forceful eloquence that had routed bands of disputants, and the same could not adequately be praised even by Nagendra of one thousand mouths, he received regard from Sasana-devatas; before him the necks of disputant-devils were bent with shame, and he briefly expounded the meaning of the word atha for six months.1 Thus this inscription paints the saint Vakragrīva as a learned and polemic logician endowed with winning delivery. The way in which he is mentioned and described in the inscription clearly shows that he is a different individual from Kundakunda and appears to have flourished possibly after Kundakunda. Besides, there are other inscriptions of 1137, 1158 and of 1168 A.D. in which Vakragrivācārva is referred to;2 but nowhere are we informed that he was identical with Kundakunda 3 In all these inscriptions, wherever there is any mention of sangha, gapa and anyaya, we find Vakragrīva associated with Drāvida-sangha, Nandi-gana and Arungalānvava. So, I think, Vakragriva was an independent teacher quite distinct from Kundakunda.

ELACARYA AS A NAME OF KUNDAKUNDA DISCUSSED -- Coming to the name Elacarva, I am aware of one dateless inscription, that of Chicka Hanasoge. In which one Eläcärya of Desi-gana and Pustaka-gaccha is mentioned; but I do not get any clue as to his identity or otherwise with Kundakunda. From the praéasti of Dhavalii commentary we learn that there was one Eläcarya, from whom Vīrasena, the author of that commentary, received instructions in the Siddhanta<sup>5</sup> and there are indications in the body of Jeyadhavalā commentary that he had possibly an explanation of his on a section at least of the Siddhanta 6. This Elacarya, being a teacher of Virasena, must have flourished at the close of the eighth century. A.D. It is to this Elacaiva that Indranandi refers, when he says, in his Stutavatara,7 that Elacarva, a resident of Citiakūtapura, was well-versed in the Siddhanta, and [p. 4:] it is from him that Virasena studied the Siddhanta, and returning to Vatagiama from Cittakūta, composed the commentary that came to be called Dhavalā. This Elacarva cannot be the same as Kundakunda, because in some of the preceding verses namely 160-6). Indranandi refers to Padmanandi of Kundakundapura, who I think is the same as our Kundakunda, that he wrote an exhaustive commentary. Pari-

- l atha-sahda-vācvam avadan māsān samāsena sat. Perhaps Lewis Rice read it as Nava-s'abdavācvam etc., and accordingly he took. Navaš-abdavācva as the name of a work, see his Mysore und Coog John Interptions, p. 197
- 2 L. C., V. Belut No. 17, Ididem Arsikere No. 141, Ibid No. 1.
- 3 See also F C IV, Nagamangala No 100, and E C, VI, Kadui No 69 where also the name of Vakragiiva occurs
- 4 L. C. IV, Yedatore No 28
- 5 mahum so Elāu to pasī vau vara-Vīrasenussa, second line of the first verse
- 6 I find a passage like this in Javadhavalā-jikā tado puviuttam Elāvi(r)riva-Bhadāraeņa uvaittla-vakkhinameva pahāṇa-bhāveņa ettha ghettavvam f, p 199 of Sholapur MS. of Javadhavlā.
- 7 Śrutāvatāra, published in Mānikāchandra Digambara Jaina Grantha-mālā (MDJG) vol. XII. sec verses 177-82

karma by name, on the first three sections of galkhanalagama. Besides we know of one more Helkacing, perhaps a provincual pronuncution of the name Elkacing, a master of mantric lore, of Dravida-gana, a resident of Hemagrāma in the South. He was mainly responsible for the contents of Judintmata, a tântric work, composed, mainly based on the old work of Helkacing, by Indranand's cyalindra in S'aka 861 i.e. 939 A.D.<sup>1</sup> From the way in which Indranand speaks of Helkacing a trappears that Helkacing a lived pretty long before, though there is no evidence to identify him with the teacher of Virasena referred to above. That Kundakunda had a name Elkacing must remain unproved till some other evidence or independent tradition is coming forth, because the wholesale genuneness of the tradition that Kunda kunda had five names has been suspected to be of doubtful authenticity as seen from the attribution of the name of Vakragriva to Kundakunda.

GROHRAPICCHA AS A NAME OF KUNDAKUNDA DISCUSSED.-Now the last name Grdhrapiccha. It is learnt from Śravana Belgola inscriptions, ranging from 1115 to 1398 AD, that Grdhrapiccha was another name of Umasvati, the author of Tattvārthasūtra;2 and some of these inscriptions indicate that at times the name Grdhrapiccha was enough to mention Umasvati, of whom, therefore, Grdhrapiccha might have been a very popular name. In some of these records the name of Umasyati. with the other name Grdhrapiccha, comes immediately after the mention of Kundakunda's name. If Grdhraniccha was a name also of Kundakunda, or if it was a name common to both Kundakunda and Umāsvāti, we expect that the inscriptions, in the ordinary course, should have referred to that. There was some speciality in Umasvati's being called Grdhrapiccha, and that has been referred to in a Śravana Belgola inscription of 1433 A.D.; the great saint Umasvatı belonged to the holy family of Kundakunda, and being expert in all the dogmas he compressed the range of Jaina doctrines in Sutras; as a saint particular about the protection of living beings, he carried, as the report goes (kila), vulture-feathers; and since that day he came to be known among the wise people, as Grdhrapicchācārya.3 The name should not be looked upon as queer at all, because there have been Jaina authors bearing the names Balākapicchas and Mayurapiccha,5 the first especially was a direct disciple of Umasvati [p. 5] There are other epigraphic records in which sometimes the name Grdhrapiccha6 alone and sometimes Umasvati? alone is mentioned. Thus there appears to be no doubt that Grdhrapiccha was the name of Umasvati.8 It is through lack of proper information or through mis-information that the tradition, viz., Kundakunda had a name Grdhrapiccha, appears to have been current possibly from the last quarter of

<sup>1</sup> See Anekānta vol 1, p 427 etc; Catalogue of Sanskrit and Prakrit Mss. in C P and Berar, Intro p XXIX

<sup>2</sup> E C, II, 127, 117, 140, 64, 66 and 254

<sup>3</sup> E C, VI, 258

<sup>4</sup> E. C., II, 64, 66 etc.

<sup>5</sup> E. C., 11, 258, also the introductory verses of Kanaresc Dharma-parikva, wherein all the three Grdhra- Balaka- and Mayūra-niccha are mentioned

<sup>6</sup> EC., IV, Nagamangala No 76.

<sup>7</sup> EC, VII, Nagar No. 46

<sup>8</sup> In Dhavalā commentary we get a line Giddhapicchāiriya-payāsida-Taccattha-sutte |

the fourteenth century. This tradition has been a source of further confusion that Kundakunda, on the supposition that he had a name Gridnapocha and from the fact that Gridnapochaeary was the author of Tattwirthasitra, and to be looked upon by Rajendramauli, a late commentator on Tattwärthasitra, as the author of Tattwärthasitra, at the author of Tattwärthasitra, and it is a misrepresentation of facts, contradictory to earlier evidences available. in unmistakable terms.

CONCLUSION ABOUT HIS NAMES.—To conclude, it is clear, in the light of the evidences discussed above, that Padmanandi was the name of our author, and he came to be known as Kondakundácárya, possibly a name derived from that of his native place, Kundakundapura, as Indranandi tells us in his Śrutāvatāra (verse 160 etc.); as to the other names attributed to Kundakunda, the name Elācārya is a matter still sub judice, and with regard to two other names early epigraphio records go against the tradition, I think, they might have been current through lack of authentic morrantion about Kundakunda.

AUTOBIOGRAPHICAL RELICS OF KUNDAKUNDA.—At the end of Båraza-ansuizkkhå Kundakunda mentionen his name; and at the end of Badha-p-abhpta, we find that it is the composition of the isigya of Bhadrabähu: this is all that we learn about Kundakunda from his works. The students of Prakrit literature and those of Jaina literature will always look upon it as an unfortunate phenomenon that Kundakunda has not left anything from his mouth about the details of his personality in any of his works, but that is not at all abnormal in the history of ancient Indiana literature.

TRADITIONAL BIOGRAPHY OF KUNDAKUNDA.—There are available a couple of traditional stories about the life of Kundakunda, they are not at all contemporary records; and moreover, being written at a time far distant from the age of Kundakunda, they, by themselves, do not deserve much ciedit. Professor Chakravartia narrates the life of Kundakunda on the authority of [p. 6:] Punyārava-kahā, wherein, he says, it is cited as an illustration of hāstradāna. In short the story runs thus: In the town of Kurumarai, in the district of Pidatha nākiji, in Dakṣṇṇa-deśa of Bharata-khaṇda, there lived a wealthy merchant Karamunda with his wife Stimatt.

1 E C., II, 254, E C, VIII, Nagar No 46, and the popular verse which is generally found and repeated at the close of Tattvårtha-sütra—

Tattvārthas ūtra-kartāram Grdhrapiechopalak şitam | vande gaņīndra-samyātam-Umāsvāti-munī évaram ||

- 2 See Anekānta Vol I, p 198, I have, in my possession, a fairly written MS of Rajendra-mauli's commentary
- 3 Introduction to Pañcásthkāyasáta, p vn etc., Vol. III of the Sacred Books of the Jainas (SBI), whenever I refer to the opinions of Prof. Chakravarti, the reference is to this Introduction.
- 4 With a view to verify the details, I consulted the Marathi ori version of Panyāiravia (composed in Saka 1739), which is based on the Kannarese Panyāiravia of Nāgarija, composed in 1331 A D, but I was not able to trace the story I do not know whether Prof Chakraviath has no were the Sanskrit Panyāsrava, which Nāgarija says that he has rendered into Kanarese Possibly the spellings of some proper names would even indicate that he has before him some Tamil or such source. I learn from Prof. Hirali that this story is not traceable in the Hindi translation of the Sanskrit Panyāravakathākola of Rāmacandra Mumluksu, Cirnaslated by P. Premi, Bombay, 1907)

6 Pravaganasāra

They had a cow-herd. Mathivaran by name, that tended their cattle. Once that boy, to his great surprise, happened to see a few trees in the centre with green foltage, when the whole forest was being consumed by conflagration. The boy inspected the spot; he found there a residence of a monk and a box containing agamas. to the presence of which he, as a credulous boy, attributed the exemption of that spot from fire. He carried those texts home and worshipped them daily putting them on a sacred spot. Once a religious monk visited the house; the merchant offered food, and this boy offered these texts; for these acts of piety the master and the boy received blessings from the Monk. The master had no issues, and it so happened that the faithful boy died and was born as a son to him As time passed on, this intelligent son became a great philosopher and religious teacher, Kundakunda by name. Further, Professor Chakravarti simply refers to other incidents such as the report. Kundakunda as the wisest man, in the Samayasarana (i.e., the religious assembly) of Śrīmandhara-svāmi, the visit of two cărana saints to have it verified, his indifference to them, their consequent return with disgust, the misunderstanding cleared and lastly Kundakunda's visit to Śrīmandhara-svāmi in the Pūrva-videha country. The merit of the śāstra-dāna made him 'a great leader of thought and organiser of institutions. Finally he secured the throne of Acarva and thus spent his life in usefulness and glory'.1

[9, 7:] ANOTHER TRADITIONAL STORY ABOUT KUNDAKUNDA —Pandit Piemi² gives, on the authority of a book, Jñāna-prabodha, another story of Kundakunda.¹ In Mālawa, in the town of Bārāpura, there lived a king Kumudacandra with his queen Kumudacandrikā. In his kingdom there lived a merchant Kundaśrechh with his wire Kundalatā, they had a son whom they named Kundakunda. Once the boy, playing in the company of his friends, happened to see in the paik a monk who was attended on by various householders. The boy carefully heard his sermoin The words and the conduct of the monk influenced the boy so much that this boy of bately

<sup>1</sup> In this context, I cannot stand the temptation of summarising here another story from Ārādhanā Kathā-kośa (Ed Bombay Vira samvat 2442, part 3, Story No. 111), of Brahma Nemidatta which also illustrates the fruit of sastia-dana, and which because of similarity in names, is likely to be misunderstood as the story of Kundakunda, with whom in fact it has hardly anything to do, the first part of Prof. Chakravarti's version practically agrees with this In Bharata-keetra, in the village of Kurumarai, there was a cow-herd Govinda by name. Once he saw, in a forest cave, a sacred Jama text, he took it and offered the same with devotion to II great and respectable saint. Padmanandi by name. The peculiarity of the text was that so many great teachers had handled and explained it, but ultimately had but in it that cave. It appears that the saint Padmanandi also puts that Text again there. The cow-herd, Govinda, worshipped that Text all the while; one day he was killed by a tiger (vyāla) After his death as the consequence of his remunerative hankering (mdāna), he was born as the son of a village headman. He grew up quite happily into an attractive boy Once he was reminded of his former birth after meeting Padmanandi, he entered the ascetic order and practised severe penances. After his death he was born as king Kundesa Irrespective of the pleasures available, somehow he felt disgusted with the worldly pleasures and entered the order. He worshipped Jina and waited on great teachers, and lastly he became a áruta-kevalin

<sup>2</sup> See Kundakunda Acarya väñce caritra, hy Pangal in Marathi, Sholapur, 1906: Premi Jama Hitashi, Vol. X, pp 369 etc., all references to Pt. Premi have this source in view unless otherwise stated.

7

eleven years was religiously awakened and soon became the pupil of that monk, Jinacandra, and lived with him. The parents were very sorry over this. Within a short time Kundakunda attained so much eminence amongst the pupils of Jinacandra that he became Ācārya at the age of 33 He advanced a good deal in those introspective and religious meditations. Once he had certain doubts on some fundamental doctrines of Jainism; not knowing what to do, he closely applied himself to religious practices. One day in the course of his meditation, he offered obeisance, with mental, verbal and physical purity, to Śrimandharasyāmi, a contemporary Tirthankara in the Videha-ksetra; the salutation was so sincere that it immediately evoked response from Srimandhara that he uttered in the Samavasarana the words of blessing sad-dharma-vrddhir-astu. The members of the audience could not understand the propriety of this blessing when none from the audience had offered salutation. Srimandharasvāmi explained that the blessings were meant for Kundakunda from Bharataksetra. Two carana saints, who were the friends of Kundakunda in the previous birth, came to Barapura and took Kundakunda to the Samavasarana. On the way, when they were passing through the sky, the bunch of peacock-feathers fell down and could not be found, so Kundakunda had to take up a bunch of vulture-feathers in lieu and continue his religious practices. Kundakunda stayed there for a week, and, after receiving much by way of religious enlightenment, he had his religious doubts cleared. On his way back he had taken with him a book containing diplomatic and Tantric contents, but it fell on the way into the salt sea. Thus he came back saluting many holy places on the way. He began his religious preachings here; and seven hundred men and women got themselves initiated into the order at his hands. After some time he had a dispute with Svetämbaras on the mount Girnar, in which he made the local deity Brähmi admit that the Nirgrantha creed of the Digambaras was true Lastly, he vacated his pontifical chair in favour of Umasvati and died one day in religious meditation after having practised severe penances.

SCRUINN OF THE ABOYT INFO TRADITIONAL STORES—Both these stories are practically in agreement only in the second half, but with the domicile and parentage there is no agreement, nay the points of difference [p. 8:] cannot be reconciled. The names of the purents in the second story, along with those of the king and his queen, are mechanically artificial as in the bed-side stories told by the old lady to lull the child. Some of the medients, which are found in these traditional stories, require critical scrutiny rather to shed light on the genesis of these traditions than to prove or to disprove the truth contained therein.

The earliest reference to the tradition that Kundakunda visited the Videha country is found in Darśunasāra of Devasena, 1 compilled 990 years after the death of Vikrama, who says that the great saint Padmanandi was enlightened by the supernatural knowledge of Śrimandhaia-svämi. Further, Jayasena, in the opening remarks of his commentary on Pañsőistkäus, saws on the authority of the probular

<sup>1</sup> See Dasianusăra, verse 43; Jaina Hitaishi, XIII, pp 25 etc wherein Darianasăra with Hindi translation and notes ii published; a critical Text of Darianasăra, based on the MSS from the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, is awaiting publication with the present writer.

8 Pravacanusāra

tradition (prasiddha-kathā-nyāyena) that Kundakunda had personally gone to Pürva-videha, paid his respects to Śrīmandhara-svāmı and received enlightenment. Turning to Inscriptions from Śravana Belgola, most of them belonging to the 12th century A.D. or so, we learn that Kundakunda, being possessed of exceellent religious conduct, was endowed with miraculous power to move in the air,1 and that he moved in the air four fingers above the ground.2 A poetical explanation of his miraculous ability is given that he was not touched in the least, internally and externally, by the dust (of passion), the earth being the abode of dust.8 Thus the available epigraphical records mention only his miraculous ability, and they are silent about his visit to Videha land. The Śravana Belgola Inscription of 1128 A.D. describes Kundakunda as a bee to the beautiful lotus-hands of caranas; this indicates some association of Kundakunda with caranas. The tradition attributes a visit to Videha land not only in the case of Kundakunda but to Umāsvāti and Pūivapāda also. With reference to Umāsvāti as well it is said that once he went to Videha land through his miraculous power to walk in the air to have his doubts on Jaina Siddhanta cleared from Śrīmandhara Tīrthankara. On the way his peacock-feather-bunch fell down; then he took the feathers of a vulture flying in the sky and had his purpose served; therefore he came to be known as Grdhrapiccha.4 Devacandra (1770-1841 A.D.), in his Rājāvali-kathe, gives a similar account with reference to Pūjyapāda with the difference that he could walk over to Videha land because of the power of a medicament pasted to his feet.<sup>5</sup> In some of the inscriptions Pūjyapāda is glorified as a great miraculous physician worshipped even by sylvan [p, 9] deities. A S. Belgola inscription of 7th July 1432 A D. refers to the above tradition that the limbs of Pūjyapāda were purified by his obeisance to the Jina in Videha-ksetra.7 The authenticity of this tradition becomes of a doubtful value because of its indiscriminative attribution to Kundakunda, Umāsvāti and Pūjyapāda. It is seen above that Kundakunda and Umasvati are often confused, and here, with reference to this tradition, Pūjyapāda is added to their list. The epigraphic evidence in this context is very meagre, and the S. Belgola inscription of 1432 A.D. has to say that it is Pūjyapāda who visited the Videha land. At any rate I am tempted to point out to the third gatha of Pravacanasara as the genesis or the fruitful source of the tradition that Kundakunda saluted from here Śrimandhara in Videha land and that he consequently visited that country; there, in that gatha, he pays obeisance to the contemporary Arahantas in the Manusa region.

As to his dispute with Svetāmbaras on the mount Girnar and the consequent admission of Brāhmī that the Nirgrantha creed of Digambaras was true,

<sup>1</sup> E.C., 11, 127, 117, 140, 64, 66 etc

<sup>2</sup> E C., II, 351.

<sup>3</sup> EC., IL 354 of 1398 AD.

<sup>4</sup> See p 3 of the Introduction to the Ed. of Tattvärtha-blokavärtikam, Bombay, 1918.

<sup>5</sup> See Karpāţaka Kavicarite, Vol I, p 7; further, the tradition tells that Pūjyapāda, on his way back, lost his eyesight due to the burning heat of sun-ahine, but he could recover his eyesigh by composing Sāviyastoka, in honour of Sāntēsvara, at Bankhoure.

<sup>6</sup> E.C., II, 64, 254 etc.

<sup>7</sup> E.C., II, 258.

nothing can be said definitely from this floating tradition; but, by the by, it may be noted that Subhacandra (c. 1516-56 A.D.) also refers to this in his Pāṇḍava-purāna? and the same is noted in a gurvāvalī too.<sup>2</sup>

SPIRITUAL PARENTAGE ETC. OF KUNDAKUNDA-Kundakunda is silent about his spiritual parentage in the sense in which the later authors have given their spiritual genealogy; at the end of Bodha-pāhuda he mentions that it is composed by the śisya of Bhadrabahu, but more on this point later. Inscriptions, too, in this context, are not of much help. According to the gurvāvalī of Nandi-sangha, Kundakunda was the successor of Jinacandra, the successor of Maghanandi from whom the pattavalī of Nandi-sangha begins;8 but too much reliance on this pattāvalī to the extent of saving that Kundakunda was the pupil of Jinacandra is hardly warranted. Javasena, in the opening remarks of his commentary on Pañcāstikāva, says that Kundakunda was the 618va of Kumaranandi Siddhantadeva. Nothing is known about this Kumāranandi. The Mathura inscription mentions one Kumāranandi of Uccanagari sakha,4 and another Kumaranandı is mentioned in Devarahallı inscription of 776 A.D.5 Vidyānanda, in his Patraparīkṣā, quotes three verses from the work Vādanyāya of one Kumāranandi Bhattāraka.6 But none of these, in the absence of any clue, can be identified with the guru of Kundakunda [p. 10:] Mere similarity in name can hardly be the ground for identification, because many Jaina saints and teachers have borne the same name at different times.7 The history of Jaina sanghas, ganas and gacchas is still an obscure tract which urgently needs some light,8 and with regard to the gapa etc of Kundakunda there is no reliable information. The traditional lists of teachers belonging to Dravida-sangha, Nandi-gana and Arungalānvaya, and of Mūlasangha, Deśi-gana, Kundakundānvaya and Pustaka-gaccha, Vakra-gaccha or Sarasvati-gaccha include, at the beginning, the name of Kundakunda with reverence.9 Kundakunda is looked upon as a preeminent leader of the Müla-

```
1 Kundakunda-gani yenojjayanta-gtri-mastake |
```

- pāṣāṇa-ghatītā yena vādītā biš Sarasvatī //, quoted in Jaina Hitaishi, Vol. X, p. 382
- 3 pade tadiye mum-mānya-vṛtau Judāticandrah samuhhida atandrah | tato bhavu pañca sunāma-dhimā bri-Padmanandi mum-cakravarī |, see p 3 of the Introduction to the Fd of Samayusafra-prābhṛtam, Benares, 1914
- 4 E1, I No xlin, No 13, pp 388-9
- 5 E C., 1V, Nagamangala No 85, also 1 A, 1I, pp 155-61
- 6 Sec Patraparikyā, p 3 (Ed. Benares 1913), also see his Pramāvaparikyā, p 72 (Ed Benares 1914)
- 7 See the opening remarks of my paper on 'Subhacandra and his Prakrit grammar' in the Annals of the B O R I., Vol. XIII, 1
- 8 See my paper on 'Yāpanīya-sangha' in the Journal of the University of Bombay, Vol I, part vi.
- 9 I give here only a few important epigraphic references, chronologically arranged, in which Kundakunda's association with different spanse et is seen F. C., VIII, \$3, 50; E.C. II, 127, 69, 117 140; E.C., VIII, Nagar No. 37; E.C. II, 64, 66; E. Hultzsch: South Indian Inscriptions Vol. 1, No. 152; E.C. II, 1254, 258.

so' vatād vādītā Brāhmī pāņāna-ghaṭītā kalau ||
2 Padmanandi-gurur jāto Balātkāra-gaṇāgraṇīk |

sangha, a designation claimed by the Digambaras in view of the division of the Jaina church into Digambaras and Svetambaras. The off mention of Kundakundānvaya, which is repeatedly met with in various lines of teachers, clearly indicates that a spiritual lineage of Jaina teachers was started some time after Kundakunda.

## 2. KUNDAKUNDA'S DATE

OUR APPROACH TO THE PROBLEM.—The most important and baffling problem is that about the date of Kundakunda, which, though handled by some scholars, still requires judicious consideration after relative evaluation of various literary and epigraphic records. To start with, it is necessary to take a resumé of the various opinions with evidences advanced by different scholars.

THE TRADITIONAL DATE OF KUNDAKUNDA.—The traditional view, current among the Jainas, which is represented by some pontifical lists, says that Kundakunda succeeded to the pontifical chair in V. samvat 49, i.e., about 8 B.C., at the age of 33, remained a teacher for about 52 years and passed away at the age of about 85; the details about the years vary in different Mss. of paṭṭāvalīs. Ms. E of a paṭṭāvalī, noted by Hoernle, gives 149 V. samvat, i.e., 92 A.D. as the year of his accession to the pontifical chair.<sup>2</sup> According to another tradition, incorporated in a verse of unknown authorship quoted in Vulvaj-yana-badhaka. Kundakunda flouished (fātah) in 770 after Vira, i.e., 243 A. D., the verse expresses, rather in a vague manner, that Kundakunda was a contemporary of Umāsvāti.<sup>3</sup> It is the first tradition that is more popular and current.

[6,11] DATE PROPOSID BY PT PREMI – Pt. Premi's opinion is that Kundakunda might have flourished about the second quarter of the thrid century, or more definitely he cannot be dated before the middle of the second century A D 4. The details worked out by him, on the authority of \*Sruitivatira\* of Indranandi, are these with additional touches: After the mirvăņa of Mahāvīra, 3 Kevalins Ilved for 62 years, 5 Śruta-Kevalins for 100 years, 11 Ten-Pūrvins for 183 years, 5 Eleven-Angins for 220 years, and 4 One-Angins for 118 years. Thus the Anga-knowledge continued for a period of 683 years<sup>5</sup> after the nirvāṇa of Mahāvīta in 527 B.C. Then there followed according to \*Sruitivatāra\*, the four Ārātīya monks who had a partial knowledge of sections of Angas and Pāivas, they were succeeded by Arthadbali, Māghanandi and

```
1 E.C., 11, 69 irimato vardhamdnavya Vardhamdnasya isvume |
iri-Köylakunda-minaibhian Milaesanqshigrayi eqvi ||
2 See I.A. XXI, p. 57 etc.
3 See 'Svāmi Samanushhadra' by Pt. Jugalkishore, p. 147, the verse runs thus.
vere sapta-date cawa saptavii ca vinnetua |
Umdivimi-minur pitah. Kundakundas tathawa ca ||
4 Janna Hutahhi, Vol. X, p. 378 etc.
```

<sup>5</sup> Sometime the internal details do differ, though the total No of years is 683 as the period of the continuity of Anga-jañana after Mahabirian. See Bhandarakur Report on search for Sanshiri Mss. 1883-84. Collected Works Vol II. pp 234 etc., Hornel: Three further Paṭṭfavalis of Digambiaras, I.A., XXI, pp 38 etc. For select authoritative texts, see Anyadhenula' Trika, Sholapuri MS. p. 10; 66th sarga of Hanneshapurine of Janseana, Ed 32nd vol of MDJG, Jafipura'pa of Jinnasana, chapter I, verse 139 etc., also compare Pt Jugal-kishore's Searching discussions in Svinis' Samundabadra, p. 160 etc.

Dharasena; it was Dharasena who knew Mahākarma-prābhrta, a portion of Agrāyaniva-pūrva; knowing that his death was nearing and that there was the fear of texts falling into oblivion, he invited from Venākatatīpura two intelligent monks of comprehensive grasp, who later on came to be called Puspadanta and Bhūtabalı, to whom he explained the text. Puspadanta and Bhūtabali compressed the Karma-prābhria and composed Satkhandagama, which was consequently committed to writing. Another thread of the story says that the saint Gunadhara explained the Mülasütras and Vivaraņa-gāthās of Kaşāyaprābhrta to Nāgahasti and Āryamanksu. Yatīvī sabha studied the same from them and composed thereon Cürni-sütras extending over six thousand granthas. Uccăranăcărva studied the same from Yativrsabha and wrote a doubly great vrtts. Thus the Kasāva-prābhrta came to be constituted of the labours of Gunadhara, Yativrsabha and Uccarana: and it was committed to writing. Now this Siddhanta, consisting of Karma-prabhrta and Kasaya-prabhrta, was inherited by Padmanandi of Kundakundapura, and he wrote a commentary of twelve thousand slokas on the first three sections of Satkhandagama. From this it is clear that Kundakunda flourished later than 683 years after Vira. Pt. Premi, assigning tentative short periods to Dharasena and others down to Uccaranacarva, comes to the conclusion that Kundakunda might have flourished in the last gurter of the third century of Vikrama era Another line of argument adopted by Premui is based on the tradition that Kundakunda had a dispute with Svetambaras on Ujiavanta-giri. We know from Kundakunda's works, especially Sutta-nāhuda, that the Jaina church was already divided into Digambaras and Syetambaras by the time of Kundakunda This division, according to Durśanasūra of Devasena, took place 136 years after the death of king Vikrama Premi understood the date given by Darśanasāra as Śālivāhana saka and placed the origin of Svetambara schism in (136 + 135) 271 Vikrama [p 12 ] samvat, he concluded that Kundakunda, therefore, must have flourished after that, te in the last quarter of the 3rd century of V, samvat, which would be in agreement with the conclusion arrived at from the evidence of Srutāvatāra. At any rate, according to his view, Kundakunda cannot be earlier than 683 after Vira, i.e., 156 A D.

DAN PROPOSID NV DR. PATILAK —The next opinion is that of Pathak.¹ He relies on two copper-plate inscriptions, one of Śaka 719 (t e 797 A.D.) and the other of Śaka 724 (t e 802 A.D.) belonging to the reign of Govindatāja III of the Rāstrakītā dynāsty. The inscriptions have a reference to a contemporary teacher Prabītācandra, the pupil of Puspanandi, who was in turn the pupil of one Toraṇācārya of Kundakundānvaya (Kundakundānvyaðbhavah). K B. Pathak argued that if Prabītācandra lived about Śaka 719, his grand-teacher, Toraṇācārya, might have flourished about Śaka 600; and because Toraṇācārya belonged might be placed about 150 years earlier, te about Śaka 400 (t.e 528 A.D.) He supports this argument by another. The Cālukya king Kirtivarman Mahārāja, who was on the throne in Śaka 500, subjugated Bādāmi and reduced the Kadamba dynasty, and thus, therefore, it is settled that Śivamrgeśavarman of the Kadamba dynasty was ruling some 50 years before, i.e., about Śaka 400. Bālacandra in his Kanarese commentse

See the Introduction to the Ed of Samayaprābhṛtam and that of Sal-prābhṛtādisamgraha,
 Vol. 17 of MDJG, I. A., XIV, p. 15 etc.

12

tary and Jayasena in his Sk. commentary on Poñcōstikōya say that Kundakunda composed that work to enlighten Śivakumāra Mahārāja who appears to be the same as Śivamŋgeśavarman of the Kadaniba dynasty. Thus the date of Kundakunda, because of his having been a contemporary of Śivamŋgeśavarman, comes to Śaka 450 i.e.528 Ato

DATE PROPOSED BY PROF. CHAKRAVARTI.-The third opinion is that of Professor Chakravarti.1 He starts with 8 B.C. as the date of his accession to pontificate as worked out by Hoernle from Pattavalis, and places the birth of Kundakunda in about 52 B.C. Further, in opposition to the date proposed by Pathak, he tries to find support for this date from the circumstantial evidences. Deducing from the traditional stories that Kundakunda belonged to Daksina-desa, he lays emphasis upon the fact that Kundakunda belonged to Dravida-sangha. From an unpublished MS. of Mantra-laksana he draws the information that in the South, in Malaya, in Hemagrāma, there was a great and wise monk Elācārya by name who was Drāvila-ganādhīsa,2 Prof. Chakravarti finds that all these references can be traced in Drāvida country to which therefore, Kundakunda must have belonged, Eläcārya being another well-known name of Kundakunda, Eläcärya according to the Jaina tradition, is the author of the famous Tamil classic Thirukkural; he composed [p. 13.] it and gave to his disciple Tiruvalluvar who introduced it to Madura Sangha. Elālasingha, who is considered to be the literary patron of Tiruvalluvar, might be another name of Elacarya. The authorship of Kural by Jama Elacarya fits in well with other facts such as the moral tone of Kural, the praise of agriculture as the noblest occupation practised by Valluvas, the landed aristocracy of the South, who formed the earliest adherents of the Jama faith in Dravida country. This identification of Elacarya or Kundakunda with the author of Kural (which is earlier than Silappadigaram and Manimekhalar), which is not at all inconsistent with the possible age of Kural, would lend greater probability to the traditional date of Pattavalis that Kundakunda lived at the beginning of the first century A.D. Being a leader of the Dravida-sangha, Kundakunda might have composed works in Tamil for the benefit of the Vellalas of the ancient Tamil literature who were the strict followers of Ahunsā-dharma In the light of the above discussion Prof. Chakravarti wants to settle the identification of Sivakumāra Mahārāja, the royal disciple of Kundakunda, for whom as all (?) the commentators of Prabhrta-traya say, Kundakunda wrote his works Prof. Chakravartı accepts Pathak's position that the church was divided into Svetāmbaras and Digambaras, and perhaps the ordinary masses followed the Vedantic form of Visnu-cult, but he opposes the identification of Sivakumara Maharaia with Sri Vijaya Šiva Mrgeśa Mahārāja of the Kadamba dynasty of about the 5th century A.D. on the grounds that Kadamba dynasty was too late in time to be present at the time of Kundakunda, and that there is no evidence to the effect that Kadambas were acquainted with Prakrit language in which Kundakunda wrote his works. Further he proposes that Sivakumāra Mahārāja might be the same as king Sivaskandha,

<sup>1</sup> See his Introduction to the Ed of Pañcāstikāva, Vol. III, SBJ, Arrah, 1929

<sup>2</sup> I have every reason to think that this Eläcărya, referred to in Mantralakania appears to be the same as Heläcărya, previously referred to, on whose work the Jvalinimuta of Indranandi was based; see p iv, ante.

which is merely another form of Sivakumara, of the Pallava dynasty. He also figures as Yuva Mahārāja, which is also curiously identical with Kumara Mahārāja. Other circumstantial evidences are also favourable. Conjecturam was the capital of Pallavas who ruled over Thondamandalam or Thondainadu which was looked upon as the land of the learned; its metropolis did attract many Dravidian scholars such as the author of Kural etc.; the kings of Conjecturam were patrons of learning: since the early centuries of the Christian era upto the 8th century, from Samantabhadra to Akalanka, we hear that Jamism was being propagated round about that place. It is not improbable, therefore, that the Pallava kings at Conjeepuram, during the first century of this era, were patrons of Jama religion or were themselves Jainas by faith. Further the body of Mayidavölu grant is in Prakrit dialect, and it is issued by Sivaskandhavarman of Conjeepuram. The use of Siddham in the beginning of the grant and its close similarities with Mathura inscriptions show the Jama inclinations of the ruler. From various other epigraphical records also it is clear that these kings had Piakiit as their court language. Thus Prof. Chakravartı concludes that Kundakundacarya wrote his Prabhrtatraya for one Sivakumāja Mahārāja, who was most probably the same as Sivaskandhavarman of the Pallava dynasty.

[p. 14:] Pt. Jugalkishore's vii w on the Date.-Pandit Jugalkishore, in his excellent monograph on Samantabhadra, discusses the pros and cons of the various evidences utilised for settling the date of Kundakunda, and weighs the various probabilities with a view that the date of Kundakunda would help him to settle the date of Samantabhadra. The date of Kundakunda given by Pattāvalīs he holds to be unsatisfactory, because pattavalis differ among themselves and often from other pieces of information available from other sources. He, like Premiji, works out the antecedent chronological details of the statement of Indranandi, in his Śrutāvatāra, that Kundakunda wrote a commentary on the first three sections of Satkhandagama, and practically concludes that Kundakunda cannot be earlier than 683 after Vira. i.e 156 A D. incidentally indicating the various descrepancies of pattavalis. Making possible concessions for the alternative beginnings of Vikrama era, he would concede the earlier limit that Kundakunda should be later than 133 Vikrama samvat, i.e. 76 A.D. Then he discusses the possibility of arriving at the date of Kundakunda on the tradition that Kundakunda wrote for Śivakumāra Mahārāja. He indicates that much reliance cannot be put on that tradition as Kundakunda has not said anything to that effect. If the tradition is to be accepted, he favours the identification proposed by Prof Chakravarti, showing that the date 528 A D., arrived at by the identification proposed by Pathak, upsets the relative chronology of many Jama authors, and showing that the interpretation of ta tadanyaya in those inscriptions with the chronological deduction proposed by Pathak is wrong, because even Padmanandi, the teacher of Sakalakirti, of the 15th century A.D., is designated as tad (Kundakunda)-unvaya-dhurina. Pt Jugalkishore points to the fact that Kundakundānvays is already mentioned in Merkara copper-plates of Saka 388.

<sup>1</sup> See pp 158 etc of his Introduction to the Ed of Ratna-karandaka Śrāvakācāra of Samanatabhadra, Vol. 24 of MDJG, Bombay, 1925; a part of the introduction, dealing about Samantabhadra, is also separately issued as "Śrām" Samantabhadra.

He is not ready to accept the position that Kundakunda had a name Eläcärya. The date as given in the patavallis goos against the various aspects of the tradition recorded in Straidaviära. Lastly he takes the fact that Kundakunda mentions himself as the skys of Bhadrabāhu, who mhe takes as the second Bhadrabāhu, who according to the paṭṭāvalts might have flourished 589 to 612 after Vira; this period consequently leads him to the conclusion that Kundakunda might have flourished from 608 to 692 after Vira, e.e., c. 81 to 165 A.D. This conclusion, he thinks, explains many obscure details.

A SUMMARY OF THE FACTS.—I have summarised the above views only to see the various traditions utilised in their different aspects by different scholars and the probable date at which they have arrived. The following are the main traditional facts.

- Kundakunda flourished after the division of the original Jama church into Svetāmbaras and Digambaras.
  - ii. Kundakunda is the sisya of Bhadrabahu.
- iii. On the authority of Srutāvatāra, Padmanandı of Kundakundapura [p. 15:] traditionally received the knowledge of the Siddhānta consisting of Karma- and Kusāya-prābhria, and he wrote a huge commentary on half of the Satkhaudāyama.
- iv. Kundakunda, on the authority of Jayasena and Balacandra, is said to have been a contemporary of one Siyakumāra Mahārāja
  - v. Kundakunda is the author of the Tamil classic Kural

We shall scrutimse these points serially and then see what other evidences are available for the date of Kundakunda.

KUNDAKUNDA'S PONTRIORITY TO SVETA. AND DIGA. DIVISION:—As to the posteriority of Kundakunda to the division of the Jaina church into Digambarras and Svetämbarras, there cannot be two opinions, because he attacks here and there the doctrinal positions, which in later literature, are decidedly the opinions of the Svetämbara persuasions, such as the liberation for women, utility or futility of clothes for a monk to attain liberation etc.<sup>3</sup> The seeds of this division, so fat as I have been able to comprehend the currents of the history of Jainism, go back as early as the days of Bhadrabāhu Srutakevalin, if not earlier, who migrated to the South with a band of monks at the time of a severe famine in Magadha.<sup>2</sup> The famine and migration must have been facts, because both Svetämbaras and Digambaras are agreed on these points. Comparing the post-Mahāvira hierarchical lists preserved by both the seets, the last teacher who is commonly acknowledged is Bhadrabāhu.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sutta-pâhuda 17-26, Pravacanasūra 111, 8-9, 20 "3-5, 24 "6-14

<sup>2</sup> L Rice Myzore and Coorg from Inscriptions, chapter 1, V Smith: Early History of India (Third Ed.), pp. 146, 440, M SR. Ayyangar. Studies in South Indian Jamon, chapter 2 etc., Banaravidas. Arthomôgodhi. Reader, p. xhi; Combridge History of India, 1, p. 165

<sup>3</sup> For Digambara Isis see Harviensia etc. noted above: for śvetámbara Isis see Kalpinišmi. (S B.E. XXII), p. 286 etc. and the opening verses of Namkiśnie A sa matter of appearance the traditional lists of teachers belonging to these two sects agree only upto Jambii, then there is difference, and again Bhadraishhu is common to both. I tlink, in early days, before the time of Kundakunda, these schiamatic dvissons might not have been very acute, since Arya Mankqu and Nigaphasti, who studied Kapispo-prädbria from Gungdhara and also taught the same to Yativraphda, as stated in Sendangia and confirmed too by the opening

15

that is a clear indication that the main stream might have branched into two streams from his time. Circumstantial evidences gleaned from the after-effects of the famine are also favourable for such a division in the Jaina church. So the definite seeds of this must have been sown in the days of Bhadrabāhu, a contemporary of Candragupta Maurya, say about in the 3rd century B.C. The later traditions that the Svetāmbara sect, according to the statement of Digambaras, arose in 136 years after the death of Vikrama and that the Digambara sect, according to the statement of Svetāmbaras, arose in 139 years after Vikrama, merely show that the doctrinal differences, by [p. 16-] this time i.e. at about the close of the first century A.D., had become visibly acute so far as the popular appreciation of these differences is concerned. Thus the indication that Kundakunda refers to Svetāmbara inclinations, as noted by Pathak and Prem, is not of great help to decide the date of Kundakunda; the other indication that Visnu-worship was popular among the masses is not guaranteed by the correct interpretation, in the light of the proper context, of that gāthā No. 322 of Samayasāra.

KUNDAKUNDA AS THE SISVA OF BHADRABĀHU DISCUSSED.—It is an important fact that Kundakunda speaks of himself as the sisva of Bhadrabāhu, whom he eloithes, those eāths (of Bodha-pāhada) in question run thus:

```
sadda-vyyāro hūn bhāsā-suttesu jam jine kahiyam |
so taha kahiyam nāyam sīsepa ya Bhaddabāhussa ||61||
būrasu-Anga vyyānam caudasa-Puvvanga-vivila-vittharanam |
suya-nān-Bhaddabāhū gamaya-gurā bhayavao jayaŭ ||62||
```

From these gathas two facts are clear that Kundakunda refers to himself as the sisva of Bhadrabāhu, and this Bhadrabāhu is qualified as suva-nāni, as a revered precentor who knew the exact text and meaning and as one who knew the twelve Angas and the wide extent of fourteen Purvangas Srutasagara (c. close of 15th century A D.) admits both of these gathas in his Sk. commentary, and, as long as it is not shown on sound MSS-evidence that these gathas are of an interpolatory character, we are justfied to take them as composed by Kundakunda and make a judicious use of them for chronological study. The Pattavalis of Digambaras give two Bhadrabahus, one Śrutakevali Bhadrabahu and the other Minor or One-Augin Bhadrabāhu; so it is necessary to see to whom Kundakunda refers. Pandit Jugalkishore quotes and concentrates his attention on the first gatha only, and possibly he ignores the second gatha; and his inference is that Bhadrabahu mentioned by Kundakunda is Bhadrabāhu II (589-612 after Vīra i.e.), 62-85 A. D. It is a very tempting identification, but one has to stand this temptation in view of the second gāthā, which gives substantial information about Bhadrabāhu. The adjectives in the second gatha clearly show that this Bhadrabahu is none else than Srutakevali Bhadrabāhu, Bhadrabāhu II cannot be a proper recepient of the adjectives bārasa-

verses of Jayadhavald Tikā, figure also in the Švetāmbara Sthavirāvali, as given in Nandsūra verses No. 28-30 (Agamodayasimiti Edition), as Arya Maigu and Arya Nagahasti almost contemporatines, 'Arya Mankaŭi' sa nattempi at Sanskritsation of 'Ajja Mangui'. 1 Dai danasāra gātībā 11 etc. and Pt. Piemi's notes theteon in Jama Histashīi XIII, pp. 252, 265 etc.

Amea vivanam and caiidasa-Puvvamga etc. at least at the hands of a contemporary of his, if Kundakunda were to be taken, as proposed by Pt. Jugalkishore, as his disciple; and the adjective suya-nani, in the light of the above adjectives, should be taken to mean, I think, as suyakevali. If Bhadrabāhu referred to is the same as Stutakevalin, it follows quite naturally that either Kundakunda must have been his contemporary in the 3rd century B. C., being his sisva, or the word sisva must mean something else than a direct disciple. I am tempted to take the word sieva as a paramparā-sisya, and this is not without a parallel elsewhere. With Jaina authors guru and sisya do not necessarily mean direct and contemporary teachers and pupils, but might even mean parampara-guru and sisva; sometimes the influence of some previous teacher is so overwhelming that later pupils like to mention him as their guru. For instance, Siddharsi, the author [p. 17:] of Upamitibhava-prapañcā-kathā (906 A.D.) calls Haribhadra as his dharmaprabodha-karo guruh; but it is proved by reliable evidences that they were not even contemporaries. Haribhadra having lived before the last quarter of the 8th century.1 To take another instance, Jayasena,the author of Pratisthāpātha, calls himself as Kundakundāgra-sisya,2 but from the scarcity of old Mss., from the contents and language of that work, and also from the absence of any early tradition to that effect that he was a contemporary of Kundakunda, one is forced to take Jayasena as the paramparā-śisya of Kundakunda of venerable name. There are, however, circumstantial evidences why Kundakunda might have been tempted to call himself as the sisya of Bhadrabāhu. Bhadrabahu was the great leader of a sangha, which he led to the South for its physical, moral and spiritual welfare. After the demise of Bhadrabāhu his pupils and grand-pupils might have always looked upon him as the greatest teacher, and especially in the South, the ascetic community, being isolated, might have inherited all the religious knowledge ultimately from the great teacher Bhadrabāhu. So it is no wonder, if Kundakunda, who was at the head of an isolated ascetic group in the distant South and who always remembered with reverence that whatever knowledge he had inherited was ultimately traceable to Bhadrabāhu, called himself as the sisva i.e. the traditional pupil of Bhadrabahu in his works which are more of a compilatory character based on hereditary instruction than original compositions. But it may be asked why not take Kundakunda as the direct disciple of Bhadrabāhu Śrutakevalin and put him in the 3rd century B. C. There are various difficulties: Kundakunda, as, in that case, we might expect does not figure in the lists of Angadharins: the word sinva is not enough to lead us to that conclusion. because, as shown above, it could be used in the senese of a parampara-sisva; I am not aware of any piece of Jaina tradition, legendary or literary, which would give even the slightest support to put Kundakunda as the contemporary of Bhadrabāhu Śrutakevalın; and the traditions, as they are available, go against this date of 3rd century B. C.

<sup>1</sup> Jaina Sähitya Samśodhaka, Vol. 1, p. 21 etc.; Dr. Jacobi's Introduction to Samarāicca-kahā m Bibl. Ind. 1926

<sup>2</sup> Vasubindu Pratishā-pāṭha Ed Calcutta, 1925, the praéasti is also quoted in the introduction (p.9) of Samoyaprābhriam, Benares, 1914; for other instances where éleya means paramparā-skya see Annals of the B O. R. I., Vol XV, pp. 84-85

KUNDAKUNDA'S AUTHORSHIP OF SATKHANDAGAMA-TIKA DISCUSSED .-- With regard to the tradition, that Padmanandi of Kundakundapura received the knowledge of twofold Siddhanta and wrote a commentary on the three sections of the Satkhandagama,1 two legitimate questions can be raised; first, whether this Padmanandi of Kundakundapura is the same as our Kundakunda, and secondly, whether Padmanandi of Kundakundapura has really written a commentry on a part of the Satkhandagama. The validity of the conclusion, based on this tradition, that Kundakunda cannot be earlier than 683 years after Vira, if not 770 years after Vira after assigning some years for the [p. 18-] subsequent teachers after Lohācārva. depends only on the affirmative reply of both of the above questions. The conclusion can be easily thrown overboard, if one of the two questions is denied or shown to be of a dubious character because of some other tradition going against it. A tradition. under ordinary circumstances, can be hypothetically accepted, if its genuineness or bonafides is not vitiated by the presence of some other tradtion fundamentally incongruent in details and by the presence of improbabilities and uncommon details such as some special motive behind, divine intervention, miraculous occurrences etc that are above the comprehension of ordinary human understanding. The first part of the tradition that Indranandi is referring to our Kundakunda, I think, can be accepted, according to epigraphic records our author, as seen above, had really the name Padmanandi and he came to be called Kundakunda, and Indranandi explains the second name associating it with his native place. Second part of the tradition that Kundakunda wrote a commentary on a part of Satkhandagama cannot be accepted without suspicion for various reasons; no such commentary attributed to Kundakunda is available today, nor have I been able to find any traces of it in Dhavala and Javadhavala commentaries; no references, in later literature, to this commentary have been brought to light; the tradition, not being recorded in many works and very often, does not appear to have been popular; and finally, this aspect of the tradition, as recorded by Indranandi, is not accepted by Vibudha Śridhara, who, in his Śrutāvatāra,2 the fourth section of Pañcādhikāra, says thus: the twofold Siddhanta was being traditionally handed down, and Kundakīrti learnt the Siddhanta from the great saint Kundakundacarya and composed a sastra, Parikaima by name, extending over twelve thousand verses, on the first three sections of Satkhandagama Thus the toss lies between Kundakunda and Kundakirti and it cannot be easily settled with definiteness, because the tradition is not getting any substantial support from other sources. As to Kundakunda's claim, I am diffident because in the major portion of his exposition and style I find him more a narrative dogmatist than a zealous commentator; the polemic zeal of a commentator. so patent in the works of authors like Samantabhadra, Jinabhadra Ksamasramana, Siddhasena, Pūjyapāda and a host of mediaeval commentators, is conspicuously absent in his works so far available. In both the traditions there is, however, one point of agreement that the composition of Satkhandagama precedes the time of Kundakunda; but even this point should not be pressed too far with regard to its

<sup>1</sup> Śrutāvatāra, verses 160-61 etc.

<sup>2</sup> Siddhāntasārādsamgraha, p. 318, Vol. 21 of MDJG, Bombay, samvat 1979.

chronological value, because a portion of the tradition has been proved to be doubtful; and as to the genuineness of the antecedent links of the tradition, as Indranandi frankly says, there is much obscurity,\(^3\) and Vibudha Sridhara is somwhat vague when he simply says iti parangaray\(^3\). A scrutinising search [p. 19:] into the details of these traditions makes us all the more aware as to how we have to grope in darkness to settle the exact date of Kundakunda. So here I can say only this much that we cannot, on the authority of the traditions discussed above, insist too much that Kundakunda should be later than 683 wears after Vira.

KUNDAKUNDA AS A CONTEMPORARY OF SIVAKUMĀRA DISCUSSED -Now the fourth point about the possibility of Kundakunda's being a contemporary of a ruler Sivakumāra Mahārāja. I agree with Pt. Jugalkishore in noting that Kundakunda has not referred to any such person, nor is there any indication to that effect in his works, his first commentator Amriacandra, so far as we know, does not refer to any Sivakumara Mahārāja. It is only Javasena (c. middle of the 12th century A. D.), and following him the Kanarese commentator Balacandra,2 that refer to Sivakumara Maharaja, for whose enlightenment, Javasena savs, Kundakunda composed his Pañcūstikāva. Javasena, in his commentaries on Pañcāstikāva and Pravacanasāra, mentions the name of Śivakumāra or -Mahārāja,8 but at times Śivakumāra's personality plays a very dubious rôle as in the opening passage of Pravacanasara, from which one is tempted to suspect whether Sivakumara himself is the author of Pravacanasara. It should be remembered that Javasena's statement cannot deserve the credit of a contemporary evidence; and when we try to identify this Siyakumara with some king of the South Indian royal dynasties of the early centuries of the Christian era. it is taken for granted that Jayasena's statement, in all probability, is based on some early tradition possibly genuine in character. Dr. Pathak was the first to attempt an identification, and he proposed that this Sivakumara Maharaja should be identified with Sivamrgesavarman of the Kadamba dynasty (about 528 A D according to Pathak).4 The patronage extended to Jainism and Jainas by Kadambas is well known; but that is no reason at all to put Kundakunda so late as this. This conclusion cannot be accepted for various reasons: first, that upsets some of the well recognised facts of Digambara chronology, secondly it is impossible that Kundakunda can be put in the 6th century, when Merkara copper plates of Saka 388 mention Kundakundanvaya and give not less than six names of Ācāryas of that lineage;5 and this indicates that Kundakunda will have to be put at least a century, if not more, earlier than the date of the copper-plates. Perhaps it is to support this

1 Śrutāvatāra, verse 151, which runs thus-

Guṇadhara-Dharasenānvaya-gurvoḥ pūrsāpara-kramo`smābhih | na jāāyate tad anvaya-kathakūgama-muni-janābhūsāt ||

- 2 Relative dates of Jayasena and Bāļacandra will be discussed later.
- 3 Pañeästiköya, Räyachandra Jama Ñastramālā (RJŚ), Bombay, Samvat 1972, pp. 1 and 6, Pravacamaiāra, pp 1, 17, 244, and 247. 1 have not been able to trace any mention of Sivakumāra in his commentary on Samayavāra
- 4 Also about 475-490 A D, see G M Moraes Kadamba Kula, chapter vii and the genealogy facing p 15
- 5 E.C., 1 Coorg Inscriptions, No 1

identification that he mis-interpreted the words tad-anvaya in those copper-plates of the Rastrakūta dynasty; the mistake in his interpretation is already noted above. More plausible is the view of Prof. Chakravarti, who identifies this Sivakumara Mahārāja with [p. 20:] Śivaskandha or Yuva Mahārāja of the Pallava dynasty, as it has some favourable circumstantial evidences. The only difficulty, in the way of this identification, is the uncertainty of Pallava genealogy and chronology. In their records the kings of the same name appear to figure at different periods: Siyaskandhavarman figures fifth in the Pallava line and before him there was one Skandhavarman. and there, in those records, the mention is made of reign-years and not of any standard era. The beginning of the Pallava genealogy, therefore, is chronologically uncertain. Prof. Chakravarti, though not explicit, appears to be aware of these difficulties when he says. 'It is quite possible, therefore, that this Sivaskandha of Conjecpuram or one of the predecessors of the same name was the contemporary and disciple of Sri Kundakunda'. So, if any historical value can be attached to the statements of Javasena, the identification of Sivakumara with the Pallava king Sivaskandha is more probable than the one proposed by Pathak,

KUNDAKUNDA AS THE AUTHOR OF KURAL.-The attribution of the authorship of Kural to Kundakunda has, no doubt, some bearing on the date of Kundakunda, but the way in which Prof. Chakravarti tackles that problem, I am afraid. contains the famous flaw of kunda-badara-nvāva Despite various sectarian claims. an unbiased critic would certainly find in Kural many Jaina indications, which cannot easily and naturally be explained according to other faiths, such as the divinity walking on lotuses and possessing eight qualities etc. The commentator of Nīlakesi, a Jaina work, calls Kural 'as our own Bible'; this indicates, in addition to the internal evidences, that the author of Kural is claimed by the Jainas, since a pretty long time, as belonging to their community. As to the date of Kural there are divergent opinions. On very good grounds M. S. Ramasvami Ayangar puts Kural at the beginning of the Christian era 2 Further the Jama tradition attributes the authorship of Kural to a Jaina saint Elācārya, who after composing gave it away to his disciple Tiruvalluvar, who introduced it to Madura Sangha Now Kundakunda's authorship of Kural depends on the identity of Elacarya with Kundakunda, but this identity is not a sure ground. In our previous discussion, a part of the tradition that Kundakunda had five names has been shown to be dubious and not well founded: so, if Prof. Chakravarti relies on that very tradition, I must say, it is insufficient to prove the identity, though I am aware that I have not been able to disprove Kundakunda's having a name Elācārya, as I have been in the case of the name Vakragrīva etc. So some more evidence is necessary to show that Kundakunda had a name Elācārya; and if that is made more definite, it can be accepted that Kundakunda was the author of Kural, and consequently his age would be put in the first century A.D. I may indicate, however, that at the beginning of the Christian era the circumstances, as they might possibly have been then, appear to be quite tempting for an author of the stamp and dignity of Kundakunda, or any other Jama teacher

<sup>1</sup> H Heras: The Pallava Genealogy, Atyangar: Some contributions of South India to Indian culture, chapter viii etc.

<sup>2</sup> Studies in South Indian Jamism pp 40 etc.

20 Pravacanasāra

Ip. 21:1 of eminence, to compose an eclectic work like Kuraf without making it purely a code of Jaina dogmas. The Jainas were gaining ground round about Mysore soon after the 3rd century B.C., when Bhadrabahu migrated to the South; and within the next two centuries the Jaina faith must have been spreading southwards. If it was to be preached to masses, it must be put in palatable terms and that too in the vernacular of the masses. It has been a policy of Jaina teachers, wherever they go, to adopt the local language for preaching their dogmas. So they might have cultivated Tamil to spread and preach the fundamental Jaina doctrines in Dravidian countries. The Jaina authorship consistently explains the strong back-ground of Arvan thought and culture in Kural, because only a couple of centuries before the Jainas had come down freshly from Magadha and surrounding parts in Northern India. The Jaina teachers, the earlier generations of them being well acquainted with Magadhan polity and forms of Government, introduced in their works political notions and theories as current in Magadha, and that is the reason why we find so many points of affinity between Kautilva's Arthasastra and Kural. At the beginning of the Christian era the Jaina teachers appear to have been not very confident about their prospective success in the Tamil land, and they might have been afraid that their words might not be well received among the wise of the land; this appears to be the reason why Elacarva or (if he is identical with Kundakunda) Kundakundacarva might have presented Kural to the Madura Sangha through his disciple. Tiruvalluvar, who, from his name, appears to be the son of the soil in Tamil land. In the next two centuries the Jama faith became gradually established, and the Jamas were the pioneers of the so-called Augustan age of Tamil literature, and by the close of the 5th century A. D., as Devasena tells us in his Darkanasāra (24 etc.) Drāvidasangha, perhaps a designation indicating some geographical limitation to the Mülasangha, was established in Madura by Vajranandi.

LATER LIMIT FOR THE DATE SUGGESTED FROM LITERARY AND EPIGRAPHK I-VIDENCES.—Turning to the earliest Digambara commentators with a desire to see
whether their works help us to settle the date of Kundakunda by quotations etc.
from Kundakunda's works, we find that the earliest available commentaries, being
incorporated in Dhavalā and Jayadhavalā, do no give any help, because it is wellnigh
impossible to distinguish the various strata with their respective authors. Pūjyapāda, so far known the earliest Digambara commentator on Tatīvā irhasītīra, quotes,
in his Saraāthasiddin (11,10). I five gāthās, which are found in the same order in
Bārasa-Anunēkkhā (Nos. 25-29) of Kundakunda, though he does not say from what
source he is quoting. The context in which they are quoted, the serial order of
quotation and the absence of these quotations in Rājarātika of Aklalāka² etc. go to
indicate the genumeness of these quotations in Rājarātika of Aklalāka² etc. go to
indicate the genumeness of these quotations in Sarvārīthasiddin.

\*\*Bārasa-Anunēkkhā
[p.22.] has some gāthās common with the eighth chapter of Malācāra, \*\*but these
gāthās do not figure thereir; and I am not aware of these gāthās in any of the ear-

<sup>1</sup> Sarvārthasiddhi, pp 90 etc. Ed Kolhapur, Śaka 1839.

<sup>2</sup> Tattvārha-Rājavārtikam, Ed. Benares, 1915

<sup>3</sup> Sometimes the copyists, not minding the chronological consequences, incorporate, in the course of copying, important quotations etc, from later commentaries in earlier ones.

<sup>4</sup> Mūlācāra, Ed MDJG Vols 19 and 23.

lier Jaina works. Under these circumstances and in view of the maintenance of the original order of these quoted găthās, it is clear that Pūjyapāda is quoting from Bārasa-Aņunēkhā of Kundakunda. That puts a good later limit to the age of Kundakunda. Pūjyapāda lived earlier than the last quarter of the 5th century A.D., Is of kundakunda must be prior to hm. Then the Merkara copper-plates of Saka 388, i.e. 466 A.D., to which reference is already made, mention six Acāryās with a clear statement that they belonged to Kundakundānvaya; that means Kundakundānvaya was in vogue, on the innocent hypothesis that these six teachers were successors in that lineage, at least a hundred years before the date of the copperplates, and further back if we take that Kundakundā's lineage began one century, if not more, earlier, it is not too much, because the lineage of a saint does not begin immediately after his death. That brings us to the middle of the 3rd century A.D. as the later limit of Kundakunda's age.

THE TWO LIMITS AND THE POSSIBLE CONCLUSION.—In the light of this long discussion on the age of Kundakunda wherein we have merely tried to weigh the probabilities after approaching the problem from various angles and by thoroughly thrashing the available traditions, we find that the tradition puts his age in the second half of the first century B. C. and the first half of the first century A. D.; the possibility of Satkhandagama being completed before Kundakunda would put him later than the middle of the second century A.D.; and the Merkara copperplates would show that the later limit of his age would be the middle of the third century A D. Further the possibilities, in the light of the limitations discussed, that Kundakunda might have been a contemporary of King Sivaskandha of the Pallava dynasty and that he, if proved to be the same as Elācārva on more definite grounds, might be the author of Kural, would imply that the age of Kundakunda should be limited, in the light of the circumastantial evidences noted above, to the first two centuries of the Christian era. I am inclined to believe, after this long survev of the available material, that Kundakunda's age lies at the beginning of the Christian era.2

<sup>1</sup> On Pijyapada and hıs date etc. F Keilborn: I. A., Vol. X. pp. 75-79, K. B. Pathak: I. A., Vol XII pp. 19-21; Dr. S. K. Belvalkar: Systems of Sanskrit Gramma, R.B.R. Narasımhacharya Karafadak Kavicarite, Vol. I., pp. 5 etc., Pt. Premi Jana Hitashi, Vols XIV pp. 345 etc. and XV pp. 49 etc.; Pt. Jugalkishore: Svåmi Samantabhadra, pp. 141 etc.

<sup>2</sup> I should passingly refer here to a recent discussion on the date of Kundakunda The second line of the 17th galand of Nisomassier runs thus: edens withstame loye-wibdigesis yadavirum /; on this Padmaprabha Maladhärdeva comments thus: etcetom caturgutivities behediadin; viscianh Lokarubhägabhdhäua-paramägame drataryah /(p. 16 of Niyomastara, Bombay 1916) Pt. Premi (Jama Jagar VIII, v) inferred from this that Kundakunda is referring to the Prakrit Lokarubhäga of Sarvanandi composed in Saka 380, it is not available, but the Sanakirt version of it by Simhastiri is available; and that, therefore, Kundakunda is later than 458 A.D. Pt. Premi's position is logically weak, nor is it guaranteed by the facts as already shown by Pt. Jugalkator (Jaina Jagar VIII ix) The use loyarubhägasis in plural does not indicate that it is the name of any individual work, and much reliance, so far as hatorical and chronological purpose is concerned, cannot be placed on the interpretation of the commentator, who comes long after Kundakunda. The word inshirt refer to a collection of works belennante to Lokanuvosa.

fo. 23:1 PRAKEIT DIALECT AS AN EVIDENCE FOR THE DATE PROPOSED .- Though not a sure evidence, the stage of Prakrit also is, at times, used to indicate the age of an author; this dialectal evidence, so far as I am aware of the peculiar inherent traits and geographical and circumstantial handicaps of Prakrits, cannot be of an absolute character, but merely a cumulative one. In the section on the Prakrit dialect of Prayacanasara it is indicated, after a through analysis of the grammatical facts from the gathas of Pravacanasara, that the stage of Prakrit, as represented by these gathas, is earlier than that of the Prakrit portions, as critically analysed by Dr. Jacobi, of Natyakastra of Bharata. The date of Natyakastra is a matter of uncertainty; possibly it is anterior to Bhasa and Kalidasa and usually, therefore, it is assigned to the beginning of the second century A. D. or so. This is quite in keeping with our conclusion that Kundakunda might have flourished at the beginning of the Christian era. The appearance of Apabhramsa forms is also considered to have some chronological utility. It is shown, in the discussion about the Prakrit dialect, that not a single Apabhramáa form is traced in Pravacanasāra; that possibly indicates a period when Prakrits had not developed as yet the Apabhraméa traces. Now Poilmacariva of Vimalasuri, which should be placed at the beginning of the Christian era according to the statement of the author himself.1 shows many forms which can be called Apabhramsa in the terminology of Hemacandra. So Kundakunda possibly belongs to an earlier period; making concession to geographical limitations that Kundakunda belonged to the extreme south etc., this also favours our relegation of Kundakunda to the beginning of the Christian era

DOMICILE ETC. IN THE LIGHT OF THE DATE PROPOSED—The domicile of Kundakunda will have to be sought in South India, especially in Dravida country, from the spelling of his name, Köndakunda, from the fact that he is called the preemment leader of the Müla-saigha, and from his being and associated with Dravida-saigha. Considering the probability of his association with the Pallava dynasty, his activities might lie round about Conjeevaram, which was [p 24:] a cultural centre, in the South, in the early centuries of the Christian era. The time, when Kundakunda flourished, appears to be sufficiently critical so far as the upkeep of the Jaina community in the South was concerned. After the arrival of Bhadrabalu, a fresh impetus must have been given to Jainism in the South, and attempts must have been made to get royal patronage etc. to put Jainism on sound basis by

group of Jama Literature The interpretation of the commentator should not be attributed to Kundakunda When the Merkara copper plates of Saka 388 refer to Kundakundahvaya and mention half a dozen teachers belonging to that lineage, it is impossible that Kundakunda can be put after Saka 380, and that he might be referring to the work of Sarvanand.

<sup>1</sup> On internal evidences that Vimalasūrī was acquainted with Greek astronomy etc Dr Jacobi doubts the date given by the author, and would put him in the third century A D., or even somewhat later

<sup>2</sup> Quite recently it is reported in a Jaima Kannada Magazine, Vivekôdhyudoya, 1, 3-4, p. 54, that there is a village, Kôndakundi, some four or five miles away from Guntkal Railway station, associated with the life of Kundakunda; a couple of furlongs away from that village there is a cave, with some Jaima idols, where Kundakunda is said to have berformed his renances.

conversions as we see from the traditional stories associated with Samantabhadra and Akalanka. The task before Kundakunda must have been really a great one. The Digambaras had denounced the Jaina canon as formed at Pāṭaliputra by Śvetāmbaras after the famine in Magadha was over; and by about the beginning of the Christian era, so far as the Digambara Text-tradition was concerned, the important texts, as a whole, had fallen into oblivion. Kundakunda had to respond to the religious needs of the community; and to meet this situation he must have composed small tracts in Prakrit manily based on whatever traditional Text-knowledge was inherited from early teachers. The traditional aspect of Kundakunda's works is clear from the fact that his works have some common verses with some texts of the Śvetāmbara canon, being a common property in early days they have been preserved by both the sections independently. On the one hand Kundakunda stands as the converging centre of early text-tradition and on the other his works themselves have given rise to commentaires and commentators thus diverging into a budding and exhiberent growth of Jaina dogmatic discussions of various kinds.

## 3. KUNDAKUNDA'S WORKS

KUNDAKUNDA AS THE AUTHOR OF 84 PÄHUDAS.—Kundakunda has a great halo of literary activity, and the tradition attributes to him not less than eighty four treatises called Pāhudas or Prābhrtas. The title pāhuda, a present, indicates, according to one interpretation, that these books are composed or compiled with a spiritual purpose, and they are merely devotional presents to the Higher Self; Javasena explains the word thus yatha ko'pi Devadattah raja-darsanartham kimest sarabhatam vastu rājne dadāti tat prābhrtam bhanyate | tathā paramātmārādhaka-puruşasya nırdoşı-paramātma-rāja-darśanūrtham ıdamapı śāstram prābhrtam/.1 This is how commentators are skilful in giving certain meanings. The real traditional meaning appears to be different Pāhuda means an adhikāra,2 i.e. a section in which a particular topic is treated or discussed. Some Svetambara works, too, have this designation, for instance, Joni-pāhuda, Siddha-pāhuda8 etc. That Kundakunda wrote 84 Pāhudas is merely a floating tradition, and I am not aware of any statement to that effect from his commentators etc. The number is not at all incredible [p. 25:] in view of the fact that some of his Pāhudas are very small tracts Sutta-pāhuda, for instance, contains only 27 gathas. The circumstances also were favourable for Kundakunda to compose numerous small tracts or prakaraņas. The Jama community in the South, in the days of Kundakunda, was much isolated from the main stock in Magadha and other parts. The community, as a whole, had its religious needs. Digambaras did not attempt a fresh compilation of the canon after the famine was over, and the canon, as shaped at Pataliputra by some of their brethren in the North who came to be known as Svetāmbaras, was denounced by the Digambaras

<sup>1</sup> See his commentary on Samayasāra, p. 555-6 (RJS edition), elsewhere, on p 5, he interprets Samaya-pāhuda thus. prābhriam sāram sārah suddhāvasthā samayaryātmaneli prābhriatam samayaprābhriam alhavā samaya eva prābhriatam.

<sup>2</sup> See Gömmajasāra Jivakānda, gāthā 341 (SBJ V); ahiyāro pāhuḍayam eyattho i e adhi-kāra and pāhuḍa are syaonyms

<sup>3</sup> Jaina Granthāvalī, pp. 62 & 66.

as simply a patch-work and not genuine. The result was that the Digambaras lost almost all texts as a whole. The only alternative before leaders like Kundakunda was to rely on their memories and put together whatever they had traditionally received from their teachers and grand-teachers, not as Anga-works, but merely as sections or pieces from Angas. In this manner Kundakunda might have compiled and composed many small texts. One should not insist too much on the number 84, because we get the names of only a few of them; and the number of available works, attributed to Kundakunda, is comparatively small. It must be plainly stated that in majority of the following works, the original texts scarcely mention the name of Kundakunda; at times traditionally they are attributed to Kundakunda, and sometimes the commentators say that Kundakunda is the author; in every case I have taken care to see whether any other author has claimed a particular work as his, and whether there is any conflict in the tradition. In India philosophers and authors always stood for systems; they were never particular in mentioning their names at the end of their works, because they were conscious that whatever they were compiling or composing belonged, so far as the contents were concerned, to earlier teachers. Being simply responsible for the form, they did not like to pose as authors in the modern sense. So in India we have philosophies and not philosophers as in Greece; the authors never hesitated to merge their individualities in a particular stream of philosophical thought; and the individual philosopher, as Max Muller puts it, is but the mouth-piece of tradition.

[p. 26:] Now we will study the various works attributed to Kundakunda. All his works, so far available, are in Prakrit.

SAT-KHANDĀGAMA-TIKĀ: It is already seen above that Indranand, in his Śrutawatrae, tells us that Padmanand io Kundakundapura, possibly the same as our Kundakunda, wrote a commentary, Parikarma by name, on the three sections of Satkhandágama. The commentary is not available today. This tradition, moreover, is conflicted by the statement of Vibudha Sridhara, according to whom the author is Kundaktrit, the pupil of Kundakunda. So the existence and the authorship of this work belong to the doman of uncertainty of tradition 2.

<sup>1</sup> Besides the works studied in this section, the following are the names of works attributed to Kundakunda; some of the names are partly in Sanskrit and partly in Prakrit, and, at times, differently spelt. There are still many Jaina libraries that have not been thoroughly inspected, and so it is not at all impossible that we might chance upon some of these works; for the sake of easy reference, I give here the names of works attributed to Kundakunda arranged according to English alphabets: -- 1 Acarapahuda, 2 Alapapāhuda, 3 Amga (sāra)-pāhuda, 4 Ārādhanā (sāra)-pāhuda, 5 Bamdha (sāra)-pāhuda, 6 Buddhi or Bodhipāhuda, 7 Caranapāhuda, 8 Cūlīpāhuda, 9 Cūrnīpāhuda, 10 Diyyapāhuda. 11 Dravya(sūra)-pāhuda, 12 Drstīpāhuda, 13 Eyamtapāhuda, 14 Jīvapāhuda, 15 Joni (sāra)-pāhuda, 16 Karmavīpākapāhuda, 17 Kramapāhuda, 18 Krīyāsārapāhuda, 19 Krapaņa (sāra)-pāhuda, 20 Labdhi (sāra)-pāhuda, 21 Lovapāhuda, 22 Navapāhuda, 23 Nutāvapāhuda(?), 24 Nokammapāhuda, 25 Pañcavargapāhuda 26 Payaddhapāhuda, 27 Payāpāhuda, 28 Prakrtipāhuda, 29 Pramāņapāhuda, 30 Salamīpāhuda(?), 31 Samthānapāhuda, 32 Samavāyapāhuda, 33 Satdaršanapāhuda, 34 Slddhāntapāhuda, 35 Sikkhūpāhuda, 36 Sthānapāhuda, 37 Tattva (sāra)-pāhuda, 38 Toyapāhuda, 39 Ozhātapāhuda. 40 Utpādapāhuļa, 41 Vidyāpāhuļa, 42 Vastupāhuļa, 43 Vihiya or Vihavapāhuļa 2 See the discussion above p. 17.

MÜLÄCÄRA; It is an authoritative work on the conduct of Jaina monks, especially Digambaras. Its Prakrit dialect, contents, Text etc. are very important, and need careful study especially in comparison with Nijuatus of the Svetāmbara canon. Vasunandi; the Sk. commentator, attributes its authorship to Vaṭtakera. I have come across certain South Indian MSS, quite genuine in their appearance, wherein the name of the author is given as Kundakunda; these MSS. contain some additional gāthās. As I am busy in collating and studying Mūlācāra-text, I do not want to be deprastic on this point; let it be an open question at this stage.

TEN-BHAKTIS.8—Prabhācandra, the author of Kriyākalāpa commentary, says in his commentary on Sidāha-bhatit that all the Sanskrit Bhaktis are composed by Pijiyapāda and the Prakrit ones by Kundakundācārya.\* We are concerned here only with Prakrit Bhaktis. The text of Ten-Bhaktis, as published, is not reliable for critical purposes; MSS. are at variance as to the number of verses in particular Bhaktis. As they are very little known outside Jama circles, I intend to introduce them to the readers, particularly the Prakrit Bhaktis. These Bhaktis, as they are available in MSS., open with five-fold salutation (pamca-mamoyāra), mamgala-sutta, Josutand-sutta, sarang-sutta, sāmwa-sutta (salutand-sutta, sarang-sutta, sāmwa-sutta).

TITTHAYARA-BHAITI: It has eight gathas in which salutations are offered to 24 Tithahkaras with the specific mention of their names. Excepting the first verse it is common with Svetambaras who generally incorporate it in their Pañca-pratikramaṇa. 6 It is followed by Prakrit prose passages of [p. 27:] pratikramaṇa and āloanā (i.e. confession and report of sins etc. commutted).

SIDDHA-BHATTI. There is a good deal of uncertainty about the number of verses. Here we get a discourse on Siddhas (i.e. the liberated souls), the classes of Siddhas, the way in which liberation is attained, the happiness and the abode of Siddhas It is concluded with an allocana prose passage in Prakrit.

SUDA-BHATTI. It contains 11 gathas and the concluding prose passage. It opens with a salutation to Siddhas. Then are offered salutations to twelve Adgas by name, the 12th Anga, Ditthrvāda, has five divisions. Then follow the names of 14 Puvvas or Pūrvas, which, according to the commentator, are to be included in the fourth division of Drietväda. The remaining verses give further division. This Bhakit is important for the traditional division of early Jama literature.

CARITTA-BHATTI It contains some 10 verses of Anustubh metre. It opens with a salutation to Vardhamāna Mahāvīra. The Tīrthakara, for the benefit

- 1 Milikeira with Vasunandi's Sk Commentary is published in MDJG vols. 19 & 23; published with a Hindi translation and an alphabetical index of gäthäs in Anantakirti D. Jaina granthamalia, Bombay 1919
- 2 He belonged to circa 12th century A D
- 3 An edition of Ten-bhakits with the Sk. commentary of Prabhācandra and the Marashi translation of Pt. Jimadka has appeared from Sholapur, 1921; in my remarks on these Bhakits I have used this edition, and, at times, I have consulted a Kannada MS., called Krivakalāpa, from my collection
- 4 Samskṛtāḥ sarvāḥ bhaktayah Pādapūyasvām-kṛtāḥ prākrtāstu Kundakundācārya-kṛtāḥ p 61, Sholapur ed.
- Compare p. 3 of Pañcapratikramanasūtrāni, Bombay 1925.

of living beings, has preached five-fold căritra or conduct: sămăiya, chedovațțhăvaṇa, parihāra-visuddhi, suhuma-samjama and jahākhāda-căritta. Î Then are enumerated 28 müla-guṇas and the uttara-guṇas for the monks. The monk determines to avoid the breach of these vows. There is the usual prose passage at the end.

ANAGĀRA-BHATTI: It contains 23 gāthās and there is a prose passage at the end. Here prayers are offered to all great saints endowed with ments. These saints, giving up the perverted view, have adopted the right one. Then their detailed virtues, in the light of Jaina enumerative technicalities, are given into groups from two onwards upto fourteen. These groups indicate a thorough cultivation of dogmatic details in the monastic community the members of which could easily grasp the details, when simply the groups are enumerated. These group-enumerations are on a short scale when compared with those found in Thānamga and Samazi-yanga of the Svetāmbara canon. This feature is seen even in Buddhist texts like Aiguttaranikāya. Then various penancial practices and achievements of monks are described. The author entertains a pious desire that these prayers might bring him the destruction of miseries. This Bhakti gives a good idea of the ideal conduct expected from a Jaina monk.

AYARYA-BHATTI: It contains some 10 gathās. Here we get a description of an ideal preceptor, who initiates others on the path of liberation. The great monks are described to be patient like the earth, pleasing like water, clean like the sky and undisturbed like the ocean. Then follows the prose passage in which the aspirant salutes the five dignitaries with their characteristics, and concludingly expresses his aspirations.

NIVVĂ,NA-BHATTI. It contams some 27 găthās Here we have an enumeration of Tirthankaras and holy personages with the places whore they attained Nirvâna: to them and to those places salutations are offered. This [p. 28:] Bhākti is important from the points of Jaina traditional mythology and geography In the prose passage we are informed that Mahāvīra Vardhamāna attained Nirvâna, at Pāvā, early in the morning, on Svāti-naksatra, at the end of the night of the 14th day of the black half of the month of Kārtika, when there were still four years munus eight and half months (?) remaining of the fourth era. This passage is so similar in style that it can be put without any violation in the Svetāmbara Jaina canon in a particular context

PAMCAPARAMEȚTHI-BHATTI: It contains 7 verses, the first six are in Spaguni metre treated as a Mătră-vrtta, and the last is a găthă. There is a prose passage at the end. Here we get the emment characteristics of five dignitaries, and the aspirant hopes for eternal happiness.

CRITICAL REMARKS ON TEN-BHAKTIS.—Thus we have eight Prakrit Bhaktis.

In the case of Nandisvara-Bhakti and Śānti-Bhakti, we have only the concluding

Compare Tattvärthavätra IX. 18

<sup>2</sup> The passage runs thus: imanini avasappivie coutthraamayassa pacchime bhile duithou (addhatha?) māsahijue võuvaankkammi sesakalammi! Pāvāe vayarie Kattiyamāsassa kirbacaidassie ratīle Sādic pakkhatte pacciase bhayavada Mahadwir Vaidshumāyo siddhim gado]; that means the fifth era began 3 years and 3 months and a half after the nivîna of Mahāvira. Or duitha might be taken as three and half as in Marāṣhii.

Prakrit passages without the Prakrit metrical Bhaktis; and there might be, I think, metrical Namdisara- and Samti-bhattis: that gives us the required number of ten. The general outline of contents indicates that these Bhaktis are something like devotional prayers with a strong dogmatic and religious back-ground. Unfortunately there is no critical edition, nay even a correct and readable edition, of the Bhaktis. They are of utmost importance for the study of Jaina tradition; the Prakrit dialect and the contents also cannot be neglected. A critical student will immediately detect two strata in Prakrit Bhaktis: the first stratum consisting of concluding prose passages and the next of metrical Bhaktis. Both the strata cannot be from the same author and of the same age. What is substantially found in prose portions is amplified in details in metrical Bhaktis. The prose portions, when carefully read, remind us of closely similar passages in Svetambara canonical texts, in their Pratikramana and Avasyaka Sūtras and texts like Pamcasutta. 1 So here is a tract of literature which antedates the division of Jama church, and it has been inherited, with modifications here and there, independently by Digambaras as well as Syetambaras. It is no use discussing the authorship of these prose passages; they form the traditional heritage of Jaina monks; and their age is as old as Jainism itself. As to metrical Bhaktis. Titthavara-bhatti is common to both the sects, and that also must have been traditionally inherited. The remaining Bhaktis, too, might have been composed mainly based on traditional knowledge, and as a matter of fact, they have an appearance of antiquity. It is just imaginable that Kundakunda might have composed, or rather compiled, the metrical Bhaktis to explain and amplify the prose Bhaktis, which, too, as traditional relics, he retained at the end. In the [p. 29:] course of amplification Kundakunda might have put together many suitable verses from early tradition as inherited by him. Just to supplement the Prakrit Bhaktis and to keep pace with the growing popularity of classical Sanskrit among the Jaina monks, Pūjyapāda appears to have composed the Sanskrit Bhaktis; some of them are dignified in style, and especially Siddha-Bhakti is a masterpiece of logical acumen.

DAMSANA-FÄHUDA 2 It contains 36 gathas. The main topic is the glorification of and discussion about Right faith or Samyagdaráana. Ordinarily it consists in believing in the principles and catergones preached by Jinas, and really speaking it is the (realization of) self itself (19-20).8 It is the foundation of religion and the sure step to liberation (2, 21). In its absence knowledge, conduct and auterities are not counted at their real worth (3,4, 15 etc.). The bondage of karmic sand is washed away by the water-current of Right faith (7). Right faith forms the roots of the tree of virtue (10-11). Men of Right faith deserve respect in this world and attain glories in the next (2 etc.). It is the false believer who feels no

<sup>1</sup> Ed with English Introduction, Critical Notes containing extracts from Haribhadra's Commentary and English Translation by A. N. Upadhye, Kollhapur, 1934.

<sup>2</sup> The Eight-pāhudas, Damsoņa to Sīla-pāhuda, Rayaṇasāra, and Bārasa-Aṇurekkhō are published in MDIG vol 17, the first six pāhudas with the Sk commentary of Śrutasāgara and the rest with only Sk chāyā.

<sup>3</sup> In giving the analysis of Pāhudas etc I have given, whenever convenient, the Nos. of găthās in brackets; this summary incorporates a free rendering, and not a literal translation. of some of the găthās

28 Pravacanasāra

regard for and envises the natural condition of the monks (24). Virtues are no virtues, if they are not well founded on Right faith (27). In short Right faith means an attitude of pure manifestation of consciousness (28); and, when human birth is obtained, one should not lose the opportunity of achieving Right faith by devotion to Jinas (44 etc.).

CARITTA-PAHUDA: It has 44 gathas. The main discussion is about the cultivation of Right conduct which is quite essential for the attainment of liberation (9); it is twofold: with reference to Right faith and Self-control (5). The first should be endowed with eight virtues nissamkiva etc. (7 ff.). A man of faith is on the path of knowledge and avoids sinful acts (14). He sees the reality, realises it in its twofold aspects and avoids the breach of conduct, and thus he becomes free from karmas (17-18). The second, namely self-control, is of two kinds; one for house-holders who have still some paraphernalia (parigraha), and the other for houseless monks who have no parigraha at all (20). The conduct of a layman is divided into eleven stages damsana-vava etc., and consists in the practice of five anu-vratas, partial vows, three guna-vratas, virtual vows, and four siksā-vratas, disciplinary yows, which the author defines in detail (21-25). The conduct of a monk consists in curbing five senses, in observing five full vows, in cultivating 25 kirivās (the same as bhāvanās, five attendant clauses of each yow) and in observing five samitis (i.e. the items of carefulness or regulation) and three guptis (i.e. the control of mind, speech and body) (27-36). He is a man of Right knowledge, discriminates Jiva from Ajiva, and he is on the path of liberation, if he rises above attachment and aversion (38).

ip. 30:1 SUTTA-PAHUDA: It has 27 gathas The contents of the sutras are given by Arahantas, while for their proper textual form the Ganadharas are responsible; thus the contents are handed down from teacher to pupil (1-2). A needle with sūtra (i. e. thread) is not lost, so a man with (the knowledge of) sūtra (i.e. the sacred text) is not lost in samsara (3-4). The purport of the sacred texts, as preached by the Jina, comprises various topics such as Jiva and Aliva: of these the man of Right faith should discriminate which is acceptable (unadeva) and which is rejectable (heva): by studying this in its ordinary and realistic aspects, one attains happiness after destroying karmic dirt (6) Being devoid of scriptural knowledge, if one leads a life without control (sacchamdam), sin is the only consequence (9) The unique path, leading to liberation, consists in giving up clothes and eating in the cavity of palms (10). The greatest regard (vandanā) is deserved by such monks who are self-controlled, free from sin, enduring 22 disturbances (parisaha) and capable of destroying karmas, while other monks, endowed with Faith and Knowledge but still using clothes, deserve only formal greeting (icchākāra) (11-13). Even a hairpoint of paraphernalia is harmful to a monk, he eats only once the food offered in the cavity of his palms; he is in the state in which he is born (jaha-jaya-raya-sariso); and he never takes anything, not even the sesamum-husk, by his hands (17 ff.). The nirgrantha type is the best, then comes that of a house-holder who is spiritually advanced (20-21). The ascetic emblem prescribed for women is that she takes meals once and has a garment which she retains even when she takes meals. Women are forbidden from accepting severe types of asceticism such as nakedness, because they are constitutionally unfit: there is a growth of subtle living beings in their organ of generation, between their breasts, in their navel and armpits; their mind is fickle and devoid of purity; they have monthly courses; and they cannot concentrate undisturbed. If they have faith, they go along the track possessed of the ascetic emblem noted above (22-25). When a man has to accept something, it should be in a little quantity, even though there is plenty of water in the ocean, only a small quantity is taken for washing purposes; those who are free from desires are free from miseries (27).

BODHA-PĀHUDA: This pāhuda has 62 gāthās distributed over eleven topics which are enumerated (3-4) after the benedictory verses (1-2). 1. avadana (Sk. ayatana), spiritual or religious support or resort. The great saint, who is self-controlled in every way, who has curbed the passions etc., who is endowed with five great vows, and who, possessed of knowledge and pure meditation, has realised his self, is a religious resort or support (5-7). 2, cediharam (Sk, caitvagrham), holy edifice: The soul, constituted of knowledge and pure with five full yows. is itself the holy edifice; according to the Jaina creed it is beneficial to six kinds of embodied beings; it serves as a means for bondage and liberation, for happiness and misery according to individuals devoted thereto (8-9). 3. padimā (Sk. pratimā), image or idol. The image to be worshipped represents a bondless and passionless condition; when movable, it is that of a great saint, otherwise that of a Siddha who is [p. 31:] endowed with infinite quaternity (ananta-catustava), who is bodiless and free from eight karmas and above disturbances (10-13), 4, damsang (Sk. darsang): Darsana is a comprehensive term comprising faith, knowledge and conduct, and shows the path of liberation. As a flower is constituted of scent, milk of ghee, so darsana is materially or corporeally constituted of Right knowledge (14-15). 5. Jinabimba (Sk Jinabimba), the idol of Jina or Arhat: It represents an embodiment of knowledge, control and passionlessness; it bestows initiation (into the order) and instruction, and serves as a cause for destroying the Karman; it deserves worship and respect (16-18). 6, Jinamuddā (Sk. Jinamudrā), the image or appearance of Jina. It is such that therein the activities of senses and passions are sealed with knowledge and unwavering self-control (19). 7 nana (Sk. iñana), knowledge or enlightenment: An ignorant person, like an archer without the bow, cannot hit the target of liberation. He, who has the bow of firm mind, with a string of scriptural knowledge, has the arrows of triple jewel and has his attention set on the highest object, will never miss the course of liberation (20-23). 8. deva, the divinity: The great divinity who is free from delusion bestows on liberable souls (bhavya) the Dharma which is pure with compassion and asceticism which is free from all attachments (24-5). 9. tittha (Sk. tirtha,) the holy resort. The pure Dharma, faith, control, austerities and knowledge-these are the holy resorts, and therein the great monks should take bath in the form of diksā, initiation into the order, and śiksā, instruction (26-7). 10. Arahanta (Sk. Arhat), Jina, the worshipful one. The nature of Arahanta can be meditated upon from various points of view. He is above birth and death and their antecedents, and his description should be viewed from the points of guņa-sthāna, mārgaņa-sthāna, paryāpti, prāna, jīva-sthāna etc. (28-36). His physical existence, in that stage, is above bodily defects and diseases (37), his flesh and blood are white; in short he is endowed with various abnormal excellences (38-41). 11. pavvajjā (Sk. pravrajyā), asceticism. Here the author describes the nature of pravrajyā, and thereby we get a glimpse of an ideal monk. The monk should wander about being endowed with five full vows, controlling his senses and devoted to study and meditation without any desires. He should be free from attachment, conquer 22 parisahas, be without passion and abstain from sinful activities. Friends or foes, praise or abuse, gain or otherwise, grass or gold: all these he looks upon with equanimity. He is free from disturbing factors, internal or external. He is above delusion and has come to possess virtues like faith, austerities, yows and self-control (44-7, 50, 53, 56, 58 etc.). He is naked in the form in which he is born; he wanders calmly with his arms hanging and with no weapons; and he pays no attention towards his body (51-2). He keeps with him neither internal nor external paraphernalia even to the extent of sesamumhusk (55); he does not keep company of beasts, women, eunuchs and bad characters; he never enters into unhealthy gossip, but always applies himself to study and meditation (57). He lives in deserted houses, under the trees, in parks, on the burial ground, on the top of mountain, in a mountain cave, in a dreadful forest [p. 32:] or in a dwelling place which is not specially built for him (42, 51 etc.; 43 is very obscure); stones, wood, bare ground all these he uses for seat and bed (56). He receives food everywhere with no consideration of good or mediocre, poor or rich houses (48). The last two gathas can be freely translated thus. That which was preached by Jinas came to be converted into words in the sacred texts in (a particular) language; the same, as (it was traditionally) understood, has been similarly preached by the disciple of Bhadrabāhu. Success to lord Bhadrabāhu, who is suva-nani, a teacher knowing the text and meaning, and who knows the twelve Angas and the wide extense of fourteen Pūrvāngas.

BHAVA-PAHUDA The total strength of this pāhuḍa is 163 gāthās, and there are some additional gāthās also. The main current occupies a good deal of glorification of and some discussion about bhāva, which, here, means the purity of psychic state (parṇāma-sudāhi as in 5). This bhāva is pramarily of three kinds: pure, auspicious and inauspicious (7.8 \*1-3). It is bhāvalings that is of utmost importance, and not dravyalnīga, in the case of an ascetic; it is the purity of mind that makes one vitruous or vicious (2). A bhāva-lings fādhus is free from attachment for body etc. and completely immune from vanity and passions, and he concentrates himself on his self (56, the way in which he concentrates is shown by those popular gāthās 57-60). A monk should become naked from inside by giving up false faith and other flaws, and then he becomes automatically a naked monk according to the commandment of Jina (73, 54). Nakedness without the purity of mind is of no value at all (53).

It is due to the absence of bhāva that the soul has wandered and is wandering in infinite samsāra constituted of four grades of existence (gati), experiencing myrnads of miseries and passing through various vicissitudes of utmost agony, accidental, mental, natural and physical; therein the soul is acting under kāndarpī and other motives and is busy with four kinds of unhealthy gossip (7-17). The number of births undergone is so great that the milk drunk from mothers' breasts might fill an ocean, and so the tears of mothers (19-21). Many bodies were accepted

and given up, and the duration of life came to an end due to poison etc. (24-25). All things in this world were tasted and much water drunk, but still there is no satisfaction (22-23). Because of the absence of bhāva, the soul has wandered everywhere, dying various wretched births, dwelling in the dirt of maternal wombs and eating dirty fluid in childhood (31-41 etc.). Bhāva is the potent means to effect the destruction of samsāra.

The glories of bhava are untold. Various virtues, religious practices, austerities, scriptural study and knowledge: all these are simply a farce in the absence of bhava (20, 4, 5, etc. 70 etc. 87 etc. 97 etc. 105 etc. 125 etc.). This possession of bhava brings manifold glories to the soul (126 etc.). As long as there is some ability, one should try to cultivate the purity of mind and heart by undertaking various religious practices (130 etc.). There are 363 [p. 33:] heretical creeds (kriyāvadīn etc.) which should be given up, and one should be firm in Jainism (135, 140).

When there is no bhāva, passions actually ruin the spiritual destiny of the soul. Bāhubali's spiritual progress was hindered by his vanity, even though he had no attachment for his body. On account of nidāna,¹ the samt Madhupnīga could not be a monk, and the saint Vasighta suffered misery (44-46). Bāhu, though a Jaina monk, burnt the town of Danjaka due to internal hatred and fell into the Rauravahell; so also Dīpāyana, though a monk in appearance but devoid of real merits, wandered in infinite saṃsāra (49-50). Sivakumāra, though encircled by young ladies, could put an end to saṃsāra because of his heroic and pure mind. Bhayyasena could not be a bhāvaśramaṇa (i.e. an ascetic with bhāva), even though he had learnt 12 Angas and 14 Pāirvas, nay the whole of the scriptural knowledge; while Śivabhūti, whose bhāva was pure, attained omniscience by simply uttering itusa-māza (51-3).² Even the fish Śālisktha, due to impurity of mind, fell into a great hell (86). A good man, when endowed with purity of mind, is not contaminated by passions and pleasures like a iotus-leaf by water (152).³

- I Nidêna is a sort of remunerative hankering, it consists in hankering after future pleasures and erijoyments as a remuneration of the penances etc practised in this life. One, who wants to achieve an equanimous and peaceful voluntary submission to death (sal-lekhand), must keep his mind free from the attitude of nidâna (Sarvérthasaddhi YIII, 37), which is also a kind of monomania or painful concentration (ârtadhyâna) (Ibidem IX, 33).
- 2 The words tusa-māsa symbolically stand for the concept that the body is absolutely distinct from the soul, like the husk from the bean, Srutasāgara gives a story on this gāthā and explains that phrase thus: tu-ān maeo bhinna iti yathā taihā śarīrād śtimā bhinnab /
- 3 I have put together, in this paragraph, the legendary references from Bhônopáhufa II is necessary that all such legendary anecotoses, modentally referred to me arriv Svetāmbars and Digambara texts, should be put together to have a glimpse of the initial capital of Jaina mythe Such references are found in Jaina texts like Parayar, Bhōnoparati Ārā-dhanō of Svvakopi, Midieāra etc. A partial attempt in this direction, mainly confined to the Parayar of the Svetāmbara canon, is already made by Kurt von Kamptz in his monograph 'Uber die vom Sterbjasen handelmen altern Parayae der Jaina-Kanon', Hamburg 1929. I have listed alphabetically all the legends from Bhōnoparah' Parayae of the Svetāmbara canon. This, many of these legends antedate the division of the church, and they are independently preserved by Digambarars and Svetāmbara.

In order to get rid of the karmas one should reflect on the nature of the self which is an embodiment of knowledge and consciousness: it should be known to be without the qualities of taste, colour, smell, touch and sound; it is sentiency it self; it is beyond inferential mark; and it has no definable shape (61 etc., 64). But from times immemorial the soul is bound by karmas of eight kinds, to the stock of which additions are made by various causes of karmic bondage such as mithylaw etc. (146 etc., 115); this karman can be destroyed by religious practices accompanied by purity of mind. Karman is the cause of samsāra. There cannot be a sprout, when the seed is burnt; similarly when the seed of karman is burnt, there can never be the [p. 34; ]sprout of transmigration for those monks who have purity of mind (124). Dharma, as preached by Jinas, consists in self-concentration of a pure type free from all the flaws like attachment etc. (83, 119 etc.); and it is thereby that the samsāra is crossed (83). As long as the self is not realised, liberation cannot be attained, even though mynads of mentionous deeds are done (84).

This very soul becomes the higher self, when it is completely free from karmas, and comes to be designated as Jñanin, Siva, Paramesthin, Sarvajña, Visnu, Caturmukha and Buddha (149). The preeminent path leading to this state of unending bliss and knowledge consists in the cultivation of triple jewel. Right faith, Right knowledge and Right conduct (30-31). The cultivation of these jewels includes, at various stages, various detailed virtues; to wit reflection on five kinds of knowledge (65); giving up passions, pleasures and no-kasāyas (76 etc. 89); thinking over sodasakāranas which incur Tīrthankara-nāma-karman (77), practising twelvefold penance and reflecting over 13 kriyas (78); practising faultless asceticism and observing twofold control; sleeping on the ground, abandoning five kinds of clothes without minding the parisahas (79, 92 etc.); constant study of scriptures whose contents are preached by Tirthankaras and which, in their textual form, are composed by Ganadharas (90); reflection on 12 anupreksās, 25 bhāvanās, seven principles, nine categories and the groups of Jivas at various stages of Gunasthana (94-95); practice of nine kinds of celibacy; giving up ten kinds of coition (96), accepting only the prescribed food (101); observing five kinds of discipline (vinava) and 10 kinds of varyavratya (102-3); accepting four external lingas only after there is internal purity (109); not to desire for fame and glory, but simply to practise primary and advanced virtues (müla- and uttara-guna) (110-11), etc. etc.1

In short, says the author in conclusion, Artha, Dharma, Kāma and Moksa proceed from purity of mind (162).

MOKKHA-PÄHUDA. It contains 106 gāthās. The aim of the author is to discuss about the Higher self, realizing which souls attain liberation (1-3). The self is of three kinds: the external represented by sense-organs, the internal represented by psychie states, and the Higher represented by that divinity free from karmic stains etc. (4-6). The aspirant, who has a liking for and who has grasped the words of Jina and has consequently avoided unhealthy activities, should gree up all

<sup>1</sup> I have almost heaped these technical details in this paragraph only to indicate what an amount of technicalities the author handles; sometimes he explains them, but in majority of cases he takes it for granted that his hearers or readers are already acquainted with them.

that is external and be introspective, so that the Higher self might be realized (33, 38, 7 etc.). It is through sheer ignorance that this body is booked upon as self (10 etc.). Para-dravya, or the object external, is that which is (absolutely) different from the nature of the self: it may be living, non-living or an admixture of both. Sva-dravya is the self itself which is pure, free from eight Karmas, and an embodiment of knowledge (17-18). Those, who discriminate between them and give up the external, attain liberation following the path of Jinas (19).

In. 35:1 The difference between the self and the Higher self is similar to that between ore and gold (24). When external objects are avoided and the Higher self is meditated upon, the self reaches the stage of Higher self (7 etc.). Being free from pleasures and passions one should adopt iina-mudra, i.e., the appearance of a true Jaina saint (46-47) and begin meditating on the Higher self (48). To achieve a successful meditation a thorough cultivation of three lewels is quite necessary (34. 36, 37, 90 etc.). A crystal looks distorted in colour, when it is put near some foreign substance; so is the case with the soul. Unwavering and unruffled equanimity must be established in the spiritual states; then the self is itself, just on the point of evolving the Higher self (49-51, 83 etc.). Meditation is a potent means to selfrealization (26 etc.). When an aspirant is steeped in meditation, unmindful of his daily routine, he becomes free from Karmas; being firm in mind, faith and conduct he attains the highest state (48 etc. 63 etc.). Even a particle of attachment is a great adversary of self-realization, and hence all out-going inclinations must be completely stopped (69, 66 etc.). One should meditate, firm like the mount Meru, on the real nature of the soul, which is an embodiment of knowledge etc. (84.86 etc.). It is only the weak and undisciplined that complain that the present time is not proper for meditation. Dharma-dhyana is possible for monks today, and thereby better births, which anticipate liberation, can be acquired(73-78).

Right knowledge consists in discriminating Jiva from Ajiva (41); and the right knowledge he who knows things as they are (58). There is tremendous difference between a man of knowledge and an ignoramous. An ignorant person might spend many births practising severe penances to destroy the karman which can be destroyed, whithin a short time, by a man of knowledge who is controlled in three ways (53 etc.). This right knowledge, coupled with austerities, leads one to liberation; one without the other is fruitless (59). A monk should abstain from all external activities, and concentrate on the real nature of the self ever maintaining his primary virtues etc. (91 etc.). The self alone is the resort or shelter, because therein are seated the five deinntaines (104).

The doctrine of Jina about bondage and liberation is, in short, that one who is attached to objects external is bound, while one who abstains from them gets rid of manifold karmas (13).

LIMGA-PÄHUPA: It contains 22 gäthäs. In the case of monk, it is the bhāva-linga that is important; mere external appearance (davya-linga) will not make one a true monk (2). A monk, if he is sinful even after accepting the emblem of a Jaina monk, ridicules the standard of asceticism and ruins his co-monks (3). If he sings and dances, is anxious and disturbed, is attached for meals, harms the earth-bodde beings and plants, and loves ladies and hates others, he is no more

a monk but a beast full of deceit and treachery and devoid of discipline and conduct (4-5, 12, 1-8). If a monk is unchaste, full of vanily, taking part in worldly activities and sins, and violates the religious virtues, he is destined to go to hell (6,9,10 etc.) [p. 36:] In a monk's appearance if one is unchaste, given to sinful thought, runs after and quarrels for food, one wanders long in saṃskīra (7-9). He is not a monk, though an ascetic in appearance, but a thief, who takes things unoffered and blames others (14). An ascetic, who cats at a harlot's and praises that food, acts like a fool, and is not a true monk (21).

SILA-PÄHŪDA: It is a discourse, in 40 gšthās, on Šīla, meaning conduct, character, especially chastity. Knowledge and chaste life are not incongruent; if chaste conduct is wanting, objects of senses ruin that knowledge (2). Knowledge unaccompanied by chaste conduct, asceticism without right faith and austrities without self-control are all worthless (5). Even men of knowledge wander long in samsāra, because they are given to pleasures; but those who are chaste can easily put an end to samsāra after mastering the knowledge and practising austerities. If a man of knowledge, who is given to pleasures, can go to liberation, why is it that Surattaputta, though knowing Ten-pūrvas, went to hell? Knowledge, faith, austerities and conduct bring nirvāṇa for them who lead a chaste life (7,9,11 etc. 30). It is not enough if grammatical, metrical, Vaušeņika, Vyavahāra (perhaps the same as Dharmašāstra) and Nyāya Sāstras are studied (16); to make human birth fruitful, a chaste life must be led; and thereby one is loved by gods (15-14).

Chaste life, or 6fla, is an important factor of spiritual life; it has its attendant virtues like compassion to living beings, control, truthfuness, non-theft, celibacy, satisfaction, right-faith and knowledge (19). A dose of poison may entail death only once, but the dose of sense-pleasures involves repeated deaths and births in samsfra (22). Sila, with its attendant virtues, like fire assisted by wind, burns the deposit of old Karmas (34), and then the soul becomes Siddha endowed with all the virtues (35).

CRITICAL REMARKS ON EIGHT-PÄHUDAS—It has been ususal, possibly from the fact that Śrutasāgara wrote a commentary en masse on six pāhudas, to take the six pāhudas in a group, and Chappāhuda came to be looked upon, † through mistake, as the name of a work of Kundakunda. The last two pāhudas have not been, somehow or the other, commented upon by Śrutasāgara. Tāking into consideration the six pāhudas, or even eight pāhudas, it is clear from the contents that each pāhuda

<sup>1.</sup> As the texts of these Pahudias are not critically edited, and hence not definite, I have not taken into consideration the bearing of these glaths on the date of Kundakunda, and, moreover, the date of our author, whose works are of a compilatory character, will have to be settled on other broader evidences than stray references like these, for, as a strain part of the proper of the prop

<sup>2</sup> See W Denecke's essay in Festgabe Jacobi, p 163 etc., perhaps Dr. Winternitz follows. W Denecke in his A History of Indun Literature, (in English) vol. II p. 577, which has just reached my hands. I am not aware of any commentary on six Pāhuļas by Amriacandra, though Dr. Winternitz notes his name along with that of Śrutaságara.

305

is meant to be an independent treatise. Each pahuda has a significant title which substantially indicates the main current of the subject matter, though, as usual in traditional texts, there is fp. 37:1 always scope for side-topics. In some of them like Carittaand Bodha-pāhuda the exposition of the subject matter is very systematic, while in others like Sutta- and Bhava-pahuda the contents appear to be merely compiled: that is why perhaps the ascetic emblem prescribed for women is included in Suttanahuda. The same topic, in these pahudas, appears in places more than one: the discussion about linga is found in Bhava-pahuda and in Limga-pahuda. Bhavanahuda is extensively varied in its contents, and it is important from various points of view; so many Jama technicalities are simply referred to, and the author takes it for granted that his hearers are already acquainted with them; the dogmatic property of Jainism must have been quite systematically arranged in numerical groups before the days of Kundakunda, otherwise his off-hand introduction of technical terms would be meaningless; the legendary references found in Bhava-pahuda indicate to the presence of many Jama mythological stories already current at the beginning of the Christian era. The manner of exposition, in all these pahudas, is narrative and dogmatic, and the author never feels the necessity of logical defence of the principles he is enunciating; sometimes he takes resort to similes to make his appeal effective.

I am perfectly aware that it is only on the ground of current tradition that Kundakunda is accepted as the author of these pahudas, and no evidence is coming forth, nor there is anything in these texts, taken as a whole, which should preclude us from taking Kundakunda as the author of these works. The texts of these pahudas as utilised by me, could not be claimed to be critical, so there is every probability of omissions and commissions of gathas especially in such traditional texts. W. Denecke doubts Kundakunda's authorship, but he gives no definite reasons. Dialectally he finds that six pahudas are younger than Samayasara etc.; but this cannot be a safe guide, unless we are guided by critical editions. The reason for the presence of Apabhramsa forms in these pahudas, as compared with Pravacansara, I have explained in my discussion on the dialect of Pravacansara. It is imaginable that traditionally compiled texts might be attributed to Kundakunda because of his literary reputation; but to prove this we must have some strong evidence potent enough to cancel the current tradition. In conclusion I would say that these pahudas contain many ideas, phrases and sentences which are quite in tune with the spirit and phrasiology of Pravacansara.

These pāhuḍas have left great impression, a fact not unknown even to Śrutasāgara, on some of the later writers Pūyapāda has composed his Śamādhiatachā in a systematic manner and with a stronger metaphysical tone mainly based on Mökkhapāhuḍa. Joindu also shows, in his compositions, his close acquiaintance with these pāhuḍas. Many verses of Āmtacaandra remind us of the gāthās from these pāhuḍas from which he quotes also. Gupabhadra, in his Ātmānuśōsana,<sup>3</sup> follows closely many gāthās from Bhōw-pāhuḍa etc.

Published in Sanātana Jaina Granthamālā (SJG), Vol. I, Bombay 1905.

<sup>2</sup> Ibid. pp. 52 etc.

RAYAMASĀR: It contains 162 verses, of which one is a dohā and the rest are gāthās. The author intends to give a discourse on the religious [p. 38:] duties of laymen and monks. A man of right faith always preaches what is traditionally received from the Tirthankaras through Gaṇadharas (2). Right faith is the root of the tree of liberation, and it is twofold (4); in its absence no virtues can stand (47 etc.); and it is a patent remedy against Karman (52). A man of faith is endowed with 70 virtues, and is devoid of 44 flaws (8,7). The duties of a house-holder consist in giving gifts and in performing pūjā, and those of a monk in meditation and study (11 etc.). Jinas should be worshipped, and the gifts should be given to recepients (pātra) who are of three kinds (15 etc., 123 etc.). Pleasurable and happy equipments, here and in the next world, are all the fruits of supatra-dāna. like seeds giving good crops when sown in fertile fields (17-30 etc.). That man, who appropriates for himself the wealth meant for jīrņoddhāra, pratiṣthā, Jinapājā etc., is sure to go to hell etc. (22 etc.).

Men without right faith have no discriminative faculty (40), are not devoted to religious duties, and do not meditate on the nature of the self (49 ft.). As opposed to a man of right faith, who spends his time thinking over vairāgya and [hāna, the man of perverted faith spends his time in greed, wicked thoughts, laziness and quarrels. Men of right faith are rare today, but still, as said by Jina, Dharma-dhykna is possible in the present age (57 ft.).

Inauspicious mental attitude (aśubha-bhāva) is inclined towards wicked and irreligious channels of activities, while the auspicious one towards mentiorious and religious ones; accordingly hell or heaven is the consequence (61, 65 etc.). Auspicious attitude is attended with the suppression of passions etc., and consequently results into real self-control. A phānin immediatly destroys his karman, and his achievements are varied (72-79).

Everywhere Bhakti or devotion is quite necessary; all the religious activities are fruitful, if one has regard or devotion towards his teachers, (83 ff.). Ascetic garb is a painful burden, if one is not directed towards self-realisation (88ff.). In order to realise atma-tativa and para-tativa, in this age, study is a sure remedy; so one should devote oneself to the study of sacred texts which is as good as meditation (95). When one's mind is set on the Higher-self with mental, verbal and physical purity, karman is immediately destroyed (96). This is the province of a great monk who abstains from all unhealthy and irreligious activities, and absorbs himself in the self. Those who are attached to paraphernalia, like a fly stuck in phiegm, have no hope of self-realization (106,93ff.). Those monks who are selfwilled, who do not live with a guru, and who, being of bad conduct, oppose the sangha, are a bane to Jainism (108). It is a great sin to dabble in worldly professions and to be attached to various items of worldly paraphernalia like gana and gaccha (109 etc.). The monk should not eat anything according to his sweet will, but recieve only the proper food, which is put in the cavity of his palms (116, 120 ff.). The penancial practices should be intelligent, and there should be no hankering after popularity, respect and gain (131 etc.). Attachment is bondage and nonattachment is liberation: knowing this one should not be attached to bahur-atman (134). There are so many things and relations which [p. 39-] constitute bahir-atman and must be distinguished from the real nature of the self (137-40). Realisation of the self is liberation; to acheve this end jānātābpūsas as a great means; for the house-holder, however, 33 duties are prescribed (156-57f). The three jewels stand for gana and gaccha, the various virtues mean sangha, and samaya is the pure soul; the great monk should not be attached to gana etc., but he should cultivate three iewels with its attendant vitues, so that he will soon attam liberation, (161 etc.)

CRITICAL REMARKS ON RAYANASIRA. The text of Rayanasara, as a whole, is very badly handed down; from the footnotes which contain the results of the comparison of two MSS., it is clear that the number and the sequence of gathas are not definite; and they might further vary, if more MSS, are collated. There are renetitions of ideas, and the arrangement is not quite satisfactory; and this might be due to the disturbance of the text by additional gathas. It is conspicuous and not usual in the works of Kundakunda that in the middle we have a doha and about half a dozen verses in Apabhramáa dialect. So far as the present shape of Rayangsara stands, it cannot be, as whole, attributed to Kundakunda. It is just possible that the ground-work may be his; even then some evidences to that effect must be produced. There are certain points which are not quite favourable for the authorship of Kundakunda; his name is not mentioned in the colophon; some verses are in Apabhramsa which is abnormal in his works, no doubt there are many common ideas, but there are certain social touches which are not met with in his other works: gana, gaccha, sangha etc. are referred to and a cryptic explanation is attempted: similes are found in his works, but the number of similes is very great here. That Kundakunda is the author of Rayanasara should remain. I think, a point sub judice. until some more evidences, one way or the other, are coming forth.

BĀRASA-ANUVEKKHĀ: It contains 91 gathās. This work deals with 12 reflections which should necessarily be cultivated for the stoppage [p. 40;] of karmic influx. The following are the topics on which the monk is to reflect constantly. 1 Various paraphernalia, relatives, physical strength and beauty etc., are all trans-

<sup>1</sup> The twelve Anupreksas, for various reasons the foremost being that the reflection thereon is a cause of stopping the karmic influx and that a discussion about them includes many topics of Jamism, have proved a fascinating subject with Jama authors that much space is devoted to them in many works, and besides even independent works have been written. To note only a few. Mūlācāra of Vaţţakera has its 8th chapter devoted to this; then Kundakunda composed or compiled his Bārasa-Ayuvēkkhā which has much, even some gathas, common with the above chapter; about 150 gathas are devoted to this topic in Bhagavati Ārādhanā of Śivakoţi (the text mentions his name as Śivārya); in the Svetambara canon, for instance, some 70 verses cover these topics in Maranasamādhi Paīnna, Bārasa Anuvēkkhā of Kumāra or Kārttikeya (circa 8th century A.D.) contains 489 gathas and is solely devoted to 12 anupreksas; Subhacandra in his Sanskrit Jñānārņava, devotes about 195 verses to Anuprekṣās Digambara authors like Amitagati, Somadeva and Padmanandi have discussed these anupreksas in their works; among the Syetambaras, too, works like Dyadasabhayana, (Jaina Granthayali p 180), Bhavanāsamdhi-prakarana (Annals of the B. O. R. I. vol. XI i.) are current. Dhavala, in his Harivaméapurāna (Apabhraméa) refers to some work on Anupreksa by one Simhanandi which is not discovered, so far as I know, anywhere. In Kanarese, Hindi and other vernaculars, too, works devoted to Anupreksa are composed both by early and modern authors.

38 Pravacanasāra

sitory; the soul alone is eternal and above all these (1-7). 2. No external things like gems, medicines, armies and weapons can rescue the soul from death; the only shelter is the self itself which is the seat of five dignitaries and an abode of Right faith. knowledge, conduct and austerities (8-13). 3. The soul is alone, alone responsible for the fruits of the acts done (14-20). 4. Relatives, friends and this body: all these constitute the object external, and are absolutely separate from the soul which is an embodiment of faith and knowledge (21-3). 5. The soul is wandering in samsare suffering many miseries with false motives and pretended attachments; the soul, when it is free from karmas, gets out of samsara (24-38). 6. This universe is threefold with hells below and heavens above that are the consequences of inauspicious and auspicious manifestations of conciousness, when there is pure manifestation, liberation is attained (39-42). 7. Everything in this world is impure, and the soul alone, when free from karman, is pure and an abode of eternal happiness (43-46). 8. Mithyātva, vowlessness, passions and various activities are the causes of karmic influx which is the cause of samsara; so these causes should be removed (47-60). 9. Such religious activities, which counteract the karmic influx, should be reflected upon (61-65). 10. Further the twofold way of shedding the karmic matter should be considered (66-67). 11. Then 11 pratimās of a house-holder and 10 dharmas of a monk should be considered; the internal and external attachment should be given up, and one should meditate on the pure nature of the self (68-82). 12. Enlightenment is rare, so one should reflect on the means of attaining it (83-86). Reflection on these 12 topics is spiritually fruitful, and leads one to liberation. The subject has been thus treated, from ordinary and real points of view, by the preceptor Kundakunda (87-91).

CRITICAL REMARKS ON BARASA-ANUVEKRITĀ.—The text of Bārasa-Aṭunvākhā is not definite, as I have seen from comparison the number of gāthās varies from MS. to MS; even the last gāthā, in which Kundakunda's name is mentioned is not found in some MSS. Whether the last gāthā is composed by Kundakunda or not cannot be said at this stage, but this much is certain that the tradition is unform in attributing this work to Kundakunda. There is an appearance of antiquity about the text: some of the gāthās are common with the 8th chapter of Mālačāra which possibly indicates that these verses are traditionally inherited; five gāthās from this work are quoted, in the same order, in Sarvārthasidhi by Pūlyapāda: and the method of exposition is quite traditional and dogmatic. Many ideas and even sentences from this book are taken and elaborated in later texts on anupreksā.

NIYAMASÄRA1. It contains 187 gāthās according to the text preserved [p.41.] in the Sk. commentary of Padmaprabha Maladhārideva. The author has compo-

I Published by Jama Grantharatinkara Karykava, Bombay 1916, this edition is accompanied by the Sk. commentary of Padmaprabha Maladhárideva and a Hindi translation of the same by Br Shitalprasadoji. Ed with English Translation ete by Uggarsain, S B.J. vol. 1X, Lucknow 1931. As to the date of Padmaprabha, I would indicate here only the tentative limits of his age. In the introductory verse he mentions Siddhasena, Piliprapada, Bhaşikalanka and Viranandi-vraitiodra. It is necessary to see who is this Viranandi. We know two Viranandis, one the author of Cawdraprabhacarita who flourshed earlier than 1025 A.D., as Vadirāja refers to him in his Pādrharathacarita composed in that year; the second Viranandis, the author of Acidrasdra, comes much later

sed, following the words of Jina, this work as an excuse for self-meditation. His aim is to give some essential discussion on Three jewels which necessarily (niyamena) form the path of liberation (2-4). Right faith consists in believing in āpia, āgama and intivas; after the description of the first two (5-8) follows the detailed discussion about the tattwas or principles of Jainism. Jiva is described with regard to its two upayogas and its natural and abnormal modifications (10-19); then further are discussed non-sentient principles, namely, matter, dharma, adharma, kkáša and kála; with Jiva they are called six substances, and the same are known as atti-kāya, when time or kála is excepted (20-37). It is the duty of the soul to relinquish the objects external and pursue its own nature, since every soul, from the point of view of initial purity, is a Siddha itself (38-51). This Right faith is devoid of perverted motives.

Right knowledge is free from doubt, perversity or delusion and vacillation; and it consists in the correct understanding as to what is acceptable and what is rejectable (51-52).

Right conduct, from the vyavahāra or ordinary point of view, consists in observing five Mahāvratas, five Samitis and three Guptis, all of which are precisely defined (56-68); this topic is concluded with some remarks from the niscaya point of view (69-70) and with the description of five dignitaries, viz., Arhat, Siddha, Ācārya, Upādhyāya and Sādhu (71-75). Then, in order to confirm the aspirant in his bhedābhvāsa or bheda-vijāana (77-82), a discussion about Right conduct from niécava-nava is set forth mainly describing the avaévakas (with their attendant reflections) such as Pratikramana (83-94). Pratvākhvāna (95-106). Ālocanā of four kinds (107-12), Kāyotsarga (119-23) (these two being the forms of prāyaścitta 113-118), Sāmāvika (124-33) and Parama-bhakti which is two-fold: Nirvrti and Yoga-bhakti (134-40). An exposition on avaévaka, which is defined as avasassa kainma avassayam, is given from the realistic point of view. These rites like pratikramana etc. lead a monk to vitaraga caritra, passionless conduct, these are verbal rites, and one should exert one's utmost to convert them into meditational ones; the practice of avaiyakas leads to self-realization (141-58) attended with omniscience wherein darkana and jñāna are simultaneous, just as light and heat are simultaneous in the Sun1. Omniscience is not merely self-illuminating, but it [p, 42:] illuminates, at the same time, other objects as well, in fact it is the essential nature of the soul. The various activities of an omniscient do not involve any further karmic bondage, at the termination of his age, with all the karmas tracelessly destroyed, the liberated soul shoots up to the top of the world (loka), where he halts eternally because of the absence of any cause for movement, and enjoys unparallelled eternal happiness (159-83).

and belongs possibly to the first half of the 12th century A.D. Further in the light of Nidugall inscription (EC, XII, Parugada Nos 51-52) about 1232 A.D. I would say the Padmaryabha was a pupil of this second Viranandi, so he might have flourished about the middle of the 12th century A.D. It remains to be seen, however, as to what data would be supplied by various works referred to and by different quotations in his commentary. I Simultaneity of jifana and darsana in an omnuscient is upheld here. Siddhasena, too, in his Sammatinarka II, 3 fl, accepts the very postion, while Imabhatra-kşamisaramana (Viseçinius/kubedyay 3132 fl<sup>2</sup>) and a host of other Svetámbara authors, following their Canon, especially Namit, Prayidapama and other texts, say that jifana and darsana in a Kevalin ner kramena, step by step, and not yaqqapat or simultaneously.

CRITICAL REMARKS ON NIYAMASĀRA.-That Kundakunda is the author of Nivamasāra is accepted on the authority of Padmaprabha, the only known commentator of that work. The discussion of subject matter is quite worthy of Kundakunda, and the whole atmosphere is quite in tune with other works of his. The exposition of the subject matter is very systematic, leaving aside some traditional verses here and there, as it would be clear from my analysis. For the division of the text into 12 árutaskandhas, Padmaprabhadeva, the commentator, is responsible; with all due deference to his high-flowing spiritual muse I must say that this division has no sanction from the original text, nor does it facilitate the understanding of the text in any way; the author, it appears, never intended to have any divisions in his work. The composite character of the text, when read in the original, immediately impresses a reader; and in this respect it stands in contrast to Bhāvapāhuda. This work contains some traditional gathas which are found in his other works, and also in Mūlūcāra. So far as I understand the discussion, Kundakunda's enumeration of Āvasyakas is thus. Pratikramana, Pratyākhyāna, Ālocanā, Kāyotsarga, Samayika and Paramabhaktı; it is slightly different from the traditional enumeration1, wherein Alocana is absent, being possibly included in Pratikramana which it precedes in actual performance,2 and in place of Paramabhakti we have Stuti and Vandana. Kundakunda divides Paramabhakti into two types: nirvrti and yoga-bhaktı, wherein can be the traces of Stuti and Vandana. Either Kundakunda did not want to stick to the traditional enumeration because he was discussing the subject from niscava-naya, or he did not find any material difference between the two enumerations, or he incorporates, in this context, some early tradition. The phrase loya-vibhagesu in gatha 17 does not refer, as I understand it, to any individual text but to a class of literatute of Lokanuyoga group; while in gatha 94 the author decidedly refers to a text Pratikramana-sūtra by name3.

PAMCATTHIYA-SAMGAHA or PANCASTIKAYASARA\*: It is the devotion towards the doctrine that has goaded the author to produce this [p. 43:] book for the further propagation and glorification of the creed. He proposes to deliver a discourse on samaya; the contents are originally given out by Śramana (Mahāvīra), and they lead the follower to liberation (2); samaya is defined as the samayaya or collocation of five astikayas, i.e., those entities that manifest, through numerous qualities and modes, their existence with extensive spatial points, viz., soul (11va), matter (pudgala), principles of motion and rest (Dharma & Adharma) and space (Ākāśa),

<sup>1</sup> Mülacara I, 22.

<sup>2</sup> Mūlācāra VII, 121 ff.

<sup>3</sup> Padikamana-nāmadheye sutte jahā vannidam padikamanam / etc

<sup>4</sup> P. E. Pavolini II compendio dei cinque elementi-Pamcatthiyasamgahasuttani in Geornale della Societa assatuca italiana, vol. 14, pp. 1-40. Florence, 1901, with some remarks on the language, metre and MSS.: we get here the text edited with a summary of contents of each verse following Amrtacandra's commentary; Ed. with Amrtacandra's Sk. and Pande Hemarājaji's Hindi commentary in RJS, 1904; Ed. a second time with the addition of the Sk commentary of Jayasena, RJS, 1914; Edited with an English translation, an original commentary in English and with philosophical and historical Introduction by Prof. A. Chakravarti in SBJ, Vol. III, Arrah, 1920; Edited with a Hindi rendering of Jayasena's Sk. commentary by Br. Shitalaprasadaji from Surat.

of which the three worlds are an outcome (3-5). The same including time (Kāla) are designated as Dravyas which mutually interpenetrate and accommodate each other ever retaining their individuality, and which are so called because of their passing through various modes ever maintaining their existential character (6-9). Dravya or substance has substantially or existence, is endowed with the triad of origination, distruction and permanence, and forms the substratum of qualities and modifications (10). Then follows a discussion on the mutual relation etc. between substance, quality and modification, and the same is illustrated in the case of Jiva, in view of the doctrine of seven-fold predication (Sapitabhaigi) (11-22). This introductory section (Phihhā) is coincluded with a discussion on Time, which is Dravya but not an Astikava, from the real and ordinary bonts of view (23-26.)

Then the author enumerates the special characteristics of five and discusses them in detail both in the transmigratory and liberated conditions. The soul lives (30 ff); it is of the same size of the body it comes to occupy (33 ff.); it has consciousness (38-9) which manifests into mana and darkana (40-52); it is the performer of actions (53-56) and is liable for the results thereof (57-67); and lastly the soul is potent. When discussing about the unavogas, namely man and darsana. the author deals with the relation between substance and quality stated from the Jama point of view. This discussion about Jiva is winded up with two cryptic gāthās on the nature of Jiva in its one to tenfold aspects (71-72) In the discussion about Affva the author gives various types of matter down to the primary atom, the nature of which is defined in detail (73-82) Then the two Astikavas. Dharma and Adharma, the principles of motion and rest, are taken and their characteristic functions given with illustrations (83-9). After the discussion about Ākāśa we get some gāthās on the corporeal and non-corporeal aspects of these substances (97-99). Then Kala is discussed, and the section is concluded with two benedictory gathas (103-4).

After having discussed about substances (Dravya) and magnitudes (Asti-kaya), the author proposes to discuss the same as Padārthas or categories, thus shedding light on the path of liberation which consists in the cultivation of Right faith, Right knowledge and Right conduct, which are defined in short [p. 445] (104-7). The author enumerates the nine categories (108) and discusses them serially: 17ke, its nature and types are biologically viewed (109-23); Ajiva is defined, contrasted and its relation with Jiva discussed (124-30). Punya and Pāpa are defined as dubha-and ašubha-parnāma which must be suppressed (313-34); auspicious attachment etc. lead to meritorious, and careless conduct etc. lead to demeritorious influx of karman (135-40), for the stoppage of karmio influx one has to rise above attachment and aversion (141-3); he, who has stopped the karmic influx, if he practises penances etc., effects the destruction of karmas (144-6); it is the passionate and tainted bhāvas that lead to bondage (146-50), when the karmic influx, is stopped and the deposit too is consumed the immediate result is liberation, wherein the soul has its innate and potential qualities completely developed (151-3).

In conclusion the author gives a beautiful appendix in which a discourse, in short, on liberation and the path of liberation is given from vyavahāra and niscourse anay (161 etc.).

CRITICAL REMARKS ON PAÑCASTIKAYA.—The text of Pañcārtikāya, as it is available today, is preserved in two recensions; one preserved in the Sk. commentary of Amrtiacandra and the other commented upon by Jayasena; the former contains 173 gathās and the latter 181, the majority of additional gathās being found in the context of upayoga-discussion. The division of the work into two fruta-skandhas, with a plihikā in the beginning and a cālikā at the end, as proposed by Amrtacandra, is quite proper; and helps the understanding of the text. The concluding verses of the first Śruta-skandha (103-4) and the opening formula of the next might tempt one to say that these are two independent works put together by some other hand than that of Kundakunda; no doubt that the two Śruta-skandhas are meant to be independent sections, each throwing light on the other; but Kundakunda himself has brought them together in one work as indicated by the pronoun tesim, in the opening gathā of 2nd Śruta., which refers to Astikāyas etc. discussed in the first; so the arrangement is by Kundakunda himself.

The word somgraha in the tule indicates that it is mantly a compilation by and not a composition of Kundakunda, and there are indications in the body of the text that the author might have put together traditional verses when trying to discuss a topic in a connected manner: the characteristics of the soul are not discussed in the order in which they are enumerated in gatha 27 cic. as it is clear from the analysis, possibly due to the fact that the author might have collected together the traditional verses, in many places the topical discussion is disturbed by the same idea repeated; some gáthas (64 etc.) are called Siddhānta-sūtrāja iby Amrta-candra; sometimes groups of gāthās, which are a compact body in themselves but have little connection with the context, are met with here and there (71-2); and the so called Mokṣa-cūlikā is as good as an independent section. So Kundakunda might have compiled this work out of the great range of traditional verses that he might have inherited from his teachers.

[p. 45:] SAMA YASĀRA¹ The author opens his discourse with the definition of swa-sumaya and para-samaya, which respectively stand for the realisation of the self as identical with Right faith etc. and with material karmas (2). When ekatva, ie, the oneness of the self, is realized there is no bondage at all (3); and the aim of the author is to point out this ekatva, the same as hedeavijana, to the best of his ability (sva-vibhavena) (5). The ultimate aim of every aspirant is to realise the pure soul as a knower from the Niscaya-naya. Just as we cannot make a barbarian (mleñcha) understand us unless talked to in his speech, so Vyavahāra point of view is quite necessary for the understanding of pure Niscaya view-point (7 etc.); Vyavahāra-naya helps the weak speech of ours, which is incapable of fully expressing the reality

I Published with the Sk. commentaries of Anytacandra and Jayasena in Sanâtana Jaiha Granthamalia, Benares, 1914; published with these two Sk. commentaries and a Hindi commentary of Jayasandra in RJS, Bombay 1919, the text edited with Sk. shade, English translation and commentary by J L. Jaim in SBJ, vol. 8, Lucknow, 1930; besides, Jayasandra's Hundi commentary, which closely follows Amptiacandra, has been published from Kollhapur, Bombay etc., Br Shitalprasada, following Jayasena's commentary, has written a Hindi commentary on this, and it is published from Surat.

(11 etc.). The pure Niścaya view-point consists in realising the self as unbound and untouched by karmas, as one, steadfast and inseparable from its attributes and not united with anything etc. The three jewels stand for that self, just as we know, believe in and follow a king, so also it should be with the self. The soul must exert to sever all attitudes of attachment as I and mine, because the absolutely pure self cannot be anything other than itself. It is not the body but the ments of the soul embodied therein that are to be praised. So infatuation with the objects external must be conquered, exhausted and completely relinquished; the Jhānin then is liberated. (14 etc.).

Ignoramuses identify the soul with various other things not being aware that the are all forms of matter from which, really speaking, the nature of the soul is absolutely different; they babble in conventional modes of speech which cannot stand for the Truth. Jiva has no material attributes, nor has it really to do anything with Jiva-sthänas and Gupa-sthänas which are all occasioned by karman; it is only for practical purposes that they are predicated of the Jiva in its transmigratory condition. If all these material states and entities are to be identical with Jiva, the differentiating line between spirit and matter will vanish out. The adjuncts and classifications of Jivas are the outcome of Nāma-karman (39-68).

One must realise the difference between the soul and the karmic influx, and leave off the states of anger etc., remaining in which the soul is bound by karman. When the danger of impurity is known, the soul refrains from the causes of āsrava. Concentrating on the nature of the soul one should consider everything as extraneous. The psychic states of the spirit and the karmic transformations are naturally related, really speaking the soul is the agent of its spiritual states wherein the material stuff is transformed into [9-61] karman; it is only from the ordinary point of view that the agency of karman is attributed to the soul. When the soul realizes itself as an embodiment of knowledge, there is no more bondage occasioned by Mithystiva etc. If it is to be said that the soul is not bound etc., we are led to absurd positions: either there is no samsfar or there is the illogical position of the Sāmkhya doctrine (117 and 122). A Jifánin experiences psychic states of knowledge and the Ajifánin the opposite of the same. One rises above various shades of view-points and statements, when he comes to realise the pure self (69-144).

Dementorious and meritorious karmas can be compared with iron and gold fetters respectively, to get liberation one must be free from both. It is necessary that attachment should be given up, and one should absorb himself in his pure self; otherwise all penances and religious practices are fruitless. To believe in Jiva etc. is faith, to grasp them is knowledge, and to avoid attachment etc. is conduct, which together constitute the path of liberation, as they counteract Mithyätva, ignorance and passions (145-163).

Mithystva etc., which are the psychic states of souls in transmigration, are the causes of karmic influx. When the psychic state is free from passional tinge, there is no cause for bondage. A ripe fruit fallen to the ground cannot stuck back to the stalk, so the karman, when once completely destroyed, cannot involve the soul in samsara. A man of right faith, because of his discriminative ability, is above bondage (164-180).

Gold, though heated, does not lose its yellow colour; so, though operated on by karman, the Jiānin does not leave his jāānitraj his aim is to discriminate the pure soul from passional states. Being free from all attachments, when one concentrates oneself on his self, there is no more contact with karman and No-karman (181-192).

The pleasures etc. of a man of right faith, because of the complete absence of attachment etc. in his case, only exhaust his karmic deposit. He has fully realised that his soul is only jāāyaka not to be identified with anything else. Attachment etc., even to the extent of a primary atom, cause a great danger to self-realisation, even though one has mastered all the sacred texts. One should absorb oneself in his self, which is an embodiment of knowledge, and thus be satisfied: that is excellent happiness. A Jāāanin, being free from attachment etc., is not rusted by karman, like a piece of gold thrown in mud; while the ignorant person is to be compared with a piece of iron. A man of faith is endowed with niśśońkā and other virtues, and is free from fear etc. (193-326).

If a man, with his body besimeared with oil, stands in a dusty place and takes exercise of various kinds, he is coated with dust; similarly a man of false faith, passing through various states of attachment etc. and acting in various ways, is bound by karmie dust. On the other hand, when the oil is removed, the dust would not stack to his body inspite of his various exercises; so a man of faith, who is not at all attached to anything, though he acts in various ways, is not bound by karman. One should be always indifferent to the effects of karman. Really speaking bondage results from [p. 47:] impure thought-activity, whether a sinful act is committed or not. Though the thought-activity proceeds from some object or the other, it is not the object but the thought-activity that is responsible for bondage (237-287)

A person, bounded in shackles, cannot get himself released, if he simply thinks of shackles without thinking of breaking them, so a man in samsāra must break the bonds of karman that he might be completely free. The chisel of self-discrimination will help him to cut off these karmic shackles, and then the pure self is realised (288-307).

In the case of an Ajñānin the fruition of karman leads to further bondage, while the Jñānin feels spiritually light, when the karman gives its fruit. It is wrong to accept absolute denial of agency in the case of Jīva as done by the Sāṃkhyas (340), because thereby the relation of cause and effect and of doer and enjoyer cannot be established. The psychic states of attachment and aversion are seen in the soul and not in material objects. It is the alert sense of absolute non-attachment that raises the soul to great heights of spiritual magnanimity. Knowledge and self are perfectly identical, neither less nor more, nor knowledge can be found elsewhere, nor be identified with anyting else. Leaving all external emblems one should apply oneself to the pursuit of liberation and be ever absorbed in oneself, so that eternal bliss might be achieved.

CRITICAL REMARKS ON SAMAYASĀRA:—Samayasāra is considered by the Jainas to be the best work of Kundakupda, and its contents, according to the orthodox opinion, are too sacred to be read by house-holders. The reasons are quite plain: the work deals mainly with spiritual topics such as bheda-vijāāna; the discussion is

from Suddha niścaya point of view, and the Vyavahāra point is explained only to avoid possible misunderstandings; and lastly the spiritual statements from Niécavanava may prove socially and ethically harmful to the house-holders who are almost absolutely lacking in spiritual discipline. The majority of the statements are in a reflective and meditational tone sometimes even in the first person. The aim of the author is to impress on the readers that ignorance resulting from karmic association has barred many a soul from self-realisation; so every aspirant must rise above all attachment and realise the soul as absolutely pure, sentient, omniscient and completely distinct from lifeless stuff (aiva); this is the highest pitch of Jaina spiritual teaching. The author takes it for granted that his readers are already acquainted with Jama terminology, and he goes on brooding over the real nature of the soul. sometimes distinguishing it from matter, sometimes discussing the nature of karman. its influx, bondage etc., and sometimes showing the way of stopping and exhausting the karman. There is a simplicity and directness in his utterances which appear like the attempts of the author to express the incommunicable which he himself has experienced. He is very fluent, jubilant and exhilarated, when he goes on reflecting on the pure nature of the self. It is no wonder, therefore, if he has not cared for what is called systematic exposition seen for instance in his works like Caritta-pahuda. He would repeat ideas and sentences just to make the topic [p. 48] more impressive. Here and there, when the text is read without using the commentaries one feels that groups of traditional verses are intruding on the context indicating perhaps that many traditional verses were included, when this text came to be so shaped by Kundakunda.

The author's reference to Do-kirjŵavāda in 85-6 is interesting, though it is not discussed in detail. The tenet that the soul can be the agent of its psychic states and also of karmic modifications, is not accepted by Jaina philosophers. In the Svetämbara canon, too, the Do-kirjŵavāda, in its various aspects, has been criticised; according to the Svetāmbara tradition the promulgator of this creed was Ārya Ganga who flourished 228 years after Mahāvīra<sup>1</sup>.

The next interesting reference is to the Skinkhya doctrine in gathas 117, 122 and 340, by name. The position of Purusa and his relation with Prakrit are some of the weak stones in the structure of Sainkhya ontology. Purusa being ever free can never be bound; it is the Prakrit that is bound and liberated. The question can be raised, if there is no hondage why talk of liberation; and if there is no real connection between Purusa and Prakrit, how the false conception of such connection are rise? It is these points, such as Prakrit does everything and Purusa is neutral without doing anything, that are attacked. The Jama position is that the soul or spirit is the agent of various bháuva or psychic states whereby there is the influx of karman leading to further bondage; when the karmas are destroyed, with their causes rooted out and the existing stock evaporated, the soul attains its natural purity constituted of eternal bliss and omniscence.

The text of Samayasāra has 415 verses according to Amrtacandra's recension and 439 verses according to that of Jayasena; it is not only the question of additional

<sup>1</sup> See Bhagavatt-sütra I, 1x, sütra 75; I, x, sütra 18; II, v, sütra 100 etc.; also Vihenāvakyakabhānya 2424 ff.

gathas, but sometimes Jayasena preserves important and independent variants; the majority are gathas there being only 4 anuşlubh verses in the 9th section. Amṛta-candra divides the whole text into 9 Ankas with a pārve-renga at the beginning and a partileja at the end; this devision, though not sanctioned by the author, is helpful to grasp the contents of this, the biggest work of Kundakunda.

THE DESIGNATION NAȚAKA DISCUSSED:—Though it has been usual to call Pañcāstikāya, Pravacanasāra and Samayasāra as Nāṣākā-trayī, it is, in fact, Samayasāra alone, whose contents refer to the drama of saṃsāra in which Jive and Ajīva are the dramatis personae playing the rôle of ārava etc., that is fit to be called a nāṣāka. It is from this that all the three works which constituted the Prābhṛtatrayī came to be called nāṣākas. Amṛtacandra appears to be the first to give this designation to Samayasāra, and he wanted to make it more appropriate by various indications scattered all over his commentary: the introductory section is called Phrva-raṅga; the work is [p. 49] divided into Ankas or acts, dramatic terms like nighrāntah, pravikāti etc. are used at the end and beginning of different chapters from the end of the 2nd chapter; and he uses, here and there, other terms quite usual in Sanskrit dramas. Jayasena, too, adopts these terms, but he calls the chapters as Adhikāras.

## 4. PRAVACANASĀRA OF KUNDAKUNDA

### a) Study of Pravacanasara

PRAVACANASIAN IN ORINIAL STUDIES —Pawayanasiara or Pravacanasiara of Kundakunda is a pretty popular work un Jaina circles, and copies of it would be found almost in every Digambara collection<sup>2</sup>, but it is very lately, especially because the Digambaras were too reluctant to open their stores of books for others, that the MSS. of it fell into the hands of orientalists. Buhler knew its name as a sacred work belonging to the dravyānuyoga group of the Digambara literature <sup>3</sup> K. B. Pathak too referred to it as a work of Kundakunda\*. It was the late Dr. R. G. Bhandarkar, that all-round brilliant and stationary Dhruva star in the firmament of oriental learning, who, in his monumental report for 1883-4, gave some excerpts from Pravacanasiara, and gave also the analysis of it incorporating a translation too of a few gathās; in conclusion he compared some of the Jaina tenets with those of Sāmkhya, Vedānta and Buddism, and attempted a chronological

<sup>1</sup> It is interesting to note that Amrtacandra, with Samayasāra against his name, finds a place, as a play-wright, in M, Schuyler's Bibliography of the Snaskrit Drama, p. 24

<sup>2</sup> I am very thankful to Prof. H. D Velankar, Wilson College, Bombay, from whom I learn that there are 8 MSS of Proneacanaira at the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, I at Arrah, 2 at Müslabidri, 3 at Statsavatu Bhavana Bombay (2 of which are used for the present edition), I at Bhuleivara Janna Mandra, Bombay, and 6 at Terâpanthi Baqiá Mandrin, Japura. Besides, MSS of this work are available in Karanja collections (See Caralogue of Sk. and Pk. MSS. in C P. and Berar 1926) and also in local Mathas of Kolhapur and Belgola.

<sup>3</sup> I. A. Vol. VII. pp. 28-9.

<sup>4</sup> J. A., Vol. XIV, pp. 14-26, there is no work named Prabhrtasara though Pathak mentions it along with Pravacanasara.

evaluation of Jainism as a system. Some of his conclusions were so striking that they received almost immediate attention of and were searchingly scrutinised and criticised by Dr. Jacobi'; and so far as I know, his criticism never appears to have been replied to by Bhandarkar; perhaps, he had no immediate occasion for that. Further Pravacanasăra finds place in Strassburg collection of Digambara MSS, and is consequently noticed by Leumann.<sup>2</sup> Pischel, in his comparative grammar of Prakrit dialects.<sup>3</sup> took a grammatical notice of the găthās quoted by Bhandar-kar and came to the conclusion that the dialect should be designated as Jaina Sauraseoii. Later on, since its publication.<sup>4</sup> [p. 50:] Pravacanasāra invariably finds place in the list of important works of Jainasm<sup>5</sup>.

#### b) The Text of Pravacanasara

TLXT INFLUENCED BY THE COMMENTARY.—Manuscripts of Pravacanastra generally contam one or the other commentary along with the text for various reasons: among the Digambaras the practice of studying Prakrit gathas unaided by a Sk. gloss has fallen out of use since long; the text as a whole is too difficult to be understood without a commentary, and lastly, there is already the bias that an authoritative work like Pravacanastra should be studied with the help of a commentary, if a direct teacher is not available. Even if some MSS, without a commentary are available, they are so late in age that there is every possibility of their being copied from some MS, with a commentary.

Two recensions of the text.—The text of Pravacanastra is preserved in two recensions, one along with the commentary of Amrtacandra and the other adopted by Jayasena and other commentators. According to Amrtanaandra it contains 275 githäs divided into three Srutaskandhas, each dealing with Jääna-tattva, Jayasena, however, adopts the three divisions, calling them adhikkras, following Amrtacandra whose commentay was already before him when he wrote his; but according to him the number of githäs is larger and comes to 311, each adhikkra containing 101, 113 and 97 githäs respectively. Thus it is clear that the recension of Amrtacandra is shorter in each section, and of this Jayasena is quite aware. The second of the properties of the second of the secon

<sup>1</sup> SBE, XLV, Introduction p 35 etc

<sup>2</sup> Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Vol. XI, pp. 297-312

<sup>3</sup> Grammatik der Präkrit-Sprachen in the Grundriss etc. Strassburg, 1900

<sup>4</sup> Edited in RJS, samvat 1969; published with Br. Shitalprasada's Hindi translation of Jayasena's commentary in three vols. Vira samvat 2450-52, Surat; an English translation of Pravacanasára was promised by the Jama Literature Society, London, but is not published as yet. ISince published.

<sup>5</sup> Dr. Winternitz (Indian Literature, II, p. 576) describes Pravacanasāra as a 'much prized book on Jinistic dogmatics, psychology and ethics'. Prof. A. B. Dhruva (his Introduction to Syādvādamājuri in Bombay, Sk. and Pk. series, p. 80) describes it as 'a comprehensive survey of Jamism.'

<sup>6</sup> This Śrutaskandha division reminds us of similar divisions in Acărânga and Sătrakytănga etc. of the Śvetāmbara canon.

<sup>7</sup> See below the discussion about Jayasena's commentary.

Jayasena has a definite<sup>1</sup> text before him; and he has adopted it, though the earlier commentator Amriacandra, whom Jayasena follows in all the philosophical discussions, adopted a shorter recension. Balacandra, the Kannada commentator, follows Jayasena. As to Prabhācandra, the copy of his commentary examined by me is defective, but it appears that his version of the text is nearer that of Jayasena than that of Amṛtacandra. Thus Amṛtacandra's recension is shorter and stands by itself.

CRITERIA OF TEXTUAL CRITICISM AND THE NATURE OF ADDITIONAL GATMAS.—
It is very difficult to apply objective standards and settle whether particular gatha might have been originally included in the text by the author himself or added later on: the compilatory character of Kundakunda's works nullifies the criterion whether a gatha fits in a particular context or not, the available MSS, are accompanied by one or the other commentary, so [p. 51:] they are already under the bias of a particular commentary; and lastly whether a gatha can be admitted in a particular context is sure to be a subjective criterion in works like Pravacenasia. It will be a reliable evidence that would make a particular gatha of dubious authenticity, if the same gatha appears in some other works in more fitting context; but that even is not conclusive, because so many traditional verses are likely to be independently inherited. Under these circumstances the safer way would be to indicate the contents and the general nature of these gathas in the longer recension and see what position they occupy in the text.

#### BOOK I

- 19 \*1 It is something like a gloss on the previous gatha and does not disturb the context very much.
- 52 \*2 It is salutationary and comes at the end of a sub-section, it is not unusual in Kundakunda's works to find a salutationary gatha even in the middle, see for instance 1, 82.
- 68 \*3-4 These two come at the end of a sub-section, Arhat and Siddha are defined, and salutations to Siddha are offered.
- 79 \*5-6 The topic is continued by defining Deva; the second gatha is salutationary.
- 82 \*7 Continuation of the salutation in the previous gatha.
- 92 \*8-9 Concluding and partly benedictory gathas

#### BOOK II

- \*1 The opening manigala which is almost indispensable.
- 43 \*2 When the author has said in the previous gatha natthi padesa tti kalassa, one feels the necessity of further explanation, and it is fulfilled by this satha.
- 53 \*3 This gatha gives the further divisions of four life-essentials mentioned in the previous gatha; the absence of this gatha would not disturb the text

<sup>1</sup> At times Jayasena gives alternative readings of the same gathas and interprets them twice, see, for instance, II, 46-7.

95 \*4 This gaths has some distant connection with the previous one; to a certain extent it disturbs the context; it is not included in Prabhacandra's commentary; and lastly it occurs in Gömmalassira, Karmakanda 163.

108 \*5 Concluding salutation to Siddha etc.

### BOOK III

- 17 \*1-2 The point in the previous gatha is amplified with an illustration; one feels that they are quite suited to the context.
- 20 \*3-5 Explaining the significance of abstention from parigraha, arguments against the use of clothing, gourd-bowl are put forth in these gathas.
- 24 \*6-16 Discussing about non-attention towards the body, arguments against women attaining liberation are set forth, and the ascetic emblem of a nun is described. [b, 52:]
- 26 \*17 This gatha tells us how a monk becomes negligent; I think it disturbs the context to a certain extent
- 29 \*18-20 Discussing about the nature of faultless food of a monk, the faults of flesh are set forth.
- 39 \*21 It elucidates further the same idea that is being discussed in that context.

  A bit of additional explanation; the context is not disturbed even if it is dropped; it occurs in Pañcāssikāya 137, where it is more fitting.

CLASSIFICATION AND SCRUTINY OF ADDITIONAL GATHAS.-From the above analysis it would be clear that these gathas can be grouped under three convenient heads first, gathas containing salutation and benediction, viz., I, \*2, \*4, \*6, \*7, \*8-9; II. \*1, \*5, secondly, those containing explanation and amplification, viz., I, \*1, \*3, \*5. 11. \*2. \*3. III. \*1-2. \*18-20. \*21. \*22; and lastly, those containing additional information, viz., 11, \*4, III \*3-5, \*6-16, \*17. In the first two groups there are some gathas of a neutral character, i.e., even if they are dropped their absence would not be felt. and even if they are present they do not materially add to the contents of Pravacanasara as a whole. So it is the last group which needs strict scrutiny. The main criterion to be applied to the third group is whether the additional information given by these gathas is or is not consistent with the contents of other works of Kundakunda, if there is any inconsistency, the gathas will have to be looked upon as of doubtful authenticity; and if the same contents are found in other works of Kundakunda, they can be treated as acceptable, because the repetition of an idea is not abnormal in works of traditional character. The position of II, \*4, especially in that particular context, is doubtful. The remonstration against the use of clothes, in III, \*3-5, is only an amplification of one of the 28 primary virtues (III, 4, 8-9, etc.). and this subject is discussed in details in Carittanahuda (20 ff.), Suttanahuda (17 ff.), Bodhapahuda (51 ff.) and other works of his; so this topic is quite in tune with Kundakunda's discussions That women cannot attain liberation, as set forth in III, \*6-16, is a topic which represents the Digambara view against that held by the Svetāmbaras. It is not only here, but also in Suttapāhuda (22 ff.), that Kundakunda states his views almost in the same tone. Further, even if it is taken that he is attacking Svetambaras without mentioning their name, there is no anachronism at all, because Kundakunda flourished as already seen, after this division in the Jaina church. The contents of III, \*17 have nothing special, though the gathad disturbs the context. So, in conclusion, I do not find that there is any strong case against Kundakunda's authorship, as a composer or compiler, of these additional gathas, excepting one or two gathas whose position I have detected to be dubious in that context.

CRITICAL LIGHT ON THE RECENSION OF AMETICANDEA.—Now the immediate question that confronts us is as to why Amrtacandra does not include these gathas in his commentary. Textual fidality and literal translation are not the aims of his commentary; his commentary is like a bhāgya where he wants simply to expound with additional touches and in a systematical manner the contents of Pravacanasāra. If this is his aim, naturally he would not care [p. 53:] to admit those neutral gathas which do not substantially contribute to the contents of Pravacanasāra. This explains, to a certain extent, his omission of gathās included under the first two groups; but still one desires that he should have retained gathās like II, \*1, 4 \*2: III, 17 \*1, 2. 29 \*18.20 etc.

Many early Prakrit gathās have been followed by Amrtacandra in his works. Some of the gathās, though not included by him in his recension of *Pravacanaṣāra*, are already known to him, as it is clear from the following comparison with the Sk. verses in his other works:

- Pravacanasāra II, 43 \*2:
  dāṣn pança-davvāṇn ujjhnya kālam tu atthukāya tti |
  bhaṇṇamte kāyā puṇa bahu-ppadesāṇa pacayattam ||
  Cp., Tattvārthasāra¹ III, 4:
  vnā kalena éseāni dravvāni Jina-nuṅṣavaih |
- pañcāstikāyāh kathītāh pradeśānām bahutvatāh //

  2. Pravacanasāra III. 17 \*1-2:
  - mucchā parīggaho ceiya aijhappa-pamāṇado diṭtho / Cp., Puruṣārthasiddhyupāya² III, 12:
- yä mürcchü nämeyam vıjñātavyah parigraho eşah /
- 3. Pravacanasīca III. 29 \*18-9:

  pakkesu a ūmesu a vipaccamānāsu mamsa-pesīsu |³

  samiatityam uvavādo taj jādīņam mgoddīnam |/

  jo pakkam apakkam vā pesīju mumsassa khādi phāsadi vā |

  so kila nihanadi pimdam juvāma mega-koḍūnam |/

  Cp., Purunārthasuddhyupāya 61-8:

  sātatyenotpādas taj jātīnām mgotanāmāsu māmsa-pešīju |

  sātatyenotpādas taj jātīnām mgotanām |/

  āmām vā pakvām vā khādati yah sprisati vā pišita-pešīm |

  sa nihamit satata-nīctam pindam bahu-kīva-kotīnām |/

Further some of the gathas not admitted by Amrtacandra are very old ones, for instance: III. 17 \*1-2.

<sup>1</sup> Ed. SJG, Vol I.

<sup>2</sup> Ed. in SJG, Vol 1; with Hindi translation in RJS, Vira Samvat 2431

<sup>3</sup> I understand that these găthās are found in Samhodhasaptati of Ratnaiekharasūri who flourished in the 14th century A. D.

uccāliyamhi pāe iriyā-samidassa niggamaṭḥāe | ābādhējia kulingam marējja tam jogam āšējja || 1 || na hi tassa tanņumtto baṃdho suhumo ya desido samaye | mucchā pariggaho cciya ajjhappa-pamāṇado diṭṭho || 2 ||

Physpäda quotes them in his Sarvārhasidhi (VII, 13) along with the previous gāthā, namely, III, 17 of Pravacanasāra, Aklalanka too quotes them in his Rājarvārtika<sup>1</sup>; and they are quoted in Dhavalā commentary <sup>2</sup> in the midst of some two dozen gāthās only a few of which are traced in Pravacanasāra. Harbhadra also quotes them in his commentary on [p. 54:] Dasaveyālyasatia<sup>3</sup> with the difference that his quotations have a Māhārāsṣrī look, and that the last line is different. These verses have a traditional appearance, and they might be traced to a tract of literature which was once the common property of Digambaras and Svetāmbaras. <sup>4</sup> There is no reason why Amrtacandra should have left these verses some of which he has translated in his own compositions and some of which are pretty old and authoritative to both the sects; and it is not right to attribute motives to him, when the evidences are so meagre with us.

Then there remain some of the gkthås of the third group, namely III, 20 \*3-5, 24 \*6-16. The contents of these gkthås go against the Svetämbaras who sanction a begging-bowl etc. for a monk and who accept that a woman can attain liberation in the same birth. My tentative conjecture is that Amritacandra was too spiritualistic to enter into sectarian polemics; <sup>5</sup> and possibly he wanted to make

```
sagranthopi ca nirgrantho grāsāhārī ca kevalī |
rucir evamvidhā yatra viparītam hi tat smrtani | |
```

<sup>1</sup> Tattvārtha-Rajavārtikam, Benares, p 275

<sup>2</sup> Sholapur MS p 18ff.

<sup>3</sup> See Devachanda Lalabhai Series vol 47, p. 25; the last line is read thus by Haribhadra: Jamhā so apamatto sā ya pamāa tri nidditthā/. Stilanka, who quotes these two gāthās in his commentary on Stirtakylānge (Agamodayasamiti Ed p 39), has a few different readings in the first lines, and he quotes the last line in an altogether different form: apavayo u payogepa savrabhávepa so Jamhā/.

<sup>4</sup> I am driven to this bold surmuse especially from the manner in which they are quoted in Disaulati-tike. That there are such verses which have been commonly inherited by 8 eviationarias and Digambaras is quite clear from my remarks on Ten-Bhakits etc. These two glatible as found in Digambara tests are in the same forms of ar a their dialoctal appearance is concerned, while as quoted by Hambhadra they show an inclination towards Mishafself from Ardhamágadhi because of the constant handling of Ardhamágadhi texts in a country where Mishafself was popular. A comparison of such common versus the early Svetámbara canon and early Digambara texts would help us to have a glimpse of original Ardhamágadhi. I am sure the countreparts of these two gliths mught be traced in the Svetámbara canon, especially Passper and Nigurius, it is pity that most of them are not within my reach.

<sup>5</sup> The suggestion that he might have been a Svetämbara does not hold water for various reasons; he accepts the 28 Mulliaguans which include induty [11, 8]; he does not protest against the phrase phon-indo-riws (i e undity, see Ultima, 22, 34) of a monk (III, 4, 6, 25); and lastly he puts those, i.e., the Svetämbaras, who hold that an ommiscent can be Nirgaratha even with clothes and can take food in morsels, under Viparita-muthyātva (Tati-stehbasfae). 6): the verse in ouestion runs the

his commentary, along with it the sublime utterances of Kundakunda, acceptable to all the sects by eliminating the glaring and acute sectarian attacks.

### c) Summary of Pravacanasara 1

## BOOK I

The author offers salutation to Vardhamāna, to the remaining Tirthakaras, to the liberated souls and the great saints collectively as well as individually, [p. 55:] and lastly to the contemporary Tirthahkaras in the Mānuşa region; then he declares his intention to adopt equanimity after entering the order of ascetics whereby is attained liberation the path to which consists in Right faith, knowledge and conduct (1-6).

For the time being a substance is said to be constituted of that by which it is transformed or modified; and, therefore, the soul, when it develops Dharma, is called Dharma (8), which is a synonym for Sama or the unperturbed state of the self (7). The thing or the existing entity is always made up of substance, quality and modification is with reference to substance and modification one without the other is not possible (10); so the soul is auspicious or inauspicious when it develops those modifications, and it is pure when free from both (9). Suddhopayoga <sup>2</sup> leads to liberation of self-born, eternal and supersensuous happiness, Subhopayoga to heaven and the Asubha to wretched human, sub-human and hellish births continuously (11-13). A saint with Suddhopayoga has properly realised everything, is free from attachment and endowed with control and penance, and to him pleasure and pain are alike (14).

With this Śuddhopayoga the soul, free from four Ghātiya karmas, becomes omniscient and itself, and comes therefore to be called Svayambhū (15-16). An existing entity suffers origination and destruction by some or the other modification; in the state of Svayambhū too there is the collocation of origination, destruction and vice memanence; but there the origination is without destruction and vice versa (17-18). In this stage the soul being free from karmas, infinitely potent and supersensious, develops, as a result of Śuddhopayoga, Knowledge (omniscience) and Happiness (19).

i). The omniscient is above bodily pleasure and pain (20): he enjoys direct vision of all objects without sensational stages in his perception (21-22). The omnipresence of omniscient knowledge is thus established, the soul, r.e., the knower, and knowledge are coextensive; any infringement of coextension leads to the conclusion that either knowledge is a nonsentient function or the soul can know without knowledge (23-5); knowledge is coextensive with objects known, and the objects

The use of words like Nava-tativa and a mention of Vyavahära säira (Samayasāra pp. 31, 33, 195, 404) aanha, agihama fasts (Tativārihasāra VII, 10) suggest, at the most, that he was closely acquainted with Svetāmbara literature.

<sup>1</sup> I have completely rewritten my summary which was once published in Jama Gazette Vol. XXV, p. 156 etc.

<sup>2</sup> Śuddhopayoga is only svabhāva-pariņāma, that is, the natural state of the soul free from auspicious and inauspicious manifestations of consciousness. that is how 1 understand it.

known comprise the whole universe. Knowledge is the function of the soul alone, and the omniscient soul can know the whole objectivity, as it were reflected in itself, though there is no mutual contact (26-29). As a sapphire enlightens the milk in which it is put, knowledge enlightens all objects, all of which, because of the omnipresence of the former, are reflected in it; in this process of direct knowing the omniscient does neither lose nor gain anything (30-32).

The knower and the knowledge are one, and knowledge is not at all an extraneous instrument; when the soul, as a knower, has its knowledge perfectly developed, all the things—of the past, present and future, and the subject, object and their modifications—are reflected presently therein (35-37). [p. 56:] The transcendental aspect of ommiscience lies in it a bully to know the absent and non-concrete as well, which are not perceived by indirect or mediate knowledge received through senses (38-41). This act of knowing is the natural and essential outcome of the destruction of counter-acting karmas; and therefore this as well as other activities do not make the omniscient liable, as the beings in the round-of-rebirths are, to attachment and aversion which lead to further bondage (42-6, 52).

Omniscient knowledge visualises completely and simultaneously the whole range of vanegated and unequal objectivity of the present and otherwise. A single substance has nifnite modes, and infinite are the classes of substances; to know them serrally is an impossibility; so in order to know even a single substance with its modifications, it is necessary that one should know simultaneously the objects of three tenses and three worlds, being still immune from consequent attachment or aversion (49-52). This omniscience, which is supersensitive (i.e. it does not require the help of senses) in its functions, can visualise non-concrete entities, and as such it is the highest, the soul when it functions through organs of senses, with which it is endowed in its embodied state, perceives only the perceptible, and sometimes it does not; the sense organs cannot percieve simultaneously; they constitute a foreign stuff not essentially and naturally belonging to the self, and as such what is perceived by them cannot be direct to the soul; so it is only in omniscience, when the soul directly visualises the objects without the mediation of senses, there is direct (pratyakaa) knowledge (53-58)

ni). That self-born, perfect and pure knowledge, which enlightens infinite things and which is free from the stages of perception, is called real happiness; omniscience is a state of happiness where there is no trace of misery because of the absence of hindering karmas; everything desirable is achieved therein, and it is appreciated by all the liberable souls; various beings in the round-of-rebirths are harassed by senses, and they try to satisfy them by yielding to them, but this pleasure of senses is misery itself, the soul is the substratum of happiness, and the boddy happiness is no happiness at all; when the soul is itself happiness, it is no use pursuing the pleasures of senses, and it is the liberated soul that has both knowledge and happiness (which are not contingent on external accessories), just as the sun has both light and warmth (59-68).

As a result of Subhopayoga which consists in devotion to divinity, preceptor etc. and in the cultivation of philanthropy and fasts, the soul is destined to subhuman, human or divine births wherein are available various pleasures of senses. The happiness of gods even is not self-established; simply to satisfy their physical itch they enjoy various pleasures; the enjoyment of these pleasures simply leads to further prolongation of embodied condition; their desire for sensory pleasures goes on increasing, and they are ever unsatisfied. The happiness derived through senses is dependent, amenable to disturbances, terminable and a cause of bondage and dangerous; so it should be completely eschewed. This should be thoroughly realized; attachment and aversion [p. 57:] towards various objects should be given up; the Suddhopayoga must be cultivated, so that miscresi nicidental to body would disappear (69-78). Delusion is a great hindrance to self-realization; he who knows Arahanta Talhantas have destroyed Karmas and attained liberation by being free from delusion, attachment and aversion, and by realising the pure self; and they have preached also to that effect (79-82).

Delusion consists in being infatuated with various objects; one is baffled therein developing attachment and aversion which give rise to various kinds of bondage which should be destroyed; the characteristics of delusion are: perverted apprehension, cruelty unto beings and indulging with the objects of senses. This delusion can be exhausted by understanding from the scriptures the objectivity constituted of substances, qualities and modifications; and then liberation is attained. The soul is constituted of knowledge, and other things are related with it only as substances: thus the self and non-self should be understood, if the self were to realise a delusionless state of itself; he is a true saint who understands thus; and he is called Dharma, as he is free from delusion, expert in scriptures and established in conduct free from attachment (83-92).

#### BOOK II

The object of knowledge is made up of substances, which by their very nature are existential entities, which are characterised by and endowed with various qualities and modifications, and which are all the while coupled with origination, destruction and permanence without leaving their existential nature (1.3-5), though established as an existential entity, the substance undergoes conditions of permanence, origination and destruction which are simultaneous (7-8); they take place in modifications which are possible in a substance; and hence substance is a base for all of them that are collocated therein (9-10). One modification rises and the other vanishes, but the substance is the same; the substance develops some other quality leaving the one; so both modes and qualities constitute the substance, which is ever self-existent (11-3). The relation between substance, quality and modification, is that of non-identity (anyatva); they are not separate, because they have no separate space-points (pravibhakta-pradeša); so they cannot be present elsewhere than in a substance (14-8).

The substance which forever retains its position can be affirmed and denied, with respect to its existence, according as it is viewed from the view-point of substance or that of modification. So far as the substance is concerned there is always non-difference, but there is difference in view of the modification which pervades the substance for the time being (19, 22). According to some modification or other it is

Introduction 55

stated that a substance exists, does not exist, as indescribable, is both or otherwise (23). The various activities lead to karmas which give their fruits; the Nāmakarman, which overpowers the [p. 52; looul, shapes the figuration of the body etc. in a particular existence like that of man, god etc., and the soul-substance is the same individual behind these modifications that are developed by karmas. There is nothing like absolute production or destruction in this world wherein, at every moment, some modification originates and some other passes away; so this mundance existence is a flux of active change through which the soul-substance is moving (20-1, 24-8). The modificatory development in the case of the soul, which is solied by karman from times immemorial, in of the nature of the soul, i.e., sentiency; it is of three kinds: knowledge (pāāna), the comprehension of the objectivity; whatever is done (karman) by the soul; and the fruit (phala) which is either happiness or misery. The soul then is not the direct agent of these results, yet ordinarily they are attributed to the soul. The soul, which is sittle the agent, means, action and fruit, realizes itself as pure, when passions etc. are not developed.

Substance comprises Jiva and Ajīva. Jiva is constituted of sentiency and manifestation of consciousness. Afive or the insentient class comprises five substances: Pudgala or matter, from the fine molecule to gross earth, possesses sensequalities; Dharma, the principle of motion, serves as the fulcrum of motion; Adharma, the principle of rest, serves as the fulcrum of rest; Akasa or space gives accommodation, Kala or time marks continuity. Of these matter alone is concrete and the rest are non-concrete, i. e., devoid of sense-qualities and hence not amenable to sense-per-All these substances exist in Loka or physical space in which take place transformations consisting of origination, permanence and destruction collectively or individually, while in Alokakasa there is space alone (35-42). Time is devoid of space-points, while other substances have innumerable space-points, and hence they are called Astikāyas. A primary atom has no space-points, but it is itself the unit of measuring space-point; and the time required for a primary atom to traverse one space-point of space is called Samaya A space-point of space is capable of giving room to the atoms of all substances. All these ultimate units are not exempt from the trio of origination, permanence and destruction (43, 45-52).

The physical world or Loka is stable, eternal and full with entities endowed with space-points; this is the object of knowledge, and the knower is the soul endowed with the life-essentials, viz., senses, channels of activities, duration of life and respiration, which are fashioned by material substances. The soul in its embodied condition, being bound by infatuatory and other karmas and enjoying the fruits of karmas, incurs fresh karman. Being tainted with karman it develops attachment and aversion, and incurs fresh bondage. It takes births in different grades of existence with different figuration of the body due to Nāma-karman. Real knowledge of things will rescue one from attachment and aversion (33-62).

The soul is constituted of the manifestation of consciousness which is towards perception and knowledge, and which is auspicious or mauspicious; the auspicious one is characterised by devotion to religious duties and compassion to living beings and leads to merit, the inauspicious one is characterised [p. 59:] by sensual pleasures and passions and cruely to beings, and leads to sn; and in the absence

of both there is the pure one which is not amenable to karmic bondage. Being free from auspicious and inauspicious manifestations one should meditate on the soul as an embodiment of knowledge and absolutely different from everything else (63-70).

The atomic interlinking is a process by itself. Atomic modifications, cohesive or arid, whether having even or odd points, get mutually interlinked when ordinarily there is the difference of two points, the minimum point being excepted; the soul is not responsible for this process (73). But the physical world is fully packed with material bodies, subtle and gross and capable of becoming karmas which, coming into contact with the passional condition of the soul, inflow into the soul (77). The four kinds of bodies are material in nature; the soul, however, is without the sense-qualities. it is all sentiency, it is beyond inferential mark, and it has no definable shape (79-80). The soul though not concrete perceives and knows concrete objects, so is the case with bondage (82). It is by the attitude of attachment and aversion that the soul is tinged, and thereby the karman binds(84). The soul has space-points wherein penetrate the karmic particles; they remain there and pass away according to the period of bondage; when the soul develops attachment there is bondage, otherwise not (86-7). The soul is absolutely different from all the embodied conditions (90 ff.). The soul is the direct agent of the developments of its consciousness and not of all those conditions constituted of material substances; thus it is not the agent of material karmas, but only of its own bhavas which being tinged with passions receive karmas this is really speaking the doctrine of bondage, ordinarily it may be stated differently (88-97).

The real meditation on the self is possible only when all notions of attachment and mineness are completely severed. The various objects, living and non-living, are not the permanent associates of the soul which is essentially constituted of sentiency. The great saint who is completely immune from passional hindrances, being all-round rich in knowledge and happiness of all the senses together and having no functions of senses, meditates on the highest happiness (98-108).

BOOK III

The Jaina ascetic emblem is of two kinds: internal and external; the internal one which aims at liberation consists in being free from infatuation and preliminary sins, in being endowed with pure manifestation of consciousness and activities, and in having no desires at all, the external one consists in possessing a form in which one is born, in pulling out hair and moustache, in being pure, in being free from harm unto beings, and in not attending to the body. The external sectie emblem prescribed for women, because of their natural and inherent disabilities, is of slightly different character consisting of clothing etc., and they are called nuns or Samanis (5-7, 24 \*6-16).

Perfect non-attachment is a prerequisite for adopting these emblems by entering the order of monks. If one wants to escape from misery, he should [p. 60:] adopt asceticism after saluting the divinity and samts, after taking leave of the family of relatives, being let off by the elders, wife and children, and being intent on the cultivation of knowledge, faith, conduct, austerities and strength. He should

Introduction 57

approach a great and worthy teacher and request him for admission to the order, being ideally non-attached He should receive his course of duties consisting of 28 mülagunas or primary virtues; he is a defaulter in case he is negligent about them; if the primary virtues are violated, in spite of his carefulness, he should report and confess before a worthy teacher and practise the prescribed lustral course, he should always see that the primary virtues are not violated. Negligent and careless activities are always harmful to living beings; it is not so much the question of objective and actual sin; and a monk of careless conduct is called a murderer of living beings, whether they are actually killed or not (1-4, 10, 8-9, 11-12, 20, 16-8).

Absolute non-attachment should be his aim. He is not to be attached either to food or to fast, either to residence or to touring, or to paraphernalia, or to comonks, or to unhealthy gossip. Attachment means bondage, and even a particle of attachment hinders the attainment of liberation; desirable or undesirable relations and objects are all equal to him; complete immunity from attachment and aversion means the destruction of karmas (13-5, 19, 39, 41-4).

He is allowed to keep only a little quantity of paraphernalia which does not involve sin and which is essential for the practice of his primary virtues. The only acceptable ascetic paraphernalia is said to consist of the bodily form with which one is born, the words of the teacher, (disciplinary) modesty and the study of sacred texts. Other articles of use, on account of his non-attachment, are sure to disturb him and his course of conduct. He should not have any attachment even for the body which he simply sustains, and vokes to austerities without concealing his ability (21-3, 20 \* 3-5, 24-5, 28) A monk should be constantly applied to the study of scriptures whereby he acquires certainty of knowledge and meditational concentration. The scripture is his eye, and enlightens him on the nature of objectivity constituted of both self and non-self. This scriptural study prepares him for selfdiscipline and self-control; and the value of the same will be heightened when he is completely non-attached (32-6, 39). The diet and tourings of the monk are proper, he takes one meal a day which is not stomachful, which is in the form in which it is obtained, which is obtained by begging and by day, and wherein there is no consideration of juices. He completely abstains from flesh and wine which involve the destruction of living beings. When the monks accept that little quantity of faultless food, it is as good as they are without food (26, 29, 29 \* 18-20, 27)

If liberation is to be obtained, faith and self-control are the necessary accompaniments of scriptural knowledge. The monk should observe fivefold carefulness, control his three channels of activities, curb his senses, subdue his passion and cultivate faith, knowledge and discipline. He should stand up etc. when a great teacher arrives, and honour him according to his merits. A mentriorious coascette always deserves regard. A monk degrades himself, if he does not recognise the meritorious and if he expects reverence from those who [p. 61:] are more worthy than himself. He should keep himself aloof from monks of inferior ments and from the company of commoners; and try to stay with equals or superiors (37, 40, 47, 61:7, 70).

The monks are endowed with either auspicious or pure manifestation of consciousness; it is the pure one that is free from karmic influx. Subhopayoga

consists in devotion to Arahantas etc., in showing affection to all the followers of the doctrine, in preaching about the doctrine, in receiving and feeding the pupils, in rendering assistance to the fourfold ascetue community, in conferring benefits on all without expecting anything in return, and in helping a co-monk if he is suffering from disease etc. He may have a talk with common people when he has to help a diseased monk. Disciplinary formalities in behaviour are not forbidden in Subhopayoga (45, 47-56). Monks of Suddhopayoga have grasped all things properly, have renounced attachment for external and internal paraphernaha and are not steeped in pleasures of senses (73). A monk is not to dabble in worldly professions. He should observe his course of conduct thoroughly understanding the nature of food, touring, place, time, physical labour, his forbearance and bodily condition. Devotion to ignoble persons has no beneficial results. A monk who has abstained from improper conduct, who has ascertained the reality, and who is peaceful and perfect in ascetticism, will soon attain liberation, then he is pure, Siddha (31, 57-50, 72).

CRITICAL REMARKS ON PRAVACANASÄRA.—The division of Pravacanasāra into three Books is to be attributed to Kundakunda himself, because we have, at the beginning of each book, significant beneductory verses and because each book has its contents systematically shaped in a self-sufficient manner but still not altogether disconnected with the remaining two books.

Taking a detached view of the broad outlines of the contents, it is found that Kundakunda gives some important lessons to a novice who is just on the threshold of asceticism and wants to enter the order of coenobites. It is required of him to maintain an undisturbed spiritual mood, completely abandoning Asubhopayoga and not attaching much importance to Subhopayoga but always intent on Suddhopayoga, that immediately raises the individual spirit to the level of the Universal one that is completely free from karmas, infinitely potent, full of knowledge and happiness. It is a climax of spiritual evolution where the subject-object relation is not to be seen, where the individual retains its individuality, and where the spirit being endowed with omniscience is able to know and see all the objects with their modifications without any spatial and temporal limitations. In that stage transcendental knowledge and happiness are experienced eternally. This is the spiritual aim of the novice, to understand and realize it fully it is necessary that the novice must have a clear perspective of the objects of knowledge and their modificational and attributal fluctuations, of the measure of responsibility on the spirit in fashioning his own karmas, of the agency and causes of karmas, and of the nature of meditational ecstasy which would rescue the spirit from the cocoon of kaimas When the aspirant is properly equipped, he enters the order, observes the primary virtues, is absolutely nonattached and passionless, is devoted to [p. 62] scriptures, maintains strict ascetic discipline, cultivates Suddhopavoga, tries to stop the influx and to destroy the stock of karmas, and thus gradually attains that stage of selfevolved Siddha.

There are some other topics included in this work only to elucidate the above contents. The exposition is methodical, and the reader is gradually taken from one

Introduction 59

topic to the other; repetition¹ is met with in some two or three places which might be possibly due to the inclusion of some traditional glathsa. The author is not merely a dogmatist here; at times he plays the rôle of a logician: he expects certain objections, himself raises certain questions, and tires to answer them.<sup>2</sup> Thus Prava-canasăra combines in itself an academic treatise as well as a practical manual for a novice ready to enter the ascetic order. Though sometimes the ideas are repeated, there is no everbosity of style; considering the passages like the statement of Syād-vāda, the definition of Jīva cic.,<sup>3</sup> one feels that many of his utterances are really sūtras short in form but pregnant with significance. There is an ease about his discussions. Throughout the work there is the flavour of the masterly grasp of a mature mind. Such simplicity of style and directness of appeal are possible only from him who has himself tasted the ambrossi of direct spurtual experience.

# d) Philosophical Aspect of Pravacanasara

1. DOGMATICAL BACK-GROUND OR THE JAINA ONTOLOGY -The object of knowledge (artha) is made up of substances that are characterised by qualities, and with which moreover are associated the modifications (IL 1). Origination and destruction simultaneously take place in qualities and modes, when their substratum, namely the substance, permanently retains its existential character (II, 5, 7, 37 etc.) There are two classes of substances; sentient comprising Jivas alone. and insentient (Aijva) comprising matter (Pudgala), the fulcrum of motion (Dharma). the fulcrum of rest (Adharma), space (Akasa) and time (Kala) To give their characteristics. Jiva, or the soul or spirit, is constituted of sentiency and manifestation of consciousness. Pudgala or matter is insentient and endowed with colour. taste, smell and touch to its last subtle condition: Dharma is the condition of movement. Adharma, the condition of rest, Akasa or space gives room, and Kala or time marks the continuity. Excepting Pudgala all are non-concrete or formless (amurta), i.e., devoid of sense qualities and not amenable to sense-perception (II, 41-2) Excepting time all the substances have got extension in space, while time occupies only one space-point, so time is not an Astikāya (II, 43) Jīvas are manyliberated or non-liberated, if non-liberated, they are found in four grades of existence and different embodiments according to their karmas. Matter is found in the form of aggregates or primary atoms, and is of various kinds. The ultimate indivisible unit of matter is the primary atom (paramanu); it is an unit of lp. 63:1 space-measurement (prades'a). The whole world is fully packed with material bodies. subtle or gross, capable of being received as karmas or not by the soul. Dharma and Adharma are one-all-pervasive substances which are coextensive with the physical space. Ākāśa or space is of two kinds. Lokākāśa or the physical space wherein are accommodated all these substances for all the time, and Alokākāśa, nonphysical or super-physical space (which is beyond Lokakasa) where there is nothing but mere space that extends infinitely, the ultimate unit of space is a space-point or

<sup>1</sup> For instance the various statements of Subhopayoga in all the three Books, see the Index.

<sup>2</sup> Compare for instance I, 24-5, II, 81; etc.

<sup>3</sup> See II, 23, 80 etc

80 Pravacanasāra

pradeáa which is capable of giving room to the atoms (in some cases pradeáas) of all substances. Time which marks continuity is without extension in space; the ultimate unit of time is samaya, that much period of time required for a primary atom to traverse one space-point. That which has no space-point, not even one space-point, is to be known as void, which is something other than existence (II, 35-52, 60, 76-77).

CRITICAL REMARKS ON JAINA AND SAMKHYA ONTOLOGY.-Jainism does not accept creation in the Nyava-Vaisesika sense or emanation, whether actual or apparent, in the Vedantic sense. With it the world is existential and real. Since it is not created by any one on the analogy of a carpenter or a smith, the cosmic constituents enumerated by Jamism are such that they are capable of explaining the diverse phenomena by their mutual interaction. The ontological start is that of realistic dualism or even pluralism. The world of existence is constituted of two stubstances, life and non-life, which are not philosophical postulates but reals as spirit and matter which are pluralistic, constitutionally eternal, and not hable to lose or to interchange their nature. The substances like earth, water, fire, mind etc. enumerated by Nyava-Vajšesika are only forms of matter according to Jamism. The position is exactly the same in Jamism and Samkhya so far as the initial start is concerned, one accepting the thesis and antethesis of Jiva and Aijva and the other of Purusa and Prakrti; thus both are dualistic or even pluralistic in view of the plurality of spirits that essentially retain their individuality, but the immediate development of these two schools is interesting. Samkhya dualism is undiluted, it is what Dr. Belvalkar aptly calls touch-me-not dualism; with a spirit of idealism this dualism has been maintained by the Samkhya almost to a logical fallacy, while Jainism started with the same dualism but with a plain dogma that the soul is associated with matter from times immemorial. With this dogma it was easy for Jainism to explain samsara as a remedy against which Religion was needed. That explains very well how Jainism became an institutional religion with all the necessary accessories like mythology etc. and with a philosophical background, while Samkhya remained till the end only a system of intellectual pursuit. The strong realistic tone of Jamism is the result of common-sense and analytical approach to objectivity. Dharma and Adharma respond to the definition of substance, because they exist as the neutral and conditional causes of motion and rest.1 The two words are never used in this sense any-[p. 64:] where else, and there still remains a question why and how Jainism might have taken the liberty of using these words with this meaning. The Samkhya idea that Dharma leads upwards and Adharma downwards2 is merely the ethico-religious idea quite usual in Gitā and other works. In Jamesm they are non-corporeal and

<sup>1</sup> The conceptions of Dharma and Adharma require a thorough study. In early stages of oriental studies they were uniformly misunderstood. For some important exposution of these two see Jaini. Outlines of Jamism, pp 22 ctc., Ghoshal Dawwisongoka (SBJ 1), pp 52 ctc. and appendix p. Ivini; Chakravartir "Backainkäyusöra (SBJ 11), pp, 50-48, 101 ctc.; Bhattacharrya: Jaino Gazette, Vol. XXII, pp 242 ctc. and XXIII, pp. 285 ctc.; Becharadasa: Jaino Sahirus Samisodhuka 111, pp. 35-42, and Jagadishachandra: Indian Historical Quarterly IX-3, pp. 70-87.

<sup>2</sup> Sämkhvakärikä 44

homogeneous-whole substances: Dr. Jacobi holds this as mark of antiquity of Jainism.1 To give space is the characteristic of Akasa; it may be relative when it accommodates other substances: empty space also is possible according to Jainism.2 and it is called Alokākāša which extends infinitely beyond our physical world. Jainism and Nyāya-Vaisesika agree in holding Akasa as all-pervading and eternal, but Jamas do not accept that sound is a quality of Akāśa. As with the Vaiśesikas, time is not one and all-pervading in Jamesm according to which time has a sort of atomic constitution.8 The coordination of the ultimate units of matter, space and time is really interesting, anu and samaya are known to Nyāya-Vaisesika systems, but pradeša, as an unit of space, I am not aware of anywhere. That a substance is endowed with the trio of origination, destruction and permanence is peculiarly a commonsense view deduced from such patent and visible illustrations that a ring comes into existene after a bangle is melted and rechaped, still gold is there as a permanent substance. This common-sense view will have to be studied in the light of extreme philosophical idealism of Vedanta and Buddhism; according to the former the clay alone is real the individual names and forms being mere illusion, and according to the latter there is nothing as eternal behind the changing qualities which alone are perceived by us. The common-sense view appears to have been promulgated in same eastern part of India where Yāiñavalkva enlightened Janaka on the doctrine of Atman etc. The realistic start never allowed any Jama philosopher to adopt philosophical extremes.

2. SUBSTANCE, QUALITY AND MODIFICATION -Substances (dravya), qualities (guna) and modification (parvāva) are called the object of knowledge (1, 87). The substances which form the objectivity comprise the ego, the non-ego and the combinatory resultants of the two (1, 36). The substance forms the substratum of qualities and modifications, and it is constantly endowed with origination, destruction and permanence without leaving its existential character (1, 87; II, 3, 6, 13) It is the very nature of the substance to be amenable to these three states (II, 7); origination and destruction are simultaneous and interdependent, and are not possible in the absence of the substance (II, 8). This trio refers to modifications and qualities, and the [p. 65:] substance, as it forms the essential basis of the three, comes to be predicated of them at that moment (II, 9). The object of knowledge has always one or the other modification (1, 18). One modification originates and the other passes away, while the substance is permanent (II, 11). There is nothing as absolute production or destruction in this world what is the production of one is the destruction of the other (II, 27). That condition or state (parinama), which in fact forms the nature of the substance is quality, which is a distinguishing mark too (II, 37-8). The transformation of one (form of the) object into the other is the modification with its varieties of figuration (II, 60). The substance, quality and modification are existential (II, 13); as to the relation between the three they are non-separate (aprthaktva) and non-identical (anyatva): they cannot be

<sup>1</sup> Outlines of Jamism p. xxxiii.

<sup>2</sup> See pp. 16-7 of the Translation at the end, footnote 5

<sup>3</sup> Ibid. p 18, foot-note 1.

separate because they are the coöccupants of the same spatial extense, and they are non-identical because one is not the other (II, 14-8). To illustrate: Soul is a substance; manifestation of consciousness is its quality; and its modifications are hellish, sub-human, human and divine embodiments which are caused by Nama-karman, or even the state of a Siddha, I behind all these modifications the soul is essentially the same and permanent (II, 20, 21, 25-7). The substance is one in view of its substantiality, but it comes to be manifold because of the modifications pervading it for the time being (II, 23).

EXPLANATORY REMARKS ON THE THREE:-The substances, according to Jamism, are the irreducible constituents which, being themselves existential, give an existential character to the universe. The substance can be material as well as spiritual. So primarily, in view of their livingness or otherwise, they are two, and finally the same can be six. These substances, whether viewed in their twofold types or six classes, cannot be reduced back to anything as one substance as Vedāntins do with Brahman in view. The substances are arrived at by analysing the subjective and objective existence. The substances are not immutable but subjected to constant changes in their qualities and modifications with which they are endowed. A substance divested of qualities and modifications is merely an abstraction, simply a void, and as such not accepted in Jamism. The Nyāya school, however, accepts that the substances, just at the moment of their creation, are devoid of qualities which come to be intimately related with them only later 2. Substance is the substratum of qualities and modifications; and the intelligibility of a substance depends on its qualities and modifications, because they are its determinants. The relation between these three is that of non-separateness because they subsist in the [p. 66:] same spatial extense, and of non-identity because one is not the other. Qualities and modifications can be roughly compared with inseparable and separable accidents. Quality is mainly a differentia of a substance, while the modification stands for the apparent condition or state of appearance which serves as a badge for individual discrimination. Gunas and modifications have substance as their substratum: these three constitute a thing A thing is subjected to origination, destruction and permanence. Origination and destruction refer to modifications and qualities on the permanent bed-rock of substance. It is only the permanent that changes; without permanence there is no meaning whatsoever in change. Any amount of changes in qualities and modifications can never convert the soul into non-soul and so forth.

<sup>1</sup> The illustrations might be extended with reference to the remaining five substances as well. Pudgala is a substance; colour, taste, smell and touch are its qualities, and the manifold material objects like pois, pins, pens etc. are the modifications. Dharma and Adharma are substances, to serve as fulcrums of motion and rest respectively is there quality; and the actual motion and rest, as associated with various moving and stationary bodies, are their modifications. Akáká is a substance; to give room or space is guina; and the space individually occupied by various objects like pot, pitcher etc are its modifications. Lastly Kala is a substance, variana or continuity is its guna, and seconds, minutes, hours, etc., are the modifications of time.

<sup>2</sup> ädya-kşane nırgunam dravyam tısthatı as ın Tarkabhāsā etc.

DISTINCTION BLTWEEN GUNA AND PARYÄYA:-This tenet of qualities and modifications as mutually distinct needs further scrutiny. Gunas are a quite usual feature of Vaisesika system; the notion of paryaya is peculiarly Jaina, though seen in its popular sense in later Nyaya works. In early Jaina works, like those of Kundakunda, the notion of gunas is very simple; gunas stand, to generalise from the illustrations, for the essential differentia of a thing, but in many later works the doctrine has been much more elaborated possibly after the manner of the Vaisesika system.2 The presence of an illustration in the Indian syllogism has been as much beneficial as harmful to the process of thinking, if it has forced thought to keep pace with and correspond to practical life, it has equally hindered abstract thinking which is beyond illustrations from practical life; and the consequence has been that a principle is evolved with a few illustrations in view, and the details go on increasing as fresh illustrations are met with. If this method is kept in view, we can exactly understand the distinction drawn by Kundakunda between guna and paryaya Sentiency or the manifestation of consciousness is the guna of Jivasubstance, while its modifications are god-hood, man-hood etc. Corporeality (rūpitva) is the guna of pudgala or matter, and its paryāyas are manifold like wood etc. When these primary paryayas have in turn sub-paryayas, the position of guna comes to be slightly different, and we are led to the distinction something like that of the general and particular gunas. When we have further parvayas of wood like benches, tables etc., we are not satisfied with the guna of pudgala but we try to formulate a guna or gunas of wood, or give the differentia of wood which will help us to distinguish wood from other manimate entities. This process thus goes on and on. Faither we proceed from matter, more the number of qualities constituting the differentia of a particular object. So there is sufficient justification for Kundakunda to distinguish guna and paryāy».

SIDDHASFNA'S OBJECTIONS STATTO —This view of Kundakunda is wholly accepted by Umāsvāti in his Tattivārthasātīra (V, 29, 30, 38, 41 etc.); and his work being practically a common property of Digambaras and Śvetāmbaras, this view is the most popular one. But Siddhasena, who has been a champion [p. 67 ] of reason and who would state whatever he finds logically valid whether the scriptures support him or not, takes a different position.<sup>3</sup> He attacks the position of those who accept that colour, taste, smell and touch are independent cognisable qualities that have substance as their substatum (davvānugayā). He says guņa and paryāya rate synonyms signifying the same concept. because lord Mahāvīra has described only two Nayas, Dravyātrhka and Paryāyārthka, and there is no thurd Naya as Gunārthka which might have been necessary in case guna was different from paryāya, because the lord has preached to Gautama and others as vannapajiavehm, etc., and because the definitions of guṇa and paryāya that are given are of the same meaning, etc.

----

<sup>1</sup> See Nyāyakośa, 3rd Ed., p 491 under paryāya.

<sup>2</sup> Ālūpapaddhati (SJG I) pp 155 etc., Amṛtacandra's commentary on Pravacanasāra, p. 124.

<sup>3</sup> See găthăs 8-14 etc of the 3rd kânda of Sanmatı-tarkapı akarana, with Abhayadeva's commentary, Ed. by Becharadas and Sukhalal, in five parts, Ahmedabad, 1930.

64 Pravacanasāra

etc. This attack, apparently directed against the Nyāya-Vaiśeşika, includes, by the further reference to two Nayas, even the Jama authors like Kundakunda and Umāsvātı, because they accept only two Nayas and still maintain guṇas as distinct from parvāyas.

KUNDAKUNDA'S POSITION STATED AND SIDDHASENA'S OBJECTIONS EXPLAINED AWAY .- I am perfectly aware that the line of demarcation is a slippery ground especially because of the confusion between the Jama and Varsesika positions, but so far as the position taken by Kundakunda and Umāsvāti is taken into consideration they have enough justification as shown above. Siddhasena, I think, has confused the Nyāya-Vaiśesika and Kundakunda's positions. The term guna is a blank cheque in the Sanskrit language,1 and one has to be cautious in scrutinizing the different shades of meaning even though the same word might have been used for all practical appearance. The Sämkhya gunas, for instance, are not mere qualities but something substantial.2 According to Kundakunda guna is an essential differentia of a substance, and a substance without guna has no existence; the relation between guna and dravva is that of difference-in-congruency. According to Nyāva school, however, the substance in the first moment of its creation is without qualities, and only in the next moment it comes to be intimately united with them. Secondly, many of the Nyava-Vaisesika gunas like sabda etc. are no more gunas according to Jainism but merely forms of matter.3 Lastly, the qualitative difference in atoms corresponding to air, fire, water and earth as accepted by the Vaisesikas is not possible according to Jainism. Thus therefore the Jama and Nyaya-Vaisesika ideas about guna should not be confused. It is already shown how Kundakunda has clearly stated that guna is different from paiyāya; that guṇas and paryāyas are different can be shown by an illustration as well. taking a golden pot and an earthen one, the parvava is the same but the gunas of gold and earth are not the same, and secondly taking a golden ring and a golden bangle, the qualities with the substratum gold are the same but the parvayas are different. So, if parvavas and (p. 68:) gunas are distinct, then why not have a Gunārthikanava besides Dravvārthika and Parvāvārthika?. It is really an interesting and legitimate question raised by Siddhasena and needs explanation. The paryāya is an external imposition, it may be of manifold kinds; the same paryāya may be possible on different substance-grounds; the same substance may be subjected to different paryāyas at different times; and the paryāya is not essentially inherent in the very nature of the substance. The only relation between substance and paryaya is that a substance cannot be imagined without one or the other paryaya. Paryaya stands for the fluctuating aspect of substance and qualities, and requires to be stated when anything about a substance is to be said, and hence the necessity of a Parvāvārthikanava. As distinguished from this, we have Dravyarthikanava in which the attention is directed not towards the fluctuating

<sup>1</sup> See Nyāyakośa under guņa p. 261

<sup>2</sup> Max Muller Stx vystems of Indian Philosophy, 1st Ed., p. 468.

<sup>3</sup> Pravacanasāra II, 40 Pañcāstikāya (SBJ III) p. 84 etc; and Davvasamgaha 16 (SBJ 1, p. 47)

aspect of the thing but to the permanent aspect of it, namely the substance with qualities. Guna cannot be perceived anywhere else than in a substance; and a substance cannot be conceived without a guna: so one without the other is an impossibility. The gunas being embedded in and coeval with the substance, there is no necessity of a third view-point as Gunārthika. It would have been necessary. if the Jamas like Naiyāyikas admitted the possibility of substance without gunas at least for a while. Further the canonical references vanna-pajjavehim and gamdhapajjavehim1 can be thus explained. No doubt colour, taste, smell and touch are the qualities of matter or pudgala, and being inherent and essential characteristics of matter they continue to remain even upto the stage of primary atoms. As seen above the qualities too have their paryayas or modes: the colour as a quality has five modifications such as black, blue, vellow, white and red,2 so the phrase vannaparavehim means 'by the modifications of colour'; and there is no implication at all that the colour is a parvava If it is to be taken as Karmadharava compound, the plural loses its force, vanna as a quality being only one. And moreover we do find passages in the Svetämbara canon8 itself where guna and paryāya are distingnished 4

(p. 69.) 3. NATURE OF SPIRIT AND MATTER, OR JIVA AND PUDGALA.—The Jiva is essentially constituted of sentiency (cetanā) and manifestation of consciouness (upayoga) (II, 35), but from beginningless time it is already tainted with karman (II, 29). The development of its sentiency is threefold: with regard to knowledge which consists in the comprehension of the objectivity, with regard to Karma which consists in whatever is done (samāraddham) by the soul, and with regard to the fruit of Karma which is either happiness or misery, and these three are predicated of the soul (II, 31, 32, etc.). Likewise the manifestation of consciousness (upayoga) is towards jūšana and daršana (II, 63) and flows in three channels, mauspicious,

<sup>1</sup> Bhagavatıvütra IVX, 4, sütra 513.

<sup>2.1</sup> am aware that some later authors, who have confused the Jama and Vaiseuka ideas, sometime call yellowness as a guns and sometime sa a paryiya. For instance, pitatide parvisena: [, pitatidene pumih ], etc in Amraeandra's commentary on Praconassia or pp. 22, 99 etc. The original Jama idea was that colour is a guna and different colours are guns, so naturally the later authors confused these declars.

<sup>3</sup> Uttarādhyavanasūtra 28, 6

<sup>4</sup> The views on dravya, guna and paryäya of different authors like Kundakunda, Umakuft, Püjayahda, Akalanka, Haribbadra, Suddhasensöin, Amrteaandra, Vlydyönanda, Vaidudevasiiri, Rajamalla and Vaicovijaya etc have been quoted extensively in a foot-note on pp. 631-33 of Samnati-prakaraya (Ed Almedabad). Akalanka vho shows a cleve acquaintance with the various works of Siddhasena, has in view the objections of Siddhasena. The incessity of a third naya, in cess guna war district from paryön, is smoothly set author by Arabitaka by appealing to the authority of Arhatpravacana, namely, Tattirárhasitras. Further the substance has twofold nature general (sämänya) and particular (viséga) corresponding to which we have two nayas. Lastly he would not mind, so far as his interpretation of the sütra guise-paryövard davyom is concerned even if it is taken as gund eva paryöyiñ. (Räjänärätkam p 243). Thus Akalanka, in view of his Ancknita-stand, partly accepts. Siddhasena's view. Haribhadra and Yaśovijaya too partly follow Siddhasena.

auspicious and pure (I, 9), which respectively indicate impiety, piety and purity (I, I1 etc.). Auspicious and inauspicious channels are indicative of transmigratory condition; when the soul is free, it has the pure manifestation (I, 46). The soul in its pure condition is without sense-qualities, is all the quality of sentiency, is beyond inferential mark and has no definable shape (II, 80); but, here, being in the association of karmic matter, it has received a concrete embodiment (I, 55; II, 25). The various grades of existence to which the soul is subjected in this round-of-ferbirths are due to karmas (II, 25-6). When passional conditions are developed, the soul though non-concrete is bound by karmas which are concrete, just as the soul though devoid of colour etc. is able to see colour etc. (II, 81, 82). The soul really speaking is not the direct agent of karmas but only of its states of consciousness which boing already inneed with passions etc. receive the karmas (II, 9, 22, 98).

Matter is concrete possessed of sensory qualities to its last unit (II, 40). The world is full of material bodies (II, 76), and the aggregatory process is going on because of their inherent qualities of cohesion and aridness (II,71 ctc). The matter-molecules capable of becoming karmas, coming into contact with passional developments of the soul, are transformed into karmas (II, 77), further they inflow into the soul and remain there binding it (II, 86). Thus the passional states give rise to bondage (II, 87-8).

Really speaking the soul is pure in view of its liberated condition, but in this sams&ra, being already associated with karman which results into further karmas the soul in its embodied condition, comes to have many material adjuncts: the body, mind, speech are all material (11, 69-70). Matter-bodies which are transformed into karmas go to form the bodies that serve as the transmigatory equipments of the spirit, there are five such bodies, the physical, transformatory, electric, translocational and karmic (11, 78-9). The four life-essentials, namely, sense-organs, chamels of activity, duration of life and respiration which characteries an embodied soul are all material being caused by the karmas (11, 55-6 etc.). Thus the sense-organs too are made of matter, and the soul in sams&ra comes to have them, whether it is born in movable (trasa) or immovable (sthävara) bodies (1, 57, 11, 90).

(p. 70.) COMPARATIVE AND CRITICAL REMARKS ON THE NATURE OF SPIRIT—
Upanisadic texts like Maurāyanija start the creative process with Prajāpati who enters the various creatures in the form of the breath of life etc and apparently becomes the agent of everything like good and bad acts but in fact unaffected by them. But further we are told that the actual agent is another Atman called Bhitatman who under the influence of Prakrti becomes manifold! The first position is a thorough theistic one. The second position core nearer the first possibly under Sāmkhya influence. The second position comes nearer the Jaina idea, though the Jainas do not accept any such One Ātman which is capable of becoming manifold. Jainas and Mimāmsakas agree in holding that Ātman is constituted of caitanya, and that there is a multitude of separate souls. Pleasure and pain come to be experienced because of karmic association according to Jainism, while Mimāmsakas simply say that they are changes in the soul-stuff the soul-stuff in the soul-stuff the soul-stuff in the so

67

In the condition of liberation the soul, according to Mīmāmsā, exists without cognition, but Jainism holds that the liberated soul is an embodiment of cognition and knowledge and of all bliss that may be one of the reasons why Mimamsa and Jamism differ on the possibility of omniscience for a liberated soul. Purusa of the Samkhya can be compared with Jaina Atman, with the difference that Atman in Jainism is not merely a spectator, unbound etc, but he is already bound by karmas and will one day be liberated. Samkhya has a tinge of idealism. 1 Jamism is realistic, and Atman is a substance endowed with sentiency as distinguished from pudgala or matter which is devoid of sentiency; these two constitute the objective existence with time etc. The Jama Atman is a permanent individuality and will have to be distinguished from Buddhistic Viiñanas which rise and disappear, one set giving rise to a corresponding set. In Brahmajālasutta various tenets, as distinguished from Buddhistic views, have been described, the classification is subjectwise and not systemwise. Jaina conceptions of spirit and matter agree to a great extent with the Sassatavada2 which, it is interesting to note, is attributed to Śramanas and Brahmanas, and which is not correct in the eye of Ksanikayada of Buddhism, Jainism is pluralistic and the Atmans are many, nay infinite, and they retain their individualities even in liberation as distinguished from Advaita. Vedanta wherein ultimately Atman is one and eternal, and all other forms of existence are not real but merely the shades of the same. In the temperate monism of (p. 71.) Rāmānuia, however, the souls as individuals possess reality. Unlike in the Nyaya system the soul in Jainism is not physically all-pervasive but of the same size as that of the body which it comes to occupy. Jainism does not accept any idea like the individual souls being drawn back into some Higher soul, Brahman or Távara, periodically

COMPARAINA AND CRITICAL RIMARKS ON THE NATURI OF MATTER.—Matter according to Jainism is an objective antethesis of spirit, it is inanimate and perceptible as against spirit which cannot be perceived by senses. That matter is concrete, gross and perceptual is a thorough realistic position, and can be vey happily contrasted with modern ideal conceptions that matter is merely the way in which a fundametally mental universe appears to our finite intelligences. Both spirit and matter are reals, or to put in other words both the experiencing subject and the experienced object are real and genuine. The soul in saṃstra is already associated with matter called karman since beginningless time. This association re-

<sup>1</sup> Dr Belvalkar: 'Sāmkhya, Realism or Idealism', Davānanda Commemoration volume, Ajmer 1934 pp 19-24

<sup>2</sup> Discussing about the nature of Siddha, Kundakunda accepts a very modest and relative position clearly stating that extremes are not acceptable. In this context (see Puñcāsti-kāya 37) quite incidentally a statement is made.

sassalam adha ucchedam bhavvam abhavvam ca sunnam idaram ca] vinnānam avinnānam na vi juiadi asadi sabbhāve [[37]]

This gathū, so far as I understand it independent of the commentators, has in view Śaśvataväda, Ucchedaväda, Śūnyaväda and Vijāšnavāda which are very often referred to in Buddhist texts (see E J. Thomas 'The History of Buddhist thought, pp 124 etc.) Ucchedavāda is said to have been the view of Anta Kesakamabali.

minds us of the formal connection between Purusa and Prakrti of the Samkhva. Matter in Jainism is gross, common-place and realistic; while Samkhva Prakrti. though it evolves much that is gross as well as subtle, stands for what is ordinarily termed as undeveloped primordial matter, and it is an idealistic concept. Prakrti is a bed of evolution, while Jaina matter is a common-place stuff amenable to multifarious modifications. Each soul is responsible for its karmic encrustation. It is said that the Maulika Sāmkhyas accepted as many Prakṛtis as there are Purusas; this early Sämkhya position makes that system much more realistic and would bring it nearer the Jaina ideas. The Jaina term for matter is pudgala, which in Buddhism means the individual, character, being and Ātman. From the shifting of its meaning2 the word appears to be a later import in Buddhism along with Jaina terms like asrava.8 Some Buddhist heretics known as Vätsīputrīyas too, as Śāntaraksita says, take pudgala equal to Atman.4 That body, mind and speech are all material corresponds to the Samkhva view according to which they are all evolved from Prakrti. The four kinds of Ahamkāras:5 Vaikārika, Taijasa, Bhūtādi and Karmātman remind us of the four bodies in Jainism: Ahāraka, Vaikrīvīka, Taijasīka and Kārmana; the two lists are in such a close agreement that it (p. 72:) cannot be a mere accident. In explaining the phenomenon of samsara, the karmic matter plays the same part in Jamism as Māvā or Avidvā in the Vedānta system. Karma is a subtle matter which inflows into the soul when the soul has been a recenticle for it under the influence of attachment and aversion. The karma doctrine, as an aspect of Jaina notion of matter, is a complex and elaborate subject by itself; still I would say here passingly that no substantial similarities of this Karma doctrine are known to me in any of the Indian systems.6

4. THE DOTRINE OF THREE UPAYOGAS.—The soul is constituted of the manifestation of consciousness which is in the form of knowledge or cognition and which flows in one of the three channels: mauspicious, auspicious or pure (1, 9, 11, 63).

- 1 The Jama commentators give its etymology thus pāraņa-galanāsinsarha-amplantāt paigalāh etc (Rāpinārtikam, p 190) The Buddhist etymology runs thus painti vieccati, tamīmi galantīti piegalā (PTS Pali English Diet under Pugala) The definition pāraņād galantīd etc piedgalā, paramāņavah as given in Vienupurāņa agrees almost with the Jama idea (Nāyakoka, p. 50).
- 2 Mrs C A F Rhys Davids says, "we do not know when this oddly ugly word pudgala, puggala came to be substituted for the older purisa or pulusa, or purusa"— etc See Festschrift Morritz Winternitz, Lenziga 1933, p. 158
- 3 The Pali pārājika is also traced back to pāramerya 'which was probably a technical term with the Jannas and perhaps other Schools before it was adopted by Buddhists and applied to their own regulations'—EJ Thomas: Festschrift M Winterniz, p. 163.
- 4 Sec Tattvasamgraha, verses 336-349, Intro p cix
- 5 Sömkhyakärikä 25 etc., Sämkhyapravacanasütra (Allahabad 1915) p 250 etc., Max Muller: Six systems etc. p. 320.
- 6 Windsich reviewing Gläsenapp's Die Lehre vom Karman in der philosphie der Jains nach den Karmagranhas dargestellt, Leipzig 1915, remarks "The doctrine of Karma is a central dogma of the Indian religions' says H. V. Gläsenapp at the beginning of his foreword, but in no Brahmanic or Buddhistic work is it so extensively used as in the Jaina philosophy. Therein was the peculiar worth of the Karmagranhas. And it is clear that the technical terminology of the doctrine is taken from the old Süddhänta." (Geschichte der Sanskri binklogiste, in the Grundriss.)

A being of inauspicious manifestation of consciousness is steeped in sensual pleasures and passions, is given to false scriptures, evil intentions and wicked works, is cruel, and goes astray (II, 66). The inauspicious one is a cause of sinful karmic influx (II, 64; III, 45). Under the influence of this upayoga the soul wanders for long as a low graded human being, a sub-human being and a hellish one subjected to thousands of miseries (I, 12).

The auspicious manifestation of consciousness is characterised by devotion to God, ascetic or preceptor and by the practice of philanthropy, virtues, fasts etc. (I, 69) and by compassion towards all the living beings (II, 65). It incurs only the meritorious influx of karmas for the soul (II, 65; III, 45). It leads the soul to heavenly pleasures; and even if one is born as a sub-human, human or divine being there are plenty of pleasures of senses (I, II, 70). A monk with Subhopayoga shows a respectful behaviour towards elderly monks, offers instructions on faith and knowledge, maintains students, and helps co-monks without causing harm to any living beings (III, 47-8).

Immunity from the contagion of the above two upayogas is the characteristic of pure manifestation of consciousness which is not open to karmic influx (II, 64; III, 45) and leads to the annihilation of all the miseries (II, 89). The soul with this upayoga develops religious experience (dharma), which is a spiritual state of transcendental, self-born, super-sensious, unparallelled, indestructible and infinite happiness and omniscience (I, 13-4). In Suddhopayoga the physical pains are no more, and one knowing the nature of reality is above attachment and aversion, in fine he is equanimous (1, 7, 78).

COMPARISON WITH SAMKHYA GUNAS ETC.-The condition of Suddhopavoga is not to be sought in the round-of-rebirths, as it belongs to liberated souls who are completely immune from auspicious and inauspicious states of consciousness which characterise the pious and impious beings in this world. [p. 73:] The socio-ethical aspect of this doctrine is so apparent that one is tempted to compare it with the doctrine of three gunas of the Sāmkhya system, which in their both classical and popular aspects have been used for explaining the socio-ethical inequalities; perhaps Bhandarkar referred to this very similarity2. The similarity is very striking, but the dissimilar details should not be ignored. The three gunas are the constituents of Prakrti and not of Purusa, the spirit, who has come to look upon himself by mistake as their agent; sometimes they are looked upon as limitations through which the absolute becomes the individual soul.8 This fascinating Sämkhva terminology has influenced later Vedänta represented by works like Pañcadasi where Prakru plays the rôle of Brahman's reflection possessed of three gunas, elements of good, indifferent and bad, corresponding to three kinds of actions.4 There is similarity between unavogas and gunas so far as their moral effects are concerned. As distinguished from the Samkhya view of gunas, the upayogas belong to the spirit or the Jiva according to Jamism; Suddhopayoga

<sup>1</sup> Samkhyakārikās 53-4; Anugītā xiv 36 ctc., Keith Sāmkhya system p 34.

<sup>2</sup> Collected works Vol II, p 242.

<sup>3</sup> Svetāšvataropanisad I. 3 and Keith Sāmkhva Svstem p. 34

<sup>4</sup> Max Müller: Six systems etc p. 334.

70 Pravacanasāra

though comparable with sattva is not a positive spiritual something, but only immunity from the remaining two upayogas, in the Sāṃkhya system, gunas are the ingredients of Prakṛti, which in turn represents an equipoise of gunas; but in Janism upayogas are manifested by the soul because of its being associated with karmic matter.

- 5. THE THEORY OF OMNISCIENCE .- Really speaking the soul (atman) is the knower and essentially an embodiment of knowledge (II, 35, 1, 28 etc.). ledge is the self, and knowledge cannot subsist anywhere else than in the self; self and knowledge are coëxtensive, neither less nor more (1, 23); if the self is smaller, then knowledge being insentient cannot function; if larger, it cannot know in the absence of knowledge (1, 24-5). In a sense however the self can be taken as wider than the self (1, 29), because it has other characteristics like sukha, virva etc. In view of its being an embodiment of knowledge, the soul is capable of knowing itself, other objects than itself and the combinatory products of the two (1. 36). But this essential knowing ability of the soul is crippled because of its long association with karmic matter (in the form of knowledge-obscuring etc.), and it has come to possess the sense-organs (I, 55, 11, 53). The senses are material in nature (paudgalika) and hence foreign to the real nature of the soul. Whatever is apprehended through the senses is indirect (paroksa), because the soul is not directly apprehending the object of knowledge; that would be direct apprehension (paccakkham vinnānam) when the soul apprehends all by itself without the aid of senses (I, 56-58). The sense-perception is graded and mediate (ajugavam and parokkham), because it has four stages, outlinear grasp (avagraha), discrimination (īhā), judgment (avāya) and retention (dhāranā) (1, 40)
- [p. 74.] After manifesting pure consciousness when the soul becomes free from knowledge-obscuring, conation-obscuring, obstructive and deluding karmas, it comes to be self-constituted and possessed of omniscience (1, 15-6). This omniscience is supersensuous, therein the apprehension of the objectivity takes place directly by the soul without the aid of sense-organs; there are no sensational stages, but the apprehension is sudden and simultaneous, it is endowed with the potencies of all the senses together as it were, and there is nothing that is not visualised in omniscience. (I, 20-2). The omniscient knows and sees the whole world, the variegated and unequal objectivity of the present or otherwise, neither entering into nor entered into by the objects of knowledge, just as the eye sees the objects of sight (I, 27, 47). Omniscience operates on the objects, just as a sapphire thrown in milk pervades the whole of it with its lustre; omniscience is ubiquitous in its functions, and therefore the omniscient is called omnipresent, and all the objects are within his knowledge (I, 28-31, 35). The external objectivity does not affect him, though he sees and knows everything completely (I, 32). It is the supernatural characteristic of omniscience that therein are visualised all present and absent modifications of all those types of substances as if in the present (1, 37-39). Omniscience being an extra-sensory form of knowledge (atīndriya-jūāna) knows any substance with or without space-points, with or without form and those modifications which have not come into existence and those that are destroyed (I, 41). It is also called ksāyıka-jñāna, because this knowledge is the result of the destruction

of karmas and does not involve fresh karmas (I, 42, 52). Omniscience is the only knowledge worth the name, because its apprehension is simultaneous and sudden; a single substance has infinite modes, and infinite are the classes of substances; so to know one is to know all and to know all is to know one; it is impossible to exhaust them if they were to be known one after another; thus omniscience is the only knowledge that can really grasp the objectivity (I, 48-51).

The development of ommiscence is necessarily accompanied by that of perfect or absolute happiness (1, 59, 19), there is no trace of misery, since the destructive karmas are all exhausted (1, 60). As the sun has light and warmth, so the Siddha, the liberated soul, has absolute knowledge and happiness (1, 68). This happiness is independent of everything, and hence eternal, it is not physical but spiritual (1, 65). It should be completely distinguished from the pleasures of senses after which all the worldly beings are so much enamoured; the pleasures of senses are miseries in disguise, because they are dependent on something else, amenable to destruction, terminable, a cause of bondage and dangerous (1, 63-4, 76).

SOME SIDE-LIGHT ON OMNISCIENCE -This doctrine of omniscience will have to be approached and evaluated from metaphysical, psychological and religio-mystical veiw-points; and it has to be understood in the light of other corelated tenets of Jama philosophy. The soul or spirit is essentially a knower and an eternal embodiment of knowledge as distinguished from the Nyāva school where knowledge, though belonging to the eternal [p. 75:] self, is not in itself eternal but disappears like any other act:1 in the transmigratory condition this ability is crippled by karmas; so in the pure condition the soul must be a knower par excellence; and this knowledge will have to function irrespective of temporal and spatial limitations so patent in the process of human perception. Further the objectivity is a huge complexity with manifold modifications some present and some absent. Such a complex object of knowledge cannot be justly comprehended in its entiriety by a mediatory process of knowledge. So, if this complex objectivity is to be thoroughly and immediately grasped, the soul must directly visualise it; that is possible only in omniscience, when the soul is completely free from all hindrances. Sense-organs are, after all, material adjuncts of the soul incurred by it as a consequence of karmas; so according to Jainism the knowledge received through senses, unlike in the Vaisesika system where it is called pratyaksa and explained as the contact between the senses and the objects of knowledge, is indirect or mediate, because the objects are not known directly and straightway by the soul or self. Thus the senses are the means of empirical knowledge which is conditioned by the limitations of time and space, which is liable to environmental and perceptual errors, and which has stages in its process of knowing, Reliable knowledge worth accepting as authoritative is possible only when the self directly knows the objectivity without the mediation of senses; and that is the condition of omniscience. The possibility of omniscience can be inductively proved: Men of different degrees of intelligence and knowledge are found in this world; what is beyond the grasp of one might very easily be understood by the other;

I Max Muller: Six Systems etc., p 559

some men have some of their senses more alert and sharp than usually possible; all this means that there is the possibility of the presence of different degrees of knowledge according to proportionate subsidence and destruction of knowledgeobscuring karman. Then that condition of the liberated soul, where all the karmas are tracelessly annihilated, will have to be accepted as a state of unlimited knowledge which is the very nature of the self. In the religio-mystical experience the self when freed from karmic fetters is itself the Higher self; it is a condition of absolute knowledge which is the same as absolute happiness for which there is no parallel in this world. Knowledge and happiness are the two sides of the same shield of liberation, nav they are identical. What Vedanta puts negatively Jainism puts positively: the former links nescience with misery and the latter omniscience with eternal bliss; the Vedanta annihilates nescience by submerging the individual into the Universal, while Jainism says that the individual itself becomes universal, still each retaining its separate individuality, with this omniscient bliss, when stripped of its karmas. The omniscience is possessed by Jaina prophets like Mahāvīra and by all the liberated souls.

OMNISCIENCE OF VARUNA.—Leaving aside the peculiar back-ground of this doctrine in Jaina philosophy, the conception of all-knowledge is a legitimate claim of human mind. Some tinge of omniscience is associated [p. 76:] with the Vedic god Varuna. The all-encompassing blue vault above is the natural basis of Varuna; the sun, the eminent luminary of the sky, is his eye, his goiden winged messenger; the sky can be seen from everywhere, especially so with nomadic Aryans who spent much of their time on open grounds, and so Varuna sits looking on all; and he easily detects the violations of his laws by men. The sky is ever reflected in the great ocean, so Varuna is said to go in the ocean. This ubiquitous character of Varuna brings him some tinge of omniscience, so he is said to be a witness to the flights of birds in the sky and to the path of ships in the ocean. This is physical omnipressince with a moral purpose and does not indicate any metaphysical or psychological implication; that is why perhaps this idea is not seen to be contuned in later literature.

UPANISADS ON OMNISCIENCE.—The conception of omniscience in Upanisadic philosophy has to be sought under the idea of Brahman. Through the course of Indo-Aryan literature, from Rigueda to the last stratum of Upaniseds. the word Brahman, both neuter and masculine, has passed through various vicasstudes of meaning; once the word signified prayer, and later on the potential power in prayers and other holy acts; and further Brahman as the limitless power at the basis of all existence was an easy step; but synthetically taking into consideration the culiminating point, the Brahman has both anthropomorphic and noumenal characteristics. In the beginning he is identified with various elements, and later he is conceived as bliss and light and ultimately the Real of the real. Brahman is the cosmic base, or the world-ground as Hume puts it, of all phenomena which are merely his various aspects. Brahman is verything, it is permeation, it is identity; besides him there

<sup>1</sup> Macdonell. Vedic Mythology pp. 22 etc.

<sup>2</sup> Belvalkar and Ranade: History of Indian Philosophy, Creative Period, pp. 351 etc.

is nothing real 'The phenomenal is a part of the Real, but only a fragment of the totality of the real'.1 This searching insight of the Upanisadic philosophers has brought them to a peculiar stand of awareness; whatever is around the subject, the phenomenal world including the subject, is illusory; and what is noumenal, the Brahman, is unknowable, and it is truly beyond expression. When the limited individual, realizing himself as one with the cosmic spirit viz., Brahman. knows this, he knows everything in fact. The omniscience or all-knowledge, according to Upanisads, would come to mean the complete negation of nescience, the cosmic illusion, by fully grasping the underlying reality, the Unity. This omniscience is Brahman-knowledge for which senses, thought and instruction are no means at all; it is a state of the supreme bliss of Turīyāvasthā. The Vedāntic Brahman has no appreciable individuality in a finite sense; he is an all-embracing and all-pervading individuality; or better the cosmic principle standing for all that exists, is intelligent and is bliss, with the monist it is unique with no second: and with Samkara whatever else that appears to be besides him is simply a figment of nescience. In this Vedantic conception which is thoroughly idealistic. the [p. 77] objectivity is not outside the knower, while for Jama omniscience, there is a complex external objectivity infinitely extended over both time and space which the omniscient has to visualise as easily as the eye does the object of sight. In Jamesm, because of its notion of pluralism of spirits, the self retains its individuality even in the stage of omniscience and eternal bliss, while in Vedanta Brahman is all with no scope for individual spirits. In Vedanta Brahman, who is one without a second, is alone omniscient, while in Jainism many spirits might function as omniscients mutually interpenetrating without any conflict. In all this the realistic tone of James is quite apparent.

OMNISCHNOF ACCORDING TO BUDDHISM -Buddhism has claimed omniscience for Buddha, and Santaraksita holds that Buddha's omniscience is justified because of the correctness and validity of the doctrines propounded by him, because Buddha was free from the veil of suffering, and because he had destroyed the veil covering the transcendental truth. The unbounded compassion of Buddha even to a sūdra is a characteristic of his omniscience. Men ordinarily know only the general, while Buddha knows all the particular details. When Buddha sees them he is not stained by dirty contacts, he sees them keeping his mind untainted. His mind is endowed with super-normal excellence, so he sees everything clearly. So far as the personalistic note is concerned Jainism and Buddhism agree in the interpretation of omniscience, and their respective teachers are claimed to be omniscient. The Jama claim of omniscience, however, for Mahāvīra that he was 'omniscient, all-seeing and possessed of complete knowledge and sight; that whether walking or standing, asleep or awake, knowledge and insight were continually present' has been ridiculed by Buddhists Buddha's claim of omniscience is of a slightly different character; he remembers past lives as far back as he wishes, he can see the death and birth of beings according to their karmas; and as a result of the destruction of asava he has attained, in this life,

<sup>1</sup> Hume Thirteen Principal Upanisads, Intr p 37

74

a free mind and knowledge.¹ All the Jaina implications of omniscience cannot be read in Mahāyāna Buddhism, especially Śūnyavāda and Vijāānavāda, because both of them are idealistic as opposed to Jainsim which is realistic. The soul in Jainism being the sole knower can claim omniscience as its legitimate essence, while the momentary stream of consciousness in Buddhism can never be a substantial substitute for the Jaina soul. The omniscient Tirthakara has round about him the complex object of knowledge (including his self?) with manifold modifications extending over three times and infinite space: but according to Vijiāānavāda there is nothing in this world besides the chain of consciousness. Thus the Vijiānavāda, if I would say like that, comes round to Upaniṣadic monism; and omniscience simply amounts to self-knowledge, because nothing exists beyond vijiāāna. And Buddha is claimed as omniscient, because that would give infallibility to his utterances.²

KUMĀRILA'S ATTACK ON OMNISCIENCE.—Kumārila has adversely [p. 78:] criticised the doctrine of omniscience; so the Pürvamīmāmsā view is worthy of note; and it will have to be studied in the context of some of the special tenets of that school. With the Purvamimamsa Vedic injunctions are of the highest authority; the performance of the sacrifice is the highest duty which when performed gives rise to some unprecedented cosmic potency (apūrva), 'a potential after state of acts', which brings about all the fruits for the performer of the sacrifice. These tenets cannot allow any one to claim omniscience for the simple reason that if any one were to be omniscient outside the Vedic fold, his words would be looked upon as infallible and the Vedic authority would be questioned. Kumarila says that the human being might see only the general aspect of things. and hence it is not possible to believe that a man can see all things in all places and of all times. The omniscient will have to be a dirty being, because, being necessitated by the function of seeing, he will have to come into contact with so many dirty things. There is a limit to visionary or knowing ability, and it cannot be stretched beyond that; so none can be able to see things which are supersensuous. None of the five proofs can justify any one's omniscience. The so called omniscients do not agree among themselves; their words are against Vedas whose authority is unquestionable; and no omniscient is ever come across by anybody: so omniscience is an impossibility 8 The all-knowledge attributed to Brahman means only self-knowledge. This attack of Kumania has twofold handscaps: first, his hands are tied down by the above tenets of his school, and secondly, he has not distinguished sense-perception from omniscience; he attacks omniscience as if it is sense-perception intensified and magnified. Kundakunda has plainly told us that senses have no part to play in omniscience; it is the spirit. being a knower by nature and essentially constituted of knowledge, that comes face to face with the complex reality, and comprehends it immediately and simultaneously in its entirety with no effort on his part and with no effect on his spiritual constitution.

<sup>1</sup> See E. J Thomas: The History of Buddhist Thought, p. 148

<sup>2</sup> Tattvasamgraha, G O S xxx, pp 815-936, Intro pp 45-50, 153-6 and 62-4

<sup>3</sup> Ślokavārtika verses 111 etc.

OMNISCIENCE ELSEWHERE AND OMNISCIENT BLISS .- The creating I svara of the Nyāva school is omniscient, because the doer or kartā must know his actions with their causes, and the universe being an object of knowledge must be known by somebody. Partial counterparts of and similarities with this notion might be detected in the Alaukika-pratyaksa of the Nyaya school and in the Samadhiapraiñāta meditation and some meditational achievements of the Yoga school. There is another aspect of omniscience emphasized by Kundakunda that it is a spiritual state of eternal bliss. It is essentially the spiritual happiness; the senses have no scope there, for their happiness or pleasure is not indenendent as it is contingent on the conjunction of two entities. If it is once realised there is no end to that. It is attainable only after the destruction of various hindering karmas. In this state knowledge and bliss are identical, because both of them are identical with the self This condition is possible for a Tirthakara and a Siddha It is to be aspired after by religious aspirants. This state can be happily compared with, so far as its reference to [p. 79.] an individual is concerned, the Jivan-muktavastha of Samkhva and Vedanta,1 in which Atman has been Brahman but is waiting till the journey of the mortal body is over and the upadhis are mitigated; in this condition there are no pains, no actions good or bad.2 So far as its blissful aspect is concerned, it is similar to Upanisadic Turīvāvasthā where self-conscious bliss is attained.8 This state of Brahmananda is set forth in Taituriyopanisad with an attempt to measure the bliss with empirical standards; we get there the perfect identity of Brahman and Atman, and in the end there is a classical passage recording the ecstatic echo of the aspirant who is one with Brahman This aspect of omniscience, in fact, partly encroaches on the realm of religious mysticism.

OMNISCIENCE COMPARTO WITH RADHARMSHNAM'S RELIGIOUS EXPERIENCE—
This spiritual life of omniscience and omnibies is almost exactly the same as what
Radhakrishnan calls Religious experience.\* It is a positive spiritual state of selftranscendence, there the individual acts by his whole being, by the totality of his faculties and energies, it is not the result of unconscious perversion but of spiritual superconsciousness, there is the response of the whole to the whole; and therein 'thought and
reality coalesce and a creative merging of subject and object results.' This religious
experience, all of joy and peace. But there is a point of difference: this religious
experience, according to Radhakrishnan, is a temporary state and not exercised
continuously at the level of everyday experience, while omniscience when once
attained cannot be parted with, because it is the essential manifestation of the entire
spirit. The soul of man' as Joad puts it is like a chrysalis maturing in the cocoon
of matter from which one day it will burst forth and spread its wings in the sun of

<sup>1</sup> Sümkhvakārikā 67

<sup>2</sup> Belyalkar Basu Mallika Lectures pp 66-8

<sup>3</sup> Ranade Constructive Survey of Upa, Plul pp. 335 etc.

<sup>4</sup> An Idealistic view of Life pp 84 etc., also Counter Attack from the East by C E M Joad pp. 79 etc

pure reality'. This direct spiritual experience is a self-guaranteed vision and hence accepted as the foundation of religion, that is exactly the reason why Jaina and Buddhist prophets are claimed to be Sarvajñas.

NECESSITY AND PROOF OF OMNISCIENCE.—This doctrine of Sarvajñatā has been a bone of contention between different schoolmen; the problem is twofold first, whether omniscience is humanly possible, and secondly, whether so and so is omnis-The Indian philosophical systems that accept Veda as a self-guaranteed authority have totally denied the first part and partially the second. Jainism and Buddhism, with whom Veda has never been an authority perhaps for racial and geographical reasons, accept the first part but differ among themselves on the second point; that is but natural. They have struggled hard to prove and to establish the omniscience of their [p. 80] respective prophets, for on that depended the very life and death of their systems, it was the omniscience that could give infallibility to their prophets and therefore automatically to their scriptures that constituted the utterances of these prophets. A good deal of literature has grown round this topic. With Kundakunda sarvajñatā is a dogma, a religious heritage and an essential part of the doctrine he represents; he has not tried to prove it logically, perhaps it was not needed in his days. The Nijuttis show the traces of the logical approach to the subject, but the definite period of polemic logic in Jaina literature, so far as the existing Jama works are concerned, begins with Samantabhadra (circa 2nd century A.D.), this period almost corresponds with the adoption of Sanskrit by the Jainas which was more convenient for polemical style. Umāsvāti is the first Jaina author to adopt Sanskrit, in his Tativarthasūtra he describes omniscience (1, 10, 11, 29) on the same lines of Kundakunda, but he does not attempt to prove it relative chronology of Jaina authors requires that Umasvati might have flourished somewhere between Kundakunda and Samantabhadra. Samantabhadra tries to prove the possibility of sarvajnata, perhaps he has in view some attack either by Cārvāka or Mimāmsā on the Sūtras of Umāsvāti Samantabhadra's verses about Sarvajñatā have been looked upon as profound, full of meaning, and all the following authors, right upto the end of middle ages, have tried to prove the possibility of Sarvamata almost on the very capital of Samantabhadra's arguments. The subject has been discussed with great zeal for centuries together by some of the greatest logicians that the Sanskrit language has ever come to be handled by.2

<sup>1</sup> This statement of Joad reads like a gatha of Kundakunda rewritten. It only means that in the interpretation of Reality the denominational religions, with which our relations are determined by the accidents of time and place, disappear into one Religion of transcendental experience of the Real.

<sup>2</sup> It would not be out of place, if I give here references to various important discussions about Sarvajñată, in Indian Literiture, arranged according to relative chronology. Really the logical discussion about Sarvajñată begins with Samanutolhadra (c. 2nd century A. D.) who tres to establish Sarvajñată in this Afrianiminini, verses 5-6 Saddhacena, who is undoubtedly later than Kundukunda, who flourished possibly after Samanuthabadra, and who is generally assigned to the end of the 6th century A. D. (or even a century or two, I. think, he might be carlier), in his Sammati-praka inne (Ed. Ahmedahad 1930), 2nd Kanda, docusses about Kevalajñana, the same as Sarvajñaña or Sarvajñaña, particularly with the background of the Svetimbara cannon in view. From some verses quoted by Anantaktrit.

6. [p. 81:] THE ATOMIC THEORY .-- Matter (pudgala) is a permanent substance belonging to non-sentient class of substances (11, 35). It is of various kinds, concrete and amenable to sense-perception, colour, taste, smell and touch are found in matter from the fines molecule to the gross earth (II, 39 etc.). The matter is either in the form of primary atoms (paramānu) or aggregates (skandha); these aggregates are the lumps of primary atoms. The primary atom has no space-points, i.e., it has no spatial extension, it is the unit of the space-measure, and it cannot be perceived by Primary atoms being and (rūksa) or cohesive (snigdha) come to form aggregates. Points of aridness or cohesiveness of an atom because of transformation, increasing by one from one onwards, attain infinity. Atoms form aggregates because of their points of aridness and cohesiveness, so atoms whether arid or cohesive, whether having odd or even points, form aggregates when there is the difference of two points, the minimum point being excepted. To explain and illustrate an atom of one point of cohesiveness or aridness cannot be a party in the aggregatory process, an atom of two points of cohesiveness binds with an atom of four points of cohesiveness or aridness, and that of three points with that of five points. Thus the various aggregatory formations are possible (II, 71-5).

KUNDAKUNDA'S VILW STATED—Kundakunda does not prove his primary atoms but simply describes them, the reason is quite apparent that he is merely

in his Brhat-saravajñasiddhi it appears that Dharmakirti might have attacked the word divartha etc used by Samantubhadra Patrakesari, who flourished possibly earlier than Akalanka, in his Pañcanamaskārastotra, clearly defines Kevelajñana in select words of which alramam (equal to vuganat) reminds us of the attack raised by Siddhasena against the Svetämbara canon, he also attempts the proof of omniscience (see verses 4, 18-20 MDJG vol 13) The colophon that it is composed by Vidyananda is put possibly by the editor being misled by the id atification of Patrakesail and Vidyananda proposed by Dr Pathak, but it is now proved to be erroneous Akalanka (circa middle of the 7th century A D ) in his Astasati, a commentary on Apramimamsa of Samantabhadra, explains clearly the position of Samantabhadra particularly with Buddhist attack in view Kumarila (middle of the 7th century) in his Slokavirtika (p. 80 etc. Ed. Benares) attacks. Buddhist Sarvajňatá and Jama Kevalajňána (verse 141), so far as the attack against the Jamas is concerned he has in view the statements of Samantabhadra, and possibly he is acquainted with the view of Akalanka Kumarila's views have been fully and thoroughly criticised by Śūntaraksita (705-762 A D ) in his Tattrasumgraha and by Kamalašīla (713-763 A D.) in his commentary on the same. We find some discussion in Prameyakamalamārtanda of Piabhācandra Vidyānanda, in his Astasahasi i, which is a commentary on Samantabhadra's Antamimamaa and completely incorporates Astasati of Akalanka, elaborately quotes from Slokavārtika and possibly some other works of Kumārila and Tattvasamgraha of Santarak-sta and attacks their views in detail. We find these discussions in his Tattvartha-Slokavārtika which appears to have been given this name after that of Kumārila's work Abhayadeyasüri in his elaborate commentary on Siddhasena's Sanmati Prakarana discusses this topic at a great length. Later some manuals, too, have been written to prove the Sarvajňatá, for instance Brhat-Sarvajňasiddhi and Laghu-Sarvajňasiddhi of Anantakīrti (Ed MDJG, vol I,) the attacks of which are mainly directed against Kumārila and they are much indebted to various authors from Samantabhadra down to Vidyananda Besides these sources it is likely that there might be discussion in the works of Sumati, Anantavīrya, Vādirāja etc some of which are lost and some still in MSS Sarvajňatů came to be accepted and discussed only as a religious necessity, but in course of time its psychological aspects also have been developed incidentally

uttering the doctrines enunciated by the omniscient; and they are, as tradition would require, above any proof. Matter exists either in gross aggregates or fine primary atoms; an aggregate is a perceivable fact, while a primary atom, which represents a stage beyond which there is no possibility of further bisection, is beyond the ken of ordinary perception; only the super-normal perception can visualise it. A primary atom, as we gather from other works of Kundakunda, is the ultimate, indivisible unit of matter. It is eternal, unsounding, occupying one space-point and endowed with touch, taste, smell and colour; it is the cause of four elements (dhatu), and it is characterised by change (parmāma-guņo).1 Every primary atom has only one taste, one fp. 82:1 colour, one smell and two touches or contacts.2 With this description of paramanu, it is possible to attempt a proof of atomic existence as partly done by Umasyatı and others. It is clear from this description that the primary atom is not an ideal postulate like the geometrical point; it is essentially matter possessing the characteristics of matter or pudgala. There is this fundamental difference between Jama primary atoms and the Vaisesika atoms, the former are of one kind, but the latter are of four kinds corresponding to four elements. earth, water, fire and wind. Attempts to conceive a visible entity like a mote in the sun-beam compared with the tertiary atom are seen in Nyāya-Vaiśusika texts, but they are conspicuously absent in Jaina works. The Jainas and Vaisesikas agree in holding that an atom is beyond sense-perception

Kundakunda on atomic intributation.—About atomic combination into aggregates Kundakunda gives the Jaina theory which is unique by itself. The primary atoms, we have seen, have taste, smell, colour and touch. It is this touch or contact whether cohesive or arid (snigdha or ribka) that brings about the atomic combination. There are points or degrees (amása) of cohesiveness or aridness which decide the compatibility or otherwise of two combining parties. A primary atom whether cohesive or and forms an aggregate with another whether arid or cohesive on certain conditions: between the two combining parties there must be a difference of two degrees in the odd or even series of degrees of airdness or cohesiveness; but a paramanu possessing only one degree of airdness or cohesiveness; cannot be degree of airdness or cohesiveness.

<sup>1</sup> See Pañcástikáya 84 etc and Prof Chakravarti's notes thereon (SBJ III pp 82 etc.), the gàthà 85 has something like the Vaisenika doctrine in view, but the use of the word dhâtu, for elements, is more a Buddhistic technical term than the Vaisenika one, See also Nivamaxãra, 25.

<sup>2</sup> There are five kinds of tastes: bitter, sour, pungent, sweet and astringent, of which a paramāḥu has only one There are five colours black, blue, yellow, white and red, of which a primary atom has only one. Smell is of two kinds, agiccable and disage-able, a paramāhu can be one or the other Their are iegik kinds of contacts soft and hard (imdu and kething), heavy and light (guru and laghu), cold and hot (fita and ureo) and cohesive and and (singhda and rikke, also rendered as smooth and rough). The first two pairs are not possible in the case of a paramāhu, of the remaining it will have two contacts, and the pairs might be arranged accordingly; a paramāhu can be cold and and, cold and cohesive, hot and and, and hot and cohesive (See Tativārthasūtra V, 23, with Bhttay and Searvithasuddit, and also Parketinkaya 84.

<sup>3</sup> The possibility of change by increase or decrease in the degrees of aridness or cohesiveness in an atom owing to internal and external causes (?) is also accepted (See Gömmatasåra, Ivukännda gäthå 618).

be a party to the formation of an aggregate. In the aggregate the one of higher degree absorbs the one of a lower degree. Thus the atomic aggregation is an automatic function resulting from the essential nature of paramánus. 'A crude theory', Dr. B N. Seal remarks on this atomic interlinking, 1 'this, of chemical combination, very crude but immensively suggestive, and possibly based on the observed electrification of smooth and rough surfaces as the result of rubbing'. The Nyāya-Vaisēņika position is different, according to which it is the will of God, the creating agency, that produces motion in the atoms; and so they [p. 83:] combine into divapunkas or binary atoms, three of which go to form a tryanuka or tertiary one and so forth, till masses of earth, water, fire and air are produced. It is this theistic position that gives altogether a different turn to the Nyāya-Vaisēņika atomic theory. The later Nyāya-Vaisēņika ideas and hair-splitting discussions about dvyanukas and tryanukas have no pla.: In Jaina exposition.

Atomism elsewhere.-In the Vedantic cosmology there is no place for real atoms, because their acceptance would not be consistent with the uniqueness of Brahman. The word anu is known to Upanisads, but it stands for what is infinitesimally small and has nothing to do with the indivisible ultimate unit of matter. It is only some Buddhists that accept eternal atoms corresponding to four elements like the Vaisesikas; Viiñānavādins, however, when they deny the reality of substance, cannot accept real atoms. The Jama paramanu is similar to the atoms recognised by Leucippus and Democritus in its basic conception that it is an eternal and indivisible minute particle of matter, that it is beyond senseperception, that it is made of the same substance, and that there are no four classes of atoms corresponding to elements, but the varying size and form of atoms with corresponding sourness etc. accepted by them is not possible in Jaina conception. The combinatory pige in atoms is due to their degrees of cohesiveness and aridness according to Jainism, but according to Democritus as explained by Epicurus, a primordial motion of atoms was assumed, which function in the Nyāva-Vaisesika is fulfilled by the will of God. These similarities and dissimilarities do not by themselves lead to any chronological results, as they involve other wider issues, however, taking a constructive view of the Jaina atomic theory and comparing it with the Nyāya-Vaiśesika one, the Jaina view is much more primitive, and as Jacobi remarks the Jainas 'seem to have worked out their system from the most primitive notions about matter.'2

7. SYÄDVÄDA, OR THE THEORY OF CONDITIONAL PREDICATION.—A single substance is endowed with infinite modifications, and there are infinite classes of substances to know one substance fully is to know the whole range of the object of knowledge; and this is possible only in omniscience. The sense-perception is graded and partial (1, 40, 48-51). A substance is endowed with qualities (or attributes) and modifications; though the substance is the same, it comes to be different because of its passing through different modifications; so when something is to be stated about a substance, viewed through a flux of modifications, there

<sup>1</sup> The Positive Science of the Ancient Hindus p. 97.

<sup>2</sup> Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. II, p. 199

80 Pravacanasāra

would be seven modes of predication: according to some modification or the other it is stated that a substance is, is not, is indescribable, is and is not, is and is indescribable, is not and is indescribable, and is, is not and is indescribable (II, 22-3).

SIDE-LIGHT ON THE BACK-GROUND OF SYADVADA .-- This is the famous Saptabhangi or Syadvada of Jamism. From the way in which Kundakunda has described this Syadvada one thing is clear that the doctrinal elements, which have led the Jama philosophers to enunciate such a seemingly [p 84:] self-contradictory theory of conditional predications, are already present in Jamism. The object of knowledge is a huge complexity constituted of substances, qualities and modifications, extended over three times and infinite space, and simultaneously subjected to origination, destruction and permanence. Such an object of knowledge can be comprehended only in omniscience. The senses are the indirect means of knowledge, and whatever they apprehend is partial like the perception of an elephant by those seven blind persons. The ordinary human being cannot rise above the limitations of his senses; so his apprehension of reality is partial, and it is valid only from a particular view-point; this leads to the Navavada of the Jainas. When ordinary human knowledge is partial, a new method of stating our approach to the complex reality had to be devised, and that is Svadvada, the doctrine of conditional predications. Thus the doctrine is a direct result of the strong awareness of the complexity of the object of knowledge and of the limitations of human apprehension and expression. The substance is subjected to a constant flux of modifications, and we always look at it through one modification or the other, present or absent. When we are looking at its present modification, we should not absolutely deny the past or future ones this peculiar position, leads us to conditional affirmation, conditional negation and conditional indescribability, which by their combination give rise to seven possible statements.\(^1\) Kundakunda makes it clear that Syadvada is postulated because of this eternal flux of modifications.2

SYADVADA IN HIGHER AND LOWER KNOWLEDGE —Students, very much imbued with the spirit of Vedānta, have always looked upon this approach to reality as a process of uncertainty and indefiniteness of knowledge, and a question is very often raised whether Syadvada refers to Higher knowledge or to lower knowledge or to both. If it refers to Higher knowledge, then Jainism is a quagimize of uncertain statements which lead to nowhere, if it refers to lower knowledge, then Jainism na not reached the plain of Higher knowledge, and if it refers to both, then Jainism, with such a logic of indefiniteness, will more imslead than lead its followers to its religious or spiritual destiny. These alternatives, that might be put forth by the Vedānta, whether accepted or rejected in parts or in toto, appear to be very dangerous. It is necessary, therefore, that the Jaina position should be clearly explained. It must be remembered that the terms Higher knowledge and lower knowledge are imported from Vedānta. According to Vedānta Higher knowledge consists in

For a detailed discussion about Syadvaida see my article in Jama Gazette Vol. 26, pp. 188-97.
 In Pañcástikāya it is said that the seven Bhangas are possible ādesavaseņa, while in Pra-

vacanasăra, payāyena du kenavi. practically it means the same, because paryāya or the modification is the essential subject of ādeśa, the statement of information.

realising the transcendental truth of the identity of the self, after being immune from upadhis, with Brahman for eternity, while lower knowledge consists in the knowledge of the worship of Brahman in his phenomenal state [p 85:] as a personal deity or so forth.1 As a matter of fact, there is nothing exactly corresponding to this in Jainism, but if at all we try to find counterparts of parallel shade, Higher knowledge might stand for the knowledge of the liberated condition and lower for that of the phenomenal world. Then, in that case, Syadvada is confined to lower knowledge, where the individual knower approaches the reality by means of his senses and through the flux of modifications with which the object of knowledge is invested. But the Higher knowledge is not closed to Jainism, there is the omniscient Tirthankara who directly visualises the reality and conveys to us the nature of Higher knowledge. Thus Joinism gets out of those alternatives. What Vedas are to Vedanta, the Agamas, which are the words of the omniscient, are to Jainism: the validity of their respective scriptures as accepted by them is a dogma with all the schools, and it should not detain us any long to understand the approach of Syadvada and to appreciate its ontological back-ground and epistemological necessity

SYADVADA AND NAYAVADA .- A thing, or the object of knowledge, is anckantatmaka, i. e., of infinite characters that can be analysed and grasped individually, and this is the function of Navavada. Navas thus reveal only a part of the totality, and they should not be mistaken for the whole Because of this infinitefold constitution of a thing, there shall be infinite Navas, and the same can be classified under broad heads as seven, two and so forth 2 As Akalanka defines, Nava is a particular approach of the knower (navo iñātur abhiprāvo) A synthesis of these different view-points is a practical necessity; therein every view-point must be able to retain its relative importance, and this is fulfilled by Svadvada which 'consists in seven vocal statements, limited by the clause may be (svat) affirming, or denying, or both affirming and denying (whether simultaneously or seriatim) this or that quality or characteristic of a substance, with reference to its own, or foreign, or both own and foreign quaternion (dravya, ksetra, kāla and bhāva) without contradicting other proofs'. Leaving aside the historical consideration, the relation between Syadvada and Nayavada I have stated elsewhere. 'Syadvada is a corollary of Nayavada the latter is analytical and primarily conceptual and the former is synthetical and mainly verbal. Syadyada will certainly look lame in the absence of Nava doctrine. Nava doctrine without Svādvāda has no practical value. Svādvāda, in course of the process of assertion, curbs down and harmonises the absolute views of individual Navas'.8

```
kathamett kenacii kaścit kutaścit kasyacii kvacit []
kadācie ceti parvāvāt svādvādah sapta-bhanga-bhrt []
```

<sup>1</sup> Max Muller: Six systems etc p 215

<sup>2</sup> Fattwirthavitra 1, 33, A II Dhruva Svidvidamaiiyari (Bombay Sk and Pk. series) notes on verse 28 etc., pp. 276 etc.

<sup>3</sup> Jaina Gazetie Vol. 26, pp 191-2, it is not that the Jaina authors have never tried to give other interpretations of seven Bhangas on the grammatical view of Syádváda, I find, for instance, in Jayadhavalá commentary (Sholapur MS p 37) an interesting verse like this:

[p. 86:] NAYAVĀDA AND SYĀDVĀDA TRACED BACK IN JAINA LITERATURE.-It is already shown that Nayavada and Syadvada are thoroughly consistent with Jaina ontology and theory of knowledge, but this is only a synthetic view. So it is necessary to trace the antecedents and side-links of them in the early Jama as well as cognate tracts of Indian literature and to try to shed light on the historical back-ground of these tenets. For this line of study it should be remembered that there are certain handicaps inherent in the very preservation of Indian literature; and Jaina literature is no exception. The canon of the Svetāmbaras, though portions of it can be as old as the 3rd century B. C. or so, has been finally shaped in the middle of the 5th century A. D.; the fragments of the procanon of the Digambaras can be dated a few years earlier than the beginning of the Christian era: both the canon and pro-canon always leave scope for additions and omissions, besides huge portions falling into oblivion, being always preserved in the memories of monks, till a definite shape was given to them by commentators who came much later. Taking these conditions for what they are, the seeds of both Nayavada and Syadvada are to be sought in early literature. The word Naya in the sense of a view-point occurs in the Ardhamagadhi canon of the Śvetāmbaras; Prajňapti mentions Niścayanaya and Vyāvahārika naya.2 Turning to the pro-canonical literature of the Digambaras. Kundakunda refers to Vyavahāra and Niécaya-naya in his Samayasāra, Prayacanasāra, Pañcāstikāya and Bārasa-Anuvěkkhā more than once. 3 at times he refers to Paramartha-nava. Suddha-nava which appear to me, in the light of the context and other passages, to be equal to Niścavanava:4 perhaps he admits the possibility of a view which is above these two (paksātikrānta),5 and lastly he has in view the possibility of Navas more than two.6 Umasvatı mentions five or seven Navas 7 After Umasvatı. Samantabhadra very often refers to Navas, his discussions being always of a synthetic and non-enumerative character, he does not enumerate seven Nayas The later authors like Siddhasena, Pūjyapāda, Akalanka and a host of them discuss these Nayas as given in Tattvarthasutra at times differing among themselves on subtle details.8 Next turning to Syadvada, the word Syadvada, or Saptabhangi

<sup>1</sup> See Ardhamagadhi Dictionary, Indore, s.v.

<sup>2</sup> Dhruva: Svādvādamañjari noes, p 303; 1 have consulted Ardhamāgadhi Dictionary and I find that the Nayas like Natgama, Samabhirūidha etc are traceable to Thājamaga and Bhagavatī, but, as some of these texts are not within my reach I have not been able verify the references of the Dictionary

<sup>3</sup> Samuyayāra gāthās 7, 12, \*5, 27, 46, 47, 48, 56, 59, 60, 67, 84, 98, 360 etc, and 16, \*5, 27, 29, 33, 56, 08, 32, 72, 324 etc, Pravacanadāra 1, 89 for dravyārthika and paryāyārthika 1, 19, 22, Pančastikāva 161 mentions miscava. B -Anurēkhā 82, 85, 86.

<sup>4</sup> Samayasara 8, 43, 11, 12, 14, 141, 272 etc

<sup>5</sup> Samayasāra 142

<sup>6</sup> Ibid, 144; it remains a question why we do not find any of the tedhnical names of nayas, excepting perhaps Vyavahāra, in the works of Kundakunda. There is a work called Nayapāhada attributed to Kundakunda, but it is not discovered as yet.

<sup>7</sup> Tattvārthavūtra 1, 33, especially the various commentaries thereon.

<sup>8</sup> Chakravartı: Pañcāstikāya Intro. p. 52 etc. and Dhruva's notes referred to above.

is not [p.87:] traced, so far as I am guided by the Ardhamägadhi Dictionary, in the Svetāmbara canon; but however the seeds of that tenet are there. Bhagavarīsūtra mentions the three primary predications.\(^1\) Prof A. B. Dhruva says that there is a reference to Syādvāda in Sūtrakrtāmga-niryukti, but I have not been able to trace it their: I think he is perhaps misted by the definition of kriyāvāda etc. in verse No. 118.\(^2\) Kundakunda mentions full-fledged Syādvāda in Panēāstikāya and Pravacanasūra, and the former gives the name Saptabhanga\(^3\) There is no explicit reference to Syādvāda in Tatirārhassūras; it is said to be implied by the sūtra: arpitāmarpita-sidhek (V, 32). Later authors like Samantabhadra, Siddhasena, Akalahāk, Haribhadra, Vidyānanda have fully discussed it in their works. Philosophical evolution needs that Nayavāda should come first and Syādvāda next; but the references collected here do not warrant any conclusion like that; and even the Jaina authors say that tney are the two wings of Anekānta.

COUNTERPARTS OF SYADVADA LISLWHIRE DISCUSSED -Attempts have been made to detect the counterparts of the doctrine of manifold predication in other systems of thought. According to Sāmaññaphalasutta a statement clearly indicating his extreme agnostic attitude is put in the mouth of Sanjaya Belatthiputta that he used to say 'atthi' ti pi no, 'natthi' ti pi me no, 'atthi ca natthi ca' ti pi me no, 'nevathi na natthi' ii pi me no. This is considered by some as the forcrunner of Syādvāda which is the positive form of it as shaped by Mahāvīra.4 Prof. Dhruva mentions another view of equivocators who would neither declare anything to be good, nor to be bad, but on a question being put to them on this or that they resort to eel-wriggling by equivocation and say 'I do not take it thus. I do not take it the other way. But I advance no different opinion. And I do not deny your position. And I do not say it is neither the one or the other. Because it is attributed to 'some recluses and Brahmanas'. Prof. Dhruva has concluded that Svādvāda, whose erroneous form is given above, had non-Jaina beginnings. I admit the first part that it is a perverted parallel of Syadvada, but the second part that it had non-Jaina beginnings is not guaranteed by the evidences. It is clear that Prof Dhruva is led to this surmise by the word Brahmana, but the other word 'recluse' should not be ignored. He gives the translated form 'recluse', and in all probability the original word must have been 'sramana'. I may have here a digression on the word Śramana. It occurs very often in Buddhistic texts.5 It means a non-Brahmanic ascetic, Buddha is often addressed by non-Buddhists as Śramana, it designates those who are opposed to Brāhmanas, who are casteless, and who do not recognise the Vedas but attack [p. 88] their superiority.6 Turn-

<sup>1</sup> Jama Sāhitya Samśodhaka 1, 4, Sanmatuprakarana p 441, especially the foot-notes on that page and the next. Dhruya's Intro. of Svādvādamañian's p 77

<sup>2</sup> Süyagarlam Ed by Dr P L Vaidya, Poona

<sup>3</sup> Pañcāstikāva 14 and 72

<sup>4</sup> Jacobi: SBE 45 Intro p 46, Belvalkar: Brahmasūtra-bhāsya II, 11, notes, p. 114, and Dhruya, Ibidem Intro p 76

<sup>5</sup> See PTS Pali Dictionary under samano.

<sup>6</sup> Dutt Early Buddhist Monachism pp 64 and 69.

ing to Jaina literature. Mahāvīra is uniformly mentioned as Samane bhagavam Mahāvire by the Jaina texts; Pravacanasāra throughout uses the word Śramana for a monk, and this sense is quite usual in the Svetambara canon; and in South Indian vernaculars like Kannada Śramana or Śravana necessarily means a Jaina.1 The presence of the word 'recluse' in the context therefore, does not allow the conclusion of the non-Jaina origin. The Buddhist passage indicates that it is a perverted view of the Jaina doctrine; something similar to it might have been upheld by Brahmana ascetics as well. Brahmaiālasutta mentions a view called Antānantikā, which at least in its name appears to be very near Anekānta, and against that the Buddhists propounded the fourfold process or method of exposition (catuskotikah: hott, na hott, ca na hoti ca, n'eva hott na na hoti) 2 Even in Jama texts we do find this fourfold method of exposition in different contexts, for instance, a statement can be true, false, both true and false, or neither true nor false 8 All these parallels merely point out to a method of exposition which must have been current in Magadha perhaps even before Mahāvīra and Buddha Some scholars hold that Syadvada comes out as a compromise between certain contradictory utterances of Upanisads that Being alone was true, that non-being alone was all true, neither being nor non-being is the truth, reality must be characterised by neither or both. This opinion perhaps takes it for granted that all the Upanisads are a uniform stratum of literature which is never influenced by the philosophical speculations of the land in which they came to be shaped. It is just possible that various views held by different philosophers, not necessarily Vedic, must have influenced the Upanisadic thought as well,

VEDANTIC BEGINNING FOR SYADVADA NOT TENARLT—Prof A B Dhriwa suggests that the Anirvacaniyatā-vāda of Vedānta has led to the Syādvāda of the Jamas as the next positive step. This deduction is based on the supposition that Syādvāda had non-Jama beginnings as proposed by himself on account of its being attributed to 'recluses and Brāhmanas'. The deduction is fallacions, because, as shown above, the term recluse, a śramana, preeminently means a Jama. Anirvacaniyatā means that Māyā is such a principle that it can neither be called a being nor a non-being, nor both, and hence it is anirvacaniya. Mayā cannot be predicated in terms of being or non-being; in short it is a negative description, if at all I can call it so, of Māyā I is should be distinguished from the conditional statements of Syādvāda. It is true that there is some similarity between avaktavya proposition of Syādvāda and anirvacaniyatā of Vedānta, but the underlying idea is different; in the former [p. 89-] there is an attempt to coordinate affirmation and negation, while the latter wants to escape from both. Anirvacaniyatā-vāda cannot logically develop into Syādvāda, and perhaps even Prof. Dhruwa is aware of it

<sup>1</sup> A traditional definition, perhaps of sufficient antiquity is preserved in Abhayadeva's commentary on Prainavyakarapänga, and it runs thus niggamitha-sakka-tāvara-geruya-ājīva panicahā samayā / Possibly it means a Magadhan recluse in general

<sup>2</sup> Indian H Quarterly VIII, p. 721

<sup>3</sup> Dasaveválivasutta chap. 7; also Acaranga and other texts.

<sup>4</sup> Sămkhyapravacanasūtra V, 54, especially the bhäsya of Vijñānabhiksu, see Dasgupta History of Indian Philosophy Vol. 1, pp. 461, 487

when he calls Syādwāda 'as the next positive step'. The logical development of antivacanīyatā-vāda, if it is to be conceived irrespective of the dogmatical moorings of one system or the other, would be pure agnosticism; or by making some concession to the dogmas, it will come to something nearer the Śūnyavāda or Vijūāna-vāda of Buddhism, of which, as Dr. Dasgupta says, partial traces can be seen in Vedanta.

SYADVADA AND RELATIVITY -Half a century before, Darwin's evolution was a conjuring word with us, and today it is Einstein's relativity. The postulates of physicist and philosopher are all upset today by the theory of relativity. It is mainly the theory of physicist; but here we are concerned only with its philosophical bearing. As compared with relativity Syadvada is much simpler and less elaborate, and the reasons are quite apparent, the bounds of human knowledge have become much more wide and the achievements of science more fruitful than what they were some centuries before. The contribution of Syadvada and Relativity to the ultimate outlook on life and its problems, taking into consideration the conditions under which and the age in which they are propounded, is almost the same. To the Syadyadın the existence is a huge complexity, human mind cannot adequately apprehend it, nor can the human speech properly express the same. As such absolute and categorical statements are out of court; and all statements are true so far our particular point of view is concerned. This inadequacy of human understanding has led the Syadvadin to the doctrine of omniscience. To the relativist all our terms of expression like right and left, fore and aft, east and west, up and down, high and low, dear and cheap, and many others are relative; they are not the same for all the observers and under all the conditions, so they are not absolute, but merely relative to something. Some idealistic relativists have actually said that we all live in a queer world of ignorance, and there is no mode of testing. Time, velocity, even matter in view of the electrical theory-everything is relative. The other results of relativism are equally startling. As Eddington says, 'the theory of relativity has unified the great laws which by their position hold a proud place in knowledge, and yet this by itself is only an empty shell. The reality is in our own consciousness' Syadvadin is not such a subjectivist, according to him complete knowledge belongs to the omniscient being who cannot have any place in experimental sciences; for him reality exists outside the perceiver as well, but the percipient is too weak to perceive everything irrespective of spatial and temporal limitations, and hence his statements are true relatively, only in particular context. The position of Svadvadin, as distinguished from that of a full-blown relativist, can be thus expressed in the very words of Sir Oliver Lodge "Objective reality exists, but it is we who interpret it. The universe is incapable of being comprehended by any finite being, it must be interpreted, and the way we interpret it depends on ourselves and on our faculties". In 90.1 The religious dogma of a Svadvadin goes a step further and accepts an omniscient being, but Sir Oliver Lodge says, 'How God perceives it, or what it is in ultimate reality, we do not know'.1

SYĀDVĀDA AND MODERN PHILOSOPHY.—The aim of Syādvāda happily corresponds with the scope of philosophy in modern thought. Syādvāda aims to unify,

<sup>1</sup> Sir Oliver Lodge Relativity p 39 etc

coordinate, harmonise and synthesise the individual view-points into a practicable whole; or 'in the Syadvada' as Prof. Dhruva puts it 'discordant notes are blended so as to make a perfect harmony'. With the advance of specialisation of different branches of knowledge like psychology, metaphysics, theology, epistemology etc. the considerable size and importance of what philosophy once meant are being gradually reduced with a very happy result that philosophy, too, with the time, is taking a new grab; it aims now to unify constructively the conclusions of various branches of knowledge like special sciences with a view to explain the riddle of the universe. Experimental sciences start with certain assumptions like the causal principle etc., but philosophy examines these hypotheses in an abstract manner. Special sciences deal "with some specially selected aspect of the general world, and its conclusions apply to that special aspect alone. Any characteristics which a thing may possess in any other relations or for other purposes are irrelevent. To the psychologist people are their actions; to the physiologist they are more or less efficient organisms; to the chemist they are various collections of elements, to the physicist they are forces in motion. These same people may also be good husbands or good squash racket players, but these aspects of their whole personality are at the moment irrelevent. They may become relevent when the statistician enquires into these sides of their natures" 1 Philosophy harmonises all these by examining their assumptions, and in its ideal aspect it aims to find 'one concrete categorical fact expressible in conceptual form' As to the aim of philosophy, with which I have just compared Syadvada, Joad says, "Philosophy2 consists, in fact, of continual pooling and sifting of the conceptions of philosophers. The more diverse the conceptions, the richer the material to be sifted. None is to be rejected, because, while none is true, none is wholly false". This attitude will surely cultivate tolerance in the earnest struggle for the search of Truth. This sense of relativity of truth is also visible in the methods of scientific research. Aspects or Nayas are after all aspects, however exhaustively they are enumerated. True knowledge, which philosophy aims at, is the knowledge of a whole, a culminating synthesis after every avenue of analysis is exhausted. The function of Nayavada in Jainism is almost the same, so far as the underlying idea is concerned, as that of various special sciences; just as Syādvāda harmonises various Nayas, so modern philosophy aims to harmonise the conclusions of different experimental [p. 91] sciences. Navas simply analyse and take to bits only a particular aspect, so a process of synthetic expression like Syadyada is necessary to convey the nature of reality.3

EVALUATION OF SYĀDVĀDA.—As Prof Chakravartı puts it, Syādvāda has steered clear of the shallow realism of Cārvākas and the ludicrous idealism of

<sup>1</sup> J F. Wolfenden The Approach to Philosophy, p 27 etc., also Joad's Counter Attack from the East pp. 95 etc

<sup>2</sup> For philosophy, substitute Syādvāda and for conceptions of philosophers various Nayas: and the comparative position is the same

<sup>3</sup> The exact chronological relation between Nayavada and Syādvada, the grouping of seven or six Nayas under Dravyārthika and Paryāvārthika, the coordination or identification of these two Nayas with Niscaya and Vyavahāra, these are points which need further study on strictly historical and philological lines

Nayavādins.<sup>1</sup> 'Syādvāda' says Prof. Dhruva 'is not a doctrine of mere speculative interest, one intended to solve a mere ontological problem, but has a bearing upon man's psychological and spiritual life'.<sup>2</sup> It has supplied the philosopher with cosmopolitanism of thought convincing him that Truth is not anybody's monopoly with tariff walls of denominational religions and the religious aspirant with 'intellectual toleration' which is quite on par with Ahimsa for which Jaimsm has eminently stood for the last two thousand years and more.<sup>8</sup>

8. JAINA CONCEPTION OF DIVINITY.—The soul being tainted with karman develops states of consciousness which being auspicious or inauspicious receive karmic influx; and it is this karman that binds the soul and revolves it in saṃsāra. Essential characteristics of the soul are all crippled by the karmic encrustation of eight kinds (II, 95). The soul in the round-of-rebrins is subject to attachment, aversion and other psychic states tinged with passions which occasion further karmas (III, 43). The way out of this samsfara consists in Right faith, Right knowledge and Right conduct (I, 6). The first consists in believing in the nature of things or realities as they are, for instance the soul is essentially pure etc.; the second consists in comprehending the whole range of objectivity as preached by Arahantas or from the [p. 92] Agamas (I, 81-2; III, 33 etc.); and the last consists in adopting perfect equantinty after practising the essential duties and penances in an ascetic life that go to stop the influx and exhaust the deposit of karmas.

When the soul is free from the four destructive or malignant types of karmas, namely Jñānāvaranīya, Darsanāvaranīya, Mohanīya and Antarāya, it

- 1 Pañcāstikāva Intro p 85
- 2 Svůdvádamaňjari notes p 2.2.
- 3 Sydavida or Saptabhang attracted the attention of Orientalists mainly because Bahmairra of Bladariyana contains sistim an ekaminasamhirat II, 11, 33, which relately contains an attack against Anekhatavida of the Jannas, and the spirit of the sitra has been consistently immortalized by a host of commentators like Sankara, Rahmanjua, Vallabha and others It is not possible to say exactly the Jana definition which Badariyana had in view, but in all probability the Jana definition contained a word ekamin, and it was perhaps a forerunner of such definitions now met with in Jana commentaries: prainaidal ekanim vastlim airundehno valdipariaedho-wichigana dipathonig (Regilaritika p 24), or the anonymous verse whose source I have not been able to trace but which is quoted by Javasena in his tik on Parfeitikation.

```
ekasınınnavirodhena pramāṇa-naya-vākyatah |
sadādi-kalpanā yā ca saptabhangīti sā matā ||
```

Almost all manuals on Jainsum contain some discussion about Syddydda, so an exhaustive bibliography is beyond the scope of this foot-note. Before one actually begins the study of Jaina technical works on Syddydda the following books can be read with advantage Jacob's paper. The Metaphysics and Ethics of the Jainas', Chakravarti Penicathikaya, Philosophical Introduction (SBJ III), Dasgupta, A History of Indian Philosophy Vol I, Chapter on Jainism, Radihakrahana: Indian Philosophy Vol I, Chapter on Jainism, Radihakrahana: Indian Philosophy Vol I, Chapter on Jainism, Philosophy Vol I, Chapter on Jainism, Radihakrahana: Indian Philosophy Vol I, Chapter on Jainism, Part of Phirova in this Introduction and notes.

4 Importance attached by the Jamas to their Agamas can be seen from the third book of Pravacanasāra. manifests pure consciousness and becomes self-sufficient (I, 15); the pure self is realised, and all the developments of consciousness like agency, means, action and fruit are identical with the self (II, 35). In this state of self-realisation are developed omniscence and eternal happiness, therein the soul is called Svayambha. There the spirit develops excellent infinite strength, excessive lustre and super-sensuousness (I, 19). There is no trace of any misery and no place for any desires. The self is itself and nothing more, nor in need of anything more (II, 68). The whole range of objectivity is immediately and simultaneously visualised and known by him with no temporal and spatial limitations (I, 21-2, 37). He is himself, all knowledge, having nothing to do with karmas; his function of a knower, being his essential nature and spontaneous output, brings no karmas to him (I, 43-4), The highest happiness which was the object of his meditation has been reached (II, 106). Then he becomes Siddha after the remaining four aghatikarmas are destroyed; as the sun is all lustre and warmth, He is all knowledge and happiness and a Divinity (I, 68).

TRANSMIGRATION A FACT AND A DOGMA.—According to Jainism the roundof-rebirths is a fact and transmigration a dogma; nay, we cannot think of
Jainism without transmigration. The ball of rebirths is already set in motion
since beginningless time, and it stops only when the soul attains liberation. The
cause of rebirth is karma which is a subtle form of matter that is, since eternity,
associated with the soul. Like Vedäntic Mäyä, karman explains samsära. As to the
means of getting liberation it is a part of religious details which should not detain
us long, but one thing I want to note that the Jaina philosophers have devoted
a great attention to the study of living organisms and the different sprirtual stages
which result from the suppression and destruction of different karmic forces

THE IDEA OF DIVINITY EXPLANED.—The Janna conception of divinity stands almost by itself: here, as in other tenets, Jannsm inclines towards realistic pluralism. Every soul, when it is completely free from karmas, becomes itself (Svayambhū), and it is the divinity. Divinity as a type, a level of spiritual evolution and a culmination of spiritual attainments, [p. 93.] is one; but every soul, even when it attains divinity, retains its individuality. It is the free soul, the higher self, as distinguished from souls in mundane existence. The Jaina God as a type is an ideal to all the aspirants on the religious path. The conception of god holds a great vista of optimistic vision before the religious devotee. It is often said that the aim of religion is the realisation of the potentially divine in man; this means that the self not only knows itself but becomes itself (swayambhūta), now immune from all matter; by becoming itself it becomes the God which nature was already inherent in the spirit, but, upto this time, crippled by karmas; and this then is the state of perfection

<sup>1.</sup> In the Upanusade the word Svayambhū is used, and it signifies the self-existent Brahman (Isa 8; Kajha 4, 1, etc). The Jains too call their divinity as Svayambhū. By using this word they mean that the individual self has become (svayam bhūtā) the Universal one, the Vedántic sense is that of self-created and self-existent. This designation is used by various Jaina authors. Kundaumdan Pravieranosiva I, 16; Sumantabhadra in his Svayambhā-statra, Siddhasena, at the opening of his stutis, Pūjyapāda in Siddhabhakli 4, and many other later authors.

Introduction 89

VEDIC GODS AND THE JAINA CONCEPTION OF GOD,-The conception of divinity in the Vedic age has its roots in the awe of nature and in the unsophisticated mind of a nomadic tribe which was under the sway of a simple conviction that the natural events and phenomena, so regular in their occurrence and so terrific at times, must have some superhuman agency behind, thus the Vedic gods owe their existence and attributes to some natural phenomenon. Varuna is there, because the blue sky is there, even in waters reflected; so Varina comes to be a ubiquitous deity who is a patent witness to all the sins of man, because all of them are committed under the sky Multiplicity of natural phenomena leads to plurality of gods that are divided into three classes according to their terrestrial locations. Like our human families the nature gods too have their families with Aditi as their mother; but the worshipper has his difficulty as to how he might be able to concentrate on a single god in this chaotically grown gallery of Vedic gods. and hence the tendency of Henotheism which, when philosophically diluted and divested of individual names of different gods, remarkably grew into theistic monism. possibly through the doctrine of Rta, the all-governing principle, that there was someone behind all these gods, and consequently behind cosmic existence, who later on played the part of a lord of all the beings (Piaiāpati), and who is the causal agency of this cosmic existence and the cause of everything that baffled human From this the step of personal Atman or of impersonal Brahman of the Upanisads, of the toning down of these principles for practical purposes like creation etc. in later phases of Arvo-Vedic religions is not a long one. Nowhere in this scheme the Jaina conception of god properly fits in monistic tendency is too strong in Aivan faiths, and hence the antecedents of Jainism with this conception of divinity, which is pluralistic in its beginning and the infinite souls in which retain their individualities even in summum bonum, demand all the more attention, and they will have to be sought in castern. India especially in Magadha and the surrounding parts reaching far back in time before the advent of the Aryans

JAINISM AND NÄSTIKATS.—By the orthodox systems Jainism is called Nistika; and whether it is so depends on the significance of the word nästika which has changed its meaning very often and which has been a favourite term of contempt with which anyone can label his opponent. Nästika, according to grammartans, is one who does not believe the other worlds: then the Jainis [p. 94:] are not Nästikas. But according to Smṛtis Nästika means one who denies creation by an intelligent agency and one who denies the authority of Vedas; in both these senses Jainism is Nāstika, because it never accepts the theory of creation, and with it Vedas have never been an authority. Jainism does accept a god, and hence the term atheist, in its etymological sense, cannot be levelled against Jainism. If atheism means non-acceptance of a popular god who creates, protects and destroys the world as assumed in many Indian systems, then Jainism stathestic. In applying these conventional labels one has to be very cautious.

JAINA LIBERATION.—Emancipation according to Jainism consists in the freedom from the karmas when the inherent powers of the spirit are fully blossomed, it is the end of the world-process, when the process has come to an

90

end so far as a particular soul is concerned; in emancipation the individual spirit or soul is at its best. In that state the individual fully develops all-knowledge, all-wisjon, all-bluss and all-power. It is not the obliteration of the individual, nor of the inherent individual traits, nor is it the submergence of the individuality into some universality.

9. JAINISM IN INDIAN RELIGIOUS THOUGHT,-This brief survey of some of the important tenets of Jainism compared and contrasted here and there with those of other Indian systems tempts me to try to state tentatively the position of Jamesm in the evolution of Indian religio-philosophical thought. Its nonacceptance of Vedic authority, wholly common with Buddhism and partly with Samkhya, perhaps indicates that these three belong to one current of thought. They have in common the theory of transmigration with the attendant pessimistic outlook of life and Karma doctrine as an automatic law of retribution which appear definitely for the first time in Upanisads so far as the Vedic literature is concerned.1 The humane and ethical outlook and the downright denunciation of Himsä, whether for personal ends or for sacrificial purposes, are common to all the three. That Buddhism and Samkhya have much in common is not a new thing to orientalists. Ontological dualism, the plurality of spirits, the misleading of the spirit by matter, the early Samkhya belief that there are as many Prakrus as there ere Purusas and many other technical details are common to Jainism and Samkhya. In all the three systems there is no place for a creator or a super-human distributor of prizes and punishments. These common points are at times not at all consistent with the natural evolution of the Vedic religion till almost the middle of the Upanisadic period. Especially the Samkhya, which is accepted as orthodox possibly because of its fascinating terminology, inspite of its glaring inconsistencies with the accepted orthodoxy, has influenced some of the Upanisads; and later on being coupled with theistic Yoga it became unquestionably orthodox. In view of these common points between Jainism. Sämkhya and Buddhism and their common differences with the Arvo-Vedic religious [p. 95:1 forms, and in view of some of the peculiar tenets of Jamism in common with Airvika, Pūrana Kassapa's order etc. I am inclined to postulate a great Magadhan religion, indigenous in its essential traits, that must have flourished on the banks of Ganges in eastern India long before the advent of the Arvans into central India, and possibly at the end of the Brāhmana period these two streams of Aryan and indigenous religious thoughts met each other, and the mutual interaction resulted on the one hand into the Upanisads in which Yājnavalkya and others are, for the first time, preaching Ātmavidyā and on the other, in contrast to the Vedic ritualistic form of religion practised by the masses, into Jainism and Buddhism that came prominently to the fore as the strong representatives of the great heritage of Magadhan Religion.2

<sup>1</sup> Keith Sāmkhya Svstem pp 15-6; Ideas like transmigration are accepted as a definite fact only in the Group three (and parity also Group four) of the Upanisadic tract of literature, see Belvalkar & Ranade History of Indian Phil. Vol. 11, p. 375.

<sup>2</sup> I had first set forth this theory in my paper 'Mahāvīra and Buddha on Nirvāna' read before the Sanskrit Association, Rajaram College, Kolhapur in 1932; it was published in the College Magazane and subsequently the major portion of it appeared in Jame Gazette

### e) Monastic aspect of Pravacanasara

AN IDEAL JAINA MONK .- The third book of Pravacanasara gives a good picture of an ideal Jama monk who has adopted asceticism to get rid of the misery His twofold emblems impose on him internal and external purity. Absolute non-attachment is the motto of a monk, and the details of his duties are all deduced from this virtue. The Jaina monk is indifferent towards the world, though he bears no hatred towards it, the worldly ends of power, fame and wealth for which men strive in sweating competition are of no importance to him. The twentycight Mülagunas comprise his course of conduct; he observes five yows; he is careful in his fivefold activities; he fully controls his five senses, he observes six essential duties, he pulls out his hair periodically, he remains naked, he does not take bath, he sleeps on the ground; he does not cleanse his teeth, he takes his meals in a standing posture; and he takes only one pure meal a day. He takes all possible precaution not to violate these Mülagunas, and in case he violates them, he duly approaches his teacher, reports and confesses the sin, and adopts the lustral course. Negligence is his greatest enemy, so he keeps himself constantly alert. Not only he has no attachment at all, but he is absolutely indifferent to the world and its allurements. He keeps almost no paraphernalia. He spends his time in studying the scripture and in the practice of penancial courses and primary virtues. He cats little, only once, and that too when it is duly offered to him, and there is no consideration for juices. Any food which involves harm unto living beings is absolutely forbidden. His eye is set on liberation, so he constantly struggles to maintain a pure attitude of mind, and cultivates faith, knowledge and discipline. He keeps company with superior monks or Ip. 96 I with monks of equal merits,1 and observes all respectful formalities towards an elderly monk. His preachings and all other activities are in the very interest of his spiritual advancement. Being a Nirgrantha he practises no profession. The jigorous type of Nirgrantha asceticism is not prescribed for women because of their natural disabilities. Women are not excluded from entering the order, but the ascetic emblem of nuns is more moderate and less rigorous than the one prescribed for monks.

CKITICAL REMARKS ON SOME JAINA ASCITIC PRACTICIS—It must be noted that we do not see any reference to four stages of life, there are only two stages here the first, that of a house-holder, and the second, that of a monk, and it is with the latter's duties that Pravacanasira is concerned. The outline of duties of a Jaina monk here is very sketchy, but all the fundamentals are given, and the details, which are found in special texts like Mülicära etc., are simply implied. Most of these details are natural deductions from certain fundamental rules of conduct

Vol. 30, 6. Asking some queries on certain issues about the Jaina and Buddhistic conceptions of soul, Ananda Kausalyayana, Beilin, writes in Jaina Gazette Vol. 30, 11 "Mr Upadhya's survey of Vedic, Biahinanic, Upani-sadic and Buddha-Jaina thought-currents would do credit to any writer on this subject, and his stress on the suggestion that the Aryan thought-current received some impetus from the indigenous inno-Vedic thought-current is of great importance". I have discussed this very subject in more details in my essive on the Jaina Karma Doctine which is awaiting publication.

<sup>1</sup> Compare Dasaveyāliya, XII, 9-10.

92 Pravacanasāra

which require that the ascetic life should be very rigid and that the life of a monk should be as much independent and self-sufficient as it is humanly possible. The subtle details and the method and manner of treatment differ here and there; but the monastic atmosphere as found in Acaranga, Dasaveyaliya, Mulacara and Pravacanasara is practically of the same character, whether the texts belong to Svetāmbaras or Digambaras. Nudity is prescribed in Svetāmbara texts as well,1 but the commentators say that it is meant for Jinakalpi monks. Nudity, as a part of ascetic discipline, appears to have been in great vogue in eastern India even before the time of Mahavira and Buddha; it is found prescribed in Anvika and other schools, it is an ideal extension of the vow of non-attachment, and hence its practicable modifications too are found in the same systems in which nudity is prescribed. Not to cleanse the teeth, not to take bath and a host of other details are common to both Digambaras and Syctambaras. The report and confession of sins2 can be compared with the Pratimoksa ceremony of the Buddhist order according to which the eating of food only once at a sitting too was prescribed. The technical term prayraivā-dāvaka is common to Jamism and Buddhism. The Jama rules with regard to food and clothing are more rigorous than those prescribed for Buddhist monks in Vinaya texts. It has been usual to trace many of the Jaina and and Buddhistic practices to Brahmanic monastic life of Dhaimasūtras, but I think, without denying, however, mutual exchanges and modificatory influences, many of the underlying [p. 97] principles of Jaina and Buddhistic monachism stand by themselves, and they will have to be traced back to a body of ascetic practices in Eastern India even before Mahāvīra and Buddha. The Śramanism is peculiarly Indian, and its antecedent seeds are to be sought on the Indian soil

Remarks on the samoth of monks.—There are indications throughout Pravacanasña that the Jaina monks used to live in groups the head of the band was called Gainin the text gives different formalities to be observed before the preceptor; the Sramanan-sampha which has four classes is referred to in 111, 49, in the case of certain monks admission and upkeep of students are allowed, the monks (sadhu) are expected to give assistance to Sramanas on certain occasions (III, 52), and a monk is asked not to mix with those of inferior merits. Our text mentions two office-bearers in the ascetic community Pravarayā-dāyaka, one who initiates the novices into the order of monks, and the other Niryāpaka (the Sk. rendering. I think, should be niryāmaka, a pilot) who brings them to the ineltit track when they have committed faults.

BACK-GROUND OF THE JAINA INSTITUTION ON MENDICANCY.— The institution of mendicancy is not recognised in earlier Upanisads, but only in later works like

<sup>1</sup> Ācñrānga 1, 9, 1 etc and many other passages from the second part; Dasareyāliya VI 65, Uttarāliyavana 21, 49; K P Jama The Jama References in Buddhist literature, in Studie materiali di storie delle Religioni, III for 1927, and other papers of his in the Jama Hostel Magazine, Allahabad, Winternitz Indian Literature II, p 434

<sup>2</sup> See my Introduction to Pomeoustra pp 11 ff., upocarba gatherings, an off-shoot of Phit-mokkha, are traced back to non-Buddhistic sources, and they were accepted by Buddha according to the request of Bimbisaria from some of the religious orders of his time, it should be noted that Bimbisária was an adherent of Jama faith for some time at least-see Dutt: Early History of Buddhism and the Buddhist school; p 115.

Dharmaéastras that it is described. It is not at all improbable that the ascetic institution was purely Magadhan, rather current in Eastern India, since long time as the forerunner of Jaina and Buddhistic monachism. Dutta remarks "It seems reasonable that the condition of religious mendicancy developed on the Indian soil, and was not introduced into the country by the early Aryan settlers whose life and society are reflected to us from the Vedic mantras". In Pravacanastra the monk is repeatedly designated as a Stamana, the meaning of which is already discussed above. Though originally it designated a Magadhan recluse, by the time of Kundakunda it appears to have been an exclusive appellation of Jaina monks, as it is clear from the South Indian usage of that word. It is possible that Megasthenes, in referring to Sarmanse, had in view the Jaina monks; the orientalists have detected that his designation of Gymnosophists was meant for Jaina ascetics; and the word Gymnicial used by Kleitarchos? appears to be a corruption of Jaina-yati.

## 5. COMMENTATORS OF PRAVACANASĀRA

#### 1. Amrtacandra and his Tattvadipikā

AMBJACANDRA AND HIS WORKS - We know nothing about the personal life of Amrtacandra 4 He gives no information about himself in his works. The prasasti printed at the end has nothing to do with [p. 981] Amrtacandra, but it belongs possibly to a scribe of a Ms. Aśadharas quotes a verse (No. 26) from P-siddhyupāya with the phrase 'etad anusāi enaiva Thakkuro' pīdam apāthīt', indicating thereby that Amrtacandra had perhaps another name Thakkura, or it might have been his surname in his family life as Thakura or so. The source of Āṣādhara's information, however, is not known to us. Only five works of Amrtacandra are available today 1 Purusārthasiddh yupā ya,6 also known as Jina-pravacanarahasya-kośa, exhaustively deals with the duties of a house-holder in a highly philosophical tone. His explanations of Ahimsa and the relation between the two Navas are important contributions to the understanding of the subject. There is a freshness about his treatment, and some of his illustrations are original and striking, it is throughout written in Arva metic. The text does not mention his name, 2. The second work is Tattvārthasāra which is a junning metrical exposition of Tattiarthasatta, Excepting the concluding verse, it is in Anustubh metre. The name of the author is not mentioned; but at the end of these two works the author happily expresses his modesty that the letters have formed the words, the words

<sup>1</sup> Farly Buddhist Monachism, p 60

<sup>2</sup> See p 83 above, also Dutta Early B Monachism pp 41 etc.

<sup>3</sup> Dutta, Early B Monachism pp 120 ff

<sup>4</sup> For some notes on Amṛtacandra see Peterson Reports IV, p ix; Jana Hitaishī Vol ivx p 255, some additional notes have been written by Pts Premi and Jagadishacandra in Jana Jagad, the actual reference to which I have mislaid.

<sup>5</sup> His commentary on (Anagora) Dharmamrta, p. 160, MDJG No. 14

This and Tativa thasara are published in SJG vol 1, the former is published in RJG with Prem's Hindi translation.

94 Pravacanasāra

the sentences, which in turn have made the book; so he is no more the author 3-5. Besides these two works, we have his commentaries on Pañcastikava (called Tattyapradinikā-vrttih). Pravacanasāra (called Tattyadinikā) and Samayasāra (called Atmakhvātih), at the end of which he uniformly mentions his name. Samayasārakalasa is often treated as an independent work of Amrtacandra and even a Sk. commentary is written on that alone by Subhacandra,1 but in fact it is a separate compilation of the verses included in his commentary on Samayasāra. All these works are in Sanskrit. It may be asked whether he wrote in Prakrit; possibly he did, for the following reasons: his commentaries indicate that he was a close student of Prakrit; at the close of some MSS, of his commentary on Samayasara one Prakrit gatha is found possibly composed by himself;3 and lastly Meghavijayagani attributes some Prakrit gathas to Amrtacandra from a Śrāvakācāra of his composed in Prakrit. One gatha attributed to Amrtacandra is traced in Dhadasi-gatha,8 about the author of which nothing is known except that he is said to have belonged to Kāsthāsangha. If Meghavijavan's attribution is authentic. Amrtacandra might be the author of Dhādasī, and in that case he possibly belonged to Kāsthāsangha If he belonged to Kasthasangha, this might conveniently explain the use of certain words and phrases of Amrtacandra and the omission of some crucial gathas from Kundakunda's texts.4 but all this belongs to the domain of conditional conjecture.

fp 99.1 His scholarship, SIYLF FTC.—As a commentator Amitacandra's position is really great, because, so far as we know, he is the first commentator on the authoritative works of Kundakunda. He does not aim at verbal explanation. but he wants simply to propound the philosophical contents of the gathas. Sometimes, however, it is possible to conjecture a particular Prakrit reading from his close paraphrase.5 His zeal for Anekanta logic is very great, that is quite clear from his commentaries and other works. He shows close acquaintance with Digambara as well as Śvetāmbara works. He quotes from Mokkhapāhuda of Kundakunda,6 He quotes a Vyavahārasūtra7 which appears to be possibly some Svetāmbara work; Jayasena not being aware of any such work translates the same by Cırantana-prāvaścitta-sūtra. He quotes a gāthā from Sanmati of Siddhasena.8 His mastery over Sanskrit idiom is remarkable; his handling of Jama technical terms is so natural and easy that he does not hesitate even to translate them like ordinary common nouns. He knows the value of pithy remarks and concise exposition; sometimes repetition is seen here and there, and this habit he appears to have contracted from Kundakunda's Samayasāra. Sometimes his prose is artificial. though the current of his expression is very forceful. Amrtacandra is more a poet

<sup>1</sup> Published under the title Paramādhyātma-tarangini in SJG. No. 15, Calcutta; on Śubha-candra see my paper in Annals of the B.O.R. I. vol. XII, n, p. 132 ff

<sup>2</sup> Prof Velankar Catalogue of Sk & Pk. MSS in the library of BBRAS, Vols 111-1V, p. 430

<sup>3</sup> Ed MDJG Vol 13, pp. 161 etc., it is the 20th gåthå that is quoted by Meghavijaya

<sup>4</sup> See p 50 above and foot-note No 5 on p 51

<sup>5</sup> See for instance I, 19 (adimdio), 51 (visamam) etc.

<sup>6</sup> Pañcāstskāya on gāthā 146, p. 212.

<sup>7</sup> Samayasara p. 404.

<sup>8</sup> Pañcāstikāya on gāthā 172, p. 251.

than a prose writer; to this even a few verses in his commentary on Pravacanasāra bear witness. As a spritual poet (adhyātma-kavi) his position is simply unique and unequalled by any Jaina author before or after him. His Samapsāra-kalaba is a veritable mine of finely phrased and carefully polished melodious verses containing the essence of Ātmavidyā, it has left lasting influence on some of the later authors like Padmaprabhadeva, and the subject matter is discussed with such a dignity in suitable metres that this compilation is enough to commemorate the poetic talents of Amitacandra.

QUOTATIONS IN HIS TATTVADIPIKA .-- There are only five quotations in his Pravacanasāra-commentary. The verse ānandāmrta etc. is introduced with the phrase 'bhavati cūtra ślokah'; this use of the singular, though there are two more verses coming after that, shows that it is pu haps a quotation; but I have not been able to trace it anywhere. Taking together two more quotations, jāvadivā vavana-vahā and para-samayanam, which are quoted one after the other, they are found in the same order in Gömmatasara (Karma-kanda 894-5), and there is practical agreement between the readings. Their consecutive position and verbal agreement tempt one to suggest that Amrtacandra might have taken them from Gommatasara, but one cannot be dogmatic on this point, because Gommatasara is a work of compilatory character, and there is every possibility of these gathas being found in Dhavala and Jayadhavala commentaries. The first gatha is found in Sannati-prakarana of Siddhasena (III, 47), but Amrtacandia, though acquainted with the works of Siddhasena, does not appear to have quoted it from that source for the following reasons. In 100 lifust, the gatha as given by Siddhasena has Mahaiastri features. but here it is decidedly in Sauraseni, secondly, Amrtacandra quotes these two verses together, while Siddhasera has only one 1. Then the remaining two quotations, niddhā niddhena and niddhassa niddhena, are found in Gömmaļasāra (611-14), though not consecutively as quoted here, in the same order with the intervention of two gathas in the middle. The dialectal appearance also agrees, but we should not be dogmatic niddhassa niddhena is a very old gatha, it is quoted in Sarvartharıddhı (V, 37, there dh is retained for h)2 of Püjyapada, following him Akalanka quotes it in Rajavartiku (where dh is changed to h), with slight variants it is quoted in Bhasva-vitti (V, 35) of Siddhasenagani; and further from an editorial note8 thereon I find that the gatha is traceable to Pannavana-sutta of the Svetambara canon. This again brings us to the same conclusion that it is a traditional verse independently preserved by both the sections

DATE OF AMRIACANDRA.—There is very scanty material for settling the date of Amriacandra. I have not been able to trace his name in any of the Jaina

I piènezi etc. alone is quoted in Japadhavală (p. 28 of Sholapur MS). Judging from the context and the dialectal appearance, it appears to be quoted there from Sammatip Aderma. Japadhavală îş the name of the last form of the commentary which incorporates older portions, so this glithic might belong to the last stratum. There is every possibility of tracing this glith in still erafter tracts of literature.

<sup>2</sup> Much importance should not be attached to these variants, because none of these editions is critical.

<sup>3</sup> Agamodava Samiti Ed Vol. I, p 425

inscriptions known to me. It is seen above that he quotes carana etc., without mentioning the source, from Sanmati-prakarana of Siddhasena, it is possible that it might, along with another gatha nicchava etc. on the next page, turn out to be a traditional gatha current long before Siddhasena even like the gathas javadiya etc., niddhassa niddhena etc. In case he quotes from Siddhasena, he cannot be earlier than 7th century A.D., which is the latest period assigned to Siddhasena.1 though it is possible that Siddhasena might have flourished at least a couple of centuries earlier.2 So this does not help us to put a definite earlier limit. In the opening remark on gatha 27 of Pañcāstikāya Amrtacandra says: Bhatta-matānusāri-śisyam prati Sarvajña-[p. 101:] siddhih/. It is quite plain that he is referring to the view of Bhatta Kumarila on omniscience to which reference is already made. The date of Kumārila was once uncertain, but Śāntaraksita's attack on Kumārila would put Kumārila in the last quarter of the 7th century A.D.3 So this forms the earlier limit for the period of Amrtacandra, and he is thus later than 7th century A. D.4 As to the later limit he is quoted by Asadhara (first half of the 13th century A.D.), by Javasena (c. middle of the 12th century A.D.) and by Padmaprabha (middle of the 12th century). Thus this much can be definitely said that Amrtacandra flourished between the 7th and the 12th century A. D. There are other probabilities to narrow down this period, he appears to have quoted from Gommatasara compiled by Nemicandra (circa 10th century A. D.), he might be the author of Dhādasīgatha in which reference is made to Nil piccha-sangha (the same as Mathura-sangha) which was founded in 896 A.D. according to Darkanasāra of Devasena, and lastly he appears to be acquainted with Alapapaddhati of Devasena.5 These probabilities taken together might indicate that Amrtacandra flourished somewhere about the close of the 10th century A.D.: that is only a tentative suggestion. The traditional Pattāvalis put Amrtacandra at the beginning of the 10th century A D.

<sup>1</sup> On the date of Siddhasena various scholars have written. I can give only some velect references within my reach: Vidyabhushana puts him about 480-590 AD (Indian Silhiya Marie Lagre p 173), inavujaya puts him eather than Sith century AD (Jama Silhiya Sanisiodhaka I ii., p. 82 foot-note, also his Introduction to his ed of Itlokalpa, Ahmedabada 1926, on Siddhasena see his article Jauna Hanais, Vol. 12, pp. 22 ect. vol. 14, pp. 52, 131,133), Dr. Jacobi puts Siddhasena in the last quarter of the 7th centry AD (Suman'iceakah), Intr. p. iii). See Pt. Jugalkishoo'e's discussion in Silhii Sanamatahlouka pp. 128 etc.; Dr. Vaidya puts him about 700 AD (Nyayhaafara Intro p. 21, Bombay 1928), Pt. Sukhalal places him in the 5th century of the Vikrama era (See his Giuparati Intro to Sammatprakarapa pp. 35 etc.). Winternitz Indian Literature Vol. II., p. 477 foot-note 2, see also Haralal Catalogue of Sk and pk. MSS. in C. P. & Beror, p. Xii.

<sup>2</sup> In saying thus I have in view Pūjyapāda's reference to Siddhasena in his Sk grammar, and that he quotes partly a verse from the Stuti of Siddhasena (vee Sarwirthasuddin VII, 13), I am aware, however, that there have been many authors bearing the name Siddhasena.

<sup>3</sup> See Dr. Bhattacharyya's Intro to Tattvasamgraha, GOS. p 82

<sup>4</sup> I have shown elsewhere that Akalanka cannot be later than the last quarter of the 7th century A D. (Annals of the B O R 1 XIII, n, p 164 foot-note). Amriacandra is decidedly later than Akalanka who flourished earlier than Kumārila.

<sup>5</sup> Compare p 112 of Pravacanasāra.

Introduction

97

### 2. Jayasena and his Tatparya-vrtti

JAYASENA AND HIS COMMENTARIES.—Sufficient information about Jayasena, the commentation of Kundakunda's works, is not available. There are eight verses found at the end of his commentary on Pravacanastira, but the authorship of these verses, because of certain syntactical difficulties, is a matter of uncertainty. They might have been composed even by a pupl of Jayasena. These verses indicate that Kumāranandi was the teacher of Jayasena who belonged to Mūlasanigha, of which two previous saints mentioned are Virasena and Somasena. I hesitate to attach much importance to these details by themselves. Besides his commentaries on the three works of Kundakunda, and other work of Jayasena is discovered as yet. Of his three commentaries, the one on Pacinfsiklay is written first as it is referred to by himself in his two other commentaries. As to the relative chronology of the [p. 102\*] remaining two commentaries, there is no definite vidence; from the searcity or frequency of quotations, from the shortening of details and from the presence of a few Prakrit verses, at the close of Samayusāra-tīkā, glorifying Palainanamād, I think that the commentary on Samayasāra comes lad.

THIS JAYASINA DISTINGUISHED FROM OTHERS OF THE SAME NAME. This Jayasena will have to be distinguished from other Jayasenas known from epigraphic and literary references. One Jayasena, the teacher of Dharmaghosa, is mentioned in Mathura inscription of the first century A.D. 4 which is too early a date for our author. Secondly, Jinasena, the author of Mahāpurājae, 6, 283 A.D.) mentions one Jayasena as his guru? 5 but our commentator is different from him as he quotes from Dravjasamgraha to which he refers by name, as he quotes from Acārasīra of Viranandi and as he quotes from and mentions the name of Cārilrasīra of Cārilmasīra, and all these we cks are later than Jinasena. Thirdly, the author of a Pratishār-pāhā is Jayasena alias Vasubindu who call's himself as the agra-sisya of Kundakunda, he cannot be identical with our commentator, because he never says that he is the chief disciple of Kundakunda, he does not give hus another name Vasubindu, and because the language of Pratishāpāthā in general is inferior to that of our commentators. Fourthly, Jayasena from whose Dharmaratinkara everrits are given by Peterson<sup>®</sup> is also different from this commentator.

- 1 In some MSS they are put at the end of the commentary of Pañcistikāya, see the footnotes on Mallisena's commentary.
- 2 There appears to be much confusion about the so called commentaries of Jayasena. The MS, from Belgaum described later on is the same as that of Jayasena's commentary, his name is not at all mentioned, but there is the name of (Ma]llisena at the end of Praceanasize-IAF According to Peterson's extracts (Repins) TV, p. 153) there is a commentary of Brahmadevaji on Piniciaridaya, but comparing the extracts given by Peterson, 1 find that it verbally agrees with that of Jayasena which is printed in RIS. This confusion can be cleared only after getting more MSS of Jayasena's '[Tkn, T regret, I detected this point too late to shed any further light.
- 3 Sec Pravacanasāra pp. 121, 162 & 187, Samavasāra p. 116
- 4 E.L. II, p. 199
- 5 See the Introductory verses of Mahāpunāņa No. 58.
- 6 Peterson Reports IV, p. 152

JAVASENA AS A COMMENTATOR, COMPARED WITH AMRIACANDRA, -- Javasena as a commentator has his own method by which he has influenced later commentators like Brahmadeva. At the beginning of a section or a sub-section, he always gives the analysis of that section by grouping gathas according to topics. Every gatha is introduced by a remark which generally agrees with the one of Amrtacandra. Then he explains the gatha word by word. Further with such phrases like tatha hi he winds up the discussion of a particular gatha incorporating the suggestions of Amrtacandra and sometimes adding fresh discussions with such words. atrāha sisyah, pariharam aha etc. His style is simple, and with a purpose he writes in simple Sanskrit ignoring, as he himself says, the grammatical strictness for which he solicits the indulgence of sensible readers 1. His commentaries are studded with quotations here and there, it is rarely that their sources are mentioned; and very often they are off-hand quotations indicating the wide learning of Jayasena. The number of quotations is abnormally great in Pancastikava,2 and ip 103 l in proportion to the length of the text the number is comparatively smaller in Samayasara. He often draws the attention of readers to Piakrit peculiarities,8 but no sutras of any Prakrit grammai are quoted by him. The text preserved in his commentary is valuable in various ways, and his fidelity to the longer recension is really creditable, though the shorter recension of Amitacandra was already before him Excepting in the matter of text-prescivation, influence of Amitacandia's commentary is very great on him. He knows fully well and remarks that Amrtacandra has not included certain gathas 4. At times he quotes those very verses quoted by Amitacandra, and even verses from Samayasāra-tīkā are included by him in his commentary; and he follows Amitacandra very closely 5. The scholarship of Amrtacandra is terrific, and it might even bewilder students, but Javasena is easy and sympathetic, and with students who want to understand Kundakunda he will certainly be a favourite. He always follows the philosophical lead of

- 1 Samayasāra p 568
- 2 In his commentary on Paireivinkävä alaysena mentions the names of the following works. Drawsamgenda (pp. 6-1). Cairmaiaria (p. 19). Korastriandiah: hypanaka (p. 19-3). (219). Tait-situidizana (pp. 212, 235), Upisak-idikyayuna, Acira (-ina'). 4-idihani (p. 234). Tri-castria (bidapuragamina (p. 234). He quotes many veres anonymoutly, and so far as 1 haxbeen able to trace their sources some of these quotations are found in works like Samarabardea (on p. 14). Tagadina (on p. 16). Aliappaidhatis (on p. 16). 2163. (Adrawia (on p. 18). Istopadesia (on p. 18). Aliappaidhatis (on p. 16). 1812. Amarabardea (on p. 18). Aliappaidhatis (on p. 11). Bhirappaidhatis (on p. 121). Bhirappaidhatis (on p. 122). Satis (on p. 123). Satis
- 3 See Pravacanasina p. 240. Samavasina pp. 11, 52, 178, 236, 243, 249 and 303.
- 4 See Pravacanaviña p 270; sometimes he mentions the name of Ametacandia, sometimes simply refers to his Tikā, sometimes calling it as Vārtika-vyākhyūna, see Pañeñstikāva pp 9, 166, Pravacanavāra pp 16, 148
- 5 Compare Samay asaira pp. 204-5, 394, 545

Amrtacandra, but textual fidelity and explanation in simple terms are his special provinces.

QUOTATIONS IN HIS TATPARYAVETH .- In an appendix I have listed all the quotations from Jayasena's commentary on Pravacanasara. So far as I have been able to trace their sources, the works from which Javasena quotes are these Mūlācāra, Suldhabhakti, Pañcāstikāya, Bārasa-Anuvēkkhā, Tattvārtha-sūtra, Svavambhū-stotia. Dohūpūhuda, Gŏimmatasūra and Ālūpa-paddhati. Among the untraced quotations, the verse eko bhavah etc is important. A verse somewhat similar to this is quoted in many Svetambara commentaries like Svadvada-mañjari, Sanmati-tikā, Manibhadia's vitti on Sad-darkanasamuccaya 1 The form of this verse agrees, excepting for the word buddha in place of dista, with the one found at the end of Nayacaara as noted by Pt Sukhalālaji.2 It is also quoted in the 34th chapter of Jūānārnava of Subhacandra. The gāthā nokamma etc., is quoted in Prameva-kamalamārtanda. The verse deka-pratvakva etc. is traced to Cāritrasāra. of Camundarana 3 kuddhasphatika etc. and samasukha etc. are quoted by Aśadhara in his commentaties on Dharmamita4 and Islanadesa.5

fp. 104.1 Dark of Jayasina -- The various quotations and references to different works in his commentaries will help us to settle the earlier limit of Javasena's period. He quotes from Gömmalasāra and mentions Dravyasamgraha by name: in his commentary on Pravacanasāra he quotes from Cāritrasāra of Camundatasa and these are the works of the last quarter of the 10th century. lavasena, in his commentary on Pañcāstikāva (p. 8) quotes two verses from Jeārasara (IV, 95-96) of Vitanandi, and possibly he refers to this Acarasara in his remark Unäsakädhvavan-Ācār-Ārādhanādaranthaih Virananda wrote a Kannada commentary on his own .fcarasara which he completed in 1153 A.D.6 and this period can be confirmed by various inscriptions at Śravana Belgola. The Sk. Acarasaia might have been written a few years earlier even before the author was tempted to write a Kannada commentary to make it more useful in the Kannada country. So lavasena must be later than c. 1150 A.D. Then from the comparison of Javasena's commentaries with those of Balacandra, it is quite clear that Balacandra has based his commentaties mainly on those of Jayasena as shown below, and Balacandra has written his commentaries, to take the earliest period, in the first quarter of the 13th century AD. So with a slight adjustment of a few years for which there is scope but no definite proof, we can say that Jayasena might have written his commentaries in the second half of the 12th century A D \*

- 1 For references see Prof. Dhruva's notes on Svidviulamahjari p. 14
- 2 Sannati-prakarana p. 63, foot-note 7, thanks to Pt. Jugalkishore who diew my attention to this reference and to the next of nokamina etc.
- 3 Citatiasina p 22, Ed MDJG vol 9
- 4 Page 638, Ed MDJG vol 14
- 5 Page 51, I d MDJG vol 13
- 6 Sec Karnātaka Kanearite vol. 1 p. 168, Teāravāra, Introduction MDJG vol. 11
- 7 EC 11, 127, 140 etc
- 8 In the light of fresh facts I have slightly modified my earlier remarks, see 4muls of the BORIXII, n. p. 158

100 Pravacanasāra

# 3. Bāļacandradeva and his Kannada Tātparya-vṛtti.

INFORMATION ABOUI BALACANDRA.—Bâlacandra has written Kannaja commentaries on all the three works of Kundakunda. Putting together the pieces of information contained in the colophons of his commentaries, we learn that he styled himself as Adhyatmi Bâlacandra, that he was the sisya [p. 105:] of Nayakirti Rādhānta (Siddhānta) cakri; and that he came to realize ātma-svabhāva through the service of Sāgaranandi who was the nandana of Nayaktrii.

HIS TEACHER, COLLEAGUES, DISCIPLES, DOMICILE ETC.—Bālacandra had the unique honour of being the sisya of Nayakirti who was a great religious force and authority in Belgola and the surrounding country. The heirarchical line was that of Mūlasangha, Desigana, Pustakagaccha and Kundakundānyaya. Nayakirti

<sup>2.</sup> There have been many Bălacandras Though much has been written on different Bălacandras, still it is necessary to clear the whole position once more in the light of different inscriptional references. I have confined myself here only to Adhyatim Bălacandra, the commentator of Kundakundià swork, and only the relevent epigraphic references have been utilised For different discussions about Bălacandras see R Narismithacharya Karnájeka Kavicarite vol. 1, pp 99 etc., 253ff., 32lff vol. 111 Intro pp 45ff Venkatasubasyya Kelawi Kanunda Kawigala Jivana Kăla-weiden, pp 33ff pp.1967j and Pai's article in Abhimova Pampa, Dharwar 1934 pp. 1-41 For Bălacandra the commentator of Upadris-kandali of Năsda see Peterson's Reports 111, p 39

<sup>3</sup> I know two Săşaranandıs from nascriptiona, the first who is mentioned in an inscription of 1145 A D (see E.C. IV, Nagamangala No. 76); and the second, Săṣaranandi Siddhantadeva is mentioned in a Ŝ-Belgala inscription (E.C. II, 380) and to him ŝăstintialha tiemple, which is just in the vientity of Belgaloia, was made over by Rēcenaryya. Another lemple, representation of 1220 A D (E.C. V. Anikere No. 77) mentions Săṣaranandı and further informs that Recmanya was the minister of Kalaciaryas first and later on he placed himself under the protection of the Hoysala King Ballisla II (E.C. II, Introduction p. 33). So this second Sặṣaranandı was lung in 1220 A. D. and his place of revidence too was near about ŝ-Belagola, thus it is possible that Bāṭacandra received lessons in spiritual culture from twis Sặṣaranandı safer the death of Nayakirt. We have no posture evidence to say that Sặṣaranandı was abo the pupil (nancâma) of Nayakirt but he could be called so by Bāṭacandra, when Nayakirt was a great teacher, a Mahāranadalachya. The presence of a contemporary Sāṣaranandı confirms my interpretation of the prose colorbon.

<sup>4</sup> E.C.II, 345, 335 of 1195 A D

<sup>5</sup> E.C. 11 327, IV Nagamangal No. 70

Introduction 101

died on April 24. 1176 A.D., and he left behind him a great number of pupils of whom Meghacandra appears to be his pontifical successor, his other pupils being Maladharideva, Śridhara, Dāmanandi, Bhānukirti, Bālacandra, Māghanandi, Prabhācandra, Padmanandı and Nemicandra.1 In all the lists of Nayakīrti's disciples Bālacandra comes after Dāmanandı and Bhānukīrti;2 sometimes Prabhācandra and Nemicandra are mentioned above Balacandra. Balacandra, though not the eldest disciple of Nayakīrti, appears to have soon come into prominence; as a benevolent monk of severe ascetic discipline he is glorified in various inscriptions: many of his lay-disciples, male and female, constructed idols and built temples.4 Acaladevi, the wife of the minister Candramauli, was his lay-disciple; she built a temple at S. Belgola; and Balacandra's name is reverentially mentioned in an inscription of 1182 A.D. which is a prant of a village Bammeyana-halli by the Hovsala king Vira Ballaladeva at the request of Candramauli.5 Nagadeva builds a nisidi6 in 1195 A.D. as an act of reverence in the memory of [p. 106:] departed Navakirti, and in that inscription Balacandradeva is mentioned.7 In 1231 A.D. Gömmatasetti, a servant of Hoysala Śrī Vīra Narasimhadeva and a disciple of Adhvātmi Bālacandra (the pupil of Navakīrtı), made a grant of land for the worship of Gommatadeva, Boppana Pandita, known as Sujanottamsa, wrote a beautiful Kannada prayer of Gommatadeva; it is incorporated in an inscription at Belgola; and it was inscribed by direction of Balacandra.9 These facts indicate that the place of Balacandra's activity was round about Belgola.

DATE OF BÄLACANDRA.—That Bälacandra served Sägaranandi (possibly one of the pupils of Navakīrti) for spiritual realization, that he is mentioned after Damanandi and Bhanukirti and that he lived upto at least 1231 A.D. go to show that Bālacandra must have been comparatively young when Nayakīrti died. So roughly the life of Balacandra can be circumscribed by the dates, 1176 and 1231 A.D. As he refers to his cultivation of self-realization. I am tempted to say that he might have written his commentaries at the close of his life. So the date of his commentaries might lie at the beginning of the 13th century A.D. to take the earhest period. Besides his commentaries on Kundakunda's works, he has written Kannada commentaries on Paramātma-prakāka and T.-sūtra, and has also composed some hymns of prayer.10

COMMENTARILS OF JAYASFNA AND BALACANDRA COMPARED -Comparison of Balacandra's commentaries with those of Javasena is a question by itself, and it cannot be dealt with in a limited space at my disposal; so I shall confine myself only to their commentaries on Pravacanasara This comparison will reveal so

<sup>1</sup> E.C. II, 66. 2 EC II, 36, 327, 33 and 335

<sup>3</sup> E.C II, 326, 327

<sup>4</sup> E C 11, 185, 193, 195, 198, 331 etc

<sup>5</sup> E.C. II. 327: V Channaravapattan No. 50 6 For the significance of msidi see my note in the Annals of the B.O.R.I. Vol. XIV, in-iv,

p. 264. 7-8 E.C. 11, 335, 186.

<sup>9</sup> Ibidem 234.

<sup>10</sup> Kaylcarite L. p. 253.

many points of similarity: Tülparyaryıli is the name of both the commentaries; it is the longer recension that is accepted; the introductory remarks of many gäthäs and the verbal explanations are often the same word for word; and lastly there is a close agreement even in longer passages as seen from the opening passage given helow from the Kannala tikls:

sva samvitti-samutpanna-paraminanıdatka-lakaqıa-sukhinin-ta-tiparita-calurgati-sanısın-adıkkha-bhaya-bhitanını samutpanna-parama-bheda-vıpinna-pa akisätinsayanının niriki-ta-samusta-durnayankanta-durriya ohanunı disama-bhayanının partiyakta-satın-ınlit idi-pakşaptidani yanta-madiyastıla-naği sakala-puruşatıla-sirəbitieyum avanatinın-shiteyam avınavareyum bhagavat pana-paramethi-prasidotpanneyumappa mukti-siryimupideyanı mükti gauna-nukhya-tipa-bahistattivantas tattva-praripana-Pravacanastradidiyolu satendra-vandya-sir Vardhamina-si ömi-tirihaka uparama-deva-pranıkha-panaca-paramethi-galam davya-bhit-a-namaskiradını bandısı parama-ciritimanafixay-suvenendu pinkeyan müdidapam // süttavafiram // panaca-kulakam // esa surisura etc <sup>1</sup> Many sımlar passages [p. 107] can be selected from Bülacandra's commentary, and the above passage is almost the same as that of Jayasena with a few Kannada terminatons etc. added here and there which are not talessed

Băţacandra's commentary is shorter than that of Jayasena. The topical analysis and grouping of gathas, the high-flowing concluding remarks at the close of literal interpretation of certain important găthăs,2 the supplementary discussion-containing many original suggestions and quotations, the critical insight of textual explaination with the help of grammatical rules, beautiful quotations here and there, references to his commentary on Pañcāstikāru, alternative interpretations of certain găthăs? these and many others are the poculiar features of Jayasena's commentary, but all these points, which are so essential in a genuine commentary, are conspicuously absent in the Kannaita commentary of Bătacandra Bătacandra merely explains the găthăs word for word in Kannada, and sometimes he adds a few remarks by way of analysis and explanation and some quotations, which in that very context, are found in more details in the commentary of Jayasena

PRIORITY OF JAYASENA'S COMMINTARY — Taking into consideration these close similarities between the commentaries of Jayasena and Balacandra one has to say something on the relative priority of one or the other. The points of agreement are such that these commentaries are not independent of each other. Pt Jugal-kushore holds that Jayasena is later than Balacandra' I from the comparison of the two commentaries drawn above, it would be clear to any one that Balacandra has written his commentary placing before him that of Jayasena alone. Balacandra scommentary is a mechanical performance, and, so far as I have compared both. I have no hestation to say that there is no discussion of Balacandra which is not found in Jayasena's commentary. The individual traits of Jayasena's commentary.

<sup>1</sup> The common words between Jayasena and Bölacandra are put in italics, while the Kannada terminations and words, which are the only items of difference, are not italicised.

<sup>2</sup> Sec for instance f, 15

<sup>3</sup> See for instance II, 46-7

<sup>4</sup> Svāmī Samantahhadra v. 167. foot-note

his comprehensive grasp of the whole text and his plain remarks on his additional gathās are not found in Bālacandra's commentary. Comparing their styles, Bālacandra's Kannada is Sanskrit-ridden and artificial; and its only explanation is that he is rendering into Kannada some Sanskrit commentary. Jayasena closely follows Amtacandra, and he plainly refers to him more than once, if the commentary of Bālacandra was utilised by Jayasena, he would have certainly referred to it. Bālacandra has not, so far as 1 have peeped through the MS, of his commentaries, referred to Armacandra; possibly he is not aware of any other commentary than that of Jayasena. So Jayasena flourished earlier than Bāļacandra; and even Bālacandra, I think, hints the same, when he names his commentary as Tāṭapaya-vrita and when he says.

```
dhita-ratnutritayam Prā-
bhita-sātrānugata-vrttiyam¹ palargam Prā-/
krta-Karnātaka-vākyā-
10 1081 itha-tativa-m\cuttiyāge nirvaitisidem.2 //3
```

# 4. Prabhācandra and his Sarojabhāskara

RIMARKS ON PRABITICANDRA'S COMMENTARY - A MS of Prayacanasara containing the Sk commentary of Prabhacandra is used for this edition, and the various readings are given at the end.4 it is possible that Prabhacandra might have written commentaries on the remaining two works also of Kundakunda. The name of his commentary is Surgia-bhāskara. As compared with that of Amrtacandra. there is no special profundity in Prabhacandra's commentary. His aim appears to be very modest; he gives a word-for-word explanation of the Prakiit text, and the extent of his exposition is shorter than that of Javasena with whom he agrees here and there. The Prakrit text which Prabhacandra has before him appears to be somewhat different, but this point can be more definitely settled after consulting some more MSS, as the one used by me is defective. Of the gathas which are additional in Javasena's commentary, Prabhācandra does not include at all III, 17\*1-2, and it is just possible that they were not present in the text before him With regard to gatha II, 95\*4 Prabhacandra remarks 'parinamam ti agame pratipādītam, subha-payadīnetyādī-gāthā-dvayam ādeyam na bhavatī, praksepakatvād iti upeksyate/, it is not clear to what two gathas he refers, for in Jayasena's com-

- 1 vl vittim
- 2 v I nirvai nisidam
- 3 I am thankful to Pt Bahubali Sharma, Sangli, who kindly lent to me his MS of Bălacandra's commentares. It is in old Kannada characters written on modern water-mark paper, it is copied by Bhujabali Anantappa Shastri of Halmgali in Śaka 1824 (+78 -1902 A D)
- 4 For the description of this MS see page 42 at the end, Prabhācandra's commentary opens thus

```
Vīram pravacanavāram niklnikuthum nirmalam janānandam |
vaksve sukhāvabadham nirvāna-padam pravamyāham | |
```

The concluding colophon runs thus in krī Prabhācandradeva-viracite Pravacanusārasarojabhāskare etc

mentary we have only one gatha. It appears that Prabhacandra has somewhat different order of gathas here and there, especially in the III Book; but this might be due even to the defective character of MS. P; this change in the order does not materially affect the contents.

INFORMATION ABOUT PRABHĀCANDRA AND HIS DATE. - Prabhācandra gives no information about himself in his commentary on Pravacanasara; so it is necessary to see whether we get any information about him from other sources.1 Srutamuni, the author of Prakrit Bhūva-tribhangī, says in the prasasti of that work that Bālacandra was his anuvrata-guru. Abhavacandra Siddhanti his mahavrata-guru and Abhayasūrı and Prabhācandra were his śūstra-gurus.2 In the course of an eulogy of these different teachers he speaks about Prabhacandra that he was a saint skilled in Săratrava (vz., Pañcăstikăva-, Pravacana-, and Samava-săra), devoted to his pure self, free from attitudes [p. 109:] of attachment for external objects and devoted to the enlightenment of liberable people 3. From this mention of Saratrava at appears that Srutamuni is referring to Prabhacandra, the commentator. If so, the date of Prabhacandra can be settled Srutamun; with his teacher Abhavacandra is mentioned in S. Belgola Inscr. No. 254 of 1398. A. D. which is written some generations after Srutamuni. Then taking into consideration the Hulluhalli inscription of 1371 A.D.. we find that it refers to the death of Abhinava Srutamuni who was the grand-disciple (prasisya) of Srutamuni. 5 So Srutamuni might have flourished in the middle of the 14th century A D. Balacandra who is the guru of Srutamuni is different from 'our commentator Balacandra. This Balacandra, to whom Srutamuni refers appears to be the same as one referred to in Halebīda Inser, of 1275 A.D. which is the year of his death 4 I am aware that there was one other Balacandra of Ingalesvarabali, who was living in 1282 A. D 7 At any rate these dates of Srutamuni and Balacandra indicate that Prabhacandra flourished in the first quarter of the 14th century A.D. or so; thus his commentary comes later than that of Balacandra

# 5. Mallisena and his Tikā

THL Ms. OF SO CALLED MALLISTM'S TIKE—It is reported that one Mallisena has written Sanskrit commentaries on  $Pahe\bar{u}sik\bar{u}_1a$  and  $Pravacanas\bar{u}a$ , but unfortunately the Karanja MSS could not be available to me. In the absence of definite information about him, it is of no avail to try to identify him with one or the

1 About various Prabhacandras and about this Prabhacandra see Pt Jugalkishore's notes

other Mallusena. When I was in a helpless mood, being unable to get the Karanja MS., Rao Bahaddur A.P. Chaugule, B.A., LL B., Pleader, Belgaum, kindly handed over to me a MS.¹ containing the Sk. commentaries on the three works of Kundakunda. With [p. 110.] all curiosity I turned over its pages, and at the end of the commentary on Pravacanasūra. I found a colophon. Sri linenācārya²-kṛtā (tkā bhadram bhāyāt I thought I got the commentary of Malligena; but a careful study frustrated all my expectations. The commentaries from this MS. are the same as those of Jayasena in the printed editions. The agreement is perfect. Quite carefully these MSS. omit the mention of the name of Jayasena in various places. The so-called Prašasti of Jayasena, as printed at the end of Pravacanasūra, is found in this MS. at the end of Praicatikfaya; and the date 'Vikramasamyaru' 1309 varṣairaświna suddhi I Bhaumadine' as preserved in the printed edition is found in this MS too.³ So some definite light can be shed on all these points only after the MSS from Karanja are made available

### 6. Pände Hemaräia and his Hindi Bälävabodha

REMARKS ON HEMARÄJA'S STYLE FIG -- Pånde Hemaråja's Hindi commentary, the dialectal form being made to conform to modern Hindi, is printed in this edition. For beginners the commentary is of great value, generally the literal

I It is a paper MS, 10 by 6 inches in size. It contains 394 folios written on both sides in neat DevanagarI hand and some words and sentences here and there are written in red ink Each page contains 14 lines and each line about 34 letters. 109 folios are devoted to Paucāstikāsu-tīkā, 110 243 to Pravacanasāi a-tīkā und 244-394 to Samayasāra-tīkā. Though the MS is well preserved, some portion between 393 and 94 appears to be missing. On p 108 we have the prasast 'aphāna-tamasā lipto etc' as printed at the end of this edition of Jayasena's tiku, strangely the sentence 'm pa-Viki ama-samvat // 1369// var-sarāšvinasuddhi | | 1 | | Bhomadine' intervenes between the first verse and the remaining portion of the prasast) Pravacanvara-tika ends with the colophon 'Sri lhaenacarva krta tika bhadham bhājāt' in which Ma appears to be missing after Sri At the end of Samayasārq-tīkā, on Iolio 394, we have scribes' colophons the first in Devanagarī and the second ın Kannada script Saka 1692 Vikrta-nüma-samvatsare Samvat 1827 Asödha-möse suklanak se dasamı-lithan Svátın "Mı-nak satre Somavä sara-suldhayoga-yukte Śrī-Bedakīhālagrāmila-Sāntappa-satputra-Bhijabalinā sva-jāānāvarayī ya-karma-k-ayārtham sva-hastena Prābhrtasāra-nāma-pustakam likhitam [ Srī Nāndanī-grāme Ādīśvaracaityālaye ] ], mangalam bhūyāt | | Śrī Sumati \*\* inya-Bhujabali-nāmadheyena siī-samyaktva-prāptyarthan // Then follows the colophon in Kannada characters. Saka-varsa 1713 neya Vyodhikita-saniyatsarada Märgusira-bahuta nayamiyatlu SilmalLak-misena-bhattarakasvānnyavarīge Jinamati-akkagalajīyanu tanage kevalajītāna-nimītyavāgi barasi-kotļamtha Prübhrta-grauthakke äcandra-türakanı mamgalamastu | | 41 3 | |

It appears that the present MS is written in Saka 1713 (... 78. 1791) from a MS. written in 1770 A. D. which in turn is copied from a MS of 1312 A. D. It may be even taken that the present MS. is written in 1700 A. D., and is presented by Jinamati to Lak-misena, after writing the Kannata colophon, in 1791 A. D. The villages Beakhikila and Nañadiar are near each other, the first in the Belgaum Dt. of Bombay Presidency and the second in the Kollapur Territory.

2 That appears to be a scribal error for Mallisena

3 Prof. Hiralal writes to me "It is not unlikely that this Malli-ena is identical with the one commemorated in one of the fivavana Belgola Inscriptions [Le. C. II 67 of 1128 A. D.] of whom it is said variafd-ligania-mirary varia-birtim (verse 69) in that pracisets."

explanation of each gathā is given and then follows a bhāvārtha of the gāthā. As Hemarāja himself tells us, his commentary is mainly based on that of Amptacandra; the bhāvārtha generally summarises the stiff but important remarks of Amptacandra. There is a clarity and smoothness about his explanation. It is a clear proof of his intelligent insight that he could compose such a lucd commentary out of the bewilderingly stiff material from Amrtacandra's commentary.

RELATIONS AND WORKS OF HEMARÂJA.—Pânțle Hemarâja was a respectable resident of Ăgrā, and he belonged to Garga gotra. He had a noble daughter Jaini by name who was married to Nandalâla. Lâlă Bulakidāsa was the son of this learned lady, and it was to commemorate the name of his revered mother that he rendered into Hindl, at her request, the Pānţavapurāņa of Śubhacandra. Hemarāja was the pupil of Pandit Rūpacandra. Besides his Hindl commentaries on Pānācāstikāya and Pravacanasāra, he has metrically rendered Bhakiāmara into Hindl and has explained in prose Gömmatasāra and Navacakra.

[p. 111.] The OCCASION OF COMPOSITION.—Hemaraja wrote his commentary on Pravacanasāra, as he says in his prasasti, at the instance of Rumārapāla, a pious house-holder from Āgrā. Kumārapāla represented to him that, as Samayusāra was already explained in sweet language by Rājamalla, it was necessary that Pravacanasāra should also be explained without delay whereby the religion of Jina might flourish in all its branches; and requested him to write a Hindi commentary on it and receive the fruit of having glorified Jainism In the prasasti on Pravacanasāra-fikā he pays respects to Shah Jahan. This commentary was completed on Sunday the 5th of the bright half of Māgha in the year 1709 which corresponds 1653 A D. when Shah Jahan was on the throne of Delhi.<sup>2</sup> His Nayacakravacanikā was completed in Samyaut 1724 (1668 A.D.)<sup>3</sup>

### 6. THE PRAKRIT DIALECT OF PRAVACANASĀRA4

INTRODUCTORY REMARKS.—It is rather premature to attempt an exhaustive grammar of the gathās of Kundakunda from his various works, because the various editions of Kundakunda's works, that we have today, simply represent readable individual MSS., and can hardly be called critical, as we understand that term to-day. Even the present text of \*Pavarcanasian\* is not strictly critical, it represents, to a great extent, the Prakrit text as preserved by Jayasena in his Sanskrit commentary; but it has, however, an advantage that it is accompanied by a table of various readings drawn from some independent MSS, one accompanied by

<sup>1</sup> This information is mainly based on Pt Premi's essay on Jama Hindi Literature in Jama Hitaishi, Vol XIII, pp. 10, 17

<sup>2</sup> Bhandarkar: Collected works Vol 11 p. 224.

<sup>3</sup> There is a Hindi metrical version of Pravacanasāra by Vṛndāvana. He was born in sanivat 1848. He was an Agravāla of Goyal gotra. His father's name was Dharmacandra. He lived in Benares. He has written some works on Jaina ritual; and Pt Premi savs that his Chandolataka is a model text-book (Premi Indem. no 22-3).

<sup>4</sup> This section is reprinted here with a few modifications and additions from the Journal of the University of Bombay, Vol. II, part vi. I am thankful to the Publication Board that granted so kindly my request for permission to reprint this article in the Introduction of Pravacanagia.

the commentary of Amptacandra and the other by that of Prabhācandra. So, under the present condition of the text of Pravacanasāra, I think it better to give some of the typical and salient features of the dialect used herein than an exhaustive grammatical survey of all the works of Kundakunda or even of Pravacanasāra. It may be that some of my statements will have to be modified, when a critical text of this work is prepared after a faithful and unbiased study of MSS. hailing from different parts of India.

. TRUATMENT OF VOWELS - The Sk, vowels, excepting r 7 h at and au, are generally intact; a long vowel before a conjunct is shortened, the quantity remaining the same. There are, however, a few notable changes, which I give here. Of a mamatti mamatva (II. 108), nisě ja -- nisadyů (I, 44); of a: mětta - mátra (II. 46. 71; III, 17, 38), Bhasa has the form matta; of 7. vihuna = vihing (III, 13; see also the v. l. 1, 7, 17, 11, 8) of u. [p 112] purisa - purusa (III,57), Pali also has purisa2 but Bhasa has purusa3; of r gharattha - grhastha (III, 54), pagadam - prakrtam (III, 61), vasaho = vrsabhah (I. 26), vasabha in Pali, vitthada - vistrta (I. 59); iddhi - rddhih (I. 38\* 3), isino - ryayah (1, 33), yiddhi \rddhi (1, 73) Pali has yuddhi\tagai in the sense of growth. paidi prakitih (III, 24 \*8),6 pudhavi - prthivi (II, 40), cp. Pali puthuvi,7 pudhatta prthaktva (II, 14), vudilho - vrddhah (III, 30), of r. kattīnam - kartīnām (II, 68), of e dosa - dvesa (1, 78), cp Pali dosa,8 even in Sk Aśvaghosa once has the form pradosant, which is metrically required but the meaning is that of pradvesam; of at isatteam aisvaryam, issariya is a v l. (I, 68 \*3) the Pali form available is issariya,10 neva - naiva (1, 32), veuvvio - vaikurvikali (11, 79); of au- orālio - audārikali (11, 79), dhovva dhrauvva (11, 8 note v / dhairva in P.). In this context may be noted the forms of contraction uggalia avagralia (1, 21), ohi - avadhi (111, 34), cp. Pali odhi,11 also note avagāha (11, 85)

SAMDHIS ILLISTRATID—A few facts of vowel samplu besides normal saran ya-dirgha and guma samuhi may be collected here: jinavarmaa - jinavana + mdra (III, 24), mayusimda (I, 1), and samaannda (III, 24 °6); tenha + tena + tha (III, 22), dhammusadevo dhamm + upadesho (I, 44) - bijainta - bijim + tva (III, 55); ideva + tae (tayi) + eva (III, 54). These illustrations would go to indicate that, especially in a samuhi of two dissimilar vowels, there is a tendency to do away with the first vowel 12. There are some cases of what Prschel calls sandhi-consonant 13 annananna (II, 81), riggamathim - riggadabhi) (II, 85).

```
1 Printz Bhôsa's Prákrit (B.P.), p. 5
2 Geiger Pali Literature und Sprache p. 52
```

3 Printz B P , 5

4 Geiger Pali I. Spi p 45

- 5 Ibidem p 45
- 6 Nos, with asterisks indicate the additional gathas in the Sk, commentary of Jayasena 7 Geiger Pali L. Spr., p. 45
- 8 Ibidem p. 50
- 9 Kenh Sanskrit Diama, p 86
- 10 Geiger Pali L Spi , p 46
- 11 Ibidem p 50
- 12 Hemacandra's Prakrit Grammar VIII, i, 10, and also Dr Jacobi's remarks in Samarāiceakaḥā. Intro. pp. 28-29
- 13 Pischel Grammatik der Präkrit-Sprachen, p. 239.

TRAINENT OF INTERVOCALIC CONSONANTS.—The tendency of the Prakrit dialect, preserved in Pravacamastra, is more towards the preservation of intervocalic (or as Hemacandra calls them non-initial and non-conjunct) consonants sometimes in their original and sometimes in their softened form, than towards total elision leaving behind only the constituent woul.

Intervocalic k. is generally softened into g: adhiga – adhika (III, 66), khāga – kṣṣika (I, 50), guṇappagāyi – guṇārmakānı (II, 1), pattega – pratyeka (I, 3), loga—loka (I, 16), logga – laukha (III, 53), samagam – samakam (I, 3), at times it is elided making place for ya-śruti if possible by the nature of its position or leaving behind simply the constituent vowel: ajhāvāja – adhiyāpāka (I, 4), ahijām – adhikam (III, 70), khāijām – kṣāyikām (I, 47), [p. 113:] tuthayara – firihakāra (I, 2), loyāloya – lokāloka (I, 23), sajala – sakala (I, 54), savaja – sārvaka (III, 50); and saxrely it is retained: adhika (I, 19). Its presence in words like amjāli-karaṇam (III, 62), bamāha-kāraṇam (I, 76) is due to its positional advantage that it is initial of the second member of the compound. The sirithe k is not found in plenty as in Apabhraṇsa, and its treatment is likewise appagam – ātma-(-kam) (II, 79), maṃsugam — sāmafin-kam (III, 5), sava-parināma— svak-ka-parināma (II, 75).

Intervocalic g is retained: āgama (III, 35 etc.), bhogehim - bhogaih (I, 73).
roga (III, 52), vigada-rāgo - vigata-rāgah (I, 14).

The general tendency appears to be towards retaining intervocalic c-ayadācāra - ayatācāra (III, 17), falocitāla-āloçia (III, 12), manavacikāya - manovakkāya (III, 34 \*3), locāvasayā - locāvasyaka (III, 8), vimacido - vimocitah (III, 2); sometimes it is dropped: ālojaṇa - ālocana (III, 12), pavagaṇa - pravacana, cp. Pali pēvacana, è while in AMB, both pavagana and pēvagaṇa.

Intervocalic j is very often preserved: kammarajehna - karmarajobhnk II. 96), tejo - tejas (I, 19), pājāsu (I, 69), byāṣīva - bijānīva (III, 55), sahajehim - sahajah (I, 63); at times it is dropped: kammarayam - karmarajas (II, 95), bhoyama - bhojana (III, 8), manuya - manuya (I, 6); the form manuva - manuya (I, 85; III, 55) appears to be contaminated with the form mānava, or it may be even a case of va-śruti as in Pals wi a - śuka.²

Intervocalic t is changed to d: uppādida - utpāţita (III, 5), kodīnam - kotīnām (III, 29 \*19, also III, 38).

Normally and pretty often intervocalic t is changed to d: dd - ttl (III, 25), ghādı-ghāttl (I, 19), cāduwapmassa - cāturvarmasya (III, 49), jadīmam - yatīmām (II, 97), jadīmam - yatīmām (III, 97), mohādiehim - mohādikaih (II, 56), even du - tu (II, 36); at times it is dropped: disaya - atisaya (I, 13), eigam - etat (III, 75), ghāt-ghātt (I, 1), parmam - parīmatī (III, 77). With regard to the retention, changē or elision of t. MSS. are not in agreement, as it can be very easily seen from the list of v.l. given at the end. This uncertain value of t upsets the p. p. forms to a great extent which are seen sometimes with d and sometimes with y. From the various readings the general impression would be that Jayasena's text is perhaps under Māhārāstī

<sup>1</sup> Geiger: Pali L. Spr., p. 53.

<sup>2</sup> Ibid p. 55.

influence, as at times it drops t, when other MSS, soften it. The present 3rd p. sg. termination, it, is almost always changed to di, but more on this point later. Generally t, in the proximity of cerebral r or r, perhaps through the stage of t, is changed to d as it were to compensate for the loss of that cerebral element in the course of transformation: parliagramb (III, 98), padivatit-parliagrable (III, 47), vitthada - vistṛta (1, 61), saṃvuḍo - saṃvṛtak (III, 40). The root tiṣth is represented by citih (III, 86): MSS. AP,\(^1\) however, would [p. 114:] read tiṭthaṃtī for ciṭthamtī.

Intervocalie d is almost always preserved appadesio aproadesioh (II, 46), addiceo-dativah (I, 68), uppādo - utpādah (I, 18), uradesa - upadeka (I, 71), jadi - yadi (III. 23), Jinovadiṭḥāny - Jinopadiṣṭāny (I, 34), visāradā - visāradāḥ (III. 63), sadā (I, 12); it is very scarcely that it is ended; uruezo - upadekāḥ (III. 63), sadā of d io d in pādubhāvada (III. 11), is due to cerebral proximity as remarked above in the case of t; the other MSS., however, do not preserve this reading. In this context may be noted orālu o- undivikah (III. 79).

There is only cerebral nasal in the dialect of Pravacanasāra; thus n initial, medial or conjunct is changed to n without exception: jnakkhāda-jnākhyādā (III, 64), nivāna-nirūāna (I, 6), nevanņonnesu-nairānyonyeşu (I, 28), maņuro-manujah (II, 21).

Intervocalic p is changed to v: anovama anupama (I, 13), miravěkkho nirapeksah (III, 26); sometimes it is retained even; ghoramapāram (I, 77).

Intervocabe kh is changed to h: suha - sukha (I, 13, 14), suhidā - sukhitāh (1, 73), it is initial by its position in kāva-khedam (III, 50). Intervocalic th is at times softened into dh and at times changed to h: kadham = katham (II, 14), jadhā = yathā (II, 82, III, 30), pudhat:am - prthaktvam (II, 14); jahā - yathā (I, 30), manorahā - manorathāh (1, 92 \*9), th is changed to dh in pudhavī (II, 40), which is due to cerebral proximity. The normal tendency is towards preserving intervocalic dh: anegavidham - anekavidham (II, 32), adhiga - adhika (I, 68 \*4), cakkadhara cakradhara (1, 73), padhāna - pradhāna (III, 49, 61), madhumamsam = madhumāmsam (III, 29), vidhāna - vidhāna (I, 82); at times it is changed to h: ahiyam - adhikam (III, 70, MSS, AP differ), pahāna - pradhāna (1, 6, 19 \*1, here also MSS, vary), vivihāņi - vividhām (I, 74), sāhā - sādhuh (III, 52, MSS. vary). From the various readings, it would be clear that Jayasena's text, at times, has an inclination towards h. Intervocalic bh is generally changed to h. lahadi - labhate (II, 29), vasaho vrsabhah (I, 26; III, 1), vihava - vibhava (I, 6), sahāva - svabhāva (II, 24, 91), suhena śubhena (I, 9; III, 46); at times it is retained: anubhāgo - anubhāgaḥ (II, 95\*4) abhibhūya (1, 30), nabho - nabhas (II, 44), sabhāva = svabhāva (II, 92).

Generally mittal (of a word even in a compound) y is changed to j: jadā - yadā (l, 9), padı - yadī (l, 11), judo - yuthō (l, 195); abhijuta - abhiyuka (ll, 146); uvajutta - upayukta (ll, 146); at times non-inital y is retained: admidiyattam - atindriyavavm (l, 20), samavāyo - samavāyak (l, 17), sampayoyadjudo - samprayogayutab (l, 17); at times it is dropped: suddhovaça - suddhoyayoga (l, 13).

<sup>1</sup> A = a MS. with the Sanskrit commentary of Amritacandra and P = a MS with Prabhacandra's commentary; see their description at the end.

Generally r is retained: agair (III, 50), avantava avirto - anantavarariryah (I, 19), devāsura (1, 6), pariņāmo - pariņāmaḥ (II, 88); it is very scarcely that r, initial as well as non-initial, is changed to !: lukkha - rakṣa (II, 73-4) cp. Pall lukha. AMg, lukkha also lāha, orālio - audārikah [p. 115:] (II, 79) Cp. Pall ulāra - udāra, our form is perhaps a further metathesis. Because r has a strong cerebral element in its pronunciation and because i, on account of cerebral proximity, is changed to d, we find that padī is indiscrimantely equated with pari as well as prati, and hence padīpuma-sāmanyao - paripārņa-sāmanyab (III, 14).

Intervocalic v is preserved: viviho - vividhah (I, 84), sahāva svabhāva (II, 24), sāvaya - śrāvaka (III, 50). Note jiyadu jīvatu (III, 17. MSS. AP read jīvadu).

Of the sibilants only the dental, s. is allowed kusalo-kusalah (1, 92), damsana-dariana (1, 82° 7), padesa-pradesa (11, 46), pesisu-pesisu (111, 29° 18), visaya-visaya (11, 66), sayana-sayana (111, 16).

CRITICAL RIMARKS ON YA-SRUIL-It is necessary to note, at this stage, the position of na-śruti3 in this dialect of Pravacanasāra na-śruti is recognised under certain circumstances. If a consonant is dropped leaving behind a yowel, ua-stuti occupies that yowel provided that yowel is a or \(\tilde{a}\); \(\tilde{a}\) floward \(\tilde{a}\) locana (III. II). odašijā - audavikāh (I, 45), kammaraijam karmarajas (II, 95), logāloga lokāloka (1, 23); sūvana - śrūvaka (111, 50); this ija-śi uti does not develop in case the remaining vowel to be occupied is not a or a aisaya - aisaya (1, 13), dayyatthiena drayvārthikena (11, 22), dayvādiesu - drayvādikesu (1, 83); but 1, to be distinguished from y, can be coupled, under such circumstances, with any vowel, if the consonant to be dropped in the Sk word is v itself: imdivelii- indrivail (1, 63), nivadayo nivatayah (1, 44), visaye - visayan (11, 83), visayesu - visayesu (111, 73) In this context I may be allowed to have a digression Ya-śruti appears to be originally a peculiarity of Jaina Prakrit dialects.4 Hemacandra, whose rule is clearer than that of Canda, makes its scope very limited. For the development of na-nruli, he says (1) the constituent vowel should be a or  $\bar{a}$ , and (2) the preceding vowel also should be a or a, i.e., in other words, ua-srutt can develop between a-varnas (avarna meaning a and a); he admits, however, by the illustration pigar - pibati, that the second condition is at times violated A scrutiny of pre-Hemacandra literature, whether in Ardha-Magadhi, Jama Sauraseni or Jama Māhārāstri, will show that his second condition is more violated than observed, and to fulfil the phonetic needs the first condition is quite sufficient. The position of ya-śruti in Pravacanasāra as enunciated above, though not in complete agreement with Hemacandra's rule, almost wholly agrees with the usage of the Ardha-Magadhi canon, it is only some modern editors that try to follow Hemacandra literally. Even in Pali, # at times develops in the place of a consonant dropped; khānita khādita, nina - nina,5 etc.

<sup>1</sup> Geiger Pali L Spr., p 59

<sup>2</sup> Geiger Pali L Spr , p. 59

<sup>3</sup> Pischel: Gr. Pr. Spr., p. 137; M. Ghosh. Prakrit verses in Bhārata-Nūţvakāstra, see p. 8 of Indian Historical Quarterly, Vol. VIII, 4; Dr. P. L. Vaidya. A Manual of AMg. Grammar, Poona 1933, pp. 19-20.

<sup>4</sup> Canda's Prakria Laksana, III, 39, Hemacandra: VIII 1, 180.

<sup>5</sup> Geiger: Pali L. Spr., p. 55

[p 116.] TREATMENT OF CONJUNC 1 CONSONANTS .- Just to have a glimpse of the treatment of conjunct consonants, initial as well as medial, some typical cases from Pravacanasāra are put together here: utihī - strī (1, 44), gilāņa - glāna (111, 30) gilāna in Pali, cāga = tvāga (III, 20), chudhā - ksudhā (III, 52) khudhā in Pali,1 nāṇaṇ - jūānam (1, 19), niddha snigdha (II, 71) Bhāsa has swiddha,2 thūyara sthāvara (II, 90) phāso (v.l., paraso) - sparšah (I, 56) Bhāsa has parisa,3 mamsuga smasru (-ka) (111, 5). Then some cases of assimilated, non-initial conjuncts may be noted. ajjhattha - adhyātma (?) (III, 73), attha and attha - artha (I, 10, 18, 26, etc.), appā = ātmā (I, 7; II, 33), ādā ātmā (I, 8, II, 33), ussāsa = ucchvāsa (III, 38) This form—ussāsa4 is in the mouth of Vidūsaka in the fragments of Asvaghosa's dramas. and Dr. Luders calls it a form of Old Saurasenī. chaddivā - charditā (III, 19), the form vicchaddam5 occurs in the fragments of Asvaghosa's dramas, and it is regarded as a Sauraseni feature, taccam - tativam (II, 16), taccanhū - tativañah (II, 105), dansana - darsana (H. 100), dhōyyu (v. I., dhoùyyu) - dhrauyya (H. 8), pakkhīna praksīna (1, 19), paugvu and paugva pauvāva (1, 10; 11, 1), poggala or puggala pudgala (I, 34, II, 40, II, 76), puvya - pūrva (II, 47) Pali pubba. Bhāsa has puruva,6 and Hema, requires puraya in Sauraseni, mahappam - mahaimyam (1, 51), vacchalada vatsalatā (111, 46), Vaddhamāna - Vardhamāna (I, 1), savvaņhū - sarvajāah (I, 16), samthāna ·· samsthāna (II, 60). The simplification of a conjunct is, at times, achieved. by anaptyxis: arahamta arhan (1, 3), ariho - arhan (I, 68\*3), kiriyā - kriyā (I, 21, II, 24), chadumattha - chadmastha (III, 56), daviya - dravva (II, 62), pariyamta = parvanta (II, 40), rusana - ratna (I, 30) another reading is radana: Bhāsa has both these forms; viriya - virya (I, 2), suhuma - sūksma (II, 75, III, 17\*2, 24\*12; once suhama III, 24\*11).

Declension.-To have some idea of the morphological scheme of the dialect of Prayacanasāra, some typical forms are noted here; Masculine nouns, Singular; Nom. dhammo (1. 7); Acc. uvadesam (I, 88), Inst. kälena (III, 75), gurunā (III, 7); Dat mggamutthae(2) (III, 17\*1); Abl. curittado (I, 6, see II, 37 for similar forms); Gen. hhā assa, (II, 92), Loc. loge (I, 68), dānammı (I, 69), carıyamlı (I, 79). In Pali we have dhamme, dhammassin and dhammamhi,8 and the Girnar edict of Asoka has Loc. sg in -amhi 9 Plural: Nom. samanā (III, 10), isino (1, 33); Acc titthayare (1, 2), mohādī (1, 79), Inst. vihavelum (1, 6), öggahādilum (1, 59), and sometimes without anusvāra. Gen surānam (I, 71), sāhūnam (I, 4); Loc suhesu (I, 62). Neuter nouns, Singular: dayyam (I, 8); Acc jagam (I, 29), Loc. jagadi (I, 26); Plural: [p. 117:] rūvāni (1, 28), limgāni (1, 85). Some typical forms of feminine nouns may be noted: Nom sg devadā (I, 68), sampattī (I, 5), Acc. sg. tanham (I, 74);

<sup>1</sup> Geiger Pali L. Spr , p 67

<sup>2</sup> Printz BP, p 12.

<sup>3</sup> Ibidem p. 12

<sup>4</sup> Luders Bruchstücke Buddhistischer Dramen, p. 45.

<sup>5</sup> Ibidem p 47.

<sup>6</sup> Printz. B. P., pp 5 and 13.

<sup>7</sup> Ibid p 12.

<sup>8</sup> Geiger. Pali L Spr. p. 79.

<sup>9</sup> Woolner. Asoka Text and Glossary, part I, p xxi.

Inst. amukampayā (III. 51), chudhāe (III. 52), niyadnā (I. 43), bhāsāe (I. 30), samṇayā (I. 87); Inst. pl. taṇhāhiṇ (I., 75); Abl. sg. uvadhīdo (III. 19); Gen. sg itthissa (III. 24\*13); Gen. pl. itthisana (II. 44\*1); Occ. sg. uvadhīdhi (III. 15), c'tthianan (III. 15), some typical forms of consonantal stems may be noted: Nom. sg. dād (I. 66), nāṇ (I. 428), bhagawan (I. 32), kcc. sg. appāwan (I. 33), kcvalim (I. 33), dadn; (I. 90); jammanā (III. 24\*7), Gen. sg., appano (I. 81), dehissa (I. 66) Of the pronominal forms a few typical ones may be noted: Nom. sg. esa (I, 1) jo (I, 7), so (I, 7); Acc. pl. ede (I, 91), te, savve (I. 3); Abl. sg. jamhā (I. 240); tamhā (I. 84), jatto (I. 5), tatto (II. 29), Abl. pl. tehindo (II. 90); Gen. pl tesim, savvesim (I, 4, 5), fem. tāṣiṣ (III. 24\*10).

CONJUGATION .- Coming to the conjugational forms, we have: Present 1st p. sg. panamāmi (I, 1) vamdāmi (I, 3), manne (II, 100): 31d p. sg. havadi (I, 65), hodi (1, 18), pajahadi (11, 20), passadi (1, 29), pecchadi (1, 32), pavadi (1, 88), pappodi (III. 75): the forms pappot occurs in AMg. as well, see Uttaradiyayana 14, 14 (with a v. l. nunpotti 3rd p. sg. of the present), cp. Pali papunātit tāvadi (II. 27), genhudi (I, 32), atth (I, 53); karedi (I, 52\*2), kīradi (II, 91), kuṇadi (I, 89; II, 57, III, 50), dharedi (II, 58), bibhedi (III, 20\*5); jādi (I, 15), jhādi (II, 59), nādi (I, 25); 3rd p. pl. khīvansti (1, 19\*1), parūvēmti (1, 39), vattamti (111, 67), vattamte (1, 37), homti (1, 38). The 3rd p. sg. termination, as seen from the above illustrations, is necessarily di. it is only in three or four places that Jayasena's text reads i, but, being backed by other MSS, I have corrected it to di In gatha No. III, 20\*5, Jayasena has i four times: I have not changed it, as I had not the advantage of collating other MSS of Jayasena's text; but it is seen from the variants, that P has di throughout Future 3rd p. sg. bhavissadı (II, 20). Imperative: 2nd p. sg. jāna (II, 80, 87). jānīhi (II, 82), viyāna (I, 64); 3rd p. sg. ubhigacchadu (I, 90), padīvajiadu (III, 1), maradu (III, 17) The potential or the optative 3rd p. sg. of the root as is preserved as se - syāt (III, 49, 50), which is peculiar to our text, in AMg. it is siyā, but a prototype of se can be suspected in forms like hane etc.1 in Acārāiga of the Svetāmbara canon; cp. Palı labhe2 for optative 3rd p. sg.

<sup>1</sup> Schubring: Acaranga-satra p 12etc

<sup>2</sup> Geiger: Pali L. Spr , p. 110.

<sup>3</sup> Acārānga-sūtra, ed. Schubring, p 34

(III, 2), ūsčija - ūsūdya (I, 5; II, 91, also read ūsijja III, 2); abhibhūya (I, 30; II, 25), uvalabbha - upalabhya (1, 88), panamiùa - pranamya (III, 2), pappā - prāpya (I, 65 etc. II. 77-8) the form pappā is used by Haribhadra in his Vimsatikā, 16, 16; and It is used in the AMg. canon also, see Uttarā., 36, 9; jānittā - jñātvā (II, 102), namansittä - namaskrtva (III. 7), nirumbhittä (possibly a confusion between rumdha and rubbha1) - nirudhya (II, 104); sunidūna - érutvā (I, 62) bhavija - bhūtvā (I 12; II. khaviya - ksapavitvā (II, 103). Some typical forms of the Infinitive of purpose are: dedum - dätum (11, 48), nādum - jāātum (1, 40, 48) bhottum - bhoktum (111, 29\*20). From the following forms, when studied in their context, it appears that the past passive participles are made to serve the purpose of the past active participles; udditthū -- uddistavantalı (III, 24), kanımamevuttā -- karmavoktavantalı (1, 42), samakkhādā samākhvātavantab (II, 6). The typical forms of the potential passive participle or necessitative are: abbhuttneva - abhvuttheva (III. 63). kāijavva - kartavva (I, 67; III, 12), neya - jñeya (I, 20), panivadanīya - pranipatanīya (III, 63), munedavvo - matayyah (1, 8, 11, 2,39), samadhidayya - samadhyetayya (1, 86), samkhayardayya samksapavitavya (1, 84)

PARTICLES FTC.—Particles: a (1, 85), ya (1, 3); jahō (1, 30) jadhā (II, 82, III, 30), jadhā (II, 45); taha (I, 4), tahō (I, 53), tadha (II, 6; III,21); puna (I, 2), puno (I, 17), khahu (I, 7), khu (II, 10); it (II, 5, 6), idi (II, 99; III, 4), it (after an amusvāra) (I, 36), iti (I, 8); with regard to the use of tti, following illustration may be noted in which tti appears to do away with the precoding termination: tammaya tti (I, 8), parokkha iti (I, 58), darva tti (I, 87), songge tti (III, 24); da (I, 18; II, 30), vr (I, 22), pt (after an amusvāra) (III 3); hi (II, 24); va (I, 27), vā (I, 20); kahaṃ (I, 57; II, 21; III, 21), kha (II, 59; III, 58), kidha (I, 49; III, 21); va (III, 18), vra (I, 44), tīn adī (I, 70), cciya (III, 74), jadī (III, 68); kila (III, 29°) pr v. l. kira).

NUMERALS AND TYPICAL WORDS—Some of the numerals are: ega (1, 48), \*kka (11, 10, 49); duga (11, 49); cadu (11, 55); pamca (11, 54\*3). A few typical words, which have not been illustrated heretofore, can be noted here: jāṇapih (1, 34), jidnindo—jitendriyāh (111, 4), jugavam—vugapat (1, 47), joṇham—jainam (1, 51, 88, 111, 6, once the reading is jēnham), dugumchā—jūgupaā (111, 24\*9) cp. Pali, jugucchā.

The Plact of this dialect among the Pararia —With this grammatical survey it is possible to define the position of the dialect of Pravacanasāra in the scheme of Prakiti dialect. This dialect, in fact, has [p. 119.] many features common to Prakitis, as a whole, such as the loss of vowels r and I/a and of the dipthongs at and au; general tendency towards changing the intervocalic consonants, reduction of the three sibilants to one; the reduction of the nasals, and the tendency to assimilate the conjunct when it is not simplified by anaptyxis. Words like interview the interview of the most all dialects. With respect to vowel changes and the consequent forms of words like highli, isi, oraliya, ohi, dosa, nikiya, pagadu, vasaho (bho in Ardha-Mägadhi), veuvvo, sanyrudo etc., they are a common property with AMg, of the Syetämbara than the consequent of the most of them are found in Jaina Mahārāstir of the Syetämbara

post-canonical literature, only because JM. inherits many features of AMg. Forms like pagada, pudhatta etc. smack of Saurasenī.

The treatment accorded to intervocalic consonants, especially stops, is of a very uncertain character, the general tendency is towards softening or retention. a phenomenon quite usual in the early text of the AMg, canon and in Sauraseni: in Bhāsa's Saurasenī retention or softening of intervocalic consonants is still facultative, while in that of Kälidäsa the tendency is towards omission. It must be remembered that the Svetambara canon has been, in later days, subjected to a strong Maharastri influence, because, since the days of Valabhi redaction, 980 years after Mahavira, the canon came to be shaped, nourished, nurtured, copied and studied, in Western India, especially in Guiarat and Kathiawar Still words like anega, udahi, logaloge, vibhaga etc. can be seen on any page of the canonical texts, and they indicate the basic non-Māhārāstrī element of AMg. The softening of k to g is merely an extension of Sauraseni phenomenon, generalised by grammarians, of softening t and th to d and dh. The retention of g is quite normal in AMg, of the canon. The retention of c and i exhibit a strong contrast with normal Māhārāstrī. The softening of t, which is almost universally taken recourse to in Pravacanasara is peculiarly Saurasent and extended by grammarians to Magadhi and other dialects; as a result of this the Present 3rd p. sg. termination is necessarily di, which, according to critical editors is i in AMg texts, though some editors of the orthodox school would preserve ti. The treatment accorded to dental nasal in Pravacanasūra is worthy of note: it is universally cerebralised whether imitial, medial or conjunct, and this is in agreement with Saurasen! Turning to Prakrit grammarians on this point, Vararuci wants unexceptional cerebralisation, while Hemacandra says that dental may be retained if initial. Coming to the practice in AMg, the MSS are never in agreement, but critical scholars, from Weber to Vaidya, have created a substantial convention of retaining a dental at the beginning of a word and of changing it to cerebral elsewhere. Exception is, however, made in the case of nam.2 With regard to conjunct nn or nn, Dr. Jacobi's rule3 is that nn should be preferred, if there is n in the Sk, original, otherwise nn, but one must say that [p. 120:] Dr. Jacobi has over-extended his convention, when he prints savvannā, which, as a matter of phonetic necessity, should be sarranna 4. Our MSS, of Pravacanasara are almost in agreement in preferring n everywhere, and that has been uniformly followed. 'The treatment of aspirated consonants th, dh, bh at times agrees with AMg, and at times with Sauraseni The phenomenon of ya-śruti is practically the same as in AMg, canon, though in JM., as seen in modern editions, there is a tendency to observe strictly the rules of Hemacandia. In AMe, there are many cases where r is changed to  $l_i$ ; but in our text the tendency is towards retaining i, though we have a few cases of r changing to /; this is more in agreement with Sauraseni.

<sup>1</sup> Weber Über ein Fragment der Bhagavar, Berlin, 1866-7; Dr Vaidya his editions of Nirayāvaliyāo, Antagadadasāo etc., Vivāgasiya and Paesikahāṇaya etc. Poona

<sup>2</sup> Leumann retains forms like yūnam, vo etc., see his Das Aupapātika-sūtra, sections 132-3, 137, Dr. Vaidya: A Manual of Amy Grammar, pp 21-2

<sup>3</sup> Dr. Jacobi: Ayaramga sutta, PTS London 1882, p. xv

<sup>4</sup> Hema Grammar, VIII, i, 56, 11, 83

Coming to the treatment of conjunct consonants, typical words like ādā (āyā in AMg.) glítāva, niddho, thövara, suhuma, etc., are quite usual in AMg. canon. In Pravucanasūra we get puvra, which, according to Hemacandra, is optionally purava in Saurasen!

In morphology the Nom. sg. termination of a-stems is a, which agrees with Sauraseni and partially with AMg The Loc sg. has e, -ammi or -ammi and -amhi or -amhi e and -ammi are normal in AMg. It is a point sub judge, whether -ammi is possible in Sauraseni, it is not forbidden by Hemacandra: it is only later grammarians like Markandeva that have not allowed it in Sauraseni. With no discredit to the worth of Prakrit grammarians. I might say that it is an innocent anachronism that Märkandeva should be a judge on the Prakrit of a writer like Răjaśekhara, though emment Prakritists like Konow have stopted this view. If usage (cyclenced by good MSS.) and phonetic possibility are taken into consideration, -ammi is not impossible in Saurasent. Our text has anihi in addition, it is also spelt as -anihi it is found in the Girnar edict of Asoka as already noted above. The Loc sg. of jagat as jagadi only betrays strong Sk, influence. The instrumental sg termination for fem, nouns ending in a is c, which is quite normal, but at times the Sk norm is retained as in anu $kanngay\bar{a}$ . The Loc sg. forms are worthy of note, as some fem, nouns with  $\bar{a}$  stems are treated as masculine nouns in a-stems; vikadhammi from vikathā, cētthammi from cestil etc., the Gen sg of stri is itthissa: these forms of feminine nouns are, so far as I know, the peculiarities of our text alone. Coming to the pronominal forms the Abl, pl of tad is tehundo which is Saurasen with vengeance.

The present 3rd p sg. termination is decidedly Saurasent. The future 3rd p sg form bharisanh is not Saurasent according to Hemacandra's standard the forms of the gerund and in unitive of purpose agree either with AMg, or Saurasent; if not, they are the corruptions of Sk. forms, directly or through false analogy, according to reconsised tules of phonetic corruption.

Besides this vacillation between AMg and Saurasent, there is another strong influence working on the Pk. dialect of Pravacanasăra and that is of Sanskrit. We come across forms like păţamara, tamat, taviviarădo etc., which indicate that the author has in his mind the Sk. idiom quite predominantly. This explains also the tendency to retain intervocalic e at times and even p in [p. 121] phrases like chinomapărum Even the teady-made Sk. forms are subjected to phonetic corruption and imported, for instance pigadi, divă (digă în AMg), mādi (l, 42) samayă, which are very scarce elsewhere. The past p participles and the gerund forms show that they are corruped from Sk. Some roots necessarily retain their Atmanepada colour. The verbal forms like panaryamit, pappada and biblieds withstantate the same conclusion.

Thus this dialect of *Pravacanasira*, in short, inherits many features of AMg dialect of the Svetämbara canon, it is nounshed in the back-ground of Saurasont, and thereon a strong influence of Sanskirt is working

VIEWS ON THE NAME OF THIS DIALECT. Then what significant name can be given to this dialect of Pravacanasina.\*\* Pischel, with the analysis of a few gathas from Pravacanasina and Kattigeyimuppikkhii as quoted by Bhandarkar, 2 came to

<sup>1</sup> Pischel Gr. Pr Spr., p. 20

<sup>2</sup> Report on Search for Sanskrit MSS, 1883-84

the conclusion, with a remarkable grasp and suggestiveness, that this dialect should be called Jaina Sauraseni. This christening was quite in agreement with the precedent that the dialect of the post-canonical literature of the Svetāmbaras, which represented an admixture of Ardha-Magadhi and Maharastri, was called Jaina Maharastri by Dr. Jacobi. But some German scholars have questioned the accuracy of the designation, Jaina Saurasent. In his lecture, delivered at Delhi, in 1928, Dr. Walther Schubring passingly refers to the fact that the Digambara works like Malacara etc. are interesting for the grammatical exposition as shown by one of his pupils, who was connected with an investigation in Müläcara and other important Digambara treatises: and in conclusion he remarks: "The future will teach us whether the signification Pischel proposed, viz., Jaina Sauraseni, will appear adequate.' It appears that Dr. Schubring is sceptic on that point. Dr. Schubring here refers. as he informs me in one of his letters, to an unpublished thesis 'Digambara texts', written in 1922 by his pupil Dr. Walter Denecke. Though the complete text of the thesis was not printed and published, the writer himself has given an abstract of it in the Jubilee volume? for Professor Jacobi. In his observations on the Digambara texts Dr. Denecke discusses various points about some Digambara Pk. works, such as Mūlūcāra of Vattakera, Kattigeyanuppřikkha of Kumāra, and Chappahuda, Samavasāra and Pañcāstikāva of Kundakunda; it is only on the language of these works that W. Denecke concentrates his attention; and most of his illustrative forms have been drawn from Chappāhuda. On the whole, the dialectal facts arrived at by Denecke are practically the same as those noted by me above in connection with Pravacanasara except in one respect. He remarks that the language of these works is influenced 'by Ardhamagadhi, Jaina Maharagtri which approaches it and Saurasent from some of the illustrations given by himself, he would not hesitate to accept the influence of Sk. The only one aspect, where our facts are not in agreement, is that he finds some Apabhramsa forms in Chappāhuda [p. 122:] and Kattigevanuppēkkhā; and as he has not given any Apabh, forms from Prayacanasara, my conclusions remain unaffected. The majority of Apabh. forms, which Denecke notes, are from Chappāhuda; and the reasons why in Chappahuda alone so many Apabh. forms are found are these: the Pāhudas are easy and hence very often studied, in early days even the commentaries were not needed, the only commentary that appears to have been written and is available is that of Srutasagara, who lived about the beginning of the 16th century A.D.3, so the texts of Pahudas have suffered dialectal changes here and there in the course of oral transmission and study; and the Apabh forms are there, because the Digambaras were cultivating Apabhramsa side by side with other languages, either traditionally inherited or adopted from different places, wherever they went.

DENECKE'S VIEW CRITICISED, AND JAINA ŚAURASENI AS THE SIGNIFICANT AME.—In the light of the dialectal facts considered by him, Denecke says that it was unlucky that Pischel called this dialect as Jaina Śauraseni: that Pischel's treatment

<sup>1</sup> Published in Vira, a Hindi Monthly, vol. V, pp. 11-12

<sup>2</sup> Festgabe Hermann Jacobi zum. 75. Bonn 1926.

<sup>3</sup> Annals of the B. O. R. L. XII. is, p. 157.

and conclusion are not free from mistakes; and that according to his opinion, the name 'Digambarı language' is a better designation. I do not understand, when there is practical agreement between Pischel and himself, and between his results, and those of mine (excepting Apabh, elements in Chappāhuda), why Denecke objects to the designation, Jaina Sauraseni. Any name can be given, just as Dr. Jacobi once intended to call Jaina Māhārāstrī as Jaina Saurāstrī;1 but one must prove first that the name previously suggested is connotatively defective, and that the name proposed is more significant. As remarked above. Pischel's designation has been not without a precedent; and the name, Jaina Saurasent, is capable of signifying the main traits of this dialect. The word Jama shows that it is primarily handled by Jama authors and that it contains some dialectal features of Ardha-Magadhi, the traditional name of the canonical language of the Jame... the word Sauraseni shows that it has some parellels with Sauraseni of the grammarians and even of the dramas: and further the term Sauraseni is wide enough to imply the Sanskritic influence, as the Sauraseni of Sk. dramas is moulded after the fashion of the Sk. idiom So Pischel's designation is sufficiently significant, and no new christening is needed. The new name proposed by Denecke is not significant and comprehensive. The name, Digambari language, on the very face of it, does not indicate a Pk. dialect; it ignores the deep Sauraseni back-ground of the dialect, and it is misleading, in view of the fact that the Digambara authors have adopted, at different periods as well as side by side, different languages and dialects as the one we are discussing. Sanskrit, Tamila, Kannada, and so forth. Thus Denecke's proposed designation is not significant, as it includes matter not needed and excludes important traits of the dialect. I am aware that this Jaina Sauraseni, the dialect of the gathas of Pravacanasara, has come, in later days, under the influence of Māhārāstrī and Apabhraméa, but that is outside the scope of the present discussion To conclude, [p. 123:] Pischel's designation viz., Jaina Sauraseni, is sufficiently significant, and it need not be changed, simply for the sake of changing it.

HISTORICAL BACK-GROUND OF JAINA ŜAURASENI.—Is it possible to outline the historical back-ground and the circumstances, that might have been responsible for the shaping of the Jaina Sauraseni dualect? A couple of centuries after the nin āṇa of Mahāvira, as a result of the severe famine that is said to have taken place in Magadha, a portion of the Jaine community, under the leadership of Bhadrabāhu, migrated to the South; and this has been the historical starting point of Jainism in South India. The Jainas, that migrated to the South, could conveniently stick up to their ascetic practices; but those, that remained behind, became slack, to a great extent, due to difficult days of famine. At the end of the famine, the members of the ascetic community in the North convened a samgha for the restoration of the sacreta canon, as so many monks, who were the repositories of the sacreto fore, had been the victims of famine. It was at Pāṭaliputra that the canon was shaped, as it was then available from the various monks that had survived the famine. This canon, naturally, being shaped wholl by those that were remaining in the North and who had

<sup>1</sup> His Intro. to Kalpasütra p. 18, Leipzig 1879.

<sup>2</sup> South Indian Jainism chap, II; Ardhamāgadhī Reader ixi etc.

apparently slackened their ascetic practices, was not acceptable to those that had migrated to the South. Here is the visible seed of the division of the Jaina church under the denominations of Syetämbara and Digambara, as they came to be known later on. It was a practical step, on the part of the Svetambaras, that they tried to restore the sacred texts as much as it was possible under the then prevailing circumstances; and it is this canon, after passing through various vicissitudes, that was committed to writing almost as it is to-day, under Devarddhigani, at Valabhi, in the year 983 after the nirvana, of Mahavira. The Digambaras, in their zeal for the genume canon, did neither restore it themselves, nor could they accept the canon as shaped by the Pataliputra sampla, with the result that the community, as a whole, came to lose the sacred canon. But, when we take into consideration the ancient method of study, that the teachers and pupils relied more on their memories than on the material accessories of knowledge like MSS, etc., it is imaginable that the leading teachers among the Digambaras, in the South, might have utilised, on such an occasion, the knowledge of what they had studied from their teachers, and, to satisfy the religious needs of the community in the south, they might have composed small treatises, not as the sacred canon, which, as they understood that term, was lost beyond recovery, but as mere memory-notes of what they had received traditionally from their teachers, and it is to this class of literature that the works of authors like Puspadanta, Bhūtabali, Vattakera, Kundakunda and Šivārva belong. Then works are written in a language, which inherited many dialectal characteristics of AMg., in which the traditional canon was originally preserved, why, between the works of these authors and the works of the Svetambara canon, we have many common ideas, nay common veises.1 these common verses do not imply [p 124] mutual borrowing, but prove a common heritage of both. These things clearly explain the AMg elements in Jama Sauraseni The strong Sauraseni coloui must have been due to central Indian influence,2 and, as the Digambaras continued their literary activities in the extreme South, their dialect could remain immune at least for a long time, from the onslaughts of Mahara-tri. That the Digambaras were partial to Sauraseni is also clear from the manner in which they enriched the Kannada vocabulary under Prakritic influence; and when we see forms like sakkada samskrta in Kannada, we are tempted to say that it was Sauraseni grammar that helped them to transform Sk, words and then to import them into Kannada.3 Further, the Sk influence on Jama Sauraseni can be easily explained by the fact that the Jamas, in the South, were soon driven by circumstances around to adopt Sanskrit, and we find that Jama authors like Samantabhadra, Pūryapāda, Anantavīrya, Akalanka and others cultivated chaste Sanskrit. This strong inclination towards Sk, and the absence of the reservoir of the AMg canon brought Jama Sauraseni under Sk. influence The Svetambaras in the North could not show much influence of Sk on their

I The problem raised by the common verses between Mālācāra and Āvaṣṇaka-nu)ukti and between Prakīrṇakas and Bhagavatī Ārādhanā will be taken up in a separate paper.

<sup>2</sup> See Chatterjee. Origin and Development of Bengali Language, pp 60-1

<sup>3</sup> The apathramisa-prakarana, chapter VIII, of the Kunnada Grammar, Subdamani-darpaqua of Keardia, gives rules of corrupting St. words; these rules remind us of similar ones in Prakut grammars, some of which are special to Naurasen!

Prakrit, because they constantly studied their canonical works and post-canonical ones like Nijjuitis and Cārŋīs, all in Prakrit, which were sufficiently large in bulk; and moreover they took up Sk, rather late. Just as the Jaina Saurasent is influenced by Sk., so the Sanskrit used by Śvetāmbara writers, because of their partiality towards and constant study of their texts in Prakrits, is greatly influenced by Pk, indom; and that is why we find non-Sanskritic elements in many of the Śvetāmbara Sk works. The conspicuous absence of Deā words in Pravacanaūra, possibly indicates that the Jaina Saurasent was nounished, or rather pieserved, in the extreme South, isolated from the growing variaculars of the Aryan tongue in the North; and further, the South Indian vernaculars like Tamila, Kannada etc, perhaps phonetically, or due to small stock of vocabulary in early days, were inadequate to give loan words etc while the AMg, canon in the North was being nourished on parallel lines with the growing vernaculars and hence the possibility of more Deā words etc. therein. I

JAINA SAURASENI AND JACOBI'S PRE-CLASSICAL PRAKRIT -- Now remains one point as to the relation of Jama Sauraseni with the pre-classical Prakrit postulated by Dr. Jacobi, 1 Māhārāstrī, as its name possibly indicates, had its cradle in Mahārāstra, though it is difficult to define its boundaries at the beginning of the Christian era It was from the region of its birth that it must have spread into Northern India. It does not appear in the dramas of Bhasa, but, by the time of Sudraka and Kalidasa. its place appears to be recognised for verses. This comparatively late appearance of Māhārāstrī in literature does give rise to a question as to what possibly might have occupied in 125.1 the place of this dialect in early days. Dr. Jacobi postulates that there must have been some Piakrit, which he calls pre-classical Prakrit; and further he shows that he finds the traces of this Prakrit dialect in the Natyasastia of Bharata. This pre-classical Prakrit was marked by the optional retention, change or loss of intervocable consonants, by the softening of t to d and the gerund in 13a, and by some kinship with the dramatic Sauraseni and also, according to Dr. Jacobi, it shows some traces of Māhārāstrī in the Loc. se in -ammi and gerund in una. But, in view of the fact that the Sauraseni of the fragments of Buddhistic dramas does not yet show the softening of t to d, Dr. Jacobi suspects that originally it must have been foreign to dramatic Sauraseni, but later on adopted therein from the pre-classical Prakrit, partial glimpses of which are traceable in Natvasastra. This postulation of pre-classical Prakrit is really ingenious and explains many otherwise conflicting facts, but the question remains whether Dr. Jacobi would have come to these very conclusions, if he had compared the so-called Pali phonology with his postulated preclassical Prakrit This he has not done. The so-called old Sauraseni elements in the fragments of Buddhistic dramas can well be possible in Pali, such as the retention of intervocalic consonants, the change of ny to  $\tilde{n}\tilde{n}$  and so forth; in almost all the three dialects called Old AMg., Old Saurasenī and Old Māgadhī by Dr. Luders,2 we find that there is no tendency towards cerebralisation of n, and this might be a Pali influence on the various dialects, as a whole, as handled by Asyaghosa. What then is

<sup>1</sup> Dr Jacobi: Bhavisatta Kahā von Dhanapāla pp. 81\*-89\*.

<sup>2</sup> Dr. Lüders: Brüchstücke Buddhistischer Dramen pp 33-34

the relation of this postulated pre-classical Prakrit with the Jaina Sauraseni? The so-called specialities of this pre-classical Pk, are practically found in Jaina Sauraseni. as we have analysed it from the gathas of Prayacanasura. The postulate of Jacobi has one disadvantage that the dialectal facts from Natvakastra will have to be accepted with caution; of this he himself is aware, and makes sufficient concession for Sanskritisms and scribal errors.1 The so-called antiquity of the orthography, hn rather than wh, might be merely the scribe's habit of writing Sk. Comparing the dialectal stage represented by Natyasastra with that of Pravacanasara, one is struck with close similarities; if Sanskritisms like viśuska, bhramarāvalī, sahasra, vuvati etc. are taken to be, and they are, chronologically late features imposed on the pre-classical Prakrit, then the Jama Sauraseni, which exhibits comparatively less Sanskrit influence, might represent chronologically an earlier stage than that of Natyakastra. And I think that the dialectal characteristic of this pre-classical Pk, will have to be decided by a comparison of common verses between the Svetambara canon in AMg, and the Pro-canonical literature of the Digambaras, without ignoring, of course, the Pali parallels, and the results are sure to be reliable, because these two tracts of literature have been preserved independently and with a remarkable mutual isolation

[p. 126:] The cumulative effect of the dialectal stage of Jaina Sauraseni on the probable period of Kundakunda, the author of *Pravacanasira*, is already touched upon above

<sup>1</sup> The Prakrit verses have been critically edited recently, see Indian Historical Quarterly vol. VIII, 19

#### Post Script:

#### ADDITIONS ETC. TO THE INTRODUCTION

- Page 1, paragraph 1 Pt. Jugalkishore Mukthar has written an exhaustive and learned Review of my edition of the Pravacanasāra in the Jaina Siddhana Bhāskara, 1V, 1, pp. 53-69, Arrah 1937. Some of the facts brought to light by him merit attention. See also his note on Kundakunda and his works in his Introduction, pp. 12 f, to the Purātana Jainavākya Sācī (P J S ), Sarsawa 1950.
  - Pt Kallash Chandia Shastri has written an exhaustive Introduction in Hindi to his Prābhita-Sanigralia (Itvarāja Jaina Granthamālā, No. 9, Sholapur 1960) Though he has substantially used this Introduction, now and then he has made his own suggestions and additions which deserve notice Some of the important ones avenuel by me here and there below
  - Paragraph 2: The figures in square brackets refer to the pages of the earlier edition brought out by me in 1935.
- Page 8, last word of the first paragraph, namely, 'the Mānusa region': Pt. Jugalkishore is not ready to accept this conjecture, see his Review noted above. Pt Kailash Chandra's observations may also be seen. Vide his Introduction noted above.
- Page 9, paragraph 2, on th word Vādanyāya: There is a work Vādanyāya by Dharmakirti as well. The first section of it is edited by Rahula Sankrityayan in the Journal of the Bihar and Orissa Research Society, XXI, 4, December 1935
- Page 16. on the word 'Suyakevaln,' in line 5 Pt Jugalkishore's observations in his Review and Pt. Kailash Chandra's remarks in his Introduction, noted above, may be taken into account.
- Page 17, on the words 'Jayadhavalā commentaries,' in line 26 Pt Jugalkishore has shown in his Review, noted above, that the Dhavalā contains reference to Paiskarma Dr H L Jain has given references to the contexts in the Dhavalā where Pairyamma is mentioned. He shows that it was a commentary on the Ṣaţkhardagama and quite authoritative. Though the name of the author is not noted, it is probable (from some common expressions in the Noyamasāi a) that its author might have been Kundakunda (Dhavalā, vol. 1, Intro. pp. 46 ft, Amraoti 1939. For reference to Pairkarma in the Jayadhavalā, see Kasāyapāhuda, Vol. 1, Intro p. 34. Benares 1944) For some observations in this context see also Tiloyapanaatti, part II (Sholapur 1951), Intro. p. 6. Pt Kailash Chandra also (in the manner of Dr H. L Jain) has collected (see his Intro. noted above) a number passages from the Dhavala which refer to

Parikarma. In his opinion its contents primarily covered Saiddhāntikaganita. It is mentioned as Parikarma-sātra; it is closely connected with the Sakhandāgama on which possibly it was a Vyākhyā, now and then expressing different views. Virasena does not mention the name of the author, but Pt. Kailash Chandra is inclined to accept Kundakunda as its author, because Indranandi says so and because some of its expressions have their counterparts in the Niyamasāra as already noted by Dr. H. L.

Page 21, para 2, on the words 'Christian era': Muni Srī Kalyanavjayāji has advanced some arguments against an early date for Kundakunda (Sramava Bhagavān Mohāvita, Jalor 1941). But his observations are not objectively presented; nor do they stand strict critical scrutiny. Some of his arguments are already met by my discussion to which he makes no reference. On his other details, I may just passingly note the following points:1) The Hindu deities Vișnu, Brahman etc. are mentioned in the Sătrakritinga (1 6 21; 1, 1 5, etc.), one of the earliest works in the Ardhamāgadalt canon; and it is not correct to presume that these are just deities of the Purănic age, ii) Reference to Caityagrha has nothing to do with Caityavāsa ii) It is still to be proved that the Rayanašāra is the work of Kundakunda, the author of the Pravacanasāra, iv) Some of his presumptions are obviously incorrect. In chronological discussions evidence is more valuable than anybody's opinion, however ingenious it might be.

Pt Sukhalalan has expressed his assertive voice against such an early date for Kundakunda (Sannati Prakarana (Hindi), Ahmedabad 1963) But he has not presented any evidence which could be weighed by a historian of literature. It is not the conclusion but the evidence which is presented that matters more in objective studies. The philosophical concepts and the attendant terms have flown in India in various currents and cross enrients, and there is very little individualistic about them. So any attempt to come to chronological conclusions on the basis of similarities of ideas and so on will always remain problematic Thomas (vide his Intro. to the Pravacanasāra pp. 16 ff., Cambridge 1935.) has already made an objective attempt in this direction by putting together various terms etc (as a sign of antiquity) used by Kundakunda whom he puts earlier than Umasvati and would not at any rate put him after Siddhasena as perhaps Pt. Sukhalalaji has in his mind. The studies about Kundakunda are still in their infancy, and there is scope for further investigation. It is well-known that scholars are not agreed even on the age of Kālidāsa for the simple reason that some of them try to usher in arguments which have hardly any relevance and definiteness while determining questions of chronology. This is a good lesson for us who are working on chronological problems.

Page 22, foot-note 2: It is suggested that Kondakunde-Konkondla (Anantapur Dt.) is the place to which Kundakunda belonged and possibly derived his

- name from that place. It is an interesting suggestion and can be accepted as a workable hypothesis for the present (P. B. Desai: Jainism in South India, Sholapur 1957, pp. 152 ff.)
- Page 25, paragraph 1, on the word 'Millacara'. See Pt. Jugalkishore's observations on this work in his Intro. pp. 18f. of his P.J.S. Pt. Paramanand has written an article (Anekanta, II, 3, pp. 221 ft) that Kundakunda should be looked upon as the author of the Mūlācūra, but the evidence presented is not conclusive. He shows further (Ibidem pp 319f.) how it has a number of gāthās common with other works See also Pt. Hiralal's article on this work (Ibidem XII, 11, p. 330ft.). He has further noted (Ibidem pp. 362f.) how the Mūlācūra shares some gāthās with the works of Kundakunda. The Sannayasārādhikāra o' the Mūlācūra (X. 89-90) has a few gāthās common with the Sannati of Sūddhasena (II 40-53), see the Sannati Tarko or compilor is still obscure. It is necessary, however, to treat the present chapters of the Mūlācūra as independent Prakananas put together under one title. In this context see the foot-note No. 3 on p. 31 below.
- Page 27, paragraph 2, on the word 'Damsanapāhuda'. Dr. W. Schubring has written a learned paper 'Kundakunda echt und unecht' in ZDMG, Band 107-Heft 3 (December 1957), pp. 557f. It throws a searching light on the language and contents of some of the Pāhudas, and whether the author of the Pravacanasāra etc is the same as the author of some of the Pāhudas is an open question. It is an urgent desideratum that these Pāhudas should be critically edited
- Page 28, second paragraph, ev. 'Cäritta-pāhuda'. There is a thorough and excellent study of the entire range of the Śrāwakācāra presented by Dr. R. Williams in his Jama Yoga, London Oriental Series, Vol. 14, London 1963.
- Page 38, foot-note No 1, add after 'Lucknow 1931' Lately there is another edition of the Nyumasāra with Padmaprabha's comm and Gujarati Anuvāda by H. J. Shaha, Śrī Jaina Svādhyāya Mandira Trust, Sonagadh 1951.
- Page 39, foot-note from the earlier page, add at the end of it after the word 'commentary': My paper on this subject submitted to the Eighth Session of the All-India Oriental Conference, Mysore, is published, in its revised form, in the Journal of the University of Bombay, XI, ii, for 1942, pp. 100f.: Padmaprabha and his commentary on the Niyamasāra'. All the quotations are listed and an attempt was made to put broad limits to his age which was assigned to 'the last quarter of the 12th century and the first quarter of the 13th century A D' With more specific evidence, namely, the epigraph from Patafivaram (Dt. Anantapur) which gives so many details about Padmaprabha, it is shown now (P.B. Desa: Jamism in South India and Some Jama Epigraphs, Sholapur 1957, pp 159-60) that he passed away on Monday, February 24, A.D. 1185.
- Page 47, foot-note 4, add at the end of it: This promised English translation of the *Pravacunasāra* and its Sanskrit commentary by Amrtacandra by

- B. Faddegon is edited with an Introduction by F.W. Thomas and published as Vol. I. Jama Literature Society Series, Cambridge 1935. The learned Editor has discussed some important points in the Intro. which deserve special attention, such as the relative ages of Kundakunda and Umāsvāti, ancient character of the works of Kundakunda in the light of his terminology and references, some technical usages of Kundakunda etc. An edition of the Pravacanasāra, Text, Amrtacandra's comm. and Gujarati Translation is brought by H.J. Shaha, Songadh 1948, and there is a Hindi counterpart of this edition by Pt Parameshthidas, Maroth 1950. A metrical version of the Pravacanasāra in Hindi by Vrndāvana (see p 106, footnote 3. below) was already published by the Jaina Hitaishi Karyalaya. Bombay 1908. Lately, a Grarati Padvanuvada has appeared, Songadh 1950. A Marathi Padyanuvada by Shri M H Gandhi is published in the Arya Kundakunda, Osmanabad 1952. By the bye, in 1915, an edition of the Pravacanasara by the late T.K. Laddu was announced in the S B J. (see the list of proposed publications in the Paramatma-prakāśa, Arrah 1915); possibly due to the sad demise of the editor no such edition could be brought forth
- Page 47, at the close of the first paragraph, on the word 'Jamism'. Pt Sukhalalaji (Sammati-prakarana, Hindi, pp. 40ff. Ahmedabad 1963) has instituted a comparison between the works of Kundakunda and the Sammati-prakarana of Siddhasena. He has detected between them common expressions, similarity of style, parallel contents and some improvements-deviations here and there. It is necessary that this study has to be extended to the Stutis as well. If one treats the entire early Jama literature as one unit of study and is guided only by the available evidence, the irresistable conclusion is that Siddhasena took the clue of the Yugapad-våda (see the foot-notes I and 2 on pp. 39 and 76-7 below) from Kundakunda and consequently the make-up of his Sammatiprakarana is much influenced by that of the Pravacanasira of Kundakunda Possibly to sidetrack this conclusion, Pt Sukhalalaji, if I understand him right, is postulating the currency of the Yugapad-våda to some extent even in early Svetämbara literature (Ibidem pp. 54 ff).
- Page 48, paragraph No 2. In the Review, noted above, Pt Jugalkishore raises the question of the gathās found common between the Paracanasār and the Tilospannastii of Yaturyabha. See his article on this topic in the Anekānta, Vol. II, No 1, pp 3 f, Delhi 1939, also his further discussion in his Intro. to the P.J.S., pp. 27f. This subject is discussed in the Intro., in English and Hindi, to the Tilospannastii, part II, Sholapur 1951.
- Page 51, first paragraph, line 10, on the word 'Haribhadra' Both these verses, as quoted by Haribhadra, are found in the Sāvayapamsatti attributed to Umāsvāti (Bombay 1905) but possibly composed by Haribhadra himself, see verse Nos. 223-4, p. 122.
- Page 52, first foot-note continued from the earlier page: On this conjecture see Pt. Jugalkishore's views in his Review noted above.

- Page 68, foot-note 5. When I wrote this I was not aware of a foot-note of H. Jacobi (SBE, 45, Jaina Săiras part ii, pp. 406-7, foot-note 3) where he describes the five bodies which an individual possesses according to Jaimism, and at the close of his note, he remarks 'Compare also the Sāmkhya terms vaikṛta and tayasa, Garbe, Die Sāmkhya Philosophie pp. 236, 249 it appears that the remaining terms had not then attracted his attention. At any rate the similarity, very close one indeed, is a fact.
- Page 73, line 7, on the word Brahman. Brahman as an omniscient Being, see the Vedänte-suklihänte-sükli-mañjurī, Calcutta Sk. Series, No. IV, Intro p. 39, note also the text\_pp 57–64.
- Page 84, foot-note 1: Haiibhadra ...so has quoted this line in his commentary on the Dasaweyāliva, 1, 3 So possibly it is a pretty old definition traditionally handed down
- Poge 92, line 7. The Sāyagaḍam possibly accepts a naked monk as an ideal one (1, 7, 22), and nāganīya means a nude monk
- Page 94, paragraph 2, on the word style etc. In this context, the observations of Dr. F. W. Thomas deserve special attention. "His [i. e., Anitacandra's] commentary on the Pravacamasira is elaborate and of a severe, almost painful, precision which leaves nothing to be supplied and by no means shiftink from retteration. He is an excellent master of Jaina Sanskrit, he employs a fullness of phrase which not unfrequently gives an impression of an enjoyment of sonorous circumfocution and complicated sentences rather than of a simple striving for exactitude, and which renders the work of interpretation and translation extremely difficult, but no special charity is required for recognising in the remorselessness of style the outcome of an inflexible religious faith. Like other Jaina writings, the commentary is entirely void of personal display, but there are some few passages where it adopts a strain of entihishasm and even indulges in verse (p. 24, Intro. to the ed., noted above, on p. 47).
- Page 96, at the end of the paragraph, on the words '10th century A D 'See Pt. Paramananda's note on Amrtacandra in the Anckānia, VIII, pp 173-4 Jayusena, the author of the Dharmaratnīkara, composed at Sakallkarahātaka in Samvat 1055 (-57-998 A D.) quotes many verses from the Puruṣāi tha-siddh ynpāya of Amrtacandra. So Amrtacandra must have flourished earlier than 998 A D See also Jaina Samdeša, šodhānka V, pp. 177 f., Mathura 1959, The Voice of Ahimsā, Vol. XI, No. 6, June 1961.
- Page 96, on the foot-note No 2. This reference is claborated by Pt. Sukhalalan in an article on the age of Siddhasena (Bhāuatīva Vulyā, Hindi, III. 1, pp. 132-3, July 1945) assigning him to the 5th century of the Vikiama eia. His note is also included in the Sammati-prakarama, Hindi, p. 107, Ahmedabad 1963. Pt. Sukhalalan iacepts that the Jamendra-vyākarana refers to Siddhasena, but, in his opinion, it could not have referred to Samantabhadra as an author. He holds the view that "Samantabhadra possibly stands for the 'Samantabhadra-vyākarapa' of the Buddhist author

- Candraktrti. The suggestion is ingenious, but it remains just a speculation till the relevant context is traced in Candraktrti's work about which, one wished, the necessary bibliographic references were supplied for further study and verification (Ibidem p. 47).
- Page 97, end of the second paragraph, on the 'Dharmaratnākara': About Jayasena, the author of the Dharmaratnākara (samvat 1055) see Anekānta, VIII, pp. 200-5.
- Page 98, foot-note 2. As he knows the Paramātma-prakāśa, it is not unlikely that he mentions the name of its author as Yogindradeva: really the name should have been Yogindu. A Master misunderstood the title (Yogindra) of Jinadattasūri as the name of the author of the Paramātma-prakāśa (See his paper Mysterious Paiśśct, JRAS, April 1943, p. 45) as shown by me in a note in the Annals of the B. O. R. 1., Vol. 34, pp. 166-7.
- Page 104, second paragaaph, on the word Srutamuni in line 21: My friend Prof.

  D. L. Narasimhachar, Mysore, writes to me thus: At the end of a Ms called Tativaranta-pradipith, a Kannada commentary on the Sütras of Umāsvāti, written by Adhyātmi Bālacandra, the following Prākrit verse occurs: saddhamti Abhayacamdo tassa sisso ya hoi Sudamuninoj savvaginie paripimno tassam sisso ya Nāgacamdo ya/|
- Page 106, at the end of the third paragraph. There is also a Tamil commentary on the three works of Kundakunda, see my note in the *Annal*s of the B. O. R. I., XIX, I, pp. 1-2, Poona 1938.

# प्रवचनसारकी विषयानुक्रमणिका

| विषय                                     | पृ. गा. | विषय                                        | पृ. गा. |  |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|--|
| मंगलाचरणपूर्वक ग्रंथकर्ताकी प्रतिज्ञा .  | 718     | इन्द्रिय-ज्ञानका भूतादि पर्यायोंके जाननेमें |         |  |
| १. ज्ञानाधिकारः                          |         | असमर्थपना                                   | २७।४०   |  |
| वीतराग सराग चारित्रके उपादेयहेयका        |         | अतीन्त्रज्ञानमें ही सबको जाननेकी            | (01     |  |
| कथन                                      | €1€     | सामध्यं है                                  | 85188   |  |
| चारित्रका स्वरूप                         | ७१७     | रागद्वेची परिणामोंसे ही कर्मोंका बंब .      | 40183   |  |
| चारित्र और आत्माकी एकताका कथन .          | 616     | अरहंतोंके पुण्यका उदय बंधका कारण            |         |  |
| आत्माके शुभादि तीन भावोंका कथन .         | 919     | नहीं है, यह कथन .                           | ५२।४५   |  |
| शुभादि भावोंका फल                        | 22122   | अतीन्द्रिय ज्ञान क्षायिक है .               | 48180   |  |
| शुद्धोपयोगवाले जीवका स्वरूप              | 88188   | सबको न जाननेसे आत्माको नहीं जानना,          |         |  |
| शुद्धोपयोगके बाद ही शुद्ध आत्मस्वभावकी   |         | एक आत्म-शानाभावसे सबके जाननेका              |         |  |
| प्राप्ति होती है .                       | १६।१५   | अभाव                                        | 44186   |  |
| शुद्ध स्वभावका नित्य तथा उत्पादादिस्वरू- |         | कमसे प्रवृत्त ज्ञानको सर्वगतपनेका अभाव      |         |  |
| पका कथन                                  | २०११७   | तया युगपत् प्रवृत्तको सर्वगतपना             | 46140   |  |
| शुद्धात्माके इन्द्रियोके विना ज्ञान-सुख  |         | कियाका फल बंध नहीं है                       | ६०।५२   |  |
| होता है                                  | २३।१९   | ज्ञानसे सुख अभिन्न हैं -                    | ६२।५३   |  |
| अतीन्द्रिय ज्ञान होनेसे सर्वप्रत्यक्षपना | २७।२१   | अतीन्द्रिय सुलका कारण अतीन्द्रिय ज्ञान      |         |  |
| आत्मा ज्ञान के प्रमाण है यह कथन .        | २९।२३   | उपादेय है यह कथन                            | ६४।५४   |  |
| ज्ञानके प्रमाण आत्माको न माननेमें दूवण   | ३०१२४   | इन्द्रिय सुखका कारण इन्द्रिय-ज्ञान          | ६५।५५   |  |
| ज्ञानकी तरह आत्माका सर्वगतत्वपना .       | ३१।२६   | इन्द्रिय-ज्ञानका हेयपना                     | ६६।५६   |  |
| आत्मा और ज्ञानकी एकता और अम्य-           |         | परोक्ष प्रत्यक्षका लक्षण                    | ६८१५८   |  |
| ताका कथन                                 | ३२।२७   | पूर्वोक्त प्रत्यक्ष बास्तवमें सुख है .      | ६९।५९   |  |
| ज्ञान-ज्ञेयकी आपसमें गमनाभाव शक्तिकी     |         | केवलीको जाननेसे खेव नहीं होता .             | ७०१६०   |  |
| विचित्रताका कथन                          | 38126   | 'केवलज्ञान सुखरूप है .                      | ७२।६१   |  |
| ज्ञानका अर्थीम और पदार्थीका ज्ञानमें     |         | परोक्षज्ञानीको यथार्थसुख नहीं है .          | ७४१६३   |  |
| रहनाइसकावृष्टान्त .                      | ३६।३०   | शरीर, मुखका कारण नहीं है .                  | ७६१६५   |  |
| आत्माका पदार्थीसे पृथक्यना .             | ३८।३२   | इन्द्रियोंके विषय भी सुखके कारण             |         |  |
| केवलज्ञानी और श्रुतकेवलीमें अविशेषता     |         | नही है                                      | ७७१६७   |  |
| किसी अपेकासे हैं                         | ३९।३३   | सुस्त आत्माका स्वभाव है                     | 33130   |  |
| ज्ञानकाश्रुतरूप उपाधिसे रहितपना .        | 80138"  | - शुभोपयोगका स्वरूप                         | ८०१६९   |  |
| आत्म-ज्ञानमें कर्ताकरण भेवका अभाव .      | ४२।३५   | ञ्जुओपयोगसे इंद्रिय-सुख-प्राप्ति .          | ८११७०   |  |
| ज्ञान और ज्ञेयका स्वरूप                  | X313£   | इन्द्रिय-सुखयथार्थमें दुःखही है ".          | ८२।७१   |  |
| असञ्जूत पर्यायोंको किसी प्रकार सञ्जूतपना |         | शुम और अशुभ दोनों उपयोगोंमें समान-          |         |  |
| तथा ज्ञानमें प्रत्यक्ष होना .            | ४६।३८   | पनेकाकथन                                    | ८३१७२   |  |

| विषय पृ. गा.                                     | विषय पृ. गा                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| पुष्प दुःसका कारण है ८४।७४                       | गुजगुजीमें एकता १३९।१८                         |
| फिर भी पुष्पजन्य इन्द्रिय-सुखको दुःखक्ष          | बो तरहके उत्पादोंमें अविरोध १३९।१९             |
| होनेका कथन ८६।७६                                 | सबुत्पादका पर्यायसे अभेव १४२।२०                |
| पुष्य और पापमें समानता ८७१७७                     | असदुत्पावका पर्यायसे भेव १४३।२१                |
| इन बोनोंमें समानता जाननेसे ही जुढोप-             | सब विरोधोंको दूर करनेवाली सप्तभंगी-            |
| योगकी प्राप्ति ८८।७८                             | नयका कथन १४६।२३                                |
| मोहादिके दूर करनेसे ही आत्म-लाम . ८९।७९          | मनुष्यादि पर्याय किया फल होनेसे बस्तु-स्वभावसे |
| मोहकी सेनाके जीतनेका उपाय . ९१।८०                | भिन्नता तथा किया-फलका कथन १४७।२४               |
| प्रमादरूप चोरके कारण सावधान रहना                 | मनुष्यादि पर्यायोसे स्वभावका तिरोभाव १५०।२६    |
| चाहिये ९२।८१                                     | जीवका पर्यायसे अनवस्थितपना . १५१।२७            |
| अपने स्वरूपका अनुभव करनेसे ही मोक्षकी            | अनवस्थितपनेमें हेतु १५३।२८                     |
| प्राप्ति होती है, ऐसा कथन . ९३।८२                | आत्माका पुर्गलके साथ संबंध होनेका कथन १५४।२९   |
| शुद्धात्माके लाभका शत्रु मोह है . ९४।८३          | निश्चयसे आत्मा ब्रव्यकर्मका अकर्ता है . १५५।३० |
| मोहका क्षय करना कर्तव्य है . ९५।८४               | आत्माका परिणमन स्वरूप . १५७।३१                 |
| मोहके तीन भाव भी क्षय करने चाहिये . ९६।८५        | ज्ञानादि तीन तरहकी चेतनाका स्वरूप . १५७।३२     |
| जैनमतमें पदार्थोंकी व्यवस्था . ९८।८७             | द्रव्यके सामान्य कथनका उपसंहार . १६०।३४        |
| मोहके नाशके उपायमें पुरुषायं कार्यकारी है ९९।८८  | द्रव्यका विषेश कथन १६२।३५                      |
| स्वपरभेव-विज्ञानसे मोहका क्षय . १००।८९           | लोक अलोकका लक्षण १६३।३६                        |
| भेदिबज्ञान आगमसे होता है . १०१।९०                | कीन ब्रब्ध कियावाले है ? १६४।३७                |
| बीतरागकवित पदार्थोंके श्रद्धा विना               | ब्रव्यमें भेद, गुणके भेदसे हैं १६६।३८          |
| आत्म-धर्मका लाभ नहीं होता . १०२।९१               | मृतं अमृतं गुणोका लक्षण १६७।३९                 |
| आचार्यकी धर्ममें स्थित होनेकी प्रतिज्ञा . १०४।९२ | पुद्गल द्रव्यके गुण १६७।४०                     |
| २. जेयतस्वाधिकारः                                | अमूर्त द्रव्योंके गुण १७०।४१                   |
| पदार्थीको द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप होना . १०८।१  | द्वस्योके प्रदेशी अप्रदेशी भेद १७२।४३          |
| स्वसमय परसमयका कथन ११०।२                         | द्रक्योंके रहनेका स्थान १७४।४४                 |
| द्वस्यका लक्षण ११२।३                             | कालाणुका अप्रवेशीयना १७६।४६                    |
| अस्तित्वके भेबोका स्वरूप ११५।४                   | कालपदार्थके पर्याय १७७।४७                      |
| इत्यसे अन्य इव्यकी उत्पत्तिका अभाव तथा           | प्रदेशका लक्षण १८०१४८                          |
| द्रव्यसे सत्ताके जुदेपनेका अभाव . ११९।६          | कालपदार्थका प्रदेश-मात्र होना . १८५।५२         |
| ब्रुट्यके सत्पनेका कथन १२१।७                     | ब्यवहार जीवपनेका कारण १८८।५३                   |
| उत्पादादिका आपसमें अविनाभाव सम्बंध १२३।८         | प्राणोक्ती संख्या १८९।५४                       |
| उत्पादाविकोंका द्रव्यसे अभेव . १२५।९             | प्राणोंके पुद्गलीकपनेकी सिद्धि . १९०।५६        |
| अनेक द्रव्योके तथा एक द्रव्यके पर्यायोद्वारा     | नवीन कर्मके कारण प्राण है . १९१।५७             |
| उत्पादादिका कथन १२९।११                           | प्राणोंकी उत्पत्तिका अंतरग कारण . १९२।५८       |
| सत्ता और द्रव्यके एकत्वमें युक्ति . १३१।१३       | प्राणोंकी संतानका नाशक अंतरंग कारण . १९३।५९    |
| भेदोंके भेदोंका लक्षण १३२।१४                     | जीवके व्यवहार पर्यायका स्वरूप व भेवका          |
| क्रमा और ब्रह्मका परस्पर गणगणीपना . १३७।१७       | कथन १९४।६०                                     |

| विषय                               | पृ. गा    | विषय पू.                                                                | गा.  |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| वात्माके स्वभावका कथन              | . १९५१६२  | आदिसे अंततक मुनिकी कियाओंके कर-                                         |      |
| परद्रव्यके संयोगका कारण            | . १९७१३   |                                                                         | 419  |
| शुभोपयोगका स्वरूप .                | . १९८।६५  |                                                                         | کاف  |
| अञ्चनोपयोगका स्वरूप .              | . १९९।६६  | बीका देनेबालेकी तरह छेदोपस्थापक दूसरे                                   |      |
| परसंयोगके कारणका विनाश             | . 200150  | आचार्य भी होते हैं २५८                                                  | 180  |
| शरीरावि परम माध्यस्य भाव           | . २०११६८  | संयम भंग होनेपर उसके ओड़नेका विधान २५९                                  |      |
| शरीराविको परद्रव्यत्वसिद्धि        | . २०२१६९  | भंगका कारण परसंबंधका निषेध . २६१                                        |      |
| परमाणुको पिडरूप होनेका कारण        | . २०४१७१  | मुनिपवकी पूर्णताका कारण आत्मामें                                        |      |
| आत्मा पुर्गल पिडका कर्ता नहीं है   | . 200104  | लीनपना २६२                                                              | 188  |
| कर्मरूप पुर्वालोंका भी अकर्ता है   | . २१०१७७  | सुक्म परंत्रव्यमें भी रागका निवेच . २६३                                 |      |
| शरीर भी जीवका स्वरूप नहीं है       | . २१११७९  | संयमके छेदका स्वरूप २६४                                                 | 791  |
| जीवका स्वरूप कथन .                 | . 277160  | छेवके भेद , २६५                                                         |      |
| आत्माके बंधका हेतु .               | . २१४१८१  | अंतरंग छेवका सर्वया निषेध . २६६                                         | 186  |
| भावबंध ब्रष्यबधका स्वरूप           | . २१७१८३  | परिग्रहका निषेष २६८                                                     | 185  |
| बंधकास्वरूप .                      | . 286164  | अंतरंग छेदका निषेत्र ही परिग्रहका निषेश                                 |      |
| इव्यबंधका कारण राग परिणाम          | . २२११८८  | है, यह कथन २७०                                                          | 120  |
| जीवका अन्य द्रव्योंसे भेव .        | . २२३।९०  | अंतरंगसंधमके बातका हेतु परिग्रह . २७१                                   | 128  |
| भेवविज्ञान होनेका कारण             | . २२४।९१  | परिग्रहमें अपवादमार्ग २७२                                               | 122  |
| आत्माका कार्य .                    | . २२५1९२  | जिस परिग्रहका निवेध नहीं है, उसका                                       |      |
| पुर्गलकर्मोंके विचित्रपनेका हेतु   | . २२८।९५  | स्वरूप २७३                                                              |      |
| अभेवबंधरूप आत्मा है .              | . २२९।९६  | उत्सर्गमार्ग हो बस्तुका वर्म है, अन्य नहीं है . २७४                     | १२४  |
| निश्चय व्यवहारका अविरोध            | . २३०१९७  | अपवादमार्गके भेद २७५                                                    | ।२५  |
| अशुद्धात्माके लाभका हेतु .         | . २३११९८  | शरीरमात्र परिग्रहके पालनको वि <b>षि</b> . २८०                           | ।२६  |
| शुद्धात्माके लाभका हेतु .          | . २३२।९९  | योग्य आहार अनाहार तुल्य है २८१                                          | 150  |
| शुद्धात्मा उपादेय है .             | . २३३।१०० | योग्य अहारादिका स्वरूप २८२                                              | 126  |
| आत्मासे अन्य हेय है .              | . २३५।१०१ | उत्सर्ग और अपबादमार्गमें मैत्रीभाव हो-                                  | _    |
| शुद्धात्माकी प्राप्तिसे लाभ        | . २३६।१०२ | नेसे मुनिपदकी स्थिरता े. २८५                                            | 130  |
| मोह-ग्रंथिके खुलनेसे लाभ           | . २३७।१०३ | इन बोनोंमें विरोध होनेसे मृनिपदकी<br>अस्यिरता २८८                       |      |
| ध्याताका स्वरूप .                  | . 2361508 | अस्यिरता २८८<br>मोक्समार्गका मूलसाधन आगम . २९१                          |      |
| सर्वज्ञानीके ध्यानका विषय          | २३९।१०५   |                                                                         |      |
| शुद्धातमाकी प्राप्ति मोक्षमार्ग है | . २४१।१०७ | आगमहोनके कर्मक्षयका निषेघ . २९३<br>मोक्समार्गी जीवोंको आगम ही नेत्र है, | 144  |
| प्रंथकर्ताकी शुद्धात्मप्रवृत्ति .  | २४२।१०८   | यह कथन २९५                                                              | 138  |
| ३. चारित्राधिकारः                  |           | आगम-चलुसे ही सर्वका दोखना . २९६                                         |      |
| मंगलाचरणपूर्वक कर्तब्यकी प्रेरणा   | . २४६।१   | आगमज्ञानादि तीनोंसे मोक्षमार्ग . २९७                                    |      |
| मुनिवीक्षाके पूर्व कर्तव्य .       | . २४८।२   | जात्म-ज्ञानका मोक्समार्गमें मुख्य हेतुपना . ३००                         |      |
| धमणका लक्षण .                      | . २५१।३   | आत्मज्ञानसे रहित पुरुषके आगमज्ञानादि                                    | .,,, |
| द्रव्य-भावलिंगका लक्षण .           | . २५३।५   | निष्कल है ३०१                                                           | ।३९  |
|                                    |           |                                                                         |      |

| विषय                                    | पृ. गा.         | विषय                               | <b>पू.</b> गा. |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|
| भात्मज्ञान और आगमज्ञानाविवासे पुरुवा    | 77              | अनुजासोंकी सेवाका निवेध            | . 323163       |
| स्वक्यं                                 | 08180E          | अमचाभासका लक्षण .                  | · SSRIER       |
| वात्मज्ञान और आगमज्ञानाविकी एकता        |                 | जो दूसरे मुनिको देखकर द्वेष करता ह | ì, .           |
| ही मोक्समार्ग है .                      | ३०५१४२          | उसके चारित्रका नाश हो जाता         | £. \$24184     |
| एकताके न होनेसे मोक्समार्ग भी नहीं है . | ₹४ <b>।</b> ७०६ | जो मुनि अधिक गुणवालेसे विनय चाहा   | ता             |
| आगमज्ञानादिकी एकता ही मोक्समार्ग है     |                 | है, वह अनंतसंसारी है               | . 376166       |
| ऐसे सारांशका कथन.                       | BOCIER          | अपनेसे गुणहीनकी विनय सेवा करनेसे   |                |
| शुभोपयोगीको मुनियबसे जघन्यपना .         | ३०९१४५          | भी चारित्रका नाश होता है           | . \$20160      |
| शुभोपयोगी मुनिका लक्षण .                | 380184          | कुसंगतिका निषेष .                  | . \$20166      |
| सुभोपयोगीकी प्रवृत्ति .                 | . इं१११४७       | लीकिकजनका लक्षण .                  | . 179149       |
| शुभोपयोगीके ही पूर्वोक्त प्रयुक्तियाँ   | \$85184         | सत्संगति करने योग्य है .           | . \$25100      |
| संयम-विरोधी प्रयुक्तिका निषेध           | \$83140         | संसारतस्वका कथन .                  | 901988 .       |
| परोपकार प्रवृत्तिके पात्र               | \$ \$ \$148     | मोक्ततस्वका कथन .                  | . ३३२१७२       |
| प्रवृत्तिके कालका नियम .                | ३१५१५२          | मोक्षतस्वके सामनतस्वका कथन         | . 333193       |
| वैयावृत्त्यके कारण अज्ञानी लोगोंले भी   |                 | भोक्सतस्बका साधनतस्य सब भनोरथॉ     | <b>F</b> T     |
| मोलना पड़ता है .                        | 388143          | स्थान है                           | . इंडेडाव्ड    |
| शुभोषयोगके गौण और मुक्य भेव             | ३१७१४           | शिष्यजनोंको शास्त्रका फल दिखलाकर   |                |
| शुओपयोगके कारण विपरीत होनेसे            |                 | शास्त्रकी समाप्ति .                | . ३३५।७५       |
| फलमें विपरीतपना .                       | <b>३१८</b> १५५  | आत्माकी पहचानके लिये ४७ नयोंका     |                |
| उत्तम फलका कारण उत्तम पात्र है, यह      |                 | कथन                                | . 33410        |
| कथन .                                   | 378148          | टीकाओंकी समाप्ति .                 | · 38\$10       |
| उत्तम पात्रोंकी सेवा सामान्य विशेषपनेसे |                 | प्रशस्तियाँ                        | . \$8410       |
| वो तरहकी है                             | ३२२।६१          | }                                  |                |



| Page | Line | Read         |
|------|------|--------------|
| 48   | १८   | केवलज्ञान    |
| १२५  | ۷    | भूतमुद्दयोतम |
| १७२  | "    | पोग्गलकाया   |
| 828  | 8    | घ्रीव्यवत्वं |
| ₹0₹  | 3    | जिदकसाओ      |
|      |      |              |

श्रीमत् कुन्दकुन्दाचार्यं - विरचितः

प्रवचनसार:



-श्रीवीतरागाय नमः-श्रीमत्क्रन्दक्रन्दाचार्यविरचितः

# प्रवचनसार:

( टीकात्रयोषेतः )

## श्रीमदस्तचन्द्रसरिकृततस्वप्रदीपिकापृत्तिः

मङ्गलाबरणम्

सर्वव्याप्येकचिद्रुपखरूषाय परात्मने । स्वोपछ्किपसस्द्राय ज्ञानानन्दात्मने नमः ॥ १ ॥ हेल्रोल्ञुसमहामोहतमस्तोमं जयत्यदः । मकाशयज्ञानन्त्रमनेकान्तमयं महः ॥ २ ॥

## श्रीजयसेनाचार्यकृततात्पर्यवृत्तिः

नमः परमचैतन्यस्वात्मोत्थसुखसंपदे । परमागमसाराय सिद्धाय परमेष्टिने ॥ १ ॥

अथ कश्चिदासत्रभन्यः श्चित्रक्कमार्गामाः त्वसंवित्तिससुरपत्रपरमानन्दैकलक्षणसुलाष्ट्रतिवर्गतिचतुर्गतिः संसारदुःत्वभयमीतः, ससुरपत्रपरमभेद्रविज्ञानग्रकाशातित्रयः, समस्तदुर्नयैकान्तनिराङ्गतुरगद्रहः, परित्यक्त-समस्तशचुमित्रादिपक्षपातेनात्यन्तमभ्यस्यो भृत्वा धर्मार्यकामेभ्यः सारभूतामस्यन्तात्महितामविनश्ररां पश्चपर-

## श्रीपांडे हेमराजजीकृत बालावबोधभाषाटीका

#### **संगळाचरण**

हम्प्यसंघंद — स्वर्गसित्र करतार, करै निजकरम सरमनिषि । आप हि करणसत्वप, होइ साधनसायै विषि ॥ संप्रदानता चरै, आपकौं आप समये । अपादानतें आप, आपकौं करि षिर खये ॥ अपिकरन होइ आधार निज, वरते पूरन महार । चट्चिक कारकमय रहित, विविधि एकविधि जन अमर ॥ १ ॥ परमानन्दसुधारसपिपासितानां हिताय भव्यानाम् । क्रियते प्रकटिततस्या प्रवचनसारस्य हत्तिरियम् ॥ ३ ॥

अथ खळ कथिदासन्नसंसारपारावारपारः सञ्चन्धीळितसातिशयविवेकज्योतिरस्तमितसम स्तैकान्तवादविद्याभिनिवेशः पारमेश्वरीमनेकान्तविद्याधुपगस्य द्वकसमस्तपक्षपरिप्रदत्तयात्यन्तः मध्यस्थो भूता सकळपुरुषार्थसारतया नितान्तमात्मनो हिततमा भगवत्पश्चपरमेष्ठिमसादो-पजन्यां परमार्थसत्यां मोक्षळक्षमीमक्षयाद्युपादेयकेन निश्चित्वन् भवर्तमानतीर्थनायकपुरम्मरान भगवतः पश्चपरमेष्ठिनः भणमनवन्दनोपजनितनसस्करणेन संभाव्य सर्वारस्मेण मोक्षमार्ग संमति पद्यमानः मतिजानीते । अथ द्वजानतारः ।

> एस सुरासुरमणुसिंदबंदिदं घोद<u>चाइकस्ममलं</u>। पणमामि बड्डमाणं तित्यं घम्मस्स कतारं॥१॥ सेसे पुण तित्ययरं ससन्वसिद्धे विसुद्धसन्मावे। समणे य णाणदंसणचरित्ततववीरियायारं॥२॥

मेडिप्रसादोत्पन्नां मुक्तिश्रियसुपादेयतेन स्वीकुर्वाणः, श्रीवर्धमानस्वामितीर्धंकरएरसदेवप्रमुखान् भगवतः पञ्च-परमेडिनो द्रव्यभावनमस्काराभ्यां प्रणम्य परमचारित्रमाश्रयामीति प्रतिज्ञां करोति—

पणमामीः यादिपदत्कण्डनत्व्येण व्याख्यानं क्रियतं—पणमामि प्रणमामि । स कः । कर्ता एस एषोऽहं प्रत्यकरणोधतमनाः स्वसंवेदनप्रत्यक्षः । कम् । वहृदमाणं अवसमन्तादःई वृद्धं मानं प्रमाणं ज्ञानं यस्य स मवति वर्षमानः, 'अवाध्योरलोपः' इति लक्षणेन भक्ष्यकारलोपोऽवश्यदस्यात्र, तं रुनत्रयासकः

दोहा---महातत्व महनीय मह, महाथाम गुणधाम ।

चिदानंद परमातमा, वंदौं रमताराम ॥ २ ॥
कुनथ-दमिन युवचन-अविन, रमिन स्थातपद युद्ध ।
जिनवानी मानी सुनिष, घटमें करहु सुबुद्धि ॥ ३ ॥
चौपाई---पंच इष्टपदेक पद वंदौं । सत्यरूप गुरु गुण अभिनंदौं ।
प्रवचनतारप्रंथको टीका । वालबोध भाषामय नीका ॥ ४ ॥
रचौं आप परको हितकारी । भञ्यजीव-आनंद विधारी ।
प्रवचन-जजीव अस्थ-जल हैहै । सतिमाजन समान जन पेहै ॥ ५ ॥
दोहा----अष्टतचंद्रहन संसक्तर, टीका अगम अपार ।
तिस अनुसार कही कद्ध, ग्राम अलप विस्तार ॥ ६ ॥

[ एष अर्ह वर्षमानं प्रणःगामि ] यह जो मैं "अपने अनुभवके गोचर ज्ञानदर्शनस्वरूप" कुंद-कुंदाचार्य हूँ, सोवर्षमान जो देवाधिदेव पत्मंबर परमपृष्य अंतिमतीर्थकर उनको नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं !

श्रीकुंदकुंदाचार्य प्रथम ही प्रत्थके आरंभमें मंगलाचरणके लिये नमस्कार करते हैं-

ते ते सच्चे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं।
वंदामि य वहंते अरहंते माणुसे खेले ॥ ३ ॥
किबा अरहंताणं सिद्धाणं तह णमो गणहराणं।
अज्ञातवयवग्गाणं साहूणं वेव सच्चेसि ॥ ४ ॥
तेसि विसुद्धदंसणणाणपहाणासमं समासेज ।
उवसंपयामि सम्मं जतो णिव्वाणसंपत्ती ॥ ६ ॥ [ पणगं ]
पप सुरासुरमनुव्येन्द्रवन्दितं धौतधातिकर्ममञ्जम् ।
गणमामि वर्षमानं तीवै धर्मस्य कर्तौरम् ॥ १ ॥
अमणां अ जानदंशेनवारित्रवपीवीयांचारा ॥ २ ॥
तास्तान् सर्वान् समर्वेसदान् विश्वन्यान् ।
अमणां अ जानदंशेनवारित्रवपीवीयांचारा ॥ २ ॥
तास्तान् सर्वान् समर्व समकं मत्येकमेव मत्येकम् ।
वन्दे च वर्तमानानर्वतो मानुषे क्षेत्रे ॥ ३ ॥

प्रवर्तमानधर्मतत्त्वोपदेशकं श्रीवर्धमानतीर्धकरपरमदेवम् । क प्रणमामि । प्रथमत एव । कि विशिष्टम् त्रिभवनाराष्यानन्तज्ञानादिगुणाधारपदाधिष्ठितत्वा तत्पदाभिलाविभिक्षिभवनाधीशै **सरासरमणसिंदवंदिदं** सम्यगागध्यपादारविन्दत्वाच स्रास्रमनुष्येन्द्रबन्दितम् । पुनर्पि किं विशिष्टम् । धोदघाइकम्मसरं परमसमाधिसमत्पन्नरागादिमलरहितपारमार्थिकारखागतरूपनिर्मलनीरप्रक्षालितघातिकर्ममलखादन्येषां पापमल प्रक्षालनहेतुत्वाच भौतघातिकर्मभलम् । पुनश्च किं लक्षणम् । तिस्थं दष्टश्रुतानुभूतविषयसुखाभिलाषरूपनीरप्रवे शरहितेन परमसमाधिपोतेनोत्तीर्णसंसारसमृद्रत्वात . अन्येषां तरणोपायभतत्वाच तीर्थम । पनक्ष किरूपम : धम्मस्स कत्तारं निरुपरागात्मतत्त्वपरिणतिरूपनिश्चयधर्मस्योपादानकारणत्वात अन्येषामुत्तमक्षमादिवहविध-धर्मोपदेशकत्वाच धर्मस्य कर्तारम् । इति क्रियाकारकसंबन्धः । एवमन्तिमतीर्थकरनमस्कारमुख्यत्वेन गाथा गता ॥१॥ तदनन्तरं प्रणमामि । कान् । सेसे प्रण तित्थयरे ससव्वसिद्धे शेषतीर्थंकरान् , पुनः ससक सिद्धान वृषभादिपार्श्वपर्यन्तान शुद्धात्मोपलन्धिलक्षणसर्वसिद्धसहितानेतान सर्वानिष । कथंभूतान । विकास-श्रीवर्धमानतीर्थंकर [स्तरास्तरमन्ष्येन्द्रचन्तिन ] विमानवासी देवोके, पातास्में रहनेवाले देवेकि और मनुष्योंके स्वामियोंकर नमस्कार किये गये हैं, इस कारण तीन लोककर पूज्य हैं। फिर कैसे हैं! [ घीतघातिकर्ममलं ] धोये हैं चार धातियाकर्मरूप मैल जिन्होंने इसलिये अनंतच्युष्ट्य [ अनेतज्ञान १, अनंतदरीन २, अनंतवीर्य ३, अनंतसुख ४ ] सहित हैं । फिर कैसे हैं : [ तीर्ष ] तास्नेमें समर्थ हैं. अर्थात भन्यजीवोंको संसार-समुद्रसे पार करनेवाले हैं। फिर कैसे हैं : [ पर्यस्य कर्तारं ] शुद्र आत्मीक जो धर्म उसके कर्ता अर्थात् उपदेश देनेवाले हैं ॥ १ ॥ [ पुन: आहं ] फिर मैं कुंद्कुंदाचार्य ि दोषान तीर्थकरान ससर्वसिद्धान प्रणमामि ] शेष जो बचे, तेर्रेस तीर्थंकर समस्त अतीत-कालके सिद्धों सिहत हैं, उनको नमस्कार करता हूँ । कैसे हैं ? तीर्थकर और सिद्ध [विद्युद्धसद्भा- कृतार्रद्भपः सिद्धेश्यस्तथा वनो वचभरेम्यः । अध्यापकवर्गेम्यः साबुध्यश्रेति सर्वेश्यः ॥ ४ ॥ तेषां विश्वद्धदर्शनद्वानयथानाश्रमं समासाद्य । उपसंपद्ये साम्यं ऋतो निर्वाधसंगाक्षः ॥ ५ ॥ [ यखकस् ]

एष स्वसंवेदनमत्यक्षो दर्शनकानसामान्यात्याहं सरासरमत्वन्येन्द्रवन्दिसतात्रिलोकेकगुरुं, थीतवातिकर्मसम्बाज्ञगदुज्जग्रहसमर्थानन्तक्रकिपारमैश्वर्यं, योगिनां तीर्थकात्तारणसमर्थं, धर्मकर्त्-ताच्छद्रस्वरूपद्विचिवातारं, प्रवर्तमानतीर्थनायकतेन श्रथमत एव परमभट्टारकमहादेवाधिदेव-परमेश्वरपरमपूज्यसुगृहीतनामश्रीवर्धमानदेवं मणमासि ॥ १ ॥ तद्ज् विश्वद्धसद्भावलादुपात्तपा-कोत्तीर्णजात्यकार्तस्वरस्थानीयश्रद्धदर्शनकानस्वभावान् शेषानतीततीर्थनायकान् , सर्वान् सिद्धांश्व, ब्रानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारयक्ततात्संभावितपरमथुद्धोपयोगश्रमिकानावार्योपाध्यायसाधतवि-श्रिष्टान् श्रमणांश्र प्रणमामि ॥ २ ॥ तदन्वेतानेष पश्चपरमेष्टिनस्तद्वचिक्कव्यापिनः सर्वानेव सांमतमेतत्क्षेत्रसंभवतीर्थकरासंभवान्महाविदेहभूमिसंभवले सति मनुष्यक्षेत्रप्रवर्तिमिस्तीर्थनायकैः सरमाचे निर्मलामोपलन्धबलेन विश्वेषितासिलावरणत्वात्केवलङ्कानदर्शनस्वमावत्वाच विश्वदसदावान् । सम्बन्धे च श्रमणशब्दवाच्यानाचार्योपाध्यायसाध्यः । किलक्षणान् । शाग्रादंसगचरित्ततववीरियायारे सर्व-विद्याद्वहन्यगणपर्यायात्मके चित्रस्तनि यासौ रागादिविकल्परहितनिश्चलचित्तवत्त्रभेतेन व्यवहारपञ्चा-बारसहकारिकारणोत्पनेन निश्चयपञ्चाचारेण परिणतत्वातः सन्यग्ज्ञानदर्शनचारित्रतपोबीर्याचारोपतानिति । एवं शेषत्रकोविकातितीर्थकरनमस्कारमञ्ज्यत्वेन गाथा गता ॥ २ ॥ अथ ते ते सञ्बे तांस्तात्पबीकानेब पञ्च-परमेष्टिनः सर्वान् **बंदाक्ति** य वन्दे, अहं कर्ता । कथम् । सम्मगं समागं समुदायवन्दनापेक्षमा युगपशुगपत् । पुनर्षि कथम् । पत्तेवामेव पत्तेवां प्रत्येकवन्दनापेक्षया प्रत्येकं प्रत्येकम् । न केवलमेतानः वन्दे अस्टंते अर्हतः । किविशिष्टान् । बहुने बाणुसे खेत्रे वर्तमानान् । क । मानुषे क्षेत्रे । तथाहि-सांप्रतमत्र भरतक्षेत्रे तीर्धकराभावात पञ्चमहाविदेहस्थितश्रीभन्दरस्वामितीर्थकरपरमदेत्रप्रभृतितीर्थकरैः सह तानेव पञ्चपरमेष्टिनो कार 1 निर्में हैं, ज्ञानदर्शनस्त्रप स्वमान जिनके । जैसे अन्तिम अग्निकर तपाया हुआ सोना अध्यन्त ग्रद होजाता है, उसी तरह निर्मल स्वभाव सहित है। [ स अवस्थात्व ] फिर आचार्य, उपाध्याय और साधुओंको नमस्कार करता हूँ । कैसे हैं : ज्ञानदर्शनचारित्रतपोबीयांचारान । ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, और बीर्य ये हैं आचरण जिनके, अर्थात् ज्ञानादिमें सदैव स्त्रैन रहते हैं, इस कारण स्टक्ट क्कद्वीपयोसकी मुमिको प्राप्त हुए हैं। इस गाथामें पंचपरमेश्रीको नमस्कार किया है।। २ ॥ वि पनः अहं ] फिर में कुंदबंदालार्थ [ मान्ये क्षेत्रे वर्तमानान ] मनुष्योंके रहनेका क्षेत्र वो डाई हीप. (बम्बुद्वीप, धातकीखण्ड, और आधा पुष्करद्वीप ) उसमें रहनेवाले जो अरहंत हैं, शतान साव सर्वा नहतः ] उन उन सब अरहतोको [समकं समकं प्रत्येकमेव प्रत्येक ] सबको एकही समय अथवा हरएकको कालके कमसे जिन्हें | नगरकार करता हैं | आवार्य हम अरतक्षेत्रमें

स्ड वर्तमानकालं गोचरीकृत्य युगपद्यगपत्मत्येकं भत्येकं च मोक्षलस्मीस्वयंवरायमाणपरमनैक्रीन्थ्यः दीक्षासणोचितवकुलाचार मृतकृतिकर्मशास्त्रोपदिष्टवन्दनामिथानेन संभावयामि ॥ ३॥ अधैवमई-क्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधृनां मणतिवन्दनामिथानभट्टद्वेतद्वारेण भाव्यमावकभावविज्ञम्भिता-तिनिर्भरेतरेतरसंबलनबलविलीननिखिलस्बपरविभागतया प्रवृत्ताद्वैतं नमस्कारं कता ॥४॥ तेषा-मेवाहित्सद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुनां विशुद्धतानदर्शनमधानलेन सहजशुद्धदर्शनज्ञानस्यभावात्म-तत्त्वश्रद्धानावबोधलक्षणसम्यन्दर्शनज्ञानसंपादकमाश्रमं समासाध सम्यन्दर्शनज्ञानसंपन्नो भूताः नमस्करोमि । कया । करणमतया मोक्षलक्ष्मीस्वयंवरमण्डपम्ते जिनदीक्षाक्षणे मङ्गलाचारमतया अनन्तज्ञा-नादिसिद्धगुणभावनारूपया सिद्धभक्त्या,तथैव निर्मनसमाधिपरिणतपरमयोगिगुणभावनालक्षणया योगिभक्तचा चेति । एवं पूर्वविदेहतीर्यकरनमस्कारमुख्यत्वेन गाथा गतेत्यभिप्रायः ॥ ३ ॥ अथ किन्ना कृत्वा । कम । ममो नमस्कारम् । केम्यः । अरहंताणं सिद्धाणं तह णमो गणहराणं अज्झावयवस्थाणं साहणं श्वेव अर्हत्सिद्धगणधरीपाध्यायसाधुन्यश्चेव । कतिसंख्योपेतेम्यः । सञ्जेसि सर्वेन्यः । इति पूर्वगाश्रात्रयेण कृत-पञ्चपरमेष्टिनमस्कारोपसंहारोऽयम् ॥ ४ ॥ एवं पञ्चपरमेष्टिनमस्कारं कृत्वा कि करोमि । उत्यसंपवामि उप-सपये समाश्रयामि । किम । सम्मं सान्यं चारित्रम् । यस्मात कि भवति । जत्तो जिल्लाकारंकती यस्मा-निर्वाणसंत्राप्तिः । कि कृत्वा । पूर्वे समासिज्य समासाद्य प्राप्य । कम् । विसद्धगाणदंसगपदाणास्यमं विश्वद्वज्ञानदर्शनलक्षणप्रधानाश्रमम् । केषां संबन्धित्वेन । तेसिं तेषां पूर्वोक्तपरमेष्टिनामिति । तथाहि---अहमाराधकः, एते चाईदादय आराध्या इत्याराध्याराधकविकल्परूपो दैतनमस्कारो भण्यते । रागाद्यपाधि-विकल्परहितपरमसमाधिबलेनात्मन्येवाराध्याराधकभावः पुनरद्वैतनमस्कारो भण्यते । इत्येवलक्षणं प्रवीक्तगाया-इस समय तीथैकर मौजूद नहीं हैं, इस कारण जो महाविदेहमें तीथैंकर वर्तमान हैं, उनको मन वचन कायसे शाखके अनुसार नमस्कार करता हैं। वह नमस्कार दो तरहका है, दैत तथा अहैत, जो शरीरको नमाकर मस्तकको भूमिमें लगाकर, अनेक स्तृतियोंसे पंचपरमेष्ठीको अष्टाङ्ग नमस्कार करना हैं, वह हैत नमस्कार है, और जिस जगह मान्यभावकमाबोकी विशेषता ( उत्कटता ) से अत्यंत लीन होकर ' ये पञ्चपरमेत्री' 'यह मैं' ऐसा अपना और परका मेद मिट जावे. उस जगह अद्वेत नमस्कार कहा नः। अभ्यन्तरके परिणामोंको भाव्य, तथा बचनोंके बोलनेह्दप बाह्य भावोको भावक कहते हैं।। उसे हेट साम्यं उपसंपद्य ] में प्रत्थकर्ता शान्त भाव जो वीतरागचारित्र उसको स्वीकार करता है। क्या करके [ अर्ह्न य नमस्कृत्य ] अरहंत जो अनन्तचतुष्टयसहित जीवन्मुक्त जिनवर/है, उनको पहिले कहा हुआ दो तरहका नमस्कार करके, लिथा सिद्धेभ्यः ] और उसी प्रकार सिद्धीको, े गण-धरेश्यः ] आचार्योको, [अध्यापकवर्गेश्यः ] उपाध्यायोके सम्हको 🗐 अति सर्वेश्यः साधुक्य: ] और इसी प्रकार सब साधुओंको नमस्कार करके ॥ ४ lt./विवार क्या करके समपरिणामोंको स्वीकार करता हूँ ! [तेषां विद्युद्धद्दीनक्कानप्रधानाश्चर्म ] इत प्रवापरमेष्टिवीके विर्मेट दर्शन-ज्ञानस्तरूप मुख्य स्थानको [समासाच ] पाकरके । [यतो विवाससमासिः] वर्गाके इन जीवस्य क्यायकाव्यतया पुण्यवन्यसंपाप्तिरेत्यूनं सरागचारिजं क्रमापतितमणि द्रश्रुतकस्य सकल क्यायकालकत्वक्कृतिविकतया निर्वाणसंपाप्तिरेत्यूनं वीतरागचारिजाल्यं साम्यप्रुपसंपदे । सम्य प्रश्नेनक्कानचारिजेक्यात्मकेकान्यं गतोऽस्मीति प्रतिक्षार्थः । एवं तावद्यं साक्षान्योक्षमार्वसंप्रतिपद्यः ॥ ५॥

अधायमेव बीतरागसरागचारित्रयोरिष्टानिष्टफल्लेनोपादेयदेयतं विवेचयति— संपज्जदि णिञ्चाणं देवासुरमणुयरायविह्नवेहिं । जीवस्स चरित्तादो दंसणणाणप्पहाणादो ॥ ६ ॥ संपद्यते निर्वाणं देवासुरमजुजराजविमवैः । जीवस्य चरित्राहर्शनद्वानप्रभानातु ॥ ६ ॥

त्रयक्षितप्रकारेण पञ्चपरमेष्टिसंबन्धिनं दैतादैतनमस्कारं कृत्वा । ततः किं करोमि । रागादिस्यो भिनोऽयं स्वात्मोत्रश्रस्तवस्वभावः परमात्मेति भेदञ्चानं, तथा स एव सर्वप्रकारोपादेय इति रुचित्रपं सम्यक्त्वमित्युक्तस्रथण-ज्ञानदर्शनस्वभावं. मठेचेत्यालयाविलक्षणव्यवहाराश्रमाद्विलक्षणं, भावाश्रमरूपं प्रधानाश्रमं प्राप्य । तत्पर्वक्रमा-बातमपि सरागचारित्रं पुण्यबन्धकारणमिति ज्ञात्वा परिहत्य निश्चलशुद्धात्मानुभूतिस्यरूपं वीतरागचारित्र-सहसाश्रवामीति भावार्यः । एवं प्रथमस्थले नमस्कारमुख्यत्वेन गाथापञ्चकं गतम् ॥ ५ ॥ अथोपादेयभू-तस्यातीन्द्रियस्वस्य कारणवादीतरागचारित्रमुपादेयम् । अर्तान्द्रियमुखापेक्षया हेयस्येन्द्रियमुख्स्य कारणवा-रसरागचारित्रं हेयमित्यपदिशति - संपन्नदि संपन्नते । किम । **णिन्नाणं** निर्वाणम् । कथम् । सह कैः । देवासरमणुयरायविद्ववेद्दिं देवासुरमनुत्यराजविभवैः । कत्य । जीवस्म जीवस्य । करमात् । चरित्तादो चरित्रात् । कश्चमूतात् । दंसणणाणप्यहाणाद् । सम्यग्दर्शनज्ञानप्रधानादिति । तद्यथा-आत्माधीनज्ञानम्ख-शान्तपरिणामोंसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है । भावार्थ-सब उपाधियोंसे जुदा आत्माको जानना, और वैसा ही श्रद्धान करना, ये ही निर्मल दर्शन, ज्ञान पंचपरमेष्टीक स्थान हैं। इनमें ही पंचपरमेष्टी प्राप्त होते हैं। इस तरह स्थानोंको मै पाकर बीतरागचारित्रको धारण करता हूँ । यद्यपि गुणस्थानोंके चढ़नेके के अभिराक्ति प्राचारित्र जबर्दस्ती अर्थात् चारित्रमोहके मन्द उदय होनेसे अपने आप आजाता है, तो भी कार्य ] निर्मी हो से छोड़ता हूँ, क्योंकि वह कपायके अंशोंसे मिला हुआ है, और पृण्यवन्धका कारण हैं। इस कारण समस्त कवाय-कलंकरहित तथा साक्षात मोक्षका कारण वीतरागचारित्रको अंगीकार करता हैं॥ ५ मे

आगे श्रीकुंतकुंदोज्ञार्य वीतराग-सरागचारित्रके उपादेय-हेयफलका खुलासा गाथासूत्रमें कहते हैं—
[जीवस्य चरित्रेशात निर्वाण संपद्यते ] जीवको चारित्रगुणके आवरणसे मोक्ष प्राप्त होती है। कैसे चारित्रसे ! [दर्शान्त्रज्ञानप्रघानात् ] सम्यग्दरीन-ज्ञान हैं सुख्य जिसमें। किन विमृतियों सहित गोक्ष पाता है ! [दंशान्त्रुरमजुजराजविभवे: सह ] स्वगैवासी देव, पाताल्वासी देव तथा मनुष्योंके स्वामियोंकी संपदा सहित । भावार्थ-चारित्र वो प्रकारका है, बीतराग तथा सराग।

संपद्यते हि दर्धनडानमधानाचारिजाद्वीतरागान्योक्षः । तत एव च सरागादेवासुरमजुजरा-जविमबक्षेश्ररुपो बन्धः । अतो सुसुञ्जुणेष्ठफललाद्वीतरागचारित्रसुपादेयमनिष्ठफललात्सरागचारित्रं हेयम् ॥ ६॥

अथ चारित्रखरूपं विभावयति-

चारिसं खुळ घम्मो घम्मो जो सो समो ति णिहिद्दो । मोहक्ष्वोहविहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥ ७ ॥ चारित्रं खुळ घमों घमों यः स बम इति निर्दिष्टः । मोहस्रोमविहीनः परिणाम अप्समो हि बमः ॥ ७ ॥ खुळ्चे चरणं चारित्रं खसमयमृत्र्विरित्यर्थः । तदेव वस्तुस्थमावसाद्धमः । शुद्धवैतन्य-

आगे निश्चयचारित्रका स्वरूप कहते हैं-

[स्वत्रु चारित्रं घर्मः] निवयकर अपनेमें अपने स्वरूपका आचरणहर जो वाहित क्यां के स्वरूपका आचरणहर जो वाहित क्यां के स्वरूपका अपने स्वरूपका स्वरूपका है। इस कारण अपने स्वरूपका होता है। इस उन चारिक्का जाम पूर्व कहा गवा है। या घर्मः तास्त्रास्थामित निर्दिष्टमः मिन्नेनस् काका ही हो सम्प्रका है, ऐसा अवितरागरिकने कहा है। वह सान्यभाव क्या है। निन्नेनस् काका ही हो आस्वरूपका परिणामः] उडेस्पने (क्यां का है। स्वरूपका परिणामः)

मकावनिस्तर्थः । तदेव च यथावस्थितात्मग्रवतात्माग्यम् । साम्यं त दर्भननारित्रमीदनीयो-द्यांपादितसमस्त्रमोहस्रोमामाबादत्यन्त्रनिर्विकारो जीवस्य परिणामः ॥ ७ ॥

अधान्यवश्चारित्रतं निश्चिनोति---

परिणमदि जेण दव्वं तकारुं तस्मय सि पण्णसं। तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुणेदञ्बो ॥ ८ ॥ परिणमति येन इच्यं तत्कालं तन्मयमिति प्रवास । तस्माद्धर्मपरिवात आत्मा धर्मी मन्तव्यः ॥ ८ ॥

यत्सल द्रव्यं यस्मिन्काले येन भावेन परिणमति तत तस्मिन काले किलीव्यपरिवतायः-सं एवं वर्मः स्वालमावनोत्थस्रवापृतशीतजलेन कामकोधादिरूपाक्रिजनितस्य संसारदःखदाहस्योपशम-कवात राम इति । ततश्च शुद्धात्मश्रद्धानरूपसम्यक्तस्य विनाशको दर्शनमोहाभिषानो मोह इत्युच्यते । निर्विकारनिश्वलिक्तवृत्तिरूपचारित्रस्य विनाशकश्वारित्रमोहाभिधानः क्षीम इत्युष्यते । तयीर्विष्यंसकत्वात्स एव शमी मोहशीभविहीनः शुद्धात्मपरिणामी भण्यत इत्यभित्रायः॥ ७॥ अश्वाभेदनयेन धर्मपरिणत आत्मैव धर्मो भक्तीत्यावेदयति—परिणमदि जेण दृष्ट्यं तकास्त्रे तस्मय ति प्रणानं परिणमति येन पर्यायेण इन्धं कर्त तत्काळे तत्कायं भवतीति प्रज्ञातम् । यतः कारणात् , तस्हा धरमपरिणदो आदा धरमो क्रफोटच्यो ततः कारणात धर्मेण परिणत आत्मैव धर्मो मन्तन्य इति । तयशा-निजञ्जद्भात्मपरिणतिरूपो निश्वयभर्मो भवति । पञ्चपरमेष्ठचादिभक्तिपरिणामरूपो व्यवहारधर्मस्ताबद्वस्यते । यतस्तेन विवक्षिताबिव-क्षितपर्यायेण परिणतं द्रव्यं तन्मयं भवति, ततः पूर्वोक्तधर्मद्रयेन परिणतस्त्रप्तायः पिण्डबद्रमेदनयेनात्मैव धर्मो अवतीति जातव्यम् । तदपि कस्मातः उपादानकारणसदृशं हि कार्यमिति वचनात । तम्र पनरुपादानकारण अभिप्राय यह है, कि वीतरागचारित्र वस्तुका स्वभाव है । वीतरागचारित्र, निश्चयचारित्र, धर्म, समपरिणाम ये सब एकार्थवाचक हैं. और मोहकर्मसे ज़दा निर्विकार जो आत्माका परिणाम स्थिरऋप संसमय वही चारित्रका स्वरूप है ॥ ७ ॥

आगे चारित्र और आत्माकी एकता दिखाते हैं---

[ रोन द्रव्यं परिणमित ] जिस समय जिस स्वभावसे द्रव्य परणमन करता हैं, [ तत्कारं तन्मयं ] उस समय उसी स्वभावमय द्रव्य हो जाता है, [ इति प्रज्ञप्तं ] ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। जैसे लोहेका गोला जब आगमें डाला जाता है, तब उष्णरूप होकर परिणमता है, अर्थात उष्णपनेसे । - स्वारित्रमे जाता है, इसी तरह यह आत्मा जब ग्रुम, अञ्चम, ग्रुद्ध भावोमेंसे जिस भावरूप परिणमता हैत मोक्ष पाता है ! [दे उसी त्वरूप होता है । [तस्माद्धमेपरिणातः आत्मा ] इस कारण वीतराग-योक त्वामियोको संग्रह क्रम क्रम वर्गते परिणमता यह आत्मा [वर्मो मन्तव्य:] वर्ग जानना । भावार्थ-योंके स्वामियोंको संपदा स्त हर वसंसे परिणमता यह आत्मा चित्रा चारा चारा है है इस न्यायने वीतराग-से यह आत्मा परिणमन करता है, तब उन्हीं स्वरूप ही है, इस न्यायने वीतराग-

न करता हुआ बीतरागचारित्र धर्य ही हो जाता है। इसल्पिये आला और

किक्वनजनमं अनिति । तबोऽयमात्मा पर्मेष परिषतो धर्य यत्र अवतीति सिद्धमात्मनशास्त्रिक सम् ॥ ८ ॥

अय जीवस्य शुभाशुमशुद्धतं निश्चिनोति--

जीको परिजमित जदा सुक्षेण असुकेण वा सुक्षे असुक्षे। सुद्धेण तदा सुद्धो इवदि हि परिणामसक्त्राको ॥ ९ ॥ जीवः परिणमति यदा सुजेनासूत्रेन वा सुन्नोऽसूत्रः। श्रद्धेन तदा ग्रद्धो स्वति हि परिणामस्त्रमावः॥ ९ ॥

स्ताञ्यमास्या युभेनाथुभेन वा रागभानेन परिणमित तदा ज्यातापिच्छरायपरिणतस्यटिक्वह परिणामस्यमादः सन् युभोऽधुभव भवति । यदा पुनः थुद्धेनारागमावेन परिणमिति
ग्रुद्धाञ्चद्धभेदेन दिषा । रागादिविक्व्यरितस्यसंवेदनज्ञानमागमभाष्या ग्रुक्ष्यानं वा केत्वछ्जानोयपरी
ग्रुद्धाश्चानकारणं भवति । अग्रुद्धामा तु गगादिना अग्रुद्धानिष्यनाञ्चद्धोपादानकारणं भवतिति सूत्रार्थः
। ८ ॥ एवं चारित्रस्य संद्धेमस्वननरूपेण दितीयस्थलं गाथात्रयं गतस्य । अथ ग्रुभाग्रुभग्रुद्धोययोगत्रयेण
परिणतो औषः क्षुमाग्रुभग्रुद्धोपयोगस्यर्क्षणे भवति। च्रित्यं गतस्य । अथ ग्रुभाग्रुभग्रुद्धान्ययोगत्रयेण
परिणतो औषः क्षुमाग्रुभग्रुद्धोपयोगस्यर्क्षणे भवति। च्रित्यं भविते ज्ञुद्धाने भवति । द्विः स्कृद्धः ।
अश्रुमेन वाध्युभो भवति । ग्रुद्धेण तदा सुद्धा हि ग्रुद्धेन वार्षाः परिणमिति तदा ग्रुद्धेन स्वस्ति। द्विः स्कृद्धः ।
कथंपुतः सन् । परिणामसन्धान्नो परिणामसद्भावः सन्तिति । तयथा—यवाः स्वस्तिने ग्रुद्धेन स्वस्तोऽपि
व्यवद्धारण ग्रुद्ध्योक्षया यथातेन्यं सरातम्यवन्यपृक्षेद्धानपृत्रानिन, तयोधनापित्रया तु सूलोः
व्यवद्धारण ग्रुहस्थापेक्षया यथातेन्यं सरातम्यवन्यपृक्षेद्धानपृत्रानिन, तयोधनापित्रया तु सूलोः
वरमुणादिश्चमानुग्रुनेन परिणतः ग्रुनो ज्ञात्व्य इति । मिष्याव्यविचनत्रमात्रकपावयाप्याप्यस्यप्रपाग्रुभोपः
योगेनाश्चमो विवेयः । निक्षयरलन्यशक्षक्रवाध्यादिचनुर्वशुणस्थानरूपण क्रविताः । अत्र प्राप्यतिकाले स्वयान्यस्याति सुवेयेण ग्रुप्यादिस्यान्वस्य गुणस्थानारूपण क्रविताः। सत्र प्राप्याव्याव्याव्याव्यान्यस्यानि संवेयेण ग्रुभाग्रु साव्याविवान्त्यस्य क्षावानि । क्रवमिति चेत् — मिष्याव-

मागे आत्माके शुभ, अशुभ तथा शुद्ध भावोंका निर्णय करते हैं-

[ यदा जीव: ] जब यह जीव [ शुरुभेन अशुरभेव वा परिणमिति ] छुभ अथवा अशुभ परिणामीकर परिणमता है. [ लदा शुरुभ अशुरभो भवति ] तब यह छुभ वा अशुभ होता है । अर्थात् जब यह दान, प्वा, नतादिरूप सुप्रपरिणामीते परिणमता है, तब उन भावोंके साथ तन्नव्य होता कुणा शुभ होता है, और जब विषय, कथाब, अनताबिरूप अशुभभावोंकर परिणत होता है, तब उन भावोंके साथ उन्हीं त्वरूप हो बाता है । जैसे स्कटिक्मणि काले पूलका संयोग मिलनेपर काला है हो बक्ता है । नवींकि स्कटिकका ऐसा ही अस्तिमन-त्वभाव है । उसी प्रकार जीवका भी-समस्ता ।

चारित्रके एकपना है। आस्माको चारित्र भी कहते हैं॥ ८॥

तदा ग्रंडाराणपरिकतस्कटिकवत्परिकामस्वभावः सन् श्रुदो मवतीति सिद्धं वीवस्य श्रुमाञ्चयः श्रुद्धतम् ॥ ९ ॥

अय परिणामं वस्तुस्त्रभावत्वेन निश्चिनोति---

णित्य बिष्णा परिणामं अस्थो अस्थो विणेह् परिणामो । दृव्बग्रुणपञ्जयस्थो अस्थो अस्थित्तणित्वस्तो ॥१०॥ नास्ति विना परिणाममर्वोऽयै विनेह परिणामः । दृव्यग्रुणपर्ययस्योऽर्वोऽस्तितनिर्हेतः ॥१०॥

न खञ्ज परिणाममन्तरेण बस्तु सर्जामालम्बते । बस्तुनो इन्यादिभिः परिणामात् पृथगुपहम्माभावानिःपरिणामस्य खरखुक्कल्पताद् दृश्यमानगोरसादिपरिणामितरोशाच । अन्तरेण
सासादनिमश्रपुणस्थानत्रये तास्तर्यनाञ्चमोषयोगः, तदनन्तरमसंयतसम्यग्दछदेशविस्तप्रमन्तसंस्वरपुणस्थानत्रये तास्तन्येन ज्ञुगोपयोगः, तदनन्तरमप्रमनवादिशीणक्ष्मयान्तर्गुणस्थानवर्के तास्तन्येन ज्ञुदोषयोगः,
तदनन्तरं सयोग्ययोगिजिनगुणस्थानदये ज्ञुदोषयोग्पललिति मावार्यः ॥ १ ॥ अत्र नित्येकान्तर्भणक्रकान्तनिर्मेषार्य परिणागपरिणामिनौः परस्यं क्र्यंविदमेदं दर्शयति—णित्यं विणा परिणामं अस्यो ग्रकजित
तावक्कप्यते—सिद्धप्ययस्पर्श्वपरिणामं विना ज्ञुद्धनेषयायं नास्ति । कस्यात् । संज्ञाल्यणप्रयोजनादिमेदेऽपि प्रदेशमेदाभावात् । अस्यं विणोद्द परिणामो ग्रकाल्यत्ययं विना इह जगति ज्ञुद्धाल्यपरण्य
[क्रुद्धन तद्या शुद्धो भवति ] जव यह जीव आलीक वीतराग ज्ञुद्धमावस्वस्य परिणमता है, तव

[ शुद्धेन तदा शुद्धो भवति] जब यह जीव आत्मीक वीतराग शुद्धभावस्वरूप परिणमता है, तब शुद्ध होता है। जैसे स्कटिकमणि जब पुष्पके संबंधचे रहित होता है, तब अपने शुद्ध (निर्मक्ष) भावरूप परिणमन करता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी विकार रहित हुआ शुद्ध होता है। इस प्रकार आत्मा के तीन भाव जानना॥ ९॥

आगे वस्तुका स्वभावपरिणाम बस्तुसे अभिन (एकस्रप) है, यह कहते हैं-

 क्स्ह् परिणामोऽपि न सत्तामाल्यन्ते । स्वाश्रयभूतस्य वस्तुनोऽमावे निराश्रयस्य परिणामस्य युन्यसमसंगात् । वस्तु पुनरूर्धतासामान्यलकाणे दृष्ये सहमाविविशेषलक्षणेषु ग्रणेषु, क्रमभावि-विशेषलक्षणेषु वर्षायेषु व्यवस्थितद्वत्याद्व्ययात्रीव्यमयास्तित्वेन निर्वेतितं निर्वेतिम्ब । अवः परिणामस्यमावमेव ॥ १० ॥

अय चारित्रपरिणामसंपर्कसंभववतोः शृद्धशुभपरिणामयोख्यादानहानाय फलमालोचयति— धम्मेण परिणदृष्या अप्या जिद सुद्धसंपयोगजुदो ।

षम्मण परिणद्त्या अत्या जाद सुद्धसपयागजुदा । पाबदि णिव्बाणसुहं सुहोबजुत्तो व सग्गसुहं ॥ ११ ॥

घर्मेण परिणतात्मा आत्मा यदि श्रुद्धसंप्रयोगयुतः । प्रामोति निर्वाणस्रतं श्रमोपयको वा स्वर्गस्रतम् ॥ ११ ॥

यदायमात्मा धर्मपरिणतस्त्रभावः श्रुद्धोपयोगपरिणतिष्ठद्वहति तदा निःमत्यनीकशक्तितया

ळ्ळणः सिद्धपर्यायस्यः शुद्धपरिणामो नास्ति । कस्मात् । सङ्गादिभेदेऽपि प्रदेशमेदाभावात् । दृष्ट्यगुषप् ज्ययस्यो आत्मस्वरूपं द्रस्यं तत्रैव केवळज्ञानादयो गुगाः सिद्धस्यः पर्याययः इःयुक्तळळेणेषु दृष्यगुणपर्यायेषु तिष्ठतीति द्रन्यगुणपर्यायस्यो भवति । स कः कर्ता । अस्यो परमान्मपदार्यः, सुवर्णद्रन्यपीत वादिगुणकुण्डळादि-पर्यायस्यप्रायदार्यवत् । पुनश्च किरूपः । अस्यिषाणिव्यत्तो शुद्धन्यगृपपर्यायायात्त्तं यञ्जुद्धास्तित्वं तेन निर्वेचोऽस्तिवितिर्वतः, सुवर्णद्रन्यगुणपर्यायास्तिवितिर्वत्यायस्यायस्य । असमन ताल्यार्यः । यथा — सुक्तजीत्रं दृष्यगुणपर्यायत्रयं परस्पराविनाभृतं दर्शितं तथा संसारिजीवेऽपि मतिज्ञानादिवभावगुणेषु नरनारकादि-विभावपर्यायेषु नयविमागेन यथासंभवं विवेचम् , तथैव पुद्धलित्यपि । एवं गुमाशुमशुद्धपरिणामन्याख्यान-सुख्यवेन तृतीयस्यळे गाथाद्रयं गतम् ॥ १०॥ अस्य वीतरागसरागचारित्रसंत्रयोः शुद्धशुनीपयोगपरिणामयोः

है, वह पदार्थ [ अस्तित्विनिकृत्तः ] अस्तिप्ते (मीजूदगी) से सित होता है। भावार्थ—बिस जगह द्रव्य गुण पर्यायोकी एकता हो, वहांपर ही द्रव्यका अस्तित्व है। जो इन तीनोमेंसे एक भी कम होबे, तो पदार्थ ही न कहळावे। जैसे सुवर्ण द्रव्य है, और उसमें पीतादिगुण हैं, तथा कुण्डळादि पर्याय हैं जो इनमेंसे एककी भी कभी होती है, तो सोनेका अभाव ही होजाता है, ठीक इसी प्रकार दूसरे पदाओं में भी ऐसा ही स्वरूप समझना। इससे यह बात सित्व हुई कि, परिगाम द्रव्यका पर्याय है। दूसके वित्ता द्रव्यका अभाव होजाता है। यहाँपर इतनी विशेषता और भी समझना कि, जहाँ जेसा द्रव्य होता है, वहाँपर वैसे ही गुण पर्याय होते हैं, इस न्यायसे छुद्ध आस्माक छुद्ध गुण पर्याय शीर अखद्धद जात्माक अखुद्ध गुण पर्याय होते हैं। जहाँ यह आल्या छुभ अखुभ परिगामरूप परिगमता है, बहर्म परिगमन करता है, तब उन्हीं स्वरूप होजाता है। क्योंकि एगिगाम दृश्यका है। वन खुद्धवरिकाकेस्प

आगे शुभपरिणाम और शुद्धपरिणाम ये दोनों चारित्र हैं, इनके फलको कहते हैं —

[ पदि आल्पा शुद्धपंत्रपोत्तरतः तदा निर्वाणसूर्व मामोति । अप आल्पा शुद्ध

स्वकाविकरणसमर्थवारिकः साक्षान्योक्षनवाभीति । यदा तु पर्भवरिणतस्व नानोऽपि सुबोषयोन्न परिणत्वा संगच्छते तदा समस्यनीकजितत्वा स्वकायेकरणासमर्थः कथैचिद्विकद्वकार्यकारि चारिकः किलितम्प्रतोपसिकपुरुषो दाददुःखिमव स्वर्गप्तत्वक्ष्यमवाभोति । जतः शुद्धोपयोग उपादेयः शुभोपयोगो हेयः ॥ ११ ॥

संक्षेपेण कुठ दरीयति -- धरमोण परिणदस्या अच्या धर्मेण परिणताला परिणतस्य हृद्धः सन्नयमात्मा जदि सुद्धसंपयोगजुदी यदि चेच्छुद्धीपयोगाभिषानगुद्धसंप्रयोगपरिणामयुतः परिणतो भवति पावदि णिन्वाण-सहं तदा निर्वाणसुखं प्राप्नीति । सहीवजुनी व सम्पासहं शुभोपयोगयतः परिणतः सन् स्वर्गसुखं प्राप्नोति । इतो विस्तरम् — इह धर्मशब्दैनाहिंसालक्षणः सागारानगारस्थपस्तथोत्तमक्षमादिसक्षाो रतनत्रयात्मको वा. तथा मोहश्रोभरहित आत्मपरिणामः शद्भवस्तस्यभावश्रेति गृह्यते। स एव धर्मः पर्यायान्तरेण चारित्रं भण्यते । 'चारित्तं खलु धम्मो ' इति वचनात् । तश्च चारित्रमपहतस्यमीपेक्षास्यमभेदेन सरागवीतरागमेदेन वा शभोपयोगश्कोपयोगभेदेन च द्विचा भवति । तत्र यण्क्रद्धसंत्रबोगशन्तवाच्यं शक्कोपयोगस्वरूपं बीतराग-चारित्रं तेन निर्वाणं लमते । निर्विकल्पसमाधिरूपशादीपयोगशक्तश्रमावे सति बदा शभीपयोगरूपसराग-चारित्रेग परिजमति तदा पूर्वमनाकुञ्चलक्षणपारमार्थिकसुखविषरीतमाकुञ्चोत्पादकं स्वरीसुखं लभते । पश्चात् परमसमाधिसामग्रीसद्भावे मोक्षं च लभते इति सुत्रार्थः ॥ ११ ॥ अध चारित्रपरिणामासंभवादःयन्तहेयस्या-उपयोग सहित होता है, तब मोक्षसुलको पाता है। वा अभोपयुक्त: ] और जब शुभोपयोगरूप भावों में परिणमता है, तब [स्वर्गस्यस्वं ] स्वर्गीके सुख पाता है। कैसा हैं, यह आत्मा [धर्मपरि-कालात्मा । धर्मसे परिणमा है, स्वरूप जिसका । आवार्थ — वीतराग सराग भावींकर धर्म दो प्रकारका हैं। जब यह आत्मा वीतराग आत्मीक धर्मह्रप परिणमता हुआ शुद्धोपयोगभावोमं परिणमन करता है, तब कमोंसे इसकी शक्ति रोकी नहीं जासकती। अपने कार्य करनेको समर्थ ही जाता है. इस कारण अनन्त अखण्ड निजमुख जो मोक्षसुख उसको स्वभाव ही से पाना है, और जब यह आत्मा, दान, पुत्रा, त्रत, संयमादिस्त्य सरागमावोक्तर परिणमता हुआ अभोषयोग परिणतिको धारण करता है, तब इसकी शक्ति कमींसे रोकी जाती है। इसलिये मोक्षरूपी कार्य करनेको असमर्थ हो जाता है। फिर उस क्रभोपयोग परिणमनसे कर्मवन्धरूप स्वर्गीके सर्वोक्ता ही पाता है। यद्यपि क्रमोपयोग चारित्रका अंग है. लो भी अपने सुखसे उलटा परके आधीन संसारसंबन्धी इन्द्रियोसे उत्पन्न होनेवाले सुखका कारग है । क्योंकि यह राग-कषायसे मिला हुआ है, और जो इन्द्रियजन्य सुख है, वह बास्तवमें दःख ही है । जैसे कोई फंरुष गरम घी अपनी देहपर डालता है, तो उससे बह दाहके द खको पाता है। ऐसे घीके भी लगनेसे कल शांतपना नहीं होता । जिस तरह केवल आगके जलनेसे दुःख होता है, वैसा ही दुःख इस गरम धीसे भी होता है। इसलिये इन्द्रियजनित सुरक्को गरम बीके समान जानना नाहिये। अवस्ति यह अभोपयोग भी संसारके फलको देता है, इस कारण अञ्चलीपयोगके समान त्यांगने योग्य है, और श्रुद्धीपयोगं, आत्मीक-सतको 'कि जिसमें किसी तरहकी मी आक्रकता नहीं है ' वैका है । इस्स्क्रिये उम्मवेश है ।। शर ॥ आगे अथ चारित्रपरिणामसंपर्कासंभगादस्पन्तरेक्स्याध्वमपरिणामस्य फलमाक्षेत्रयति— अस्रहोदयेण आदा कुणरो तिरियो मचीय घेरहयो। दुक्त्यसहस्तिहिं सदा अभिषुदो अमदि अवंत ॥१२॥ अधुनोदयेनात्मा कुनरस्तिर्यग्रुत्वा नैरियकः।

दुःस्तरासैः सरा अभिश्रतो भ्रमत्यत्यन्तम् ॥ १२ ॥

यदायमारमा मनागपि धर्मपरिणतिमनासादयमध्यभौपयोगपरिणतिमान्स्वतं कदा क्र-मनुष्पतिर्वकृतारकअमणरूर्व दुःखसद्द्रस्वन्धमनुत्राति । तत्रश्चारिकन्दर्याच्यभावादत्यन्तदेय प्रायमधुमोपयोग इति । एत्मयमपास्त्रसमस्त्रधुमधुमोपयोगद्यत्तिः श्रुद्धोपयोगद्वत्तिमात्म-सारकृत्रीषाः श्रुद्धोपयोगाधिकारमारभते ॥ १२॥

तत्र श्रुद्धोषपोषफलमात्मनः पोत्साहनार्थमभिष्टीति— अइसयमादसमुत्थं विसयातीदं अणोवममणंतं । अञ्चुच्छिणां च सुहं सुद्धवओगण्यसिद्धाणं ॥ १३॥

शुभोपयोगस्य फलं दर्शयति — असुहोदयेण अशुभोदयेन आदा आत्मा क्रणरो तिरियो मवीय णेरहयो कुनरस्तिर्यङ्गारको मुला। कि करोति । दक्तसहरूसेहिं सदा अभियुदो समिदि अर्थतं द्रास-सहसैः सदा सर्वकालमभिष्टतः कदर्थितः पीडितः सन् संसारे अखन्तं भ्रमतीति । तथाहि---मिर्विकार-श्चद्धाःमतत्त्वरुचित्रपनिश्चयसम्यक्तवर्यः तत्रैव शुद्धाःमन्यविक्षिप्तचित्तवृत्तिक्रपनिश्चयचारित्रस्य च विद्यक्षणेन बिपरीताभिनिवेशजनकेन दृष्टश्रुतानुभूतपञ्चिन्द्र यविषयाभिलाफ्तीवसंक्षेशरूपेण चाशुमोपयोगेन बदुपार्जितं पाप-कर्म तददयेनायमात्मा सहजद्यद्वात्मान-देकव्याणपारमार्थिकस्रखविपरीतेन दःखेन दः वितः सन् स्वस्वभाव-भावनाच्यतो भत्वा संसारेऽयन्तं श्रभतीति तात्पर्यार्थः ॥ एवमपयोगत्रयफ्रकश्चनरूपेण चतुर्यस्थले गाधाव्रयं गतम् ॥ १२ ॥ अथ ग्रामाञ्चमोपयोगद्वयं निश्वयनयेन हेयं ज्ञात्वा ग्राद्वोपयोगाधिकारं प्रारम्माणः, ग्राद्वात्म-बिलकुल त्यागने योग्य और चारित्रका घात करनेवाला जो अज्ञुओपयोग है, उसके फलको दिखाते हैं-[ अन्यभोदयेन आस्मा अस्पन्तं भ्रमति ] अवत, विषय, कषायरूप अग्रुभोपयोगोंसे परिणमता यह भारमा अर्थात धर्मसे बहिर्मुख संसारी जीव है, वह बहुत कालतक संसारमें मटकता है। कैसा होता हमा ! [ क्रमर: तिर्धरमैरियक: ब्रुटबा सदा अभिद्रत: ] खोटा (द:खी-दरीही) मनुष्य, तिर्थेच तथा नारकी होकर हजारी द:खोसे हमेशा द:खी होता हुआ, संसारमें अमण करता है। आवार्थ-- हाभोपयोग किसी एक व्यवहारनयके अंगसे धर्मका अंग है, परंतु यह अशुओपयोग तो धर्मका अंग फिसी तरह भी नहीं है। इसलिये यह अल्बंत ही देय है, और वो इसमें लगे रहते हैं. वे खोटे मनुष्य, सिर्वेचं, नारकी इन तीन गतियोंमें अनेक दुःखोंसे क्षेत्ररूप होते हुए सदाकाल मटकते हैं॥ १२॥ जागे अत्यंत उपादेय शुद्ध उपयोग फल दिलाते हैं - [ अद्वोपयोगप्रसिद्धानां एताहशं सुखं ] वीसराग-भ्यांसक्षामप्रक्रिकचारित्रहे जल्क हुए को अरहंत और सिद्ध हैं, उनके ही ऐसा सुख विकास

### कुन्दक्तदविस्वितः

### अतिश्वयमारमसङ्ख्यं विषयातीतमनीपम्यमनन्तम् । अन्युच्छिन्नं च सुसं शुद्धोषयोगमसिद्धानाम् ।॥ १३ ॥

आसंसारापूर्वप्रमाद्भवाहकादकपत्वादात्मानमेवाश्रित्य महत्त्वात्पराश्रयनिरपेक्षत्वादत्य-न्तविलक्षणत्वात्समस्तायतिनिरपायित्वाभैरन्तर्यभवर्तमावत्वाचातिश्चयवदात्मसम्बद्धं विषयातीत-मनीपम्यमनन्तमञ्जूष्टिङन्नं शुद्धोषयोगनिःवश्वानां सुखासतं तत्सर्वथा मार्थनीयम् ॥ १३ ॥

अय श्रुद्धोपयोगपरिणतात्मस्वरूपं निरूपपति-

स्वविदिवपयत्थस्ताे संजमतवसंजुदाे विगदरागाे । समणो समसहदक्को भणिदो सदोवओगो वि॥ १४॥

भावनामात्मसात्कुर्वाणः सन्, स्वत्वभावजीवस्य प्रोत्साहनार्थे श्रद्धोपयोगफ्लं प्रकाशयति । अथवा हितीय-पातनिका-यद्यपि ग्रद्धोपयोगफलमेत्रे ज्ञानं सुरंत च संक्षेपेग विस्तरेग च कथवति तथाप्यत्रापि पीठिकायां सुचनां करोति । अथवा तृतीयपातनिका-पूर्वे गुद्धोपयोगफलं निर्वाणं मणितमिदानी पुनर्निर्वाणस्य फल-मनन्तसः कथयतीति पातनिकात्रयस्वार्थे मनसि भूचा सूत्रमिदं प्रतिपादयति — अइसर्यं आसंसारादेवेन्द्रादि-**ब्रह्मेन्योऽ**न्यपूर्वाद्भतपरमाहुलादस्तपत्वादतिशयस्वरूपं, आदसग्रत्यं रागादिविकल्परहितस्वशुद्धारमसंवित्ति-समुक्ताबादात्मसमुत्यं, विसयातीदं निर्विषयरमात्मतत्त्वप्रतिपद्धमृतपञ्चिन्द्रयविषयातीतत्त्वाहिषयातीतं, अकोबमं निरुपमपरमानन्वैकुरुक्षणन्वेनोपमारहितत्वादनुपमं, अणंतं अनन्तागामिकाले विनाशाभावादप्रमित-स्वादाऽनन्तं, अन्युक्तिभां च असातोदयामावानिरन्तत्वादविच्छितं च सुरं एवसुक्तविरोवणविशिष्टं सुत्वं अवति । केशम् । सुद्धवओगप्पसिद्धाणं वीतरागपरमसामायिकशब्दबाच्यशुद्धोपयोगेन प्रसिद्धा उत्पन्ना बेर्ड्सिक्सास्तेषामिति । अंत्रेदमेव सस्तमुपादेयत्वेन निरन्तरं मावनीयमिति भावार्थः ॥ १३ ॥ अथ येन श्रद्धो-वयोगेन पूर्वोक्तसःखं भवति तत्परिणतपुरुषस्थां प्रकाशयति —सविदिदपयन्थसःखो सुष्ठ संश्वादिरहित-है। कैसा है सल ! [ अतिकायं ] सबसे अधिक है। क्योंकि अनादिकालसे लेकर ऐसा सुख कभी इन्द्र वरीरहकी पदवियोमें भी अपूर्व आश्चर्य करनेवाला परम आनंदरूप नहीं हुआ। फिर कैसा है ? [ सारमसमूर्य ] अपने आत्मासे ही उत्पन्न हुआ है, पराधीन नहीं है। फिर कैसा है! [ विषया-नीनं 1 पाँच इंद्रियोंके स्पर्श, रस, गंध, रूप, शन्वस्वरूप जो विषय-पदार्थ उनसे रहित है, संकृत्य-

क्रिक्टपरहित अतीदियसुख है। फिर कैसा है : [अनीपन्यं] उपनासे रहित है, अर्थात् तीन लोकमें जिस संखंके बराबर इसरा सल नहीं है। इस सलकी अपेक्षा इसरे सब सल द:ल ही त्वरूप हैं। फिर देसा है ! [ अनन्तं ] जिसका नाश नहीं होता, सदा ही नित्य है । फिर कैसा है ! [अव्यक्तिकां ] बाबारहित-हमेशा पुकसा रहता है। ऐसा सुख शुद्धोपयोगका ही फल है। इससे यह अभिप्राय निकला कि. ग्रहीपयोग सर्वप्रकारसे उपादेय हैं, और ग्रुम अग्रुमोपयोग हेय है। इन दोनोंमें न्यवहारतयसे किसी तंदह क्रुमोपयोग तो उपादेय है, परन्तु अञ्चमोपयोग ता सर्वधा ही हेय है ॥ १३ ॥ आगे शुद्धोपयोग सहित जीवका लक्ष्य कहते हैं---[ एलाइदाः अमणः शुद्धोपयोगः इति अधितः ] ऐसा सुविदितपदार्थस्त्रः संयमतपःसंयुतो विगतरागः । अमणः समसुखदुःको मणितः शुद्धोपयोग इति ॥ १४ ॥

ध्यार्थक्रानवकेन स्वपाद्रव्यविभागपरिज्ञानश्रद्धानविधानसमर्थस्वास्त्र्धाविदितपदार्थक्षः । सकल्यकृतीविनिकायनिश्रुम्भनविकल्यास्यश्रेन्द्रियाभिलाविकल्यास्य व्यावत्यास्याः शुद्धस्वरूपे संयममात्, स्वरूपविश्वान्तिनस्तरकृत्वेतन्यमतपनाच संयमतपरसंग्रुतः । सकलमोहनीयविपाकनिविकेकमावनासांष्ठ्रवस्तुद्धाकृतिविकिकारात्मस्वरूपताद्विपादागः । परमकलावलेकनाननुभूयमानसात्रासात्वेदनीयविपाकनिवितित्रसुल्द्वास्त्रम्भस्तिक्ष्यस्त्रम्भस्यात्मस्वरूपत्वास्यस्यस्त्रस्यात्वस्यात्वस्यस्यस्य । १४ ॥

अय शुद्धोपयोगलामानन्तरभाविविशुद्धात्मस्त्रभावलाममभिनन्दति

त्वन विदिता ज्ञाता रोचिताज निवजुद्धालगदिषदार्थात्तप्रतिपादकपूत्राणि च येन स सुविदितश्दार्वसूती सण्यते । संजमतवसंजुद्दो बाह्य द्रन्येद्रियन्यावतेन वहुवीवरक्षणेन चान्यन्तरे निवजुद्धालमंभितिवकेन स्वरूपे संवमनात् संयमपुकः, बाह्यान्यन्तरत्योवकेन कामकोपादिराजुभिरसण्डितप्रतापस्य स्वजुद्धालमंभित्रप्रतापस्य स्वजुद्धालमंभित्रप्रतापस्य स्वजुद्धालमंभित्रप्रतापस्य स्वजुद्धालमंभित्रप्रतापस्य स्वत्यात्रप्रतापः। समसुद्धदुवस्य निविकारनिविकन्यसमाधेक्रद्रता स्वय्या तथैव प्रसानन्तसुखरके लीना तक्ष्या निविकारस्यसंवितिकस्य य तु प्रसावका तद्वरप्रभेतेष्टानिविक्वियोवयेषु हर्वविवादरहित्वासम्पर्मुक्षुःसः समयो एवं गुनविद्याष्ट प्रसाव एरममुनिः सणिद्दी सुद्धोवज्ञोगी चि गुद्धोययोगो मिनत ह्रयमिप्रायः ॥ १४॥ एवं गुनविद्याण्यत्रप्रतानस्य ज्ञात्यस्यके माधा-द्वर्य नत्यस्यकेन्यात्रप्रतानस्य स्वमत्वरेण प्रवासस्यके माधा-द्वर्य नत्यस्य

(अवारवान्तराधिकास्त्योपोद्धातः) — अथ प्रवचनसार-वाध्यायां मध्यमहिविशिष्यप्रतिवोधनार्थावां परम मुनि छुद्दोपयोग भावस्वरूप परिगमता है। इस प्रकार वीतरागरंदने कहा है। कैसा है, वह श्रमण अर्थात् मुनि। [सुविदित्तपदार्थसूत्रः] अच्छी रीतिसे जान लिये हैं, जीवारि नव पदार्थं तथा इन पदार्थोंका कहनेवाला सिद्धांत किसने, अर्थात् किसने अपना और परका भेद भले प्रकार जान लिया है, श्रद्धान किया है, तथा निजस्वरूपयें हो आवरण किया है, ऐसा मुनीधर ही छुद्धोपयोगवाला है। फिर कैसा है? [संप्रमन्य:संपुतः] पाँच इन्दिय तथा मनको असिजावा और छह कायके जीवोकी हिसा इनसे आत्माको रोककर अपने रकस्यका आवरण रूप वो संप्रम, और बात्न तथा अतरंग वारह प्रकार के तथके बळकर रकस्यकी रियराको प्रकार के तथके बळकर रकस्यकी रियराको प्रकाश हो जानका तथन (दैदाणवाह नेगा) रवस्य परिणाम जिसका। फिर कैसा है? [समसुखदु:खा] सगान हैं, छुल और दु:ख जिसके अर्थात् उत्कृष्टज्ञान की कामकी सहायताकर इन्ह वा अनिष्ठरूप इन्हियोंक विषयोंमें हर्ष तथा खेद नहीं करता है, ऐसा जी असण है, वही छुदोपयोगो कहा जाता है।। १२॥ आगे छुदोपयोगोक लगके बाद ही छुद्ध आणस्व-

उवओगविख्युद्धे जी विनदावरकंतरायकेहरको । भूदो सयमेवादा जादि परं गेयभूदाणं ॥ १५॥ उपयोविद्युद्धो वो विगतावरणानसरायमोहरकाः । भूदा स्वयंगतमा याति वरं ह्रेयभूतानाम् ॥ १५॥

इदानी प्रथमपातिकाभिप्रायेण प्रथमत पश्चगाथापर्यन्तं पश्चपरमेष्टिनसस्कारादिप्ररूपणप्रपञ्चः, तद-क्चरं स्त्तनाश्चपर्यन्तं झानकण्ठिकाचनुष्टयपीठिकान्याष्ट्यानं कियते, तत्र पश्च स्थलानि भवन्ति तैत्यादौ नमस्कारमुख्यन्तेन गाथापश्चकं, तदनन्तरं चारिलस्चनमुख्यन्तन 'संपज्ञह णिव्याणं' इति प्रशृति गाथात्रय-मथ श्चभाश्चमञ्चलोपयोगत्रयस्चनमुख्यन्तं 'जीवो परिणमदि' इत्यादिगाथास्त्रह्वमथ तत्कलक्ष्यनमुख्य-तवा 'भ्रम्मेण परिणदप्पा' इति प्रशृति सुत्रह्वयम् । अथ शुद्रोपयोगप्यातुः युक्षस्य प्रोत्साहनार्थं श्चद्रो-प्रयोगकलदर्शनार्थं च प्रथमगाथा, श्चदोपयोगपुरुषल्क्ष्यणक्ष्यनेन द्वितीया चेति 'अहसयमादससुत्वं' इत्यादि गाथाह्यस्य । एवं पीठिकाभिषानप्रथमान्तराधिकारं स्थलपञ्चकेन चतुर्वशमाथाभिः सम्रदायपातनिका प्रोक्ता ॥

इति चतुर्वरागाथाभिः स्थलपञ्चकेन पीठिकाभिषानः प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥

तदन्तरं सामान्येन सर्वज्ञसिदिज्ञांनविचारः संबेपेग अदोपयोगफळे चेति कथनक्षणेग गायासमकर्। तत्र स्थलचतुष्ट्यं भवति, तरिमत् प्रथमस्थले सर्वज्ञस्वकपकथनार्थं प्रथमगाया, स्थयंमुकथनार्थं दितीया चेति 'जनओगविसुद्धो' इत्यादि गायादयम्। अय तस्यैव अगवत उत्पादव्यवज्ञीव्यस्थपनार्थं प्रथमगाथा, साककी प्राप्ति होती हैं, ऐसा कहते हैं—[यः उपयोगद्यस्थ आस्था झेयम्मनानां पारं याति]

सावकी प्राप्ति होती हैं, ऐसा फहते हैं—[यः उपयोगद्युद्धः आस्त्रा झेयस्तानां पारं याति] श्रे आसा छुदोषयोगसे निर्मल हो गया है, वही आला सब पदार्थीके अंतको पाता है, अर्मीद से क्रेयस्वमापन्नानामन्तमबामोति । इह किलात्मा क्रानस्वभावो क्रानं तु क्रेयमात्रं ततः समस्त-क्रेयान्तर्वर्तिक्रानस्वभावमात्मानमात्मा श्रद्धोपयोगमसादादेवासादयति ॥ १५॥

अय शुद्धोषयोगजन्यस्य शुद्धात्मस्यभावलामस्य कारकान्तरनिरपेक्षितपाऽत्यन्तमात्माय-चत्वं द्योतयति—

पुनरिप तस्यैव दृढीकरणार्थे द्वितीया चेति 'भगविहीणो' इत्यादि गाथाद्वयम् । अथ सर्वज्ञश्रद्धानेनानन्तसस्व भवतीति दर्शनार्थं 'तं सञ्बन्धवरिटं' इत्यादि सत्रमेकम् । अथातीन्द्रियज्ञानसौक्यपरिणमनकथनमुख्यत्वेन प्रथमगाथा, केबल्रिम्किनिराकरणमुख्यत्वेन दितीया चेति 'पक्लीणघाडकम्मो ' इति प्रभृति गाधादयम् । एवं दितीयान्तराधिकारे स्थलचतप्रयेन समदारागतनिका ॥ तद्यथा---अथ शादीवयोगलाभानन्तरं केवल-ज्ञानं भवतीति कथयति । अथवा दितीयपातनिका-कन्दकन्दाचार्यदेवाः संबोधनं कुर्वन्ति, हे शिवकमार-महाराज, कोऽध्यासलभव्यः संक्षेपरुचिः पीठिकाव्यास्यानमेव श्रुत्वात्मकार्यं करोति, अन्यः कोऽपि पुनर्विस्तर-रुचिः ग्रद्धोपयोगेन सजातसर्वज्ञस्य जानसुखादिकं विचार्य पश्चादात्मकार्यं करोतीति व्याख्याति---उवओगविसुद्धो जो उपयोगन शुद्धोपयोगन परिणामेन विशुद्धो मूला वर्तते यः विगदावरणंतराय-मोहरओ भुद्रो विगतावरणान्तरायमोहरजोभुतः सन् । कथम् । सयमेव निश्चयेन स्वयमेव आदा स पूर्वोक्त आत्मा जादि यानि गच्छति । कि परं पारमवसानम् । केवाम् । णेयभुदावां ब्रेयमूनपदार्थानाम् । सर्व जानातीत्यर्थ । अनो विस्तरः-यो निर्मोहराद्धात्मसवित्तिलक्षणेन याद्योपयोगसंहेनागमभाषया प्रथ-कःववितर्कशीचारप्रथमञ्द्रध्यानेन पूर्वे निरवशेषमोहअपणं कृत्वा तदनन्तरं रागादिविकल्पोपाधिरहितखसंवित्ति-लभणेनैकःचवितर्कवीचारसंज्ञदितीयदाक्रथ्यानेन श्रीणकषायगणस्थानेऽन्तर्महर्तकालं स्थित्वा तस्यैवान्यसमये ज्ञानदर्शनायर गर्यायां-तरायाभिधानधातिकर्मत्रयं यगपदिनाशयति । सः जगन्त्रयकालत्रययर्तिसमस्तवस्तगता-नन्तधर्माणां युगपणकाणकं केवलज्ञानं प्राप्नोति । ततः स्थितं शुद्धोपयोगाःसर्वज्ञो भवनीति ॥ १५ ॥ अथ श्रद्धोपयोगजन्यस्य श्रद्धाःमस्यभावलाभस्य भिन्नकारकनिरपेक्षलेनात्माधीनत्वं प्रकाणयति — तह स्रो लढः सहानो यथा निश्चयरत्त्रयलक्षणञ्जद्वीपयोगप्रसादात्सर्वे जानाति तथैव सः पूर्वोक्तल्ब्बरादात्सस्वभावः सन शुद्धोपयोगी जीव है, वही तीनकालवर्ती समस्त पदार्थोंक जाननेवाल केवलज्ञानको प्राप्त होता है, कैसा होता हुआ कि [ विगतावरणान्तरायमोहरजाः खयमेव भृतः सन् ] हूर हुई ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय, तथा मोहनीयकर्मरूप घलि (मल) जिससे ऐसा आप ही होता हुआ । भावार्थ-जो शुद्धोपयोगी जीव है, वह गुणस्थान गुणस्थान प्रति शुद्ध होता हुआ बारहवें गुणस्थान के अन्तर्में संपूर्ण चार पातिया कर्मोंका नागकर केवलजानको पाता है, और आत्माका स्वभाव जान है, जान ड़ेयके प्रमाण है, जेय तीनों कालोंमें रहेनेवाले सब पदार्थ हैं, इसलिये श्रद्धोपयोग के प्रसादमें ही यह भारमा सब इंग्रोंको जाननेवाले केवलज्ञानको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ आगे शुद्धोपयोगका फल जो केवळज्ञानमय शुद्धात्मका लाभ वह जिस समय इस आत्माको होता है, तब कर्ता-कर्मादि छह कारकरूप आप ही होता हुआ स्वाधीन होता है. और किसी दूसरे कारकको नहीं चाहता है, यह कहते हैं---ितथा तह सो रुद्धसहाचो सञ्चण्ड सञ्बलोगपदिमहिदो । भूदो सयमेबादा हबदि सर्यम्र ति गिरिहो ॥ १६॥ तया स रुक्सलभावः सर्वज्ञः सर्वलोकपतिमहितः । भूतः स्वयमेबात्मा भवति स्वयंभूरिति निर्दिष्टः ॥ १६॥

अयं खल्वात्मा शृद्धोपयोगभावनानुभावभत्यस्त्रमितसमस्त्रघातिकर्मत्या सम्रपलन्यशृद्धान-न्तप्रक्तिचित्स्यभावः, श्रद्धानन्तप्रक्तिङ्गायकस्यभावेन स्वतन्त्रत्वादप्रहीतकर्तृत्वाधिकारः, श्रद्धान-आदा अयमात्मा हवदि सयंभु ति णिहिट्टो स्वयंभूमवतीति निर्दिष्टः कथितः । किविशिष्टो भतः । सञ्जूष्ट सञ्जूलोगपदिमहिंदो भूदो सर्वज्ञः सर्वलोकपतिमहितश्च मृतः संजातः। कथम् । सयमेव निश्चयेन स्वयमेवेति । तथाहि-अभिन्नकारकचिदान-दैकचैतन्यस्वस्वभावेन स्वतन्त्रत्वात् कर्ता भवति । स आत्मा स्वयंत्रः भवति इति निर्दिष्टः ] जैसं शुद्धोपयोगके प्रभावसे केवलज्ञानादि गुणोंको प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार वहीं आत्मा 'स्वयंभू' नामवाला भी होता है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा हैं। तात्पर्य यह है, कि जो आत्मा केवलज्ञानादि स्वाभाविक गुणोंको प्राप्त हुआ हो, उसीका नाम स्वयंमू है। क्योंकि ज्याकरणकी ज्युत्पत्तिसे भी जो 'स्वयं' अर्थात् आप ही से अर्थात् दूसरे द्रव्यकी सहायता बिना ही 'भवति' अर्थात् अपने स्वरूप होवे, इस कारण इसका नाम स्वयंभू कहा गया है, यह आत्मा अपने स्वरूपकी प्राप्तिके समय दूसरे कारककी इच्छा नहीं करता है। आप ही छह कारकरूप होकर अपनी सिद्धि करता है, क्योंकि आत्मामें अनंत शक्ति है, कैसा है वह [ लब्धस्वभाव: ] प्राप्त किया है. घातिया कर्मोंके नाशसे अनंतज्ञानादि शक्तिरूप अपना स्वभाव जिसने । फिर कैसा है ! [ सर्वज्ञ:] तीन कालमें रहनेवाले सब पदार्थीको जाननेवाला है। फिर कैसा है : स्वयंभु आत्मा। **[सर्वलोक-**पनिमहित: ो तीनों भवनोंके स्वामी इन्द्र धरणेन्ट चक्रवर्ती इनकर पूजित है। फिर कैसा है : [स्वय-मेच भूत: ] अपने आप ही परकी सहायताके विना अपने शुद्धोपयोगके बलसे अनादि अविद्यास उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके बन्धोंको तोडकर निश्चयसे इस पदबीको प्राप्त हुआ है. अर्थात सकल सर असर, मनुष्योंके स्वामियोंसे पूज्य सर्वज्ञ बीतराग तीन लोकका स्वामी शुद्ध अपने स्वयंभुषदको प्राप्त हमा है।

अब पट्कारक दिखाते हैं -कतां १ कर्म २ करण ३ संप्रदान ४ अपादान ५ अधिकरण ६ ये छह कारकों के नाम हैं, और ये सब दो दो तग्हके हैं, एक व्यवहार दूसरा निश्चय । उनमें जिस जगह परके निमित्तसे कार्यको सिद्धि कीजाय, वहाँ व्यवहार पट्कारक होना है, और जिस जगह अपनेमें ही अपनेको उपादान कारण कर अपने कार्यकी सिद्धि कीजाय, वहाँ निश्चय पट्कारक है। व्यवहार छह कारक उपचार असह्तनथकर सिद्धि किये जाते हैं, इस कारण असत्य हैं, निश्चय छह कारक, अपनेमें ही जोड़े जाते हैं, इसिल्ये सत्य हैं। क्योंक वारति हों है इन्य किसी द्रव्यका कर्ता व हर्ता नहीं है, इसिल्ये व्यवहारकारक असत्य है। जो करात है, इस कारण निश्चयकारक सत्य है। जो

न्तराक्तिज्ञानविपरिणमनस्यभावेन पाप्यत्वात् कर्मत्वं कलयन्, शुद्धानन्तराक्तिज्ञानविपरिणमन-स्वभावेन साधकतमत्वात करणत्वमनुविद्याणः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्यभावेन कर्मणा समाश्रियमाणत्वातु संमदानत्वं दथानः, शुद्धानन्तश्चिक्षश्चानविपरिणमनसमये पूर्वभट्टचविकलकान स्वभावापगमेऽपि सहज्ञानस्वभावेन ध्रवत्वावलम्बनादपादानत्वम्रपाददानः, शुद्धानन्तव्यक्तिः ज्ञानविपरिणमनस्वभावस्याधारभृतत्वादधिकरणत्वमात्मसात्क्रवीणः, स्वयमेव पटकारकीरूपेणी-नित्यानन्दैकस्वभावेन स्वयं प्राप्यत्वात् कर्मकारकं भवति । ग्राद्धचैतन्यस्वभावेन साधकतमत्वात्करणकारकं भवति । निर्विकारपरमानन्दैकपरिगतिलक्षणेन श्रद्धान्मभावरूपकर्मणा समाश्रियमाणन्वात्संप्रदानं भवति । तथैव पूर्वमत्यादिज्ञानविकल्पविनारोऽध्यखण्डितैः चैतन्यप्रकारोनाविनश्वरत्यादपादानं भवति । निश्चयश्रद्ध-स्वाधीन होकर करे, वह कती. जो कार्य किया जावे, वह कमी, जिसकर किया जावे, वह करण. जो कर्मकर दिया जावे वह **संप्रदान**, जो एक अवस्थाको छोड़ दूसरी अवस्थारूप होवे, वह अपादान, जिसके आधार कर्म होने, वह अधिकरण कहा जाता है। अब दोनों कारकोंका द्रष्टांत दिखलाते हैं। उनमें प्रथम व्यवहास्कर इस तरह है-जैसे अंभकार (कुन्हार) कर्ता है, घडारूप कार्यको करता है, इससे घट कर्म है, दंड चक चीवर (ड्रोरा) आदिकर यह घट कर्म सिद्ध होता है, इसिंडिये दंड आदिक करण कारक हैं, जल वगैर:के भरनेके लिये घट दिया जाता है, इसलिये सप्रदानकारक है. मिट्टीकी पिंडरूपादि अवस्थाको छोड घट अवस्थाको प्राप्त होना अपादानकारक है, भूमिके आधार से घटकर्म किया जाता है, बनाया जाता है, इमलिये भूमि अधिकरणकारक समझना, इस प्रकार ये व्य-बहार कारक हैं। क्योंकि इनमें कर्ता दूसरा है, कर्म अन्य है, करण अन्य ही द्रव्य है, दूसरे ही को देना इसरेस करना । आधार जदा ही है । निश्चय छह कारक अपने आप ही में होते हैं, जैसे-मृत्तिका-इन्य ( मर्टा ) करता है, अपने घट परिणाम कर्मको करता है, इसल्लिये आप ही कर्म है, आप ही अपने घट परिणामको सिद्ध करता है, इसलिये स्वयं ही करण है, अपने घट परिणामको करके अपनेको ही सौप देता है, इस कारण आप ही संप्रदान है । अपनी मृत्यिंड अवस्थाको छोड़ अपनी घट अवस्थाको करता है, इसलिये आप ही अपादान है। अपनेमें ही अपने घटपरिणामको करता है, इसलिये आप ही अधिकरण है। इस तरह ये निश्चय घटकारक हैं, क्योंकि किसी भी दूसरे द्रव्यकी सहायता नहीं है. इस कारण अपने आपमें ही ये निश्चयकारक साधे जाते हैं। इसी प्रकार यह आत्मा संसार अवस्थामें जब शुद्धोपयोगमावरूप परिणमन करता है, उस समय किसी दूसरेकी सहायता (मदद) न लेकर अपनी ही अनंत श्रद्धजैतन्यशक्तिकर आप ही छह कारकरूप होके केवलज्ञानको पाता है, इसी अवस्थामें 'स्वयंभ' कहा जाता है। ग्रुद्ध अनंतशक्ति तथा ज्ञायकस्वभाव होनेसे अपने आधीन होतां हुआ यह आत्मा अपने शुद्ध ज्ञायकस्वभावको करता है, इसलिये आप ही कर्ता है, और जिस शुद्धज्ञायकस्वभावको करता है. बह आत्माका कर्म है. सो वह कर्म आप ही है, क्योंकि शद्ध-अनंतराक्ति, ज्ञायक स्वभावकर अपने आपको ही प्राप्त होती है, वहाँ यह आत्मा ही 'कर्म' है, यह आत्मा अपने शह आत्मीक परिणामकर पजायमानः, उत्पत्तिव्यपेक्षया द्रव्यमावभेदिमक्यातिकर्माण्यपास्य स्वयमेवाविर्भतत्वाद्वा स्वयं-भूरिति निर्दिश्यते । अतो न निश्चयतः परेण सहात्मनः कारकत्वसंबन्धोऽस्ति, यतः श्रुद्धात्मस्य-मावलाभाय सामग्रीमार्गणव्यग्रतया परतन्त्रेश्वयते ॥ १६ ॥

अय स्वायंश्वनस्यास्य शुद्धातमन्त्रभावनामस्यात्यन्तमनपायितं कथंचिदत्पादव्ययश्रीन्य-यक्तत्वं चालोचयति---

> भंगविहीणो य भवो संभवपरिवज्जिदो विणासो हि। विज्ञदि तस्सेव प्रणो ठिदिसंभवणाससमवायो ॥ १७॥ भक्तविद्दीनश्च भवः संभवपरिवर्जितो विनाशो हि। विद्यते तस्यैव पुनः स्थितिसंभवनाशसम्बायः ॥ १७ ॥

बैतन्यादिगुणस्वभावात्मनः स्वयमेवाधारत्वादधिकरंगं भवतीत्यभेदषट्कारकीरूपेग स्वत एव परिणममाणः सम्बद्धमातमा परमात्मस्वभावकेवलजानोत्पत्तिप्रस्तावे यतो भिन्नकारकं नापेक्षते ततः स्वयंभगवर्ताति भावार्थः ॥ १६॥ एवं सर्वज्ञमुख्यत्वेन प्रथमगाथा। स्वयंभूमुख्यत्वेन द्वितीया चेति प्रथमस्थले गाथाद्वयं गतम्। अधास्य भगवतो द्रव्यार्थिकनयेन नित्यत्वेऽपि पर्यायार्थिकनयेनानित्यत्वमुपदिशति—भंगविहीणो य भवो स्वरूपको साधन करता है, वहाँ पर अपने अनंतज्ञानकर 'करणकारक' होता है, यह आत्मा अपने शुद्ध परिणामोंको करता हुआ अपनेको ही देता है, उस अवस्थामें शुद्ध अनंतशक्ति ज्ञायकस्वभाव कर्मकर आपको ही स्वीकार करता हुआ 'संप्रदानकारक' होता है, यह आत्मा जब शुद्ध स्वरूपको पाप्त होता है, उस समय इस आत्माके सांसारीक अञ्चद्ध-क्षायोपशमिक मति आदि ज्ञानका नाग होता है, उसी अवस्थामें अपने स्वामाविक ज्ञानस्वभावकर स्थिरपनेको धारण करता है, तब 'अपादानकारक' होता है। यह आत्मा जब अपने श्रद्धअनंतगत्ति जायकस्वभावका आधार है, उस दशामें 'अधिकरणकारक'को स्वीकार करता है। इस प्रकार यह आत्मा आप ही पटकारकरूप होकर अपने शुद्धस्वरूपको उत्पन्न (प्रगट) करता है, तभी स्वयंभ पदवीको पाता है। अथवा अनादिकालसे बहुत मजबूत बैंच हुए धातिया-कर्मीको (ज्ञानावरण १ दर्शनावरण २ मोहनीय ३ अन्तराय ४) नाश करके आप ही प्रगट हुआ है, दूसरेकी सहायता कुछ भी नहीं ली, इस कारण स्वयंभ कहा जाता है, यहाँ पर कोई प्रश्न करे, कि परकी सहायतासे स्वरूपकी प्राप्ति क्यों नहीं होती ? उसका समाधान-कि जो यह आत्मा पराधीन होवे. तो आकुलता सिंहत होजाय, और जिस जगह आकुलता है, वहाँ स्वरूपकी प्राप्ति नहीं, इस कारण परकी सहायता विना ही आत्मा निराकुल होता है, इसी दशामें अपनी सहायतासे आपको पाता है। इसलिये निश्चय करके आप ही षटकारक है। जो अपनी अनंतशक्तिकाप संपदासे परिपर्ण है, तो वह दसरेकी इच्छा क्यों रक्ते ! अर्थात् कभी नहीं ॥ १६ ॥ आगे इस स्वयंभू प्रमुके शुद्धस्वभावको नित्य दिखलाते हैं, और किसीप्रकारसे उत्पाद, व्यय, धौव्य अवस्था भी दिखलाते हैं- निस्य आत्मनः भंगविहीनः अबः विकते ] जो आत्मा शुद्धोपयोगके प्रसादसे स्वरूपको प्राप्त हुआ है, उस आत्माके नाशरहित अस्य खरवात्मनः शुद्धोपयोगमसादान शुद्धात्मखभावेन यो भवः स पुनस्तेन रूपेण भलयाभावाद्वस्त्रविद्दीनः । यस्त्वशुद्धात्मखभावेन विनागः स पुनस्त्रत्यात्वात्सभवपरिवर्तिनः अतोऽस्य सिद्धत्वेनानपायित्वय् । एवमपि स्थितिसंभवनाशसमवायोऽस्य न विमतिषिध्यते, अङ्गरिद्धतोत्पादेन संभववर्तिनविद्यते तद्वयाथारभृतद्रव्येण[जीव्येण ?] च समवेतत्वात् ॥१७॥ अयोत्पादादित्रयं सर्वद्रव्यसाथारणात्वेन शुद्धात्मनोऽप्यक्तर्यं भवतीति विभावयति—

उप्पादो य विणामो बिज्जदि सन्बस्स अहुजादस्स । पद्धाएण दु केणबि अहो खन्तु होदि सन्धूदो ॥ १८ ॥ उत्पादश्र विनाशो विद्यते सर्वस्यार्थनातस्य । पर्यापेण तु केनाप्यर्थः खन्तु भवति सद्धतः ॥ १८ ॥

भद्रविहिनश्च भवः जीवितमरणादिसमताभावलक्षणपरमोपेक्षासंयमरूपश्चहोपयोगनोत्पन्नो योऽसौ भवः केवल-ज्ञानीत्पादः । स किंविशिष्टः । भङ्गविहीनो विनागरहितः । संभवपरिविज्ञिदो विणासो हि योऽसौ मिथ्यात्वरागादिससरणस्वपसंसारपर्यायस्य विनाशः । स किंविशिष्टः । सभवहीनः निर्विकारात्मतत्त्वविलक्षण-रागादिपरिणामाभाबाद्वत्पत्तिरहितः । तस्माञ्ज्ञायते तस्यैव भगवतः सिद्धस्वरूपतो दञ्याधिकनयेन विनाशो नास्ति । निजादि तस्सेन पुणो ठिदिसंभनणाससमनायो विवते तस्यैव पुनः स्थितिसंभवनाशसमवायः, तस्यैव भगवत पर्यायार्थिकनयेन ग्रुद्धन्यञ्जनपर्यायापेक्षया सिद्धपर्यायेणीत्पादः, संसारपर्यायेण विनाशः. केवलज्ञानादिन्।णाधार्डञ्यलेन ध्रौत्यमिति । ततः स्थितं द्रव्यार्थिकनयेन नित्यलंडपि पर्यायार्थिकनयेनोत्पा-दःययध्रौःयत्रयं संभवतीति ॥ १७ ॥ अथोत्पादादित्रयं यथा सुवर्णादिमृतपदार्थेषु दृश्यते तथैवामुर्तेऽपि सिद्धस्यरूपं विहेयं पदार्थन्वादिति निरूपयनि—उष्पादो य विणासो विज्जदि सन्वस्स अद्रजादस्स उत्पाद है। अर्थात् जो इस आत्माके शुद्धस्वभावकी उत्पत्ति हुई, फिर उसका नाश कभी नहीं होता 🕻 🖼 संभवपरिवर्जितः विनादाः ] और विनादा है, वह उत्पत्तिकर रहित है, अर्थात अनादिकालकी अविद्या (अज्ञान) से पैदा हुआ जो विभाव (अहाद्भ) परिणाम उसका एकबार नारा हुआ, फिर बह नहीं उत्पन्न होता है, इससे तात्पर्य यह निकला, कि जो इस भगवान् (ज्ञानवान् ) आत्माके उत्पाद् है, वह विनाश रहित है, और विनाश उत्पत्ति रहित है, तथा अपने सिद्धिस्वरूपकर ध्रव (नित्य) है, अर्थात जो यह आत्मा पहले अशुद्ध हालतमें था, वही आत्मा अब शुद्धदशामें मौजूद है, इस कारण ध्रव है। ितस्येव पुनः स्थितिसंभवना शसमवायः ] फिर उसी आत्मा के ध्रौत्य उत्पत्ति नाग इन तीनोंका मिलाप एक ही समयमें मौजूद है, क्योंकि यह भगवान एक ही बक्त तीनों स्वरूप परिणमता है. अर्थात जिस समय ग्रद्ध पर्यायकी उत्पत्ति है, उसी वक्त अग्रद्ध प्रयोगका नाश है, और उसी काल्प्रों इन्यपनेसे धव है, दूसरे समयकी जरूरत ही नहीं है, यह कहनेसे यह अभिप्राय हुआ, कि इन्यार्थिक-नयसे आत्मा नित्य होनेपर भी पर्यायार्थिकनयसे उत्पत्ति, बिनाश, धौव्य, इन तीनी सहित ही है ॥१७॥ आगे उत्पाद आदिक द्रव्यका स्वरूप है, इस कारण सब द्रव्योंमें है, तो फिर आत्मामें भी अवस्य हैं.

यथाहि जात्यजाम्बृनदस्याङ्गदपर्यायेणोत्पाचिद्या। पूर्वव्यवस्थिताङ्गुजीयकादिपर्यायेण च विनाजः। पोततादिपर्यायेण त्भववाष्युत्पचिविनाज्ञावनासाद्यतः ध्रुवत्वत् । एवमलिलद्रव्याणां केनचित्रपर्यायेणात्पादः केनचिद्विनाञ्चः केनचिद्वश्रीव्यमित्यववोद्ध्व्यम् । जतः ध्रुद्धात्मनोऽप्यु- उत्पादश्च विनाशश्च विवर्षे ताक्सर्वत्यार्थंजातस्य पदार्थसमूहस्य । केन कृता । पज्जाएण दु केणि प्रयायेण तु केनापि विविक्षितेनार्थन्यञ्चनरूपेण स्वभावविभावरूपेण वा । स चार्थः किविशिष्टः । अद्धी खळ् होदि सन्धृदी अर्थः खळ् स्फुटं सत्ताभृतः सत्ताया अभिन्नो भवतीऽति । तथाहि—सुवर्णगोरसम्प्रत्तिकापुरुषादिमूर्परार्थेषु यथोत्पादादित्रयं लोके प्रसिद्धं तथैवामूर्तेऽपि मुक्तजीवे । यथापि शुद्धान्मरुचिपरिन्छितिनिक्षलानुमृतिलक्षणस्य संसारावसानोत्पक्रारणसमयसारपर्यायस्य विनाशो भवति तथैव केवल् ज्ञानादित्यक्तिरूपर्यत्वत्यस्य कार्यसमयसारपर्यायस्य भवति, तथान्तुमयपर्यायपरिणतात्मद्रव्यक्त प्रौत्यत्व पदार्थन्वारिक्यिक्तरूप्य कार्यसमयसारपर्यावस्य भवति, तथान्तुमयपर्यायपरिणतात्मद्रव्यक्त प्रौत्यत्व पदार्थन्वारिक्यिक्तरूपं वा ज्ञानमपि परिच्छित्ययेक्षया

यह कहते हैं। [केनापि] किसी एक [पर्यायेण] पर्यायसे [सर्वस्य अर्थजातस्य] सब पदार्थीकी [ उत्पाद: ] उत्पत्ति [ च विनादा: ] तथा नाश [ विद्यते ] मौजूद है, [तू ] लंकिन [स्वल्दु ] निश्वयसे [ अर्थ: ] पदार्थ [ सदभूतः ] सत्तास्वरूप [ भवति ] है । भावार्थ-पदार्थका अस्तित्व (होना) सत्तागुणसे है, और सत्ता, उत्पाद, व्यय, धौव्यत्वरूप है, सो किसी पर्यायसे उत्पाद तथा किसी पर्यायसे विनाश और किसी पर्यायसे ध्रवपना सब पदार्थोंमें हैं। जब सब पदार्थोंमें तीनों अवस्था हैं, तब आत्मामें भी अवश्य होना सम्भव हैं। जैसे सोना कुंडल पर्यायसे उत्पन्न होता है, पहली कुंकण (कहा) पर्यायसे विनाशको पाता है, और पीत, गुरु, तथा क्रिम्थ (चिकने) आदिक गुणोंसं ध्रुव है, इसी प्रकार यह जीव भी संसारअस्वधामें देव आदि पर्यायकर उत्पन्न होता है, मनुष्य आदिक पर्यायसे विनाश पाता है. और जीवपनेसे स्थिर है । मोक्ष अवस्थामें भी श्रद्धपनेसे उत्पन्न होता है, अश्रद्ध पर्यायसे विनाशको प्राप्त होता है, और दन्यपनेसे ध्रव है। अथवा आत्मा सब पदार्थोंको जानता है, ज्ञान है, वह ज्ञेय (पदार्थ) के आकार होता है, इसलिये सब पदार्थ जैसे जैसे उत्पाद व्यय धौव्यरूप होते है, वैसे वैसे जान भी होता है. इस जानकी अपेक्षा भी आत्मा के उत्पाद, व्यय, धौत्य जान हेना, तथा षटगणी हानि बद्धिकी अपेक्षा भी उत्पाद आदिक तीन आत्मामें हैं। इसी प्रकार और बाकी द्रव्योमें उत्पाद आदि सिद्ध कर छेना । यहाँ पर किसीने प्रश्न किया, कि दन्यका अस्तित्व (मौजूद होना) उत्पाद बगैर: तीनसे क्यों कहा है ! एक धुव ही से कहना चाहिये, क्योंकि जो धुव (स्थिर) होगा, वह सदा मौजद रह सकता है ! इसका समाधान इस तरह है-जो पदार्थ ध्रव ही होता, तब मड़ी सोना दूध आदि सब पदार्थ अपने सादा आकारसे ही रहते, घड़ा, कुंड़ल, दही वगैरः भेद कभी नहीं होते, परंतु केमा देखनेमें नहीं आता । मेद तो अवस्य देखनेमें आता है, इस कारण पदार्थ अवस्थाकर उपजता भी है. और नाश भी पाता है, इसी लिये दृत्यका स्वरूप उत्पाद, न्यय भी है । अगर ऐसा न माना जावे,

29]

इति प्रतिपादयति---

प्रबचनसार: त्पादादित्रयरूपं द्वव्यलक्षणभूतमस्तित्रमवश्यं भावि ॥ १८ ॥ २३

अयास्यातमनः शुद्धोषयोगानुभावात्स्वयंश्वतो भूतस्य कथमिन्द्रियैर्विना ज्ञानानन्दाविति संदेहम्रदस्यति-

पक्कीणघादिकस्मो अणंतवरवीरिओ अधिकतेजो । जादो अणिंदिओ सो णाणं सोक्खं च परिणमदि ॥ १९ ॥ प्रश्रीणघातिकम् अनन्तवस्वीयौँऽधिकतेजाः । जातोऽनिन्दियः स ज्ञानं सौख्यं च परिणमति ॥ १९ ॥

अयं खल्वात्मा शुद्धोपयोगसामध्यीत मश्रीणघातिकर्मा, श्रायोपश्चमिकश्चानदर्शनासंप्रक्त-मङ्गत्रयेण परिणमति । षट्स्थानगतागुरुलपुक्रगुणवृद्धिहान्यपेक्षया वा भङ्गत्रयमवबोद्धव्यमिति सूत्रतात्पर्यम् 1) १८ ।) एवं सिद्धजीवे द्रव्यार्थिकनयेन नित्यत्वेऽपि विवक्षितपर्यायेगीत्पादव्ययधीव्यस्थापनस्रपेण दिनीय-स्थले गाथाद्वयं गतम् । अथ तं पूर्वोक्तसर्वजं ये मन्यन्ते ते सम्यग्द्रष्टयो भवन्ति, परम्परया मोक्षं च स्त्रभन्त

> ेतं सन्बद्धबरिद्धं इदं अमराग्ररपद्धाणेहिं। ये सद्दंति जीवा तेसिं दुक्लाणि लीयंति ॥ १८ \*१॥

तं सञ्बद्धवरिद्धं तं सर्वार्धवरिष्ठं इद्धं इष्टमभिमतम् । कैः । अमरासुरप्यहाणेहिं अमरासुरप्रधानैः । ये सदहंति ये श्रद्धति रोचन्ते जीवा भन्यजीवाः । तेसि तेषाम् । दुक्खाणि दुःखानि । खीयंति विनारं गच्छत्ति, इति सत्रार्थः ॥ १ ॥ एवं निर्दोषिपरमात्मश्रद्धानात्मोक्षो भवतीति कथनरूपेण ततीयस्थले गाथा गता ॥ अधारयात्मनो निर्विकारस्यसंवेदनलक्षणश्रद्धोपयोगप्रभावात्सर्वज्ञत्वे सर्तीन्द्रयैविना कथे जाना-नन्दाबिति १९ प्रत्युत्तरं ददाति -पक्रबीणघादिकस्मो ज्ञानाचमन्तचतुष्टयस्वरूपपर्मात्मद्रव्यभावनालक्षण-इद्भोपयोगबलेन प्रश्लीणघातिकर्मा सन् । अणंतवरत्रीरिओ अनन्तवरवीर्यः । पुनरिप किविष्टः । अहियतेजो तो संसारका ही लोप होजावे, इसलिये यह बात सिद्ध हुई, कि पर्याससे उत्पाद तथा व्यय सिद्ध होते हैं. और द्रव्यपनेसे धव सिद्ध होता है, इन तीनोंसे ही द्रव्यका अस्तित्व (मौजूदगी) है।। १८॥

आगे कहते हैं, कि यह आत्मा शद्धीपयोगके प्रसावसे स्वयंभ तो हुआ, परंत इंद्रियोंके विना ज्ञान और आनंद इस आत्माके किस तरह होता है, ऐसी शंकाको दूर करते हैं, अर्थात ये अज्ञानी जीव इन्द्रिय विषयोंके भोगनेमें ही ज्ञान, आनंद मान बैंठ हैं, उनके चेतावनेके लिये स्वभावसे उत्पन्न हए ज्ञान तथा सलको दिसाते हैं—[स:] वह स्वयंभू भगवान् जात्मा [अतीन्द्रियः जातः 'सन्'] इन्द्रिय ज्ञानसे रहित होता हुआ [ ज्ञानं सौरूयं च ] अपने और परके प्रकाशने (जानने)वाला ज्ञान तथा आकुलता रहित अपना सुख, इन दोनों स्वभावरूप [परिणमति] परिणमता है । कैसा है भगवान । [ पक्षीणचातिकमा ] सर्वथा नाश किये हैं, चार घातिया कर्म जिसने अर्थात जबतक घातियाकर्म

१ इस गाथाकी श्रीमत् अस्तवन्द्राचार्यने टीका नहीं की। तात्पर्यवृत्तिमें ही इसका व्याख्यान है ।

तादतीन्द्रियो भूतः सिश्चित्वलान्तरायक्षयादनन्तवरविर्यः, कृत्स्नक्षानदर्शनावरणमलयादिषकः केवलक्षानदर्शनामिणानतेजाः, समस्तमोद्दनीयाभावादत्यन्तनिर्विकारशुद्धवैतन्यसभावमात्मान-मासादयन् स्वयमेव स्वपरमकावकतल्लाणं ज्ञानमनाक्कलल्लाणं सौष्ट्यं व भूता परिणमते । एवमात्मनो ज्ञानानन्दौ स्वभाव एव । स्वभावस्य तु परानयेक्षतादिन्द्रियैर्विनाप्यात्मनो ज्ञानानन्दौ संभवतः ॥ १९ ॥

अथातीन्द्रियत्वादेव शुद्धात्मनः शारीरं सुखदुःखं नास्तीति विभावयति-

अधिकतेजाः । अत्र तेज शब्देन केबल्जानदर्शनद्वयं प्राह्मम् । जादो सो स पूर्वोक्तलक्षण आत्मा जातः संजातः । कथंभूतः । अणिदियो अतिन्दिय इन्द्रियविषयन्यायार्गहतः । अतिन्द्रियः सत् किं करोति । **णार्थं सोवर्वं च परिगमदि** केवलज्ञानमनन्तसौरूयं च परिगमतीति । तथाहि---अनेन व्याख्यानेन किमक्तं भवति, आत्मा तावित्रश्चयेनानन्तज्ञानसम्बस्वभावोऽपि व्यवहारेग ससारावस्थायां कर्मप्रवृद्धादित-ज्ञानसुखः सन पश्चादिन्द्रियाधारेग किमप्यन्यज्ञानं सुग्वं च परिगमति । यदा पुनर्निर्विकलपुरुवसंवित्तिबलेन कर्माभावो भवति तदा क्षयोपरामाभावादिन्द्रियाणि न सन्ति स्वकीयातीन्द्रियज्ञानसूखं चानुभवति । तदपि कस्मात् । स्वभावस्य परापेक्षाः नास्तीत्यभिप्रायः ॥ १९ ॥ अथातीन्द्रियत्वादेवः केवलिनः शरीराधारोदभतं भोजनादिसुखं क्षुधादिद् खं च नास्तीति विचार्यति —सोक्खं वा पुण दक्खं केवलणाणिस्स णित्थ सुखं वा पुनर्दः सं वा केवलज्ञानिनो नास्ति । कथंभूतम् । देहगदं देहगतं देहाधारि । हेन्यादिसमूपन कवलाहारादिसखंस, असातोदयजनितं क्ष्यादिदःखं च । कस्माचास्ति । जम्हा अदिदियत्तं जादं यस्मा-न्मोहादिघातिकर्माभावे पश्चेन्द्रियविषयसुखाय व्यापारगहितत्वं जातम् । तम्हा द तं णेयं तस्मादतीन्द्रियत्वा-देतोस्तीन्द्रियमेव तन्त्रानं सम्बं च क्रेयमिति। तयथा — लोहपिण्डससर्गामावाद्मिर्यथा घनवातपिश्नं न लभते तथायमात्मापि लोहपिण्डस्यानीयेन्द्रिशामाभावातः सामारिकमुख्दःग्वं नानभवतीःयर्थः । कश्चिद्राह्न-केवलिनां सहित था, तबतक क्षायोपगमिक मत्यादिज्ञान तथा चक्षरादिदर्शन सहित था । घातियाकमौक नाग होते ही अतीन्द्रिय हुआ। फिर कैसा है ' [अनन्तवरबीर्घः] मर्यादा रहित है, उत्कृष्ट बल जिसके अर्थाद अंतरायके दर होनेसे अनन्तबल सहित है । फिर कैसा है : [ अधिकलेजा: ] अनंत है, जानदर्शन-रूप प्रकाश जिसके अर्थात् ज्ञानावरण वर्शनावरण कर्मके जानेसे अनतज्ञान, अनंतदर्शनमधी है, और समस्त मोहनीयकर्मके नाशंसे स्थिर अपने स्वभावको प्राप्त हो गया है। भावार्थ —इस आत्माका स्वभाव ज्ञान-आनंद है, परके अधीन नहीं है, इसलिये निरावरण अवस्थामें ही इन्द्रियविना ज्ञान, सख स्वभावसे ही परिणमते हैं । जैसे सर्थका स्वभाव प्रकाश है, वह मेघपटलोकर ढँक जानेसे हीन प्रकाश होजाता है. लेकिन मेथ समृहके दर होजाने पर स्वामाविक प्रकाश होजाता है. इसी प्रकार इस आत्माके भी इन्द्रिय-आवरण करनेवाल कर्मीके दूर होजानेसे स्वामाविक (किसीके निमित्त विना) ज्ञान तथा सुख प्रगट होजाता है ॥ १९॥

आगे जबतक आत्मा इंदियोंके आधीन है, तबतक शरीरसंबंधी सुख, दु:खका अनुभव करता है।

सोक्खं वा पुण दुक्खं केवलणाणिस्स णस्यि देहगई। जम्हा अर्दिदियत्तं जादं तम्हा दु तं णेयं॥ २०॥ सौख्यं वा पुनर्दुःखं केवलब्रानिनो नास्ति देहगतम्। यस्मादतीन्द्रियसं जातं तस्माजु तन्त्रेयम्॥ २०॥

भुक्तिरस्ति, औदारिकशरीरसद्भावात । असद्देशकर्मोदयसद्भावाद्भा । अस्मदादिवत् । परिहारमाह-तद्भगवतः शरीरमौदारिकं न भवति किंतु परमौदारिकम्-" शुद्धस्फटिकसंकाशं तेजोमूर्तिमयं वपः । जायते क्षीणदोषस्य सप्तधातुविवर्जितम् ॥" यच्चोक्तमसद्देशोदयसद्भावात्तत्र परिहारमाह-यथा त्रीह्यादिबीजं जलसहकारिकारण-सहितमङ्करादिकार्यं जनयति तथैवासद्वेधकर्म मोहनीयसहकारिकारणसहितं क्षभादिकार्यस्तादयति । करमात्। "मोहस्स बलेण धाददे जीवं" इति वचनात् । यदि पुनर्मोहाभावेऽपि क्षुधादिपरीषहं जनयति तर्हि बधरोगादिपरीषहमपि जनयत् न च तथा । तदपि करमात् । " मुक्त्युपसर्गाभावात्" इति वचनात् । अन्यदपि दुवणमस्ति । यदि क्षधाबाधास्ति तर्हि क्षधाक्षीणगक्तेरनन्तवीर्यं नास्ति । तथैव क्षधादःखितस्या-नन्तसखमपि नास्ति । जिद्वेन्द्रियपरिष्क्रितिस्वपमितज्ञानपरिणतस्य केवलज्ञानमपि न संभवति । अथवा अन्य-दपि कारणमस्ति । असद्वेद्योदयापेक्षया सद्वेद्योदयोऽनन्तगुणोऽस्ति । ततः कारणात् शर्कराराशिमन्ये निम्बक्शिकाबदसर्देशोदयो विद्यमानोऽपि न जायते । तथैवान्यदपि बाधकमस्ति--यथा प्रमन्तसंयतादि-तपोधनानां वेदोदयं विद्यमानेऽपि मन्दमोहोदयत्वादखण्डवहाचारिणां खीपरीषहवाथा नास्ति. यथैव च नव-प्रवेयकायर्हामन्द्रदेवानां वेदोदये विवमानेऽपि मन्द्रमोहोदयेन स्नीविषयवाधा नास्ति, तथा भगवस्यसद्वेषोदये विद्यमानंऽपि निरवशेषमोहाभावात् क्षुधावाधा नास्ति । यदि पुनरुच्यते भवद्भिः---मिथ्यादृष्टचादिसयोग-केवलिपर्यन्तास्त्रयोदशगुणस्थानवर्तिनो जीवा आहारका भवन्तीत्याहारकमार्गणायामागमे भणितमास्ते, ततः कारणात केवलिनामाहारोऽस्तीति । तद्ययक्तम । परिहारः--- "णोकम्म-कम्महारो कवलाहारो य लेप्प-माहारो । ओजमणो वि य कमसो आहारो छिन्वहो णेयो"॥ इति गाथाकथितकमेग यद्यपि पदप्रकार आहारो भवति तथापि नोकर्माहारापेक्षया केवलिनामाहारकत्वमवबोद्धन्यम् । न च कवलाहारापेक्षया । तथाहि-सुक्माः सुरसाः सुगन्धा अन्यमनुजानामसंभविनः कवलाहारं विनापि किंचिर्नपूर्वकोटिपर्यन्तं शरीर-स्थितिहेतवः सप्तथात्ररहितपरमौदारिकशरीरनोकर्माहारयोग्या लाभान्तरायकर्मनिरवशेषक्षयात् प्रतिक्षणं पुद्रला आम्बदन्तीति नवकेवल्लिज्ज्ञित्र्याख्यानकाले भणितं तिप्रति । ततो ज्ञायते नोकर्माहारापेक्षया केवल्लिनामा-हारकत्वम् । अथं मतम्-भवदीयकलपनया आहारानाहारकत्वं नोकर्माहारापेक्षयाः न च कवलाहारापेक्षया चेति कथं ज्ञायते । नैवम् । "एकं दौ त्रीन् बानाहारकः " इति तत्त्वार्थे कथितमास्ते । अस्य सूत्रस्यार्थः कथ्यते-भवान्तरगमनकाले विग्रहगतौ शरीराभावे सति नृतनशरीरधारणार्थे त्रयाणां शरीराणां पण्णां यह केवलज्ञानी भगवान् अतीन्त्रिय है, इस कारण इसके शरीरसंबंधी सुख, दु:ख नहीं है, ऐसा कहते हैं—[ केवलज्ञानिनः] केवलज्ञानीके [ देहगतं ] शरीरसे उत्पन्न हुआ [ सौरूयं ] भोजनादिक सुख [वा पुन: द:खं] अथवा भूख वगैर:का द:ख [नास्ति] नहीं है [ यस्मात ] इसी कारणसे

यत एव श्रुद्धात्मनो जातवेदस इव कालायसगोलोत्कृलितपुहलान्नेषविलासकत्यो नास्ती-न्द्रियद्रामस्तत एव घोरधनघातामिघातपरंषरास्थानीयं ऋरिरगतं सुखदुःखं न स्यात् ॥ २० ॥

अथ ज्ञानस्वरूपपश्चं सौरूपस्वरूपपश्चं च क्रममहत्तपवन्यद्वेषेनाभिद्रवाति, तत्र केवलि-नोऽतीन्द्रियज्ञानपरिणतत्वास्तर्वभत्यक्षं भवतीति विभावयति—

पर्यातीनां योग्यपद्गलपिण्डप्रहणं नोकर्माहार उच्यते । स च विष्रहगतौ कर्माहारे विद्यमानेऽप्येकद्वित्रिसमय-पर्यन्तं नास्ति । ततो नोकर्माहारापेक्षयाऽऽहारानाहारकत्वमागमे ज्ञायते । यदि पुनः कवलाहारापेक्षया तर्हि भोजनकालं विद्वाय सर्वदेवानाहारक एव, समयत्रयनियमो न घटते। अथ मतम्-केवलिनां कवलाहारी-ऽस्ति मनुष्यत्वात् वर्तमानमनुष्यवत् । तद्य्ययुक्तम् । तहिं पूर्वकालपुरुषाणां सर्वज्ञत्वं नास्ति, रामरावणादि-पुरुषाणां च विशेषसामध्यै नास्ति वर्तमानमनुष्यवत् । न च तथा । किंच छग्रस्थतपोधना अपि सप्तधातु-रहितपरमौदारिकशरीराभावे 'छट्रो ति पढमसण्णा ' इति वचनात् प्रमत्तसंयतषष्ठगुणस्थानवर्तिनो यद्यप्याहारं गृहणित तथापि ज्ञानसंयमध्यानसिद्धचर्थं, न च देहममत्वार्थम् । उक्तं च-" कायस्थित्यर्थमाहारः कायो ज्ञानार्थनिष्यते । ज्ञानं कर्मीवनाशाय तनाशं परमं सुखम् ॥ ण बलाउसाहणद्रं ण सरीरस्स य चयद्र तेन्द्रं। णाणद्र सजमद्रं झाणद्रं चेव भुंजेति॥" तस्य भगवतो ज्ञानसंयमध्यानादिगुणाः स्वभावेनैव तिष्ठन्ति न चाहारबळेन । यदि पुनर्देहममत्वेनाहारं गृहणाति तर्हि छवास्थेम्योऽध्यसौ हीनः प्राप्नोति । अथोच्यते-तस्या-निशयविशेषात्प्रकटा भुक्तिनांस्ति प्रच्छना विद्यते । तर्हि परमौदारिकशरीरत्वाद्धक्तिरेव नास्ययमेवातिशयः कि न भवति । तत्र त प्रच्छनमुक्तौ मायास्थानं दैन्यवृत्तिः, अन्येऽपि पिण्डराद्धिकथिता दोषा बहवो भवन्ति । ते चान्यत्र तर्कशास्त्रे ज्ञातन्याः । अत्र चाध्यात्मप्रन्थत्वाजोच्यन्त इति । अयमत्र भावार्यः -इदं वस्तुस्वरूपमेव जातन्यमत्राग्रहो न कर्तन्यः । करमात् । दराग्रहे सति रागद्देषोत्पत्तिर्भवति ततश्च निर्विकारचिदानन्दैक-स्बभावपरमात्मभावनाविघातो भवति ॥२०॥ एवमनन्तज्ञानसखस्थापने प्रथमगाथा केवलिमक्तिनिराकरणे दितीया चेति गाधाइयं गतम् ।

इति समगाथाभिः स्थलचतुष्टयेन साभान्येन सर्वेद्यसिद्धि नामा दितीयोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥ २॥
अध ज्ञानप्रप्रकामिधानान्तराधिकारे त्रयक्षिशद्वाधा भयन्ति । तत्राष्टौ स्थलानि । तेष्वादौ केवलज्ञानस्य
सर्वे प्रत्यक्षे भवतीति कथनमुख्यलेन 'परिणमदो ललु' इत्यादिगाथाद्वयम्, अश्वात्मज्ञानयोनिंश्ययेनासंख्यातइस केवली-मगवानके [ अतीन्द्रियस्यं ज्ञातं ] इन्त्रियरित माव प्रगट हुआ [तस्मान्तु] इसीलिये
[तत् ज्ञेषं] तत् अर्थात् अतीन्द्रिय ही ज्ञान और सुख जानने चाहिये । भावार्थ — जैसे आग
लोहेक गोलेको संगति छूट जानेपर पनकी चोटको नहीं प्राप्त होती, इसी प्रकार यह जाना भी लोहके
पिण्डसमान जो इन्द्रियज्ञान उसके अभावसे संसारसंबंधी सुख दुःखका अनुभव नहीं करता है। इस गाथामें
केवलीके कवलहारका निर्णय किया है। २०॥

आगे केवलीको अतीन्द्रियज्ञानसे ही सब क्लुका प्रत्यक्ष होता है, यह कहते हैं—[ ज्ञानं परि-पामभानस्य] केवलज्ञानको परिणमता हुआ जो केवली भगवान् है, उसको [स्वल्कु] निज्यस परिणमदो खल्ड णाणं पश्चक्खा सञ्बद्ववपञ्जाया । स्तो णेव ते विजाणदि उग्गहपुम्बार्हि किरियार्हि ॥ २१ ॥ परिणममानस्य खल्ड झानं पत्यक्षाः सर्वद्रव्यपर्यायाः । स नैव तान विजानात्यवग्रहपूर्वामिः क्रियामिः ॥ २१ ॥

यतो न खल्बिन्डियाण्यालम्ब्यावब्रहेहावायपूर्वकप्रक्रमेण केवली विजानाति। स्वयमेव समस्तावरणक्षयक्षण एवानाद्यनन्ताहेतुकासाभारणभूतज्ञानस्वभावमेव कारणत्वेनोपादाय तदुपरि मविकसत्केवलकानोपयोगीभ्य विपरिणमते । ततोऽस्याकमसमाकान्तसमस्तद्रव्यक्षेत्रकालमाव-प्रदेशलेऽपि व्यवहारेण सर्वगतत्वं भवतीत्यादिकथनमुख्यत्वेन 'आदा णाणपमाणं ' इत्यादिगाथापञ्चकम् . ततः परं ज्ञानक्रेययोः परस्परगमननिराकरणसुख्यतया 'णाणी णाणसहावो' इत्यादिगाथापञ्चकस् , अध निश्चयन्यवहारकेवलिप्रतिपादनादिमुख्यत्वेन 'जो हि सुदेण' इत्यादिसूत्रचतुष्टयम्, अथ वर्तमानज्ञाने काल-त्रयपर्यायपरिच्छितिकथनादिऋपेण 'तकालिगेव सन्ते ' इत्यादिसूत्रपञ्चकम्, अथ केवलज्ञानं बन्धकारणं न भवति रागादिविकन्परहितं छग्नस्थज्ञानमपि । किंतु रागादयो बन्धकारणमित्यादिनिरूपणमुख्यतया 'परिगमदि णेयं' इत्यादिस्त्रपद्धकम् , अथ केवलज्ञानं सर्वज्ञानं सर्वज्ञानं प्रतिपादयतीत्यादिव्याख्यान-मुख्यत्वेन 'जं तकालियमिदरं' इत्यादिगाथापञ्चकम् , अथ ज्ञानप्रपञ्चोपसंहारमुख्यत्वेन प्रथमगाथा, नम-रकारकथनेन दितीया चेति 'णवि परिगमदि ' दृत्यादि गाथाद्रयम् । एवं ज्ञानप्रपञ्चाभिधानवतीयान्तरा-धिकारे त्रयक्षिशद्वाधानिः स्थलाष्ट्रकेन समदायपातनिका । तद्यथा--अधातीन्द्रियज्ञानपरिणतत्वाक्केवलिनः सर्वप्रत्यक्षं भवतीति प्रतिपादयति-पन्नकृता सञ्बदञ्जपज्जाया सर्वद्रञ्यपर्यायाः प्रत्यक्षा भवन्ति । कस्य । केवलिनः । कि कुर्वतः । परिणामदो परिणममानस्य । स्वल्य स्कृटम् । किम् । णाणं अनन्तपदार्थ-परिच्छित्तिसमर्थे केवलज्ञानम् । तर्हि कि क्रमेण जानाति । सो णेव ते विजाणदि उम्महपुञ्चाहि किरियाहिं स च भगवालेव तान जानात्यवग्रहपूर्वाभिः कियाभिः, किंतु सुगपदित्यर्थः । इतो बिस्तरः-अनाद्यनन्तमहेतकं चिदानन्दैकस्वभावं निजदाद्धात्मानमपादेयं कृत्वा केवलज्ञानीत्पत्तेवीजभतेनागमभाषया श्चरूथानसंद्रेन रागादिविकल्पजालसहितस्वसंवेदनज्ञानेन यदायमात्मा परिणमति, तदा स्वसंवेदनज्ञानफल-भतकेवलज्ञानपरिच्लियाकारपरिणतस्य तरिमनेव क्षणे क्रमप्रवृत्तकायोपशमिकज्ञानाभावादक्रमसमाकान्त-[ सर्वद्रव्यपर्यायाः ] सब द्रव्य तथा उनकी तीनोंकालकी पर्यायें [ प्रत्यक्ष्ताः ] प्रत्यक्ष अर्थात प्रगट हैं। जैसे स्फटिकमणिके अंदर तथा बाहिरमें प्रगट पदार्थ दीखते हैं। उसी तरह भगवानको सब प्रत्यक्ष हैं। [सः] वह केवली भगवान् [तान ] उन द्रव्यपर्यायोंको [अवग्रहप्रवाभिः कियाभिः] अवप्रह आदि अर्थात अवप्रह, ईहा, अवाय, धारणारूप जो क्रिया हैं. उनसे निव विजानानि ] नहीं जानता है। सारांश यह है कि-जैसे कमींके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए ज्ञानवाले, अवग्रह आदि जो मतिज्ञानकी मेदरूप किया हैं, उनसे जानते हैं, वैसे केवली नहीं जानते । क्योंकि उन केवलीभगवानके सब तरफसे कमेंकि पढदे दूर होजानेके कारण अबंड अनन्त शक्तिसे पूर्ण, आदि अन्त रहित, असाधा- तया समस्तवंबेदनालम्बनभूताः सबैद्रव्यपर्यायाः प्रत्यक्षा भवन्ति ॥ २१ ॥
अथास्य भगवतोऽतीन्द्रियज्ञानपर्णितत्वादेव न किंचित्यरोक्षे भवतीत्यभिमेति—
णात्थ परोक्तकं किंचि वि समंन सठवक्कगुणसमिद्धस्स ।
अक्कातीदस्स सदा सयमेव हि णाणजादस्स ॥ २२ ॥
नास्ति परोक्षं किंचिदपि समन्ततः सर्वोक्षगुणसमृद्धस्य ।
अक्षातीतस्य सदा स्वयमेव हि ज्ञानजातस्य ॥ २२ ॥

अस्य ख्लु भगवतः समस्तावरणक्षयक्षण एव सांसारिकपरिञ्जितिनिष्पत्तिचलाभानहेतुभूतानि प्रतिनियतिवयप्राहीण्यक्षीणि तैरतीतस्य, स्पर्शसमान्धवर्णशब्दयरिरुद्धेद्दस्यैः समस्ततया
समन्ततः सँवैरेवेन्द्रपर्गणः समृद्धस्य, स्वयमेव सामस्त्येन स्वपरप्रकाशनस्य, स्वेरं लोकोत्तरह्मान्
समस्तद्रव्यक्षेत्रकालभावत्या सर्वव्यवयुणपर्याया अस्यात्मनः प्रायक्षा भवन्तीत्यिप्रायः ॥ २१ ॥ अस सर्वै
प्रयक्षं भवतीत्यन्वयस्येग पूर्वस्ये भणितात्वानां तु परोक्षं किमणि नास्तीत तमेवार्षं व्यतित्रेकण द्ववति—
णात्य परोक्षंवं किनि वि अस्य भणवतः परोक्षं किमणि नास्ति । किविशिष्टस्य । सम्तत सव्यवत्
गुणसमिद्धस्य समन्ततः सर्वान्मप्रदेशैः सामस्येग च सर्वारसम्यवर्थानस्य्यविव्यव्यापारहितस्य, अथवा
दितीयन्याव्यातन् — अस्योति ज्ञानेन न्याप्नोतिस्यक्षं आत्या तर्रगुणसमृद्धस्य । सद्मा सर्वेदा सर्वेकालप्रम् ।
पुनरपि कित्यस्य । स्यमेव हि णाणजादस्य स्वयमेव हि स्पृष्टं केवलज्ञानरूपंण ज्ञातस्य परिणनस्यिति ।
तयथा—अतीन्द्रयस्यमावप्मात्यनो वियरीनानि कमप्रवृतिदेतुन्तानीन्द्रयाण्यतिकान्तस्य ज्यातृत्यकालत्रयरण, अपने आप ही प्राय हुआ केवलज्ञान है, इस कारण एक ही समयमें सब द्व्य, क्षेत्र, काल. भाव
ज्ञानस्यी भूतिमें प्रत्यन्न सल्कते हैं ॥ २१ ॥

आगे इस भगवानके अतीन्दियज्ञानरूप परिणमन करनेसे कोई भी वस्तु परोज नहीं है, यह कहते हैं—[ अस्य भगवता: ] इस केवलीमगवानके [किंचिद्गि] कुछ भी पदार्थ [परोक्षं नास्ति] परोज नहीं है। एक ही समय सब डच्य, क्षेत्र, काल, भावको प्रत्यत वानता है, इसलिये परोज नहीं। कैसे हैं 'व भगवात [ अक्कारतीतस्य ] इन्द्रियोष रहित ज्ञानवाल हैं, अथांत् इन्द्रिये संसारसंबंधी ज्ञानका कारण हैं। और परोक्षरूप मर्गादा लिये पदार्थोको जानती हैं, इस प्रकारने मारदृद्धिये भगवानके अब नहीं, इसलिये सत् प्रत्यक्ष स्वरूप जानते हैं। फिर कैसे हैं '[ स्मान्तना: ] सब आसाक प्रदेशो(अंगो)में [ सर्वाक्ष्मगुणसमृद्धस्य ] सब इंदियोके गुण वो स्पर्ध वगैरःको ज्ञान उस कर पूर्ण है, अर्थात् वो एक एक इन्द्रिय एक एक गुणको ही जानती हैं, बैसे आंख रूपको, इस तरहके क्षयोपशामजन्यज्ञानके अभाव होनेपर प्रगट हुए केवलज्ञानसे वे केवलीमगवात, सब अंगो द्वारा सब स्वरादि विषयोको जानते हैं। फिर कैसे हैं '[स्वयमेव] अपने आप ही [हि] निक्ष्म कर [ज्ञान-आतस्य ] केवलज्ञानको प्रात हुए हैं। भावार्य—अपने और परवस्तुक प्रकाशनेवाला नाशरहित

जातस्य, अक्रमसमाकान्तसमस्तद्रव्यक्षेत्रकालमावतया न किंचनापि परोक्षमेव स्यात् ॥ २२ ॥ अथात्मनो क्षानममाणतं क्षानस्य सर्वगतत्वं चौदद्योतयति—

आदा णाणपमाणं णाणं णेयप्पमाणमुहिद्दं।

े णेयं लोयालोयं नम्हा णाणं तु स्<u>व्य</u>ण्यं ॥ २३ ॥ भारमा क्रानमाणं क्रानं क्षेत्रमाण्युदिष्टम् । क्षेत्रं लोकालोकं तस्माज्ज्ञानं तु सक्तातम् ॥ २३ ॥

आत्मा हि 'समगुणपर्यायं द्रव्यम्' इति वचनात् ज्ञानेन सह हीनाधिकत्वरहितत्वेन परिणतत्वाचरपरिमाणं, ज्ञानं तु ज्ञेयनिष्ठत्वादाक्षानिष्ठदृहनवच्चत्परिमाणं, ज्ञेयं तु लोकालोकविमाय-विभक्तानन्तपर्यायमालिकालीहस्वरूपस्चिता विच्छेदोरपाद् विच्छेदोपद्विति विक्रान्तिकालीहस्वरूपस्चिता विच्छेदोरपाद् विच्छेदोपद्विति विक्रान्तिकालये। पह्नित्वरूपणं विक्रान्तिकालये। विक्रानिकालये। विक्रानिकाल

लैकिकज्ञानसं जुदा ऐसा अर्तान्त्रियज्ञान (केवलज्ञान) जब प्रगट हुआ, तब परोक्षपना किस तरह हो सकता है ! (नहीं होता ) ॥ २२ ॥

आगे आत्माको ज्ञानप्रमाण कहते हैं, और ज्ञानको सर्वव्यापक दिख्लाते हैं—[आत्मा] श्रीव-इन्य [ज्ञानप्रमाणं] ज्ञानके बरावर है, क्योंकि इन्य अपने अपने गुणपयांयोंके समान होता है, इसी न्यायमें जीव भी अपने ज्ञानगुणके बरावर हुआ। आत्मा ज्ञानसे न तो अधिक न कम परिणमन करता है, असे सोना अपनी कड़े कुंडल आदि पर्यायोंसे तथा पील्वर्ण आदिक गुणोंसे कम अधिक नहीं परिणमता, उसी प्रकार आत्मा भी समझना। [ज्ञानं ज्ञेपप्रमाणं] और ज्ञान हेवके (पदायोंके) प्रमाण है, ऐसा [उद्दिष्टं] जिनेन्ददेवने कहा है, जैसे—हैंभनमें स्थित आग ईंपनके बरावर है, उसी तरह सब पदार्थोंको ज्ञानता हुआ ज्ञान हेपके प्रमाण है, ज्ञियं स्ठोकालोकों हेय है, वह लोक तथा अलेक है, जो भृत मिल्यत् वर्तमानकालको अनंत पर्यायों सहित लह इन्य हैं, उसको लोक और इस लोकसे बाहर सकेला आकाश उसको अलोक जानना, इन्हीं दोनोंको हेय कहते हैं। [सस्मास्] सर्वमिति यावत् । ततो निःशेषावरणश्चयक्षण एव लोकालोकविभागविभक्तसमस्तवस्त्वाकार पारम्रपगम्य तथैवामच्युतत्वेन व्यवस्थितत्वात ज्ञानं सर्वगतम् ॥ २३ ॥

अयात्मनो ज्ञानप्रमाणत्वानभ्यपग्रमे द्वौ पक्षाचपन्यस्य देवयति-

णाणप्यमाणमादा ण हबदि जस्सेह तस्स सो आदा। हीणो वा अहिओ वा णाणादो हवदि ध्रवमेव ॥ २४॥ हीणो जदि सो आदा तण्णाणमचेदणं ण जाणादि। अहिओ वा णाणादो णाणेण विषा कहं पादि ॥ २५ ॥ ज्ञगरूं। ब्रानप्रमाणमात्मा न भवति यस्येह तस्य स आत्मा । हीनो वा अधिको वा ज्ञानाद्भवति ध्रवमेव ॥ २४ ॥ हीनो यदि स आत्मा तत् ज्ञानमचेतनं न जानाति । अधिको वा ज्ञानातु ज्ञानेन विना कथं जानाति ॥ २५ ॥ युगलम् ।

यदि खल्वयमात्मा हीनो ज्ञानादित्यभ्यपग्रस्यते, तदात्मनोऽतिरिच्यमानं ज्ञानं स्वाश्रय-

श्रद्धोपयोगभावनाबलेनोत्पन्नं यत्केवलज्ञानं तरृङ्कोत्कीर्णाकारन्यायेन निरन्तरं पूर्वोक्तद्वेयं जानाति, तस्माद्रश्च बहारेण त जानं सर्वेगतं भण्यते । ततः स्थितमेतदात्मा जानप्रमाणं जानं सर्वगतमिति ॥ २३ ॥ अथात्मानं ज्ञानप्रमाणं ये न मन्यन्ते तत्र हीनाधिकत्वे दृषणं ददाति---णाणप्यमाणमादा य हमदि जस्सेह ज्ञान-प्रभाणमाल्मा न भवति यस्य बादिनो मतंऽत्र जगित तस्स सो आदा तस्य मते स आत्मा हीणो वा अहिओ वा णणादो हवदि ध्वमेव हीनो वा अधिको वा ज्ञानात्सकाशाद भवति निश्चितमेवेति ॥२४॥ तीजो जिंद सो आदा तं जाजमचेदणं ज जाजादि हानो यदि स आत्मा तदाग्रेरमावे सति इसलिये [ ज्ञानं तु ] केवलज्ञान तो [ सर्वगनं ] सब पदार्थीमें प्रवेश करनेवाला सर्वन्यापक है, अर्थात् सबको जानता है, इससे जान क्षेत्रके बरावर है।। २३॥

आगे जो मुद्रदृष्टि आत्माको ज्ञानके प्रमाण नहीं मानकर अधिक तथा हीन मानते हैं, उनके पक्षको युक्तिसे दुषित करते हैं-[इह ] इस लोकमें [यस्य] जिस मूहबुद्धिके 'मतमें [आत्मा] आत्मद्रव्य [जानप्रमाणं] ज्ञानके बराबर [न भवति] नहीं होता है, अर्थात् जो विपरीत बुद्धिवाले आत्माको ज्ञानके बराबर नहीं मानते, तिस्य ] उस कुमर्ताके मतमें [स आत्मा ] वह जीवद्रव्य [ज्ञानात ] अपने ज्ञानगुणसे [हीनो वा अधिको वा] हीन (कम) अथवा अधिक (बड़ा) [ध्रवमेव] निश्चयसे [ अवित ] होता है, अर्थात उन्हें या तो आत्माको ज्ञानसे कम मानना पढ़ेगा, या अधिक मानना पढ़ेगा । [यदि ] जो [स आत्मा] वह जीवदन्य [हीनः] ज्ञानसे न्यून होगा [तदा ] तो [तद ज्ञानं ] वह ज्ञान [अचेतनं ] अचेतन होनेसे [न जानानि ] कुछ भी नहीं जान सकेगा [वा] अथवा [ज्ञानात] ज्ञानसे [अधिक: ] अधिक होगा, तो [ज्ञानेन विना] ज्ञानके विना **क्रियं जानाति** ] कैसे जानेगा ! । भाषार्थ-जो आत्माको ज्ञानसे हीन माने, सो ज्ञानसुण स्पर्श रस गंध भूतचेतनद्रव्यसमयायाभावादचेतने भवद्रूपादिगुणकल्पतामापर्ष न जानाति । यदि पुनर्काना-दिषिक इति पक्षः कक्षीक्रियते तदावत्र्यं ज्ञानादतिरिक्तत्वात् पृथग्धूतो भवन् घटपटादिस्यानीय-तामापन्नो ज्ञानमन्तरेण न जानाति, ततो ज्ञानभमाण एवायमात्माभ्युषगन्तव्यः ॥ २४-५ ॥

अथात्मनोऽपि ज्ञानवत् सर्वगतत्वं न्यायायातमभिनन्दति-

सन्वगदो जिणवसहो सन्वे वि य तुम्मया जगदि अद्या। णाणमयादो य जिणो विसयादो तस्स ते भूणिया॥ २६॥ सर्वगतो जिन्दुप्तः सर्वेऽपि च तहता जगत्यर्थाः। ज्ञानमयत्वाच जिनो विषयतात्तस्य ते भूणिताः॥ २६॥

क्कानं हि त्रिसमयावन्छिन्नसर्वद्रव्यपर्यायरूपव्यवस्थितविश्वक्षेयाकारानाकामत् सर्वगतस्रक्तं तथाभृतज्ञानमयीभृय व्यवस्थितत्वाद्भगवानपि सर्वगत एव । एवं सर्वगतज्ञानविषयसात्सर्वेऽया उच्चागुणी यथा शीतलो भवति तथा स्वाश्रयभृतचेतनात्मकद्वयसमयायाभावात्तस्यात्मनी ज्ञानमचेतनं भवत्सत् किमपि न जानाति । अहिओ वा णाणादो जाणेण विणा कहं जादि अधिको वा ज्ञाना-त्सकाशात्तर्हि यथोधगगणामावेऽप्रिः शीतलो भवन्सन दहर्नाक्रयां प्रत्यसम्थौ भवति तथा ज्ञानगणाभावे सत्यात्माप्यचेतनो भवन्सन् कथं जानाति न कथमपि । अयमत्र भावार्थः —ये केचनात्मानमङ्गप्रवेमात्रं, स्यामाकनण्डलमात्रं, यटककांगकादिमात्रं वा मन्यन्ते ते निषिद्धाः । येऽपि समुद्धातसम**कं विहाय दे**हा-वर्णकी तरह अचेतन हो जावेगा, और अचेतन (जड़) होनेसे कुछ भी नहीं जान सकेगा, जैसे अग्निसे उष्णगुण अधिक माना जावे. तो अधिक उष्णगुण अधिक विना शीनल होनेसे जला नहीं सकता. और जो जानसं आत्मा अधिक होगा, अर्थात आत्मासं ज्ञान हीन होगा, नो घट बस्नादि पदार्थीकी तरह आत्मा ज्ञान बिना अचेतन हुआ कुछ भी नहीं जान सकेगा, जैसे अप्नि उष्णगुणसे जितनी अधिक होगी, उतनी ही शीनल होनेके कारण ईंधनको नहीं जला सकती । इस कारण यह सिद्ध हुआ, कि आत्मा ज्ञानके ही प्रमाण है, कमती बढ़ती नहीं है ॥ २४-२५ ॥ आगे जिस तरह ज्ञान सर्वगत है. उसी तरह आत्मा भी सर्वगत है, ऐसा कहते हैं-- [ज्ञानमयत्वात ] ज्ञानमयी होनेसे [जिन-कुष्य: ] जिन अर्थात् गणधरादिदेव उनमें बृषभ ( प्रधान ) [जिन: ] सर्वज्ञ भगवान [सर्वगत: ] सब लोक अलोकमं प्राप्त हैं, [च] और [तस्य विषयत्वात् ] उन भगवानके जानने योग्य होनेसे [ जगित ] संसारमें [ सर्वेषि च ते अर्था: ] वे सब ही पदार्थ [ तहुता: ] उन भगवानमें प्राप्त हैं. ऐसा [ अणिता: ] सर्वज्ञने कहा है ।। भाषार्थ-अतीत अनागत वर्तमान काल सहित सब पढा-र्थोंके आकारोंको (पर्यायोंको ) जानता हुआ, ज्ञान सर्वगत कहा है, और भगवान ज्ञानमयी हैं. इस कारण भगवान भी सर्वगत ही हैं, और जिस तरह आरसीमें घटपटादि पदार्थ झलकते हैं, वैसे ज्ञानसे अभिन्न भगवानमें भी सब पदार्थ प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वे पदार्थ भगवानके जानने योग्य हैं। निश्चयकर ज्ञान भात्माप्रमाण है, क्योंकि निर्विकार निराकुल अनन्तप्रसको आत्मामें आप वेदता है, अर्थात अनसव अपि सर्वमत्क्रानाव्यतिरिक्तस्य अगवतस्तस्य ते विषया इति भणितलाचहता एव भवन्ति । तत्र निश्चयनयेनानाङ्कुळलळक्षणसीस्वसंवेदनलाधिष्ठानत्वावच्छिक्षात्मभमाणक्षानस्वतस्वापरित्यागेन विश्वज्ञेयाकारानज्ञपगन्यावष्ट्रथ्यमानोऽपि व्यवहारतयेन भगवान् सर्वगत इति व्यपदिवयते । तथा नैमिषिकभूतक्षेयाकारानात्मस्यानक्षोक्य सर्वेऽर्थास्त्रहता इत्युपवर्यन्ते, न च तेषां परमार्थ-तोऽन्योन्यसमनसस्ति, सर्वद्रव्याणां स्वस्पनिष्ठत्वात् । अयं क्रमो ज्ञानेऽपि निश्चयः ॥ २६ ॥ अथात्मक्षानयोरेकत्वान्यस्वं चिन्तयति—

णाणं अप्य सि मदं बहदि णाणं विणा ण अप्याणं । तस्त्रा णाणं अप्पा अप्पा णाणं व अण्यं वा ॥ २७ ॥

दिषकं मन्यन्ते तेऽपि निराकृता इति ॥ २५ ॥ अथ यथा ज्ञानं पूर्वं सर्वगतमुक्तं तथैव सर्वगतज्ञाना-पेक्षया भगवानिप सर्वगतो भवतीत्यावेदयति—सञ्चगदो सर्वगतो भवति । स कः कर्ता । जिणवसहो जिनक्षमः सर्वज्ञः । कस्मात सर्वगतो भवति । जिलो जिनः लालमयादो य ज्ञानमयत्वादेतोः सब्वे वि य तमाया जगदि अट्टा सर्वेऽपि च ये जगत्यर्थास्ते दर्पणे विम्ववद व्यवहारण तत्र भगवति गता **अवन्ति । कस्मात । ते अणिया तेऽर्थास्त्रत्र गता भणिताः विकासको विषयत्वात्परिच्छेद्यत्वात होयत्वात । इस्य । तस्य तस्य भगव**त इति । तथाहि — यदनन्तञ्जानमनाकुळवळक्षणानन्तसुखं च तदाधारभूतस्तावदा-तमा इत्यं भतात्मप्रमाणं ज्ञानमात्मनः स्वस्वरूपं भवति । इत्यं मृतं स्वस्वरूपं देहरातमपरित्यजनेव लोकालोकं परिष्ठिनति । ततः कारणाद्रचवहारण सर्वगतो भण्यते भगवान । येन च कारणेन नीलपीनादिवहिःपदार्था आदर्शे बिम्बदा परिन्कित्याकारण जाने प्रतिकलन्ति ततः कारणादपचारेणार्थकार्यभता अर्थाकारा अप्यर्था भण्यन्ते । ते च ज्ञाने तिष्टन्तीत्युच्यमाने दोषो नास्तीत्यभित्रायः ॥ २६ ॥ अथ ज्ञानमात्मा भवति. आत्मा त ज्ञानं सुखादिकं वा भवतीति प्रतिपादयनि--- णाणं अप्य ति मदं ज्ञानमात्मा भवतीति मतं करता है। ज्ञान आत्माका स्वभावरूप लक्षण है, इस कारण वह अपने ज्ञानस्वरूप स्वभावको कभी नहीं छोड़ता । समस्त बेया-( पदार्थ )कारोंमें प्राप्त नहीं होता, अपनेमें ही स्थिर रहता है । यह कातमा सब पढार्थीका जाननेवाला है. इसलिये व्यवहारनयसे सर्वगत ( सर्वव्यापक ) कहा है. निश्चयसे नहीं । इसी प्रकार निश्चयनयसे वे पदार्थ भी इस आत्मामें प्राप्त नहीं होते. क्योंकि कोई पदार्थ अपने स्वरूपको छोडकर दूसरेके आकार नहीं होता. सब अपने अपने स्वरूपमें रहते हैं। निमित्तमत बेयके आकारोंको आत्मामें झेयज्ञायक संबंधसे प्रतिबिंबित होनेसे व्यवहारसे कहते हैं, कि सब पदार्थ आत्मामें प्राप्त हो जाते हैं । जैसे आरसीमें घटादि पदार्थ प्रतिबिम्ब निमित्तसे प्रवेश करते हैं. ऐसा व्यवहारमें कहा जाता है, निश्वयसे वे अपने स्वरूपमें ही रहते हैं। इस कथनसे सारांश यह निकला, कि निश्वयसे पदार्थ भात्मामें नहीं आत्मा पदार्थोमें नहीं। व्यवहारसे जानरूप आत्मा पदार्थोमें है। पदार्थ आत्मामें हैं, क्योंकि इन दोनोंका बेय ज्ञायक सम्बन्ध दुर्निवार हैं ॥२६॥ आगे ज्ञान और आत्मा एक है, तथा आत्मा ज्ञान भी है, और मुखादिखरूप भी है, ऐसा कहते हैं-[ज्ञानं] ज्ञानगुण [आत्मा] जीव ही है [ज्ञानं

## ज्ञानमात्मेति मतं वर्तते ज्ञानं विना नात्मानम् । तस्मात ज्ञानमात्मा आत्मा ज्ञानं वा अन्यद्वा ॥ २७ ॥

्यतः शेषसमस्ताचेतनबस्तुसमबायसंबन्धनिरुन्युकतयाऽनाद्यनन्तस्यभावसिद्धसमवाय-संबन्धमेकमात्मानमाभिष्युरूपेनाबल्ध्स्य प्रद्वन्तवात् तं विना आत्मानं क्वानं न धारपति, ततो क्वानमात्मेव स्यात् । आत्मा त्वनन्तथर्माधिष्ठानत्वात् क्वानधर्मद्वारेण क्वानमन्यथर्मद्वारेणान्यद्धि स्यात् । किं चानेकान्तोऽभ बल्बान् । एकान्तेन क्वानमात्मेति क्वानस्यामाबोऽचेतनत्वमात्मनो विशेषगुणाभावादभावो चा स्यात् । सर्वथात्मा क्वानमिति निराश्रयत्वात् क्वानस्याभाव आत्मनः शेषपर्यायाभावस्त्वदिनाभाविनस्तरस्याण्यभावः स्यात् ॥ २७ ॥

संमतम् । कस्मात् । बट्टदि णाणं विणा ण अप्पाणं ज्ञानं कर्तृ विनात्मानं जीवमन्यत्र घटपटादौ न वर्तते । तम्हा णाणं अप्पा तस्मात् ज्ञायते कथंचिन्ज्ञानमात्मैवस्यात् । इति गाथापादत्रयेण ज्ञानस्य कथंबिदात्मत्वं स्थापितम् । अप्पा णाणं च अण्णं वा आत्मा त ज्ञानधर्मद्वारेण ज्ञानं भवति, सुख-बीर्यादिधर्मद्वारेणान्यद्वा नियमो नास्तीनि । तद्यथा-यदि पुनरेकान्तेन ज्ञानमात्मेति भण्यते तदा ज्ञानगुण-मात्र प्रवासमा प्राप्तः सम्बादिधर्माणामवकाशो नास्ति । तथा सखबीर्यादिधर्मसमुहाभावादात्माऽभावः, आत्मन आधारभतस्याभावादाधेयमृतस्य जानगणस्याप्यभावः, इत्येकान्ते सति द्वयोरप्यभावः । तस्मात्कथंविञ्जा-नमात्मा न सर्वधेति । अयमत्राभिष्रायः —आत्मा ब्यापको ज्ञानं व्याप्यं ततो ज्ञानमात्मा स्यात । आत्मा तु ज्ञानमन्यद्वा भवतीति । तथा चोक्तम्-'व्यापकं तदतन्निष्टं व्याप्यं तन्निष्टमेव च'॥ २७॥ इत्यात्म-मतं ] ऐसा कहा है। [आत्मानं विना ] आत्माके विना [ज्ञान ] चेतनागुण [न वर्तते ] और किसी जगड नहीं रहता [ तस्मान ] इस कारण [ ज्ञानं ] ज्ञानगुण [ आत्मा ] जीव है [ च ] और [ आतमा ] जीवद्रव्य [ जानं ] चैतत्य गुणरूप है, [ वा अन्यत ] अथवा अन्य गुणरूप भी है। भावार्थ -- जान और आत्मामें मेद नहीं है, दोनों एक हैं। क्योंकि अन्य सब अचेतन बस्तओंके साथ संबंध न करके केवल आत्माके ही साथ जानका अनादिनिधन स्वाभाविक गांद संबंध है, इस कारण आत्माको छोड ज्ञान दूसरी जगह नहीं रह सकता । परंतु आत्मा अनन्तधर्मवाला होनेसे ज्ञान गुणरूप भी है और अन्य सुख़ादि गुणरूप भी है, अधात् जैसे ज्ञानगुण रहता है, वैसे अन्य गुण भी रहते हैं । दूसरी बात यह है, कि भगवन्तका अनेकान्त सिद्धान्त बलवान है । जो एकान्तसे ज्ञानको आत्मा कहेंगे, तो ज्ञानगुण आत्मद्रव्य हो जावेगा, और जब गुण ही द्रव्य हो जावेगा, तो गुणके सभावसे आत्मद्य्यके अभावका प्रसङ्घ आवेगा, क्योंकि गुणवाला द्रव्यका लक्षण है, वह नहीं रहा, और जो सर्वथा आत्माको ज्ञान ही मानेंगे, तो आत्मद्रव्य एक ज्ञानगुणमात्र ही रह जावेगा, सुख-बीर्यादि गुणोंका समाव होगा । गुणके समावसे सात्मदृश्यका समाव सिद्ध होगा, तब निराश्रय सर्थात् आधार न होनेसे ज्ञानका भी अभाव हो जायगा । इस कारण सिद्धान्त यह निकला, कि ज्ञानगण तो आत्मा अवस्य है, क्योंकि ज्ञान अन्य जगह नहीं रहता । परंत, आत्मा ज्ञानगुणकी अपेक्षा ज्ञान है, अन्य अथ जानजेययो: परस्परतमनं प्रतिहन्ति-

णाणी णाणसहावो अट्टा भैयप्पमा हि णाणिस्स । रूवाणि व वक्खूणं जेवण्णोण्णेसु वहंति ॥ २८ ॥ हानी हानस्वमावोऽयां हेपात्मका हि हानिनः । रूपाणीव चक्षयोः नैवान्योन्येषु वर्तन्ते ॥ २८ ॥

इानी चार्थाश्र स्वलक्षणभूतपृथनवतो न मियो इतिमासादयन्ति र्कितु तेषां झानक्षेय-स्वभावसंबन्धसाधितमन्योन्यद्विमात्रमस्ति । यथा हि बहुंषि तद्विषयभूतरूषिद्रव्याणि च पर-स्परम्वेशमन्तरेणापि क्षेयाकारग्रहणसमर्पणप्रवणान्येवमात्माऽर्थाश्रान्योन्यद्वत्तिमन्तरेणापि विश्व-क्षेयाकारग्रहणसमर्पणप्रवणाः ॥ २८ ॥

ज्ञानयोरेकत्वं, जानस्य व्यवहारेण सर्वगतत्विमस्यादिकथनस्योण दितीयस्थले गाथापञ्चकं गतम् । अथ ज्ञानं बेयसमीपे न गण्डतीति निधिनोति—**णाणी जाणमहानो** जानी सर्वेजः केवलजानस्वभाव एव । अदा णेयप्परा हि जाजिस्स जगतत्रयकालत्रयवर्तिपदार्था जेयात्मका एव भवन्ति न च जानात्मकाः । कस्य ज्ञानिनः । स्वाणि च चक्त्वणं जेवण्योण्णेस वटंति जानी पदार्थाश्रान्योग्यं परस्परसेक्श्वेन वर्तन्ते । कानीव केवां संबन्धित्वेन, रूपाणीव चक्षपामिति । तथाहि--यथा रूपिटन्याणि चक्षपा सह परस्परं सब-न्धामावेऽपि स्याकारसम्पर्णे समर्थानि, चक्षंवि च तथाकारग्रहणे समर्थानि भवन्ति । तथा त्रैलोक्योदरवि-बरबर्तिपदार्थाः कालत्रयपर्यायपरिगता जानेन सह परस्परप्रदेशसंसर्गाभावेऽपि स्वकीयाकारसमर्पणे समर्था भवन्ति । असण्डैकप्रतिनासमयं केवलज्ञानं त तदाकारग्रहणे समर्यमिति भावार्थः ॥ २८ ॥ अथ जानी गर्गोंकी अपेक्षा अन्य है।। २७॥ आगे निश्चयसे जान न तो क्रेयमें जाता है, और न क्षेत्र जानमें जाता है. ऐसा कहते हैं--- [ हि ] निश्चयकर [ ज्ञानी ] आत्मा [ ज्ञानस्व भाव: ] ज्ञानस्यभाववाला है, तथा अर्था: पदार्थ [जेयात्मका: ] हेयस्वरूप हैं। क्योंकि [जानिन: ] जानीके लि अर्थाः वे पदार्थं विश्ववां विश्वेक हिल्लाणि इव किया पदार्थीके समान अन्योन्येष आपसमें अर्थात सब मिलके एक अवस्थामें [ नैव ] नहीं [ वर्तन्ते ] प्रवर्तते हैं । भावार्थ-यद्यपि खात्मा और पदार्थोंका स्वभावसे ही क्षेय जायक संबंध आपसमें है. तो भी जानी आत्मा जानस्बरूप है. होयस्वरूप नहीं है. और पदार्थ होय (जानने योध्य ) स्वरूप हैं. जानस्वरूप नहीं, अर्थात अपने स्वरूपको छोडकर एकम्बप नहीं होते । जैसे कि नेत्र स्वपी पदार्थीमें प्रवेश किये बिना ही उन पदार्थीके स्वरूप प्रहण करनेको समर्थ है. और वे रूपी पदार्थ भी नेत्रोंमें प्रवेश किये विना ही अपना स्वरूप नेत्रोंके जनानेको समर्थ हैं । इसी प्रकार आत्मा भी न तो उन पदार्थीमें जाता है, और न वे (पदार्थ ) आत्मामें साते हैं. अर्थात डोय ज्ञायक संबंधसे सकल पदार्थीमें प्रवेश किये बिना ही आत्मा सबको जानता है. और वे पदार्थ भी आत्मामें प्रवेश नहीं करके अपने स्वरूपको जनाते हैं। इसी कारण आत्माको व्यवहारसे सर्वगत कहते हैं ॥ २८ ॥ आगे निश्चयनयसे यश्वि पदार्थीमें आत्मा प्रवेश नहीं करता है. तो भी

34

अधार्येष्वहत्तस्यापि ज्ञानिनस्तर्शितसाधकं शक्तिवैचित्र्यद्वद्घोतयति—

ण पिद्धो णाबिद्धो णाणी णेग्रेस् रूविमिव चक्स्तू ।

जाणदि पस्सदि णियदं अक्स्वातीदो जगमसेसं ॥ २९ ॥

न पविष्टो नाविष्टो ज्ञानी क्षेयेषु रूपमिव चक्कुः ।

जानाति पदयति नियतमक्षातीतो नगदमेषम् ॥ २९ ॥

यथाहि चश्च रूपिदृत्याणि स्वभदेशैरसंस्पृत्रदमविष्टं परिच्छेयमाकारमात्मसात्कृतैक वाम-विष्टं जानाति परयति च । एवमात्माप्यकातीतत्तात्माप्यकारिताविचारगोचरद्रतामवाप्तो क्षेय-तामापकानि समस्तवस्तृति स्वभदेशैरसंस्पृत्यक्ष प्रविष्टः शक्तिनैविच्यवशतो वस्तुत्रतिनः समस्त-क्षेयाकारात्रु-मृत्य इव कवल्यक वामविष्टो जानाति पत्रयति च । एवमस्य विविकशक्तियोगिनो क्षानिनोऽर्थप्वमवेश इव प्रवेशोऽपि सिद्धिमवतरति ॥ २९ ॥

हेयपदार्थेषु निश्चयनयेनाप्रविद्योऽपि न्यवहारेग प्रविष्ट इव प्रतिमातीति शक्तियैचित्र्यं दर्शयति — **ण पविद्रो** निश्चयनयेन न प्रविष्टः, जाविद्रो व्यवहारेण च नाप्रविष्टः, किंतु प्रविष्ट एव । स कः कर्ता । जाजी ज्ञानी । केषु मध्ये । **णेयेसु** ज्ञेयपदार्थेषु । किमिव । **रूत्रमिव चवस्तु रू**पविषये चक्षरिव । एवंभूतः सन् किं करोति । जाणादि पस्मदि जानाति परयति च णियदं निश्चितं संशयरहितं तम किंबिशिष्टः सन । अकातीदो अक्षातीतः कि जानाति परयति । जगमसेसं जगदशेवमिति । तथाहि-यथा लोचनं कर्तृ ऋषिद्रव्याणि यद्यपि निश्चयेन न स्प्रशति तथापि व्यवहारेण स्प्रशतीति प्रतिभाति छोके। तथायमारमा मिन्यालरागाबासवाणामात्मनश्च संबन्ति यत्केत्रलज्ञानातपूर्वे विशिष्टभेदज्ञानं तेनोत्पन्नं यत्केवलज्ञानदर्शनद्वयं तेन जगन्त्रयकालत्रयवर्तिपदार्थानिश्रयेनास्प्रशनपि व्यवहारेण स्प्रशति, तथा स्प्रशनिव ज्ञानेन जानाति दर्शनेन पश्यति च । कथंभनः सन् । अतीन्द्रियसस्वास्वादपरिणतः सन्नश्चातीत इति । तन् । जायते निश्चयेना-व्यवहारसे प्रविष्ट ( प्रवेश किया ) सरीला है, ऐसी शक्तिकी विचित्रता दिखलाते हैं—[ अ**क्षातीत:** ] इन्द्रियांसे रहित अर्थात् अनंत अतीन्द्रियज्ञान सहित [ ज्ञानी ] आत्मा [ ज्ञेयेषु ] जानने योग्य अन्य पदार्थोंमें [ प्रविष्ट: न ] पैठता नहीं है, और [अविष्ट: न ] नहीं पैठता ऐसा भी नहीं, अर्थात् व्यवहार कर पैठासा भी है। वह कियाँ किया पदार्थोंको चिश्वारिय नेत्रोंकी तरह अित्रोख जगत ] सब संसारको [ नियतं ] निश्चित अर्थात ज्योंका त्यों [ जानाति ] जानता है. और पद्मित देखता है। भावार्थ-अनन्त अतीन्द्रिय ज्ञानसहित आत्मा निश्चयनयसे ज्ञेयपदार्थीमें प्रवेश नहीं करता है, परन्तु एकान्तसे सर्वथा ऐसा ही नहीं है, व्यवहारसे वह जेयपदार्थीमें प्रवेश भी करता है, और जैसे-नेत्र अपने प्रदेशोंसे रूपीपदार्थीका स्पर्श नहीं करता, तथा रूपी पदार्थीका भी उस (नेत्र ) में प्रवेश नहीं होता, केवल उन्हें जानता तथा देखता है। परंतु व्यवहारसे ' उन पदार्थीमें दृष्टि है' ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार आत्मा भी बेब पदार्थीमें निश्चयनयसे बर्बाप प्रवेश नहीं करता है, तो भी ज्ञायकशक्ति उसमें कोई ऐसी विचित्र है। इस कारण व्यवहारनयसे उसका हेयपदार्थीमें प्रवेश अथैनं झानमर्थेषु बर्तत इति संमावपति—

<u>रपण</u>मिह इंदणीलं दुद्धज्झसियं जहा सभासाए ।

अभिभूय तं पि दुद्धं बहदि तह णाणमस्येख्ध ॥ ३०॥

रत्नमिहेन्द्रनिलं दुग्याप्युषितं यया स्वभासा ।

अभिभूय तदपि दुग्धं बर्तते तथा झानमर्थेषु ॥ ३०॥

यया किलेन्द्रनीलरूनं दुग्यमिषवसत्स्वममाआरेण तदिभिभूय वर्तमानं दृष्टं, तथा संवेदनमप्यात्मनोऽभिन्नत्वात् क्रवेशनात्मतामापर्कं करणांशेन ज्ञानतामाप्रकेन कारणभूतानामर्थानं कार्यभूतान् समस्त्रक्षेत्राकारानभिन्याप्य वर्तमानं कार्यकारणत्वेनोपवर्य ज्ञानमर्थानभिभूय वर्तत इत्यच्यमानं न विभितिष्ध्यते ॥ ३० ॥

प्रवेश इव व्यवहारेण क्षेयपदार्थेषु प्रवेशोऽपि घटत इति ॥ २९ ॥ अथ तमेवार्थे दृष्टान्तदृरिण दृदयति— र्यणिषदः स्त्रीमह जगति । किं नाम । इंदणीलं इन्द्रनीलसंज्ञम् । किंविशिष्टम् । दृदुन्झसियं दुग्धे निश्चितं जहा यथा सभासाए स्वकीयप्रमया अभिभ्रय तिरस्कृत्य । किम् । तं पि दृद्धं तत्पूर्वोक्तं दृग्धमपि बद्रदि बर्तते । इति दृष्टान्तो गतः । तह णाणमद्रेसु तथा ज्ञानमर्थेषु वर्तत इति । तद्यथा--यथेन्द्रनीलरतनं कर्तु स्वकीयनीलप्रभया करणभूतया दग्धं नीलं कृत्वा वर्तते, तथा निश्चयरनत्रयात्मकपरमसामायिकसयमेन **यद**त्यनं केवलज्ञानं तत् स्वपरपरिच्छित्तिसामध्येन समस्ताज्ञानान्धकारं तिरस्कृत्य युगपदेव सर्वपदार्थेषु परिच्छि-रयाकारेण वर्तते । अयमत्र भावार्थः — कारणभूतानां सर्वेषदार्थानां कार्यभूनापरिच्छित्याकारा उपचारेणार्था भण्यन्ते, तेष च ज्ञानं वर्तत इति भण्यमानेऽपि व्यवहारेण दोषो नास्तीति ॥ ३०॥ अथ पूर्वसुत्रेण भणितं भी कहा जाता है ॥ २९ ॥ आगे व्यवहारसे आत्मा जेयपदार्थीमें प्रवेश करता है, यह बात दशन्तमे फिर पुष्ट करते है-[ इह ] इस लोकमें [ यथा ] जैसे [ दुरुधाध्युवितं ] दूधमें हुवाया हुआ [ इंद्रनीलं रतनं ] प्रधान नीलमणि [ स्वभासा ] अपनी दीसिसे [ तन् दुग्धं ] उस द्रथको [ अपि ] भी [ अभिभूष ] दूर करके अर्थात् अपनासा नीलवर्ण करक [ वर्तते ] वर्तता है। तथा ] उसी प्रकार [ अर्थेषु ] क्षेयपदार्थीमें [ ज्ञानं ] केवलज्ञान प्रश्तेता है। भावार्थ-यदि दूधसे भरे हुए किसी एक बर्तनमें प्रधान नीला रून डाल दें, तो उस बर्तनका सब दूध नीलवर्ण दिख-लाई देगा। क्योंकि उस नीलमणिमें ऐसी एक शक्ति है, कि जिसकी प्रभासे वह सारे दुधको नीला कर देता है । इस कियामें यदापे निश्चयसे नीलगणि आपमें ही है, परन्त प्रकाशकी विचित्रताके कारण व्यवहारनयसे उसकी सब दघमें व्याप्त कहते हैं। ठीक ऐसी ही जान और बेयों (पदार्थों) की दशा (हाछत ) है, अर्थात् निश्चयनयसे ज्ञान आत्मामें ही है, परन्तु व्यवहारनयसे ज्ञेयमें भी कहते हैं। जैस दर्पणमें घटपटादि पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं, और दर्पण अपनी खण्छतारूप शक्तिसे उन पदार्थीके आकार होजाता है, उसी प्रकार ज्ञानमें पदार्थ झलकते हैं, और अपनी स्वच्छतास्त्रप ज्ञायकशक्तिसे वह होयाकार होजाता है, अतर्व व्यवहारसे ज्ञान पदार्थीमें है, ऐसा कहते हैं ॥ ३० ॥ आगे जैसे हेयमें ज्ञान है.

अथैवमर्या ज्ञाने वर्तन्त इति संभावयति-

जिंद ते ण संति अहा जाजे जाणं ण होदि सञ्बगयं। सञ्बगयं वा जाजं कहं ज जाजहिया अहा॥ ३१॥

यदि खळु निखिलात्मीयञ्जेयाकारसमर्पणद्वारेणावतीर्णाः सर्वेऽयी न मतिभान्ति क्षाने तदा तम्र सर्वेगतमभ्युयगम्यते । अभ्युगम्येत वा सर्वेगतम् । तिर्हं साक्षात् संवेदनधुकुरुन्दभूमिका-वतीर्णमतिविक्व[विक्वि]स्थानीयस्त्रीयस्त्रीयसंवेद्याकारकारणानि, परंपरया प्रतिविक्वस्थानीयसंवेद्याकारकारणानिति कथं न ज्ञानस्थायिनोऽयीं निश्रीयन्ते ॥ ३१ ॥

अथैनं ज्ञानिनोऽर्थेः सहान्योत्पत्तिकाचेऽपि परप्रहणमोक्षणपरिणमनाभावेन सर्वं पश्य-तोऽध्यनस्यत्यात्यन्तविविकत्यं भावयति—

ज्ञानभर्थेषु बतेते व्यवहारणात्र पुनरथां ज्ञानं बतंत्त हृखुपदिशन्ति—जङ्ग शदि चेत् ते अद्वा ण संति ते पदाधाः स्वकायपरिष्ठित्याकारसमृष्णेष्ठारेणाद्वेशे विस्ववन सन्ति यदि चेत् । क । णाणे केवत्रशाः स्वकायपरिष्ठित्याकारसमृष्णेष्ठारेणाद्वेशे विस्ववर्गे वा णाणे व्यवहारण सबैततं ज्ञानं सनतं चेद्ववतं कर्द्वे ण णाणद्विया अद्वा तर्दि व्यवहारनयेन स्वकायकेथाकारपरिष्ठित्तसमर्पणद्वारण ज्ञानस्थिता अर्थाः कर्धः न भवन्ति किंतु भवन्त्येव । अत्रायमिश्रायः—यत एव व्यवहारण ज्ञेषपरिष्ठित्याकारमहणद्वारण ज्ञानं सबैनातं भण्यते, तस्मादेव हेषपरिष्ठित्याकारसमर्पणद्वारण प्रावा अपि व्यवहारण ज्ञानगता भण्यन्त हति ॥३१॥ अथ ज्ञानिसः पदार्थेः सह यवापे व्यवहारण प्रावा श्रव्यवहारेण ज्ञानगता भण्यन्त हति ॥३१॥ अथ ज्ञानिसः पदार्थेः सह यवापे व्यवहारण प्रावा वाहकसंवन्त्रोऽस्ति तथापि संखेशादिसंवन्त्रो नास्ति, तेन

वैसं ही व्यवहाससे ज्ञानमें क्षेय (पदार्थ) है, ऐसा कहते हैं — [यदि] जो [त अयौर:] वे हेय-पदार्थ [ज्ञाने ] केवड्यानमें [न सनित] नहीं होंगें, [तदा] तो [सर्वगतं ज्ञान] सव पदार्थोमें प्राप्त होनेवाला ज्ञान अर्थात् केवड्यान हो [न अवित] नहीं होंगे, और [ख] जो [सर्वगतं ज्ञानं] केवल्जान है, ऐसा मानो. तो [अयौ] पदार्थ [ज्ञानस्थिना:] ज्ञानमें स्थित है, (मीजूद हैं) ऐसा [कांध न] क्यों न होंगे ! अवश्य ही होंगे। आवार्ष — यदि ज्ञानमें सब क्षेयोंके आकार 'दर्पणमें प्रतिविक्यको तरह' नहीं प्रतिभासें, तो ज्ञान सर्वपत हो नहीं छहें, क्योंकि जब आर-सीमें स्वच्छ्यता हैं, तब पटयटादि पदार्थ प्रतिभिन्तित होंते हैं, उसी समय आरसी भी सबके आकार होजाती है। इसी प्रकार ज्ञान बेयको तब जानता है, जब अपनी ज्ञायशिक्तिसे सव पदार्थों आकार होजाती है, और जब सब पदार्थोंके आकार हुआ, तो सब पदार्थ इस ज्ञानमें स्थित क्यों न कहे जार्येंगे ! क्यवहारसे अवश्य ही कहे वार्येंगे। इससे यह सिद्ध हुआ, कि ज्ञान और पदार्थ दोनों ही एक दूसरेंसे मीजूद है। ॥ ११॥

भागे आत्मा और पदार्थीका उपचारसे यद्यपि आपसमें डेयज्ञायक संबंध है, तो निश्वयनयसे

गेण्हदि णेव ण मुंचदि ण परं परिणमदि केवली भगवं। पेच्छदि समंतदो सो जाणदि सन्वं णिरवसेसं॥ ३२॥ यहाति नैव न मुखति न परं परिणमति केवली भगवान्। पद्मति समन्ततः स जानाति सर्वे निरवशेषमः॥ ३२॥

अयं खल्वातमा स्वभावत प्व परद्वन्यग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावात्स्वतत्त्वभूतकेवलक्षानस्य रूपेण विपरिणम्य निष्कम्योन्मज्ञवयोतिर्जात्यमणिकल्यो भृत्वाऽवतिष्ठमानः समन्ततः स्कृरित-दर्शनवानक्षकिः, समस्तमेव निःशेषतयात्मानमात्मनात्मनि संवेतयते । अथवा युगपदेव सर्वार्य-सार्थसाक्षात्करुणेन ब्रिमिपरिवर्तनाभावात् संभावितग्रहणमोक्षन्वक्षणिकयाविरामः भयममेव समस्त-परिच्छेद्याकारपरिणतत्वात् पुनः परमाकारान्तरमपरिणममानः समन्तोऽपि विश्वमशेषं पत्र्यति जानाति च विविक्तत्व एव ॥ ३२ ॥

कारणेन ज्ञेयपदार्थैः सह भिन्नत्वमेवेनि प्रतिपादयति—गेण्डदि णेत ण संचदि गृहणाति नैव सुखति नैव

or परं परिकासिट परं परदृष्यं क्षेत्रपदार्थं नैव परिजमति । स कः कर्ता । केवली असवं केवली भगवान सर्वज्ञः । ततो ज्ञायते परद्रव्येण सह भिनल्यमेव । तर्हि कि परदृश्यं न जानाति । पेच्छदि समंतदो सो जाणदि स्ववं जिरुवसेसं तथापि व्यवहारनयेन प्रथित समन्ततः सर्वेदव्यक्षेत्रकालभावे जीनाति च सर्वं निरवशेषम् । सम्बा द्वितीयव्याख्यानम्-अभ्यन्तरे कामकोधादि बहिर्विषये पञ्चेन्द्रयविषयादिकं बहिर्देश्य नं गृहणाति, स्बद्धीयानन्तज्ञानादिचतृष्ट्यं च न मुख्यति यतस्ततः कारणादयं जीवः केवलज्ञानोत्पत्तिक्षण एव यूगपत्सर्वे बानन्सन परं विकल्पान्तरं न परिणमति । तथामतः सन किं करोति । स्वतःबम्तकेवलज्ञानःयोतिषा जात्य-मणिकल्पो निःकम्पचैतन्यप्रकाशो भत्वा स्वात्मानं स्वात्मना स्वात्मनि जानात्यनभवति । तेनापि कारणेन परमपदार्थके प्रहण तया त्यागरूप परिणामके अभावसे सब पदार्थीको देखने जाननेपर भी अन्यंत प्रथक-पना है, ऐसा दिखाते हैं— किवली भगवान | केवलज्ञानी सर्वज्ञदेव [परं] क्रेयमून परपदार्थीका [नैव] निश्वयसे न तो [गृहणाति] प्रहण करते हैं, [न मुखति] न छोड़ते है, और [न परि-णमिति | न परिणमन करते है, सि: | ने केवळी भगवान सिन्नी सन [निरवसेषं] कुळ भी बाकी नहीं, ऐसे क्षेत्र पदार्थीको [समन्ततः] सर्वांग ही [परुचित ] देखते है, और [जानाति] बानते हैं । भावार्थ - जब यह आत्मा केवळजानस्वरूप परिणमन करता है, तब इसके निष्कंप ज्ञानरूपी ज्योति प्रगट होती है, जो कि उजवल रतके अडोल प्रकाशके समान स्थिर रहती है। वह केवछज्ञानी पर ज्ञेय प्रदार्थीको न प्रहण करता है, न छोड़ता है, और न उनके रूप परिणमन करता है। क्षपने स्वरूपमें आप अपनेको ही नेदता है ( अनुभव करता है ), परदन्योंसे स्वभावसे ही उदासीन है। जैसे दर्पणकी इच्छाके विना ही दर्पणमें घट पट वगैरः पदार्थ प्रतिबिम्बित होते है, उसी प्रकार जाननेकी इच्छा विना ही केवलज्ञानीने ज्ञानीमें त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थ प्रतिविध्यत होते हैं । इस कारण व्यवहा-रसे जाता द्रष्टा है। इससे यह सिद्ध हुआ, कि यह जाता आत्मा परद्रव्योंसे अत्यन्त ( विलक्ष्य ) जदा

अब केक्छन्नातेश्रुतङ्गातिनोरिवशेषदर्शनेन विशेषाकाङ्काक्षोमं सपयति—
जो हि सुदेण विजाणिद अप्पाणं जाणगं सहावेण ।
तं सु<u>यकेबल्लिमिसिणों भणंति लोयप्पदीवयरा ॥ ३३ ॥</u>
यो हि श्रुतेन विजानात्यात्मानं ज्ञायकं स्त्रमावेन ।
तं श्रुतकेबल्लिमसूषयों भणन्ति लोकमदीपकराः ॥ ३३ ॥

यथा भगवान् युगपत्परिणतसमस्त्वैतन्यविशेषशालिना केवलक्कानेनानादिनिधननिष्कार-णासाधारणस्वसंचेत्यमानचेतन्यसामान्यमहिम्नश्चेतकस्वभावेनैकत्वात् केवलस्यात्मन आत्मना-त्मनि संचेतनात केवली. तथायं जनोःपि कमपरिणममाणकतिपयचैतन्यविशेषशालिना श्रत-परहर्वैः सह भिन्नत्वमेवेत्यभित्रायः ॥ ३२ ॥ एवं ज्ञानं ज्ञेयस्त्रपेण न पाणिमतीत्यादिन्याख्यानस्त्रपेण तृतीय-स्थले गाथापञ्चकं गतम् । अथ यथा निरावरणसकलन्यक्तिलक्षणेन केवलज्ञानेनात्मपरिज्ञानं भवति तथा सावरणैकदेशव्यक्तिलक्षणेन केवलजानोत्पत्तिबीजभूतेन स्वसंवेदनज्ञानरूपभावश्रतेनाप्यात्मपरिज्ञानं भवतीति निश्चिनोति । अथवा दितीयपातनिका---यथा केवलज्ञानं प्रमाणं भवति तथा केवलज्ञानप्रणीतपदार्धप्रकाशकं श्रतज्ञानमपि परोक्षप्रमाणं भवतीति पार्तानकाद्वयं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति —जो यः कर्ता हि स्फ्रटं सहेज निर्विकारस्वसंवितिरूपभावश्रतपरिणामेन विजाणादि विजानाति विशेषेण जानाति विषय-सम्बान-दविलक्षणनिजशद्धात्मभावनोत्थपरमान-दैकलक्षणसस्य सास्वादेनानभवति । कम् । अप्पार्णः निजातम-दृश्यम् । कथंभतम् । जाणागं जायकं केवलजानस्वरूपम् । केन कृत्वा । सहावेण समस्तविभावरहित-स्वस्वभावेन तं सुयक्रेवलिं तं महायोगीन्दं श्रुतकेविलनं भणंति कथयन्ति । के कर्तारः।इसिणो ऋषयः। किंबिशिष्टाः । लोयप्पदीवयरा लोकप्रदीपकरा लोकप्रकाशका इति । अतो विस्तरः-यगपरपरिणनसमस्त चैतन्यशास्त्रितः केवलज्ञानेन अनायनन्तनिःकारणात्यद्रव्यासाधारणस्वसंवेद्यमानपरमचैतन्यसामान्यस्क्षणस्य परहर्व्यरहितःचेन केवलस्यात्मन आत्मिन स्वानुभवनायश्चा भगवान्, केवली भवति, तथायं गणधरदेवादिनिश्चय-ही है. ज्यवहारसे क्षेत्र जायक संबंध है ॥ ३२ ॥ आगे केवळज्ञानसे ही आत्मा जाना जाता है, अन्य

हा है, "व्यवहारत क्षय आवश्य स्वय हा। इरा। जाग कवळ्यानत हा जाला जाना जाता है, जन्म आता है, जन्म आता है, जन्म आता है, जन्म आता है, हम दोनोंको सरावर दिसाते हैं— [यः] जो पुरुष [हि] निक्षयंत्रे [शृतने ] भावश्रुतज्ञानिक हि स्व-मावेन ज्ञायको अथने ही सहज स्वभावसे सबको जाननेवांक [श्रास्मानों] आत्माको अर्थान अथने निजस्तरूरकरिको ज्ञात नाति ] विशेषतांस जानता है [ते ] उस भावश्रुतज्ञानीको [लोकसदीपकराः] समस्तकोलेक उपोत करतेवांक [अप्तस्यः] श्रीवीतरागदेव [श्रुतकेवलिनों] श्रुतकेवलि [भणित्ता ] कहते हैं। भावार्य—जिस प्रकार केवल्ज्ञानो एक ही कालमें अनन्त वैतन्यराक्तिपुक केवल्ज्ञानसे अनादि अनंत, कारा गहित, असाधारण, स्वसंदेर ज्ञातको महिमाकर सहित, केवल आत्माको अपनेमें आप वेदता है, उसी प्रकार यह सम्प्यट्टि भी कितनी एक कमवर्ती चेतन्यराकियों सहित श्रुतज्ञानसे केवल आत्माको आपनेमें आप वेदता है, इस कारण इसे श्रुतकेवली कहते हैं। वस्तके सम्बन्ध नाननेको अपनेमों केवल आत्माको आपनेमें आप

ब्रानेनानादिनिधननिष्कारणासाधारणस्यसंवेद्य[संचेत्य] मानचैतन्यसामान्यमहिम्नश्चेतकस्यभावे-नैकलात् केवलस्यात्मन आत्मनात्मनि संचेतनात् श्रुतकेवली। अलं विशेषाकांक्षाक्षोभेण, खरू-पनिश्वलैरेवायस्थीयते ॥ ३३ ॥

अथ ज्ञानस्य भुतोपाधिमेदशुरस्यति— "सुनः जिणोबदिई पोग्गलदञ्जपगेहिं बयणेहिं । "तं जाणणा हि णाणं सुन्तस्स य जाणणा(भृणिया)॥ ३४॥ स्त्रं जिनोपदिष्टं पुद्रलद्रव्यात्मकैर्वचनैः ।

तज्जातिर्दि ज्ञानं ध्वनस्य च ज्ञातिर्भणिता ॥ ३४ ॥

श्रुतं हि तावत्स्त्रम् । तच भगवद्हैत्सर्वज्ञोपक्षं स्थात्कारकेतनं पीहलिकं शब्दब्रह्म । तज्ज्ञ-प्तिर्हि ज्ञानम् । श्रुतं तु तत्कारणसात् ज्ञानलेनोपनर्यत एव । एवं सित स्वत्रस्यं इप्तिः श्रुतज्ञान-रनत्रयाराधक मनोऽपि पूर्वोक्तळक्षणस्यात्मनो भावश्रुतज्ञानेन स्वसंवेदनानिश्चयश्रुतकेवली भवतीति । किंच-

यथा कोऽपि देवदत्त आदित्योदयेन दिवसे पञ्चति, रात्रौ किमपि प्रदीपेनेति । तथादित्योदयस्थानीयेन केवलजानेन दिवसस्थानीयमोक्षपर्याये भगवानात्मानं पश्यति । संसारी विवेकीजनः पुनर्निशास्थानीयसंसार-पर्याचे प्रदीपस्थानीयेन रागादिविकन्परहितपरमसमाधिना निजात्मान पश्यतीति । अयमत्राभिप्रायः---आत्मा परोक्षः, कथं ध्यानं कियते इति संदेहं कृत्वा परमात्मभावना न त्याज्येति ॥ ३३ ॥ अथ शब्दरूपं द्रव्य-श्चतं व्यवहारेण ज्ञानं निश्चयेनार्थपरिच्छितिरूपं भावश्रुतमेव ज्ञानमिति कथयति । अथवान्मभाधनारतो निश्चयश्रुतकेवली भवतीति पूर्वसूत्रे भणितम् । अयं तु व्यवहारश्रुनकेवलीति कथ्यते--सुन् दव्यश्रुनम् । कथंभूतम् । जिणोवदिद्रं जिनोपदिष्टम् । कैः कृत्वा । पोमालद्रव्यप्यमेहिं चयणेहिं पृद्रलद्रव्यासकै-दिंज्यन्त्रनिवचनैः । तं जाणणा हि णाणं तेन पूर्वोक्तशब्दश्रुताधारण ज्ञातिरर्थपरिश्वितिर्ज्ञानं भण्यते । हि और श्रतकेवली दोनों समान हैं। भेद केवल इतना ही है, कि केवलज्ञानी संपूर्ण अनंत ज्ञानशक्तियोंसे बेदता है, श्रुतकेवली कितनीएक शक्तियोंसे बेदता है। ऐसा जानकर जो सम्यग्दछि है, वे अपने स्वरूपको स्वसंवेदन ज्ञानसे वेदते हैं, तथा आपमें निश्चल होकर स्थिर होते हैं, और जैसे कोई पुरुष दिनमें सर्चके प्रकाशसे देखता है, उसी प्रकार केवलज्ञानी अपने केवलज्ञानसे आपको देखते हैं। तथा जैसे कोई पुरुष रात्रिको दीपकके प्रकाशसे देखता है, उसी प्रकार संसारपर्यायरूप रात्रिमें ये सन्यगद्वष्टि विवेकी भाव-श्रुतज्ञानरूप दीपकसे अपनेको देखते हैं। इस तरह केवळी और श्रुतकेवळी समान हैं॥ ३३॥ आगे ज्ञानके श्रुतहरप उपाधिमेदको दूर करते हैं—[पुद्रलड्रव्यात्मकै:] पुद्रलद्रव्यसहरप [वचन:] वचनोंसे [जिनोपदिष्टं] जो जिनभगवान् का उपदेश किया हुआ है, [सुन्नं] वह द्रव्यश्रुत है, [ हि ] निश्वयकर [ तद्ज्ञासिः ] उस द्रन्यश्रुतका जानना वह [ ज्ञानं ] भावश्रुत ज्ञान है । [ श्व सुन्नस्य ]और द्रन्यश्रुतको मी [ ज्ञसिः ] ज्ञान [ भणिता ] 'न्यवहारसे 'कहा है। भावार्थ—द्रन्य-श्रत पुद्रलभय है, क्योंकि वह बीतराग भगवानका अनेकान्तरूप वचन है। इस द्रव्यश्रतको जो ज्ञान

त्रव. ६

मित्यायाति भ्रेत्रय छत्रधुपाधिलामाद्रियते इप्तिरेवावकिष्यते । सा च केवल्टिनः श्रुतकेवल्टिनः श्रात्मसंचेतने तुल्यैवेति नास्ति ज्ञानस्य श्रुतोपाधिमेदः ॥ ३४ ॥

अथात्मज्ञानयोः कर्वकरणताकृतं भेदमपतुदति— जो जाणदि सो णाणं ण हबदि णाणेण जाणगो आदा । किस्तुर्वेश णाणं परिणमदि सर्वे अद्धा णाणद्विपा सच्चे ॥ ३५ ॥ यो जानाति स बानं न भवति बानेन बायक आत्मा ।

ज्ञानं परिणमते स्वयमर्था ज्ञानस्थिताः सर्वे ॥ ३५ ॥ अप्रथम्भृतकर्तकरणत्वशक्तिपारमैञ्जर्ययोगित्वादात्मनो य एव स्वयमेव जानाति स एव ब्रानम-तर्लीनसाधकतमोष्णत्वशक्तेः स्वतन्त्रस्य जातवेदसो दहनक्रियामसिद्धेरुष्णव्यपदेशकत । न त यथा प्रथम्वर्तिना दात्रेण लावको भवति देवदत्तस्तथा [ज्ञानेन] ज्ञायको भवत्यात्मा। तथा स्फटम् । सत्तरम् य जाणणा भणिया पूर्वोक्तद्रव्यश्रनस्यापि व्यवहारेण ज्ञानव्यपदेशो भवति न तु निश्चयेनेति । तथाहि-यथा निश्चयेन शहबदैकस्यभावो जीवः पश्चाह्यवहारेण नरनारकादिरूपोऽपि जीवो भण्यते । तथा निश्चयेनाखर्डैकप्रतिभासरूपं समस्तवस्तप्रकाशकं ज्ञानं भण्यते, पश्चाद्रचवहारेण मेघपटला-वतादित्यस्य। वस्थाविशेषवन्त्रर्भपटलावतास्वर्ण्डैकज्ञानस्रपजीवस्य मनिज्ञानश्रनज्ञानादिव्यपदेशो भवतीति भावार्थः ॥ ३४ ॥ अथ मिलज्ञानेनात्मा ज्ञानी न भवनीत्युपदिशति--जो जाणदि सो णाणं यः कर्ता जानाति स जानं भवतीति । तथाहि-यथा संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि स्ति पश्चादभेदनयेन दहन-क्रियासमधींग्रागोन परिणतोऽप्रिरपुरणो भण्यते, तथार्थिकयापरिन्छित्तिसमर्थेन ज्ञानगुणेन परिणत आत्मापि ज्ञानं भण्यते । तथा चोक्तम-- जानातीति ज्ञानमात्मा ' ण हवदि णाणेण जाणगो आदा सर्वथैव भिन्नज्ञानेनात्मा जायको न भवतीति । अथ मतम्-यथा भिन्नदात्रेण लावको भवति देवदत्तस्तथा भिन्नज्ञानेन ज्ञायको भवतु को दोष इति । नैवम् । छेदनिक्रयाविषये दात्रं बहिरङ्गोपकरणं तद्भिनं भवतु, अभ्यन्तरोप-जानता है. उसे निश्चयसे ज्ञान कहते हैं । परन्तु जो द्रव्यश्चतको ही ज्ञान कहते हैं, सो व्यवहारनयसे ज्ञानके उत्पन्न करनेमें कारणभूत होनेमें अन्नमें प्राणकी तरह कारणमें कार्यका व्यवहार कर कहते हैं. यथार्थमें द्रव्यश्रुतकी ज्ञानसज्ञा नहीं है, क्योंकि बचन जड़ पुद्रलमयी है, तथा वह ज्ञानको उपाधिरूप है, और ज्ञान जानने मात्र है, उसके कोई उपाधिका काम ही नहीं है। लेकिन 'श्रुतज्ञान' ऐसा कहनेका कारण यह है, कि कर्मके संयोगसे द्रव्यश्रतका निमित्त पाकर ज्ञान उत्पन्न होता है। यदि वस्तके स्वभावका विचार किया जाय, तो ज्ञान ज्ञानसे ही उत्पन्न होता है, इसी लिये ज्ञानके कोई श्रुत वरीर: उपाधि नहीं है। १४। आगे कितने ही एकान्तवादी ज्ञानसं आत्माको भिन्न मानते हैं, सो उनके पक्षको दूर करनेके लिये आत्मा कर्त्ता है, ज्ञान कारण है, ऐसा भिन्नपना दूर करके आत्मा और ज्ञानमें अभेद सिद्ध करते हैं—[यः] जो आत्मा [जानाति] जानता है, [सः] वह [ज्ञानं] ज्ञान है। [ज्ञानेन] ज्ञान गुणसे ज्ञायकः ] जाननेवाला [आतमा ] आत्मा अर्थात् चेतनद्रव्य [न अवित ] नहीं होता । सत्युभयोरचेतनत्वमचेतनयोः संयोगेऽपि न परिच्छितिव्यक्तिः । पृथवववर्तिनेक्सपि परिच्छे दाभ्युपगमे परपरिच्छेदेन परस्य परिच्छितिर्धृतिमधृतीनां च परिच्छितिमद्धतिरम्बह्ध्या स्यात् । किंच-स्वतोव्यतिरिक्तसमस्तपरिच्छेद्याकारपरिणतं क्वानं स्वयं परिणममानस्य कार्य-भूतसमस्तक्केपाकारकारणीभृताः सर्वेऽर्या क्वानवर्तिन एव कथंचिद्धवन्ति, किं क्वातृक्षानिभाग-क्षेत्रकल्यनया ॥ ३५ ॥

अथ किं ज्ञानं किं ज्ञेयमिति व्यनक्ति-

करणं तु देवदत्तस्य छेदनिक्रयाविषये शक्तिविशेषस्तश्चाभिन्नमेव भवति । उपाध्यायप्रकाशादिबहिरङ्गोपकरणं तद्भिन्तमपि भवत दौषो नास्ति । यदि च भिनज्ञानेन ज्ञानी भवति तर्हि परकीयज्ञानेन सर्वेऽपि कुम्मस्तम्भादि-जडपदार्था जातिनो भवन्त न च तथा । जाणं परिणमिद सर्थं यत एव भिन्नज्ञानेन ज्ञानी न भवति तत एव घटोत्पत्तौ मृत्यिण्ड इव स्वयमेवोपादानरूपेणात्मा ज्ञानं परिणमति । अदा प्राणाटिया सन्वे व्यवहारेण हेयपदार्था आदरी विम्बसिय परिच्छित्याकारेण जाने तिष्ठन्तीत्यभिप्रायः ॥ ३५ ॥ अथात्मा [ज्ञानं] ज्ञान [स्वयं] आप ही [परिणामते] परिणमन करता है, [सर्वे अर्थाः] और सब होय पदार्थ [ ज्ञानस्थिता: ] ज्ञानमें स्थित हैं । भावार्थ-यधपि व्यवहारमें संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजनादि भेदोंसे ज्ञान और आत्माको वस्तुके समझनेके लिये मिन्न कहते हैं, परन्तु निश्चयमें ज्ञान और आत्मामें भिन्नपना नहीं है, प्रदेशोंसे ज्ञान और आत्मा एक है । इसी कारण ज्ञानभावरूप परिणमता आत्मा ही ज्ञान है। जैसे ऑग्न ब्वलनिकया करनेका कर्ता है, और उष्णगण ब्वलन कियाका कारण है। अग्नि और उष्णपना व्यवहारसे भिन्न हैं. परन्त यथार्थमें भिन्न नहीं है. जो अग्नि है. वही उष्णपना है. और इसलिये अग्निको उष्ण भी कहते हैं। इसी प्रकार यह आत्मा जाननेहरूप कियाका कर्त्ता है, और ज्ञान जानत-क्रियाका साधन है. इसमें व्यवहारसे भिन्नपना (भेद) है, वस्तुतः आत्मा और ज्ञान एक हो है । और जैसे कोई पुरुष छोड़ेके दाँने (हाँसिये ) से धासका कारनेवाला कहलाता है. उस तरह आत्मा ज्ञानसे जाननेवाला नहीं कहा जाता. क्योंकि घासका काटनेवाला परुष और घास काटनेमें कारण लोहेका दाँता ये दोनों जैसे जुदा जुदा पदार्थ हैं, उसी प्रकार आत्मा और ज्ञानमें जुदापना नहीं है, क्योंकि आत्मा और ज्ञान, अप्नि और उष्णताकी तरह अभिन्न ही देखनेमें आते हैं, जुदे नहीं दीखते, और जो कोई अन्यवादी मिथ्यादृष्टि कहते हैं कि, आत्मासे ज्ञान भिन है, ज्ञानके संयोगसे आत्मा जायक है । सो उन्हें "आत्मा अचेतन है, जानके संयोगसे चेतन हो जाता है," ऐसा मानना पढ़ेगा । जिससे घूलि, भरम, घट, पटादि समस्त अचेतन पदार्थ चेतन हो जायँगे, क्योंकि जब ये पदार्थ जाने जाते हैं, तब इन धूलि वगैरः पदार्थोंसे भी ज्ञानका संयोग होता है। इस कारण इस दोषके मेंटनेके लिये आत्मा और ज्ञान एक ही मानना चाहिये। और जैसे आरसीमें घटपटादि पदार्थ प्रतिबिम्बरूपसे रहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानमें सब जेयपदार्थ आ रहते हैं । इससे यह सारांश निकला, कि आत्मा और जान अभिन्न हैं, अन्यवादियोंकी तरह भिन्न नहीं हैं ॥ ३५ ॥ आगे "ज्ञान क्या है, और ब्रेय क्या है,"

तम्हा णाणं जीवो णेयं दृष्यं तिहा समक्खादं । दृष्यं ति पुणो आदा परं च परिणामसंबद्धं ॥ ३६ ॥ तस्मात् ज्ञानं जीवो क्षेयं द्रष्यं निषा समाख्यातम् । दृष्यमिति पुनरातमा परश्च परिणामसंबद्धः ॥ ३६ ॥

यतः परिच्छेदरूपेण स्वयं विपरिणम्य स्वतन्त्र एव परिच्छिनत्ति ततो जीव एव ज्ञान-मन्यद्रव्याणां तथा परिणन्तुं परिच्छेतुं चाशक्तः । क्षेयं तु दृत्तवर्तमानवर्तिष्यमाणविचित्रपर्याय-परंपरामकारेण त्रिधाकालकोटिस्पर्शित्वादनाद्यनन्तं द्रव्यं, तत्तु क्रेयतामापद्यामानं द्वेधात्मपरिव-कल्पात । इष्यते हि स्वपरपरिच्छेदकत्वानवोधस्य बोध्यस्यैवंविधं द्वैविध्यम् । नन् स्वात्मनि कियाविरोधात कथं नामात्मपरिच्छेदकत्वम् । का हि नाम किया कीदशश्च विरोधः । किया ज्ञानं भवति शेषं त ज्ञेयमित्यावेदयति नम्हा णाणं जीवो । यस्मादात्मैवोपादानरूपेण ज्ञानं परिणमति तथैव पदार्थान् परिष्ठिनत्ति, इति भणितं पूर्वसूत्रे । तस्मादासैव ज्ञानं णेयं दृव्वं तस्य ज्ञानरूपस्यात्मनो होयं भवति । किस् । द्रव्यम् । **तिहा समकावादं** तश्च द्रव्यं कालत्रयपर्यायपरिणतिस्त्रपण द्रव्यगुणपर्याय-रूपेण वा तथैबोत्पादव्ययधौव्यरूपेण च त्रिया समाख्यातम् । दञ्जं ति प्रको आदा परं च तच ज्ञेयभूतं इन्यमात्मा भवति । परं च । कस्मात् । यतो ज्ञानं स्वं जानाति परं चेति प्रदीपवत् । तच्च स्वपरद्रन्यं कथं-इन दोनोका भेद कहते हैं--[तस्मान] इसी कारणसे [जीवः] आत्मा [ज्ञानं] ज्ञानस्वरूप है, और [त्रिघा समाख्यातं] अतीत, अनागत, वर्तमान पर्यायके भेदसे अथवा उत्पाद, व्यय, धौव्य भेदसे अथवा दृत्य, गुण, पर्यायसे तीन प्रकार कहलानेवाला [ह्रव्यं] दृत्य है, [ज्ञेयं] वह ज्ञेय है। [पनः] फिर [आतमा] जीव पदार्थ [च] और [परं] अन्य अचेतन पाँच पदार्थ [परिणाम-संबद्धं ] परिणमनसे बँधे हैं, इसलिये [द्रव्यमिति] इन्य ऐसे पदको धारण करते है । भावार्थ-पहलेकी गाथामें कहा है, कि यह आत्मा जानभावसे आप ही परिणमन करके परकी सहायता विना स्वाधीन जानता है, इसलिये आत्मा ही ज्ञान है। अन्य (दूसरा) द्रव्य ज्ञान भावपरिणमनके जाननेमें असमर्थ है । इसलिये अतीतादि भेदसे, उत्पादादिकसे, द्रव्यगुणपर्यायके भेदसे, तीन प्रकार हुआ द्रव्य हेय है. अर्थात आत्माके जानने योग्य है । और आत्मा दीपककी तरह आप तथा पर दोनोंका प्रकाशक (ज्ञायक) होनेसे ज्ञेय भी है, ज्ञान भी है, अर्थात दोनों स्वरूप है। इससे यह सारांश निकला, कि ज्ञेय पदार्थ स्वज़ेय और परज़ेय (दूसरेसे जानने योग्य) के भेदसे दो प्रकार है, उनमें पं<sub>टीता</sub> व्य ज़ेय ही हैं. इस कारण परहेय हैं, और आत्मद्रव्य हेय-ज्ञान दोनों रूप है, इस कारण रुवा है। यहाँपर कोई प्रश्न करे, कि आत्मा अपनेको जानता है, यह बात असंभव है । जैसे कि ब उतकरणमें अत्यंत चतर भी नट आप अपने ही कंधेपर नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार अन्य पदार्थींशाचान्त्रनेमें दक्ष आत्मा आपको नहीं जान सकता, तो इसका समाधान यह है-कि पहले कहे हुए । प्रक्रके दृष्टांतसे आत्मामें भी स्वपरप्रकाशक शक्ति है, इस कारण आत्मा अपनेको तथा परको जान वाला अवस्य हो सकता है। अथातिवाहितानागतानामपि द्रव्यपर्यायाणां तादात्विकतत् पृथक्तवेन ज्ञाने दृत्तिम्रुद्घोत-

यति---

तकालिगेव सच्चे सदसन्युदा हि पज्जया तार्सि। वर्दते ते णाणे विसेसदो दृब्बजादीणं॥३७॥ तात्कालिका इव सर्वे सदसद्भूता हि पर्यायास्तासाम्। वर्तन्ते ते ज्ञाने विशेषतो द्रव्यजातीनाम्॥३७॥

सर्वासामेव हि द्रव्यजातीनां त्रिसमयात्रिक्ष्मात्मलाभभूमिकत्वेन क्रमप्रतपत्स्वरूपसंपदः भूतम् । परिणामसंबद्धं कथंचित्परिणामीत्यर्थः । नैयायिकमतानुसारी कश्चिदाह—ज्ञानं ज्ञानान्तरवेषं प्रमेयत्वात् घटादिवत् । परिहारमाह-प्रदीपेन व्यभिचारः, प्रदीपस्तावत्प्रमेयः परिच्छेद्यो क्षेत्रो भवति न च प्रदीपान्तरेण प्रकारयते. तथा ज्ञानमपि स्वयमेवात्मानं प्रकाशयति न च ज्ञानान्तरेण प्रकारयते । यदि पुनर्ज्ञानान्तरेण प्रकारयते तर्हि गगनावलम्बनी महती दुर्निवारानवस्था प्राप्नोतीतः सूत्रार्थः ॥ ३६ ॥ एवं निश्चयश्रतकेविकियवहारश्रतकेविकिथनमुख्यक्षेत् भिन्नज्ञाननिराकरणेन जानजेयस्वरूपकथनेन च चतुर्थस्थेल गाश्चाचतप्रयं गतम् । अश्चातीतानागतपर्याया वर्तमानज्ञाने सांप्रता इव दश्यन्त इति निरूपयति — सन्वे इससे असभव दोष कभी भी नहीं लग सकता। अब यहाँपर फिर कोई प्रश्न करे, कि आत्माको व्रन्योंका ज्ञान किससे हैं : और द्रव्योंकों किस रीतिसे प्राप्त होता है : तो उससे कहना चाहिये, कि ज्ञान, हेयरूप पदार्थ, परिणामों से बैंथ रहे हैं । आत्माके ज्ञानपरिणति हेय पदार्थकी सहायतासे है । यदि होय स होते. तो फेरम ो जाने ! और डोय पदार्थ जानका अवलम्बन करके डोय अवस्थाको धारण करते हैं। जो ज्ञान न होवे कि उन्हें कौन जाने ! इसिलये पदार्थोंका क्षेयज्ञायक सम्बन्ध हमेशासे हैं, सिट नहीं सकता ॥ ३६ ॥ अः एक हुते हैं, कि अतीन कालमें हुए द्रव्यों के पर्याय और अनागत (भविष्यत्) कालमें होनेवाल पर्याय, हो सहवर्तमान सरीखे प्रतिभासते (माल्स पड़ते) है-[ तासां द्रव्यजातीनां] उन प्रसिद्ध जीबादिक दृश्की जातियोंके [ते सर्वे] वे समस्त [सदसदभूताः] विद्यमान तथा अविद्यमान [पर्याधाः] पयः । [हि ] निश्वयसे [जाने ] ज्ञानमें [विद्योषतः ] भिन्न भिन्न भेद लिये

सङ्कृतासङ्कृततामायान्तो ये यावन्तः पर्यायास्ते तावन्तस्तात्काल्किः इवास्यन्तसंकरेणाप्यवधा-रितविज्ञेयल्ललणा एकलण एवावयोधसीयस्थितिमवतरन्ति । न खल्वेतरयुक्तम्, इष्टाविरोधात् । इष्टयते हि छबस्थस्यापि वर्तमानमिव व्यतीतमनागतं वा वस्तु चिन्तयतः संविदालम्बितस्तदा-कारः । किंच विजयदायानीयस्वात् संविदः । यथा हि विजयद्यामतिवादितानामनुपस्थितानां वर्तमानानां च वस्तृनामालेल्याकाराः साक्षादेकलण एवावभासन्ते, तथा संविद्धित्ताविष । किंच सर्वेक्षयाकाराणां तादात्विकाविरोधात् । यथा हि प्रप्यस्तानामनुदितानामालेल्याकारा वर्तमाना एव, तथातीतानामनायतानां च पर्यायाणां क्षेयाकारा वर्तमाना एव भवन्ति ॥ ३७ ॥ अथासङ्कृतपर्यायाणां कथेवित्सद्धन्तः विवशाति—

सदसन्ध्यूत हि पज्जया सर्वे सङ्कृता असङ्कृता अपि पर्यायाः ये हि एक्ट बहुँते ते पूर्वोकाः पर्याया वर्तन्ते प्रतिसासन्ते प्रतिस्कृतन्ति । क । णाणे केवलज्ञाने । कथंमूता इव । तक्कालिमेव तात्कालिका इव वर्तमाना इव । कासां सबन्धिनः । तासि दण्वजादीणं तासां प्रासदानां शुद्धजीवहत्य्यजातीनामिति । व्यवहितसंवन्धः कस्मात् । विसेतदो स्वकीयस्वकीयप्रदेशकालाकान्विरोधेः संकन्त्यतिकरपिद्धिरोणस्यक्षेः । किच—यथा उत्यस्यपुरुपस्यातीसानामतप्रयोगा मनासि चिन्तयतः प्रतिस्कृतन्ति, यथा च चित्रभिनी बाहुबलि- मस्तादित्यतिकान्तरूपाणि अणिकत्तीर्थकरादिमाविकरपाणि च वर्तमानानिव प्रत्यक्षेण दश्यन्ते तथा चित्रभत्तिकानोयकेवलज्ञानं यतुभाविनव्य पर्याया युगपप्रव्यक्षेण दश्यन्ते, नास्ति विरोधः। यथायं केवली सगवान् पर्याय्यप्रयायात्र परिन्धित्वतिकानोय क्षत्रकानानिव्यायात्रक्षेण कालानि व व तम्मयन्ति । तिव्यक्ति स्वर्याविन्यावानेन्ति परिन्धिति जानाति, तथासन्तमन्त्रविनापि विज्ञाद्वालसम्यक्श्वानान्त्रानानुगुनानक्यिनश्वस्त्रव्यययित्र परिन्धिति जानाति, तथासन्तमन्त्रवानिनापित्रवान्तसम्यक्श्वानज्ञानानुगुनानक्यिनश्वस्त्रव्यस्त्रवा प्रतिचार्याकोण जानति विरोध । वथासन्तमन्त्रवानापितिकानान्तर्यायाणामसङ्गतस्त्रवान्ति प्रतिपात्रविति प्रतिवान्त्यत्विनापिति को णेत्र हि संजाया जे

[मास्कालिका इव ] बर्नमानकाल संबंधी पर्यायोको तरह [ बर्तन्से ] प्रयत्ते हैं । भावार्थ— बैसे किसी चित्रकारने (चित्रेरेने) चित्रपटमें बाहुबली-मरतादि अतीतपुरुषेका चित्र बनाया, और भावीकाल सम्बन्धी श्रेणिकादि ताँधैकरका चित्र बनाया, सो वे चित्र उस चित्रपटमें बर्तमानकालमें देखे जाते हैं । उसी प्रकार ज्ञान चित्रपटमें जो पर्याय होचुके, तथा जो आगे होनेबाले हैं, उनका बनेमान प्रतिबिन्ध सासता है। यहाँपर कोई प्रश्न करे, कि "बर्तमानकालके बेथोंके आकार ज्ञानमें प्रतिबिन्धित हो सकते हैं, परंतु जो हो चुके हैं, तथा जो होनेबाले हैं, उनका प्रतिमास होना असंभव माध्यम होता है।" उसका समाधान यह है— कि जब लग्नरूप ज्ञानी (अल्पज्ञानी) तपस्ची भी योगवलसे वा तपस्थाके प्रभावसे प्रमासत कराने के तमले ज्ञानमें कुल निर्मल्या होने अतित अनामत बस्कुक अकार होनाता है, बहाँपर वस्तु बत्रामा नहीं है। तैसे निरावरण्डान्यों (जिसमें किसी तरहका आच्छार होनाता है, बहाँपर वस्तु बीतान नहीं है। तैसी निरावरण्डान्यों (जिसमें किसी तरहका आच्छार होने हो, विलक्ष्य निर्मल हो ऐसे ज्ञानमें ) अतीत अनामत वस्तु प्रतिमासे, तो असंभव नहीं है। ज्ञानका स्थाव ही ऐसा है। स्वमावर्थ तर्क नहीं चळ सकता॥ ३०॥ आगे जो पर्याय वर्तमान त्यांय

जे णेब हि संजाया जे खळु णद्वा भवीय पत्नाया । ते होंति असन्भूदा पजाया णाणपबक्ला ॥ ३८॥ ये नैव हि संजाता ये खळु नष्टा थूला पर्यायाः । ते भवन्ति असद्भताः पर्याया ज्ञानपत्यक्षाः ॥ ३८॥

ये खळ नाघापि संभूतिमञ्जभवन्ति, ये चात्मलाममञ्जूभ्य विलयसुपातास्ते किलासङ्कृता अपि परिच्छेदं मति नियतलात् झानमत्यक्षतामञ्जभवन्तः शिलास्तम्मोत्कीर्णभूतमाविदेववदम-कम्पार्षितस्वरूपाः सङ्कृता एव भवन्ति ॥ ३८॥

अथैतदेवासद्भतानां ज्ञानमत्यक्षत्वं दृढयति-

जैदि पचक्खमजायं पज्जायं पल्रह्यं च णाणस्स । ण हबदि वा तं णाणं दिव्वं ति हि के पर्व्वेति ॥ ३९ ॥

स्तल बादा भवीय पज्जाया ये नैव संजाता नाधापि भवन्ति, भाविन इत्यर्थः । हि स्कूटं ये च खल्च नष्टा बिनष्टाः पर्यायाः । किं कृत्वा । भूत्वा ते होति असक्भदा पज्जाया ते पूर्वोक्ता भूता भाविनश्च पर्याया अविद्यमानत्वादसञ्ज्ञता भण्यन्ते । गाग्गपञ्चकस्वा ते चाविद्यमानन्वादसञ्ज्ञता अपि वर्तमानज्ञानविषय-त्वाद्वचबहारेण भूतार्था भण्यन्ते, तथैव ज्ञानप्रत्यक्षाश्चेति । यथायं भगवानिश्चयन परमानन्दैकलक्षणसूख-स्वभावं मोक्षपर्यायमेव तन्मयत्वेन परिच्छिनत्ति. परद्रव्यपर्यायं तु व्यवहारेणेति । तथा भावितात्मना पुरुषेण रागादिविकल्पोपाधिरहितस्वसंवेदनपर्याय एव ताप्येंग ज्ञातन्यः, बहिर्द्रन्यपर्यायाश्च गौगवर्येति भावार्थः ॥ ३८॥ अथासद्भतपर्यायाणां वर्तमानज्ञानप्रत्यक्षत्वं दृढयति—जड पञ्चक्खमजायं पज्जायं पल्डस्यं च षाणस्स ण हवदि वा यदि प्रत्यको न भवति । स कः । अजातपर्यायो भाविपर्यायः । न केवलं भावि-नहीं हैं, उनको किसी एक प्रकार वर्तमान दिखलाते हैं - [हि ] निश्चय करके [ये पर्यायाः] जो पर्याय निष संजाताः ] उत्पन ही नहीं हुए है, तथा यो जो [स्वल्फ्न] निश्वयंस [भूत्वा] उत्पन्न होकर [नष्टाः] नष्ट होगये हैं, ति ] वे सब अतीत अनागत [पर्यायाः] पर्याय [अस-दभताः ] वर्तमानकालके गोचर नहीं [भवन्ति ] होते हैं, तो भी [ज्ञानप्रत्यक्षाः ] केवलज्ञानमें प्रत्यक्ष हैं। भावार्थ-जो उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे अनागत अर्थात् भविष्यतुकालके और जो उत्पन्न होकर नष्ट होगये, ऐसे अतीतकालके पर्यायोंको असद्भत कहते हैं, क्योंकि वे वर्तमान नहीं हैं। परंतु ज्ञानकी अपेक्षा ये ही दोनों पर्याय सद्भत भी हैं, क्योंकि केवलज्ञानमें प्रतिबिम्बत है। और जैसे भृत-मविष्यत-कालके चौबीस तीर्थेकरोंके आकार पाषाण (पत्थर) के स्तंभ (संगा) में चित्रित रहते हैं, उसी प्रकार **ज्ञानमें अतीत अनागत**् हेयोंके आकार प्रतिबिम्बित होकर वर्तमान होते हैं ॥ ३८॥ आगे असद्भत-पर्यायें ज्ञानमें प्रत्यक्ष हैं, इसीको पुष्ट करते हैं— यदि वा ] और जो [ज्ञानस्य] केवलज्ञानके [अजात: पर्याय: ] अनागत पर्याय [ च ] तथा [ प्रलियत: ] अतीत पर्याय [प्रस्पक्ष: ] अनु-भवगोबर [न भवति] नहीं होते, लिदा] तो तित ज्ञानं ] उस ज्ञानको [दिक्यं ] सबसे उत्कृष्ट

यदि पत्यक्षोऽजातः पर्यायः प्रख्यितश्च ज्ञानस्य । न भवति वा तत् ज्ञानं दिच्यमिति हि के मरूपयन्ति ॥ ३९॥

यदि खल्बसंभावितभावं संभावितभावं च पर्यायज्ञातमप्रतिपविज्ञृत्त्रिभतात्वण्डितप्रतापमञ्च-शक्तितया मसभेनेत्र नितान्तमाक्रम्याक्रमसमर्पितस्वरूपसर्वस्वमात्मानं मतिनियतं ज्ञानं न करोति, तदा तस्य क्रतस्तनी दिव्यता स्यात । अतः काष्ट्रामाप्तस्य परिच्छेदस्य सर्वमेतदपपन्नम् ॥ ३९ ॥

अयेन्द्रियज्ञानस्यैवं प्रलीनमञ्जल्पकं च ज्ञातुम्बक्यमिति वितर्कयित --

अत्थं अक्काणविद्धं ईहापुरुवेहिं जे विजाणंति । तेसि परोक्लभूदं णादुमसक्षं ति पण्णात्तं ॥ ४० ॥ अर्थमक्षनिपतितमीहापूर्वैः ये विजानन्ति ।

तेषां परोक्षभूतं ज्ञातुमशक्यमिति मज्ञप्तम् ॥ ४०॥

ये खळ विषयविषयिसंनिपातलक्षणमिन्द्रियार्थसंनिकर्षमधिगम्य क्रमोपजायमानेनेहादि-कमक्रमेण परिच्छिन्दन्ति, ते किलातिवाहितस्वास्तित्वमनपस्थितस्वास्तित्वकालं वा यथोदित-पर्यायः प्रलियतथ वा। करय । ज्ञानस्य । तं गाणं दिन्तं ति हि के परूर्वेति तत् ज्ञानं दिन्यमिति के प्ररूपयन्ति. न केऽपीति । तथाहि-विद वर्तमानपर्यायवदतीतानागतपर्यायं ज्ञानं कर्तृ क्रमकरणव्यवधान-रहितत्वेन साक्षाःप्रत्यक्षं न करोति, तर्हि तत् ज्ञानं दिव्यं न भवति । वस्ततस्तु ज्ञानमेव न भवतीति । यथायं केवली परकीयद्रव्यपर्यायान् यथपि परिच्छित्तिमात्रैण जानाति तथापि निध्वयनयेन सहजानन्दैक-स्वभावे स्वश्रद्धात्मनि तन्मयत्वेन परिच्छिति करोति, तथा निर्मलविवेकिजनोऽपि यद्यपि व्यवहारेण परकीय-इन्यगुणपर्यायपरिज्ञानं करोति, तथापि निश्चयेन निर्विकारस्यसवेदनपर्याये विषयत्वात्पर्यायेण परिज्ञानं करोतीति सुत्रतायर्थम् ॥ ३९ ॥ अथातीतानागनसुक्मादिपदार्थानिन्द्रियज्ञानं न जानातीति विचारयति---अस्थं पदार्थं अक्खणिवदिदं इन्टियगोचरं ईहापुरुवेहिं जे विजाणंति ईहापूर्वेकं ये विजानन्ति । तेसिं परोकावभृदं तेषां संबन्धि ज्ञानं परोक्षमृतं सत् णादमसकं ति पण्णानं सुरुमादिपदार्थान् ज्ञातुमशक्यमिति अर्थात् स्तृति करने योग्य [ हि ] निश्चय करके कि प्रस्तप्यन्ति ] कौन कहता है । कोई भी नहीं । भावार्थ-जो ज्ञान मृत भविष्यत पर्यायोको नही जाने, तो फिर उस ज्ञानकी महिमा ही क्या रहे? कुछ भी नहीं। ज्ञानकी प्रशंसा तो यही है, कि वह सबको प्रत्यक्ष जानता है। इसलिये भगवानके विज्य-ज्ञानमें तीनों कालकी समस्त द्रव्यपर्याय एक ही बार प्रत्यक्ष प्रतिभासित होती है. इसमें कल भी संदेह नहीं है । अनंत महिमा सहित सर्वजका जान ऐसा ही आर्थर्य करनेवाला है ॥ ३९ ॥ आगे इंटिय-जनित ज्ञान अतीन अनागत पर्यायोंके जाननेमें असमर्थ है, ऐसा कहते हैं—िये ] जो जीव [अक्स-निपतितं ] इन्द्रिय गोचर हुए [अर्थ] घट पटादि पदार्थोंको [ईहापूर्वै:] ईहा है पूर्वमें जिनके ऐसे ईहा, अवाय, धारणा इन मतिज्ञानोंसे [विजानन्ति ] जानते हैं, [तेषां ] उन जीवोंके [परोक्षमतं ] अतीत अनागतकाल संबंधी परीक्ष वस्त [जातम ] जाननेको [अञ्चक्यं ] असमर्थपना है, [इति ] स्त्रणस्य प्राव्यवाहकसंवन्तस्यासंभवतः परिच्छेषुं न शक्तुवन्ति ॥ ४० ॥
अथातीन्त्रियक्षानस्य तु यद्यदुच्यते तत्तरसंभवतीति संभावपति—
अपदेसं सपदेसं शुन्तमञ्जन्तं च पज्जयमजादं ।
पलयं गयं च जाणदि तं पाणमर्दिदियं <u>अणियं</u> ॥४१॥
अपदेशं सपदेशं मुतंममृतं च पर्ययमजातम् ।
प्रस्यं गतं च जानाति तुज्जानमतीन्त्रयं अणितम् ॥४१॥

इन्द्रियज्ञानं नाम उपदेशान्तः करणेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलव्यिसंस्कारादीन् अन्तरङ्गसरूपकारणत्वेनोपादाय मर्वतते । मर्वतमानं च समदेशमेबाध्यवस्यति स्यूलोपलम्भ-कलामामदेशम् । मूर्तमेतारगच्छति तथाविधविषयनियन्धनसद्भावामामूर्तम् । वर्तमानमेर परि-प्रजानं कथितम् । कै: । ज्ञानिभिरिति । तद्यथा-चक्षरादौद्धियं घटपटादिपदार्थपार्थे गत्वा पश्चादर्थे जाना-तीति संनिक्ष्वेलक्षणं नैयायिकमते । अथवा संक्षेपेणेन्द्रियार्थयोः संबन्धः संनिक्षः स एव प्रमाणम् । स च संनिक्षं आकाशाचमूर्तपदार्थेषु देशान्तरितमेवादिपदार्थेषु कालान्तरितरामरावणादिषु स्वभावान्तरित-भुतादिषु तथैवातिसुक्षमेषु परचेतोवृत्तिपृहलपरमाण्यादिषु च न प्रवर्तते । करमादिति चेत् , इन्द्रियाणां स्थल-विषयत्वात , तथैव मर्तविषयत्वाच । ततः कारणादिन्दियज्ञानेन सर्वज्ञो न भवति । तत एव चातीन्द्रिय-जानोत्पत्तिकारणे रागादिविकल्परहितं स्वसंवेदनज्ञानं विहाय पश्चेन्द्रिययस्वसाधनीभय इन्द्रियजानं नाना-मनोरथविकल्पजालरूपे मानसज्ञाने च ये रति कर्वन्ति ते सर्वज्ञपदं न लगन्ते इति सर्राभिप्रायः ॥ ४० ॥ अथातीन्द्रयञ्चानमतीतानागतसुरुमादिपदार्थान् जानातीरयुपरिशति-अपदेसं अप्रदेशं कालागूपरमाण्यादि । सपरेसं शुद्धजीवास्तिकायादिपञ्चास्तिकायस्वरूपं ग्रन्तं मूर्तं पृह्नसहरूय अग्रन्तं च अमूर्त च शुद्धजीवद्रव्यादि पज्जयमजादं पलयं गयं च पर्यायमजातं भाविनं प्रत्यं गतं चातीतमेतःसर्वं पर्वोक्तं होयं वस्त जाणिह इस प्रकार [प्रजासं] सर्वज्ञदेवने कहा है। भावार्थ-जितने मतिज्ञानी जीव है, उन सबके पहले तो इंद्रिय और पदार्थका संबंध होता है, पीछे अवग्रह ईहादि भेदोंसे पदार्थका निश्चय होता है। इसलिये अतीत अनागतकाल संबंधी वस्तुएं उनके ज्ञानमें नहीं झलकर्ती, क्योंकि उन वस्तओंसे इंडियका संयोग नहीं होता । इनके सिवाय वर्तमानकाल संबंधी भी जो सदम परमाण आदि हैं. तथा स्वर्ग मेरु आदि दरवर्ती और अनेक अमूर्तीक पदार्थ हैं, उनको इन्द्रिय संयोग न होनेके कारण मतिज्ञानी नहीं जान सकता । इन्द्रियज्ञानसे स्थल घटपंटादि पदार्थ जाने जाते हैं. इसलिये इन्द्रियज्ञान परोक्ष है-हीन है-हेय है। केबलजानकी तरह सर्वप्रत्यक्ष नहीं है॥ ४०॥ आगे अतीन्द्रियज्ञान सबको जानता है, ऐसा कहते हैं-- यत ] जो ज्ञान [अप्रदेशं ] प्रदेश रहित कालाण तथा परमाणुओं को, [सप्रदेशं ] प्रदेश सहितको अर्थात पंचास्तिकायोंको [मर्ल ] पुद्रलोंको [च] और [अमर्त ] ग्रद्ध जीवादिक द्रव्योंको [अजातं पर्यायं] अनोगत पर्यायोको [च] और [प्रलयं गतं] अतीत पर्यायोको [जानाति] जानता है [तत् ज्ञानं ] उस ज्ञानको [अतीन्द्रियं ] अतीन्द्रियं [ अणितं ] कहा है॥ भाषार्थ--

अयं ज्ञेयार्थपरिणमनस्थाण किया ज्ञानाभ भनतीति अरधाति— परिणमदि जेयमहं णादा जिद णेव खाइगं तस्स । णाणं ति तं जिणिंदा खवयंतं कम्ममेयुस्ता ॥ ४२ ॥ परिणमति ज्ञेयमर्थे ज्ञाता यदि नैव क्षायिकं तस्य । ज्ञानमिति तं जिनेन्द्राः सुण्यन्तं कर्मेंगोक्तवन्तः ॥ ४२ ॥

परिच्छेत्रा हि यत्परिच्छेद्यमर्थे परिणमति तक तस्य सकलकर्मकक्षक्षयमवत्तस्वाभाविक-जानाति यत ज्ञानं कर्त तं जाजमर्दिदियं भणियं तत ज्ञानमतीन्द्रियं भणितं तेनैव सर्वज्ञो भवति। तत एव च पूर्वगाथोदितमिन्द्रियज्ञानं मानसज्ञानं च त्यक्ता ये निर्विकल्पसम।धिकपुरुवसवेदनज्ञाने समस्त्रविभाव-परिणामस्यागेन रति कवेन्ति त एव परमाहादैकलक्षणसम्बन्दमावं सर्वज्ञपदं रूमन्ते इत्यभिप्रायः ॥४१॥ एवमतीतानागतपर्याया वर्तमानजाने प्रत्यक्षा न भवन्तीति बौद्रमतनिराकरणमुख्यत्वेन गाथात्र्यं, तदनन्तर-मिन्द्रियज्ञानेन सर्वज्ञो न भवत्यतीन्द्रियज्ञानेन भवतीति नैयायिकमतानुसारिशिष्यसंबोधनार्थं च गाथाद्वय-मिति समुदायेन पद्धमस्थले गाथापञ्चकं गतम् ॥ अय रागद्धैषमोहाः बन्धकारणं, न च ज्ञानमित्यादि-कथनरूपेण गाथापञ्चकपर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तद्यथा-यस्येष्टानिष्टविकल्परूपेण कर्मबन्धकारणभूतेन ब्रेयविषये परिणमनमस्ति तस्य क्षायिकज्ञानं नास्तीत्यावेदयति— परिणमदि णेयमदं **णाटा जटि** नील-मिदं पीतमिद्रमित्यादिविकल्परूपेण यदि बेयार्थं परिणमति जातास्मा णेव स्वाइशं तस्म णाणं ति तस्या-अतीन्द्रियज्ञान सबको जानता है, इसलिये अतीन्द्रियज्ञानीको ही सर्वज्ञ पद है । जो इन्द्रियज्ञानसे सर्वज्ञ मानते हैं. वे प्रत्यक्ष मिथ्या बोलते हैं। क्योंकि जो पदार्थ वर्तमान होवे. मूर्तीक स्थल प्रदेश सहित होवे. तथा निकट होने, उसीको इन्द्रियज्ञान क्रमसे कहेक जानसकता है। अप्रदेशी, अमृतीक तथा अतीत अनागतकाल संबंधी जो पदार्थ हैं, उनको नहीं जान सकता । ऐसे ज्ञानसे सर्वज्ञ पदवी कहाँसे मिछ सकती है ? कहींसे भी नहीं ॥ ४१ ॥ आगे अतीन्द्रियज्ञानमें इष्ट अनिष्ट पदार्थीमें सविकल्परूप परिण-मन किया नहीं है, ऐसा दिखलाते है-[यदि] जो [जाता] जाननेवाला आत्मा [ज्ञेयमथे] क्षेयपदार्थको [ परिणामित ] संकल्प विकल्परूप होकर परिणमन करता है, [तदा ] तो [तस्य ] उस आत्माके [क्षायिकं ज्ञानं] कर्मके क्षयसे उत्पन्न हुआ अतीन्द्रियज्ञान [नैस] निश्चयसे नहीं है, [इति 'हेतोः'] इसलिये [जिनेन्द्राः] सर्वज्ञदेव [तं] उसविकल्पी जीवको [कर्म क्षपयन्तं] कर्मका अनुभव करनेवाला [एख] ही [उक्तबन्तः] कहते हैं । भावार्थ-जबतक आत्मा सविक-ल्परूप पदार्थोंको जानता है, तबतक उसके क्षायकज्ञान नहीं होता, क्योंकि जो जीव सविकल्पी है, वह प्रत्येक पदार्थमें रागी हुआ मुगतुष्णा-उप्र गर्मीमें तपी हुई बाद्धमें जलकी सी बुद्धि रखता हुआ, कर्मीको

प्रद. ७

षरिरुक्वेदनिदानमथवा ज्ञानमेव नास्ति तस्य। यतः मत्यर्थपरिणतिद्वारेण सुगतृष्णाम्मोमार-संभावनाकरणमानसः छुदुःसई कर्मभारमेवोपद्वज्ञानः स जिनेन्द्रैरुद्रीतः ॥ ४२॥

40

अय कुतस्तर्हि क्षेयार्थपरिणमनलक्षणा क्रिया तत्फलं च भवतीति विवेचयति— उद्यगदा कम्मंसा जिणबरचसहेष्हिं णियदिणा भाणिया। तेस्रु विमुद्धो रक्षो दुद्धो वा वंचमणुमवदि ॥ ४३ ॥ उद्यगताः कर्माताः जिनवरद्वभैः नियरपा भणिताः । तेषु विमुद्धो रक्षो दृष्टो वा बन्यमनुभवति ॥ ४३ ॥

संसारिणो हि नियमेन ताबदुद्यगताः पुहलकर्माज्ञाः सन्त्येव । अथ स सत्सु तेषु संचे-तयमानो मोहरागद्वेषपरिणतलात् क्रेयार्थपरिणमनलक्षणया क्रियया युज्यते । तत एव च क्रिया-सनः क्षायिकज्ञानं नैवास्ति । अथवा जानमेव नास्ति । कस्मानास्ति । तं जिणिटा खन्यंतं कम्ममेवसा तं पुरुषं कर्मतापनं जिनेन्द्राः कर्तारः उक्तवन्तः । कि कुर्वन्तम् । क्षपयन्तमनुभवन्तम् । किमेव । कर्मैव । निर्विकारसहजानन्द्रैकसुखस्वभावानुभवनज्ञून्यः सन्नुद्यागतं स्वकीयकर्मैव स अनुभवनास्ते न च ज्ञान-मित्यर्थ: । अथवा दितीयन्याख्यानम----यदि जाता प्रत्यर्थे परिणम्य पश्चादर्थे जानाति तदा अर्थानामा-नन्त्यात्सर्वपदार्थंपरिज्ञानं नारित् । अथवा तृतीयन्याख्यानम्-बहिरङ्कहेयपदार्थान् यदा छग्रस्थावस्थायां चिन्तयति तदा रागादिविकल्परहितं स्वसंवेदनज्ञानं नास्ति, तदभावे क्षायिकज्ञानमेव नोत्पद्यते इत्यभिप्रायः ॥ ४२ ॥ अधानन्तपदार्थपरिच्छित्तिपरिणमनेऽपि ज्ञानं बन्धकारणं न भवति, न च रागादिरहितकमंदियोsपीति निश्चिनोति--- उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा भणिया उदयगता उदयं पाप्ताः कर्मोशा ज्ञानावरणादिमलोत्तरकर्मप्रकृतिभेदाः जिनवरवृष्भैनियत्या स्वभावेन भणिताः, किंत स्वकीयञ्चभाञ्चभफलं दत्वा गच्छन्ति, न च रागादिपरिणामरहिताः सन्तो बन्धं कुर्वन्ति । तर्हि कथं बन्धं करोति जीवः इति चेत् । तेम् विमृदो रत्तो दृद्दो वा बन्धमणुभवदि तेषु उदयागतेषु सत्स् भोगता है । इसी लिये उसके निर्मल जानका लाभ नहीं है । परन्त क्षायिकजानीके भावस्त्य इन्द्रियों के अभावसे पदार्थोंमें सविकल्परूप परिणति नहीं होती है. क्योंकि निरावरण अतीन्द्रियज्ञानसे अनंत सख अपने साक्षात अनुभव गोचर है। परोक्षज्ञानीके इन्द्रियोंके आधीन सविकरपरूप परिणति है, इसलिये बह कर्मसंयोगसे प्राप्त हुए पदार्थोंको भोगता है ॥ ४२ ॥ आगे कहते हैं, कि ज्ञान बंधका कारण नहीं है. क्केयपदार्थीमें जो राग द्वेषरूप परिणति है, वही बंधका कारण है—[ जिनवरकुष्ये:] गणधरादिकोमें श्रेष्ठ अथवा बडे ऐसे वीतरागदेवने [ उदयगताः कर्माचाः ] उदय अवस्थाको प्राप्त हुए कर्मीके अंश अर्थात् ज्ञानावरणादि मेद [नियस्या] निश्चयसे [अणिताः] कहे हैं। तिसु] उन उदयागत कर्मोंमें [हि] निव्ययकरके [मृत: ] मोही, [रक्त: ] रागी [बा] अथवा [तुष्ट: ] देवी [बन्धं] प्रकृति, स्थिति आदि चार प्रकारके बन्धको [अन अवनि ] अनुभव करता है, अर्थात भोगता है। भावार्थ-संसारी सब जीवोंके कर्मका उदय है, परंतु वह उदय बंधका कारण नहीं है । यदि कर्म- फलक्तं बन्यमनुभवति । अतो मोहोदयात् क्रियाक्षिषाफले न तु ज्ञानात् ॥ ४३ ॥ अय केवलिनां क्रियापि क्रियाफले न साथयतीत्यनुज्ञास्ति—— ठाणणिसेक्षयिद्वारा धम्युववेसो य णियदयो तेसि । अरहंताणं काले मायाचारो ज्य हत्यीणं ॥ ४४ ॥ स्थाननिषयाविद्वारा धर्मीपदेशश्र नियतयस्तेषाम् । अर्दतां काले मायाचार् उव स्रीणाम् ॥ ४४ ॥

यथा हि महिलानां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्भावात् स्वभावभूत एव मायोप-गुण्ठनागुण्ठितो ज्यवहारः प्रवर्तते, तथा हि केवलिनां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्भा-बात स्थानमासनं विहरणं धर्मदेशना च स्वभावभृता एव प्रवर्तन्ते । अपि चाविरुद्धमेतदस्भो-घरदृष्टान्तात् । यथा खल्बम्भोधराकारपरिणतानां पुद्गलानां गमनमबस्थानं गर्जनमम्बदर्षं च पुरुषप्रयत्नमन्तरेणापि दृश्यन्ते, तथा केवलिनां स्थानादयोऽबुद्धिपूर्वका एव दृश्यन्ते । अतोऽमी कर्मीशेषु मोहरागद्वेषविलक्षणनिजञ्जदात्मतत्त्वभावनारहितः सन् यो विशेषेण मृढो रक्तो दुष्टो वा भवति स केवलज्ञानायनन्तगुणन्यक्तिलक्षणमोक्षाद्विलक्षणं प्रकृतिरिधन्यनुभागप्रदेशमेदभिनं बन्धमनभवति । ततः स्थितमेतत ज्ञानं बन्धकारणं न भवति कर्मोद्रयेऽपि, किंत रागादयो बन्धकारणमिति ॥ ४३ ॥ अध केवलिनां रागाधभावाद्धमांपदेशादयोऽपि बन्धकारणं न भवन्तीति कथयति-- ठाणणिसेजाविहारा धम्मवदेसो य स्थानमूर्व्वस्थितिर्निषद्या चासनं विहारी धर्मोपदेशस्य णियदयो एते व्यापारा नियतयः स्वभावा अनीहिताः । केषाम् । तेसि अरहंताणं तेषामहितां निर्दोषिपरमात्मनाम् । क । काले अहेदवस्था-याम् । क इव । मायाचारो व्य इत्थीणं मायाचार इव लीगामिति । तथाहि—यथा लीगां लीवेदोदय-जनित इष्ट अनिष्ट भावोंमं जीव रागी देेषी मोही होकर परिणमता है, तभी बंध होता है। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि ज्ञान तथा कर्मके उदयसे उत्पन्न कियायें बंधका कारण नहीं है, बंधके कारण केवल राग देव मोहभाव हैं, इस कारण ये सब तरहसे त्यागने योग्य है ॥ ४३ ॥ आगे केवलीके कर्मका उदय है. और बचनादि योग किया भी है. परन्त उनके रागादि भावोंके अभावसे बंध नहीं होता है-[तेषामहतां ] उन अरहंतदेवोंके [काले ] कमीके उदयकालमें [स्थाननिषदाश्विहाराः] स्थान. आसन, और विहार ये तीन काययोगकी क्रियायें [च] और [धर्मोपटेजाः] दिव्यव्वनिसे निश्चय व्यवहार स्वरूप धर्मका उपदेश यह वचनयोगकी किया किया कियों के स्वाभाविक मायाचार इव ] कृटिल आचरणकी तरह [नियतयः] निश्चित होती हैं । भावार्थ-वीतरागदेवके औद्यिक-भावोंसे काय, वचन योगकी कियायें अवस्य होती हैं, परन्त उन कियाओंमें भगवानका कोई यत्न नहीं है, मोहके अभावसे इच्छाके विना स्वभावसे ही होती हैं। जैसे खीवेदकर्मके उदयसे खीके हाव. भाव. विलास विभ्रमादिक स्वभाव ही से होते हैं. उसी प्रकार अरहंतके योगिकयायें सहज ही होती हैं। तथा जैसे मेचके जड़का बरसना, गर्जना, चलना, स्थिर होना, इत्यादि कियार्थे परुषके यत्नके विना ही उसके स्थानादयो मोहोदयपूर्वकलाभावात् क्रियाविशेषा अपि केवलिनां क्रियाकलभूतवन्थसाधनानि न भवन्ति ॥ ४४ ॥

अयेवं सति तीर्थकृतां पुण्यविषाकोऽकिंचित्कर एवेत्यवधारयति—
पुण्णफळा अरहंता तेसिं किरिया पुणो हि ओदइया ।
सोहादीहिं चिरहिया तन्हा सा खाइग चि सदा ॥ ४५ ॥
पुण्यफळा अर्हन्तर्तमां क्रिया पुनिईं औदियकी ।
सोहादिभिः विरहिता तस्मात सा क्षायिकीति सता ॥ ४५ ॥

अर्हन्तः सासु सफलसम्यक्परिपकपुण्यकलपपादपफला एव भवन्ति । क्रिया तु तेषां या काचन सा सर्वापि तदुदयानुमावसंमावितात्मसंभूतितया किलीदयिक्येव । अथैवंभूतापि सा समस्तमहामोहमुर्थाभिषिकस्कन्धावारस्यात्यन्तक्षये संभूततान्मोहरागद्वेषरूपाणाम्चपरञ्जकाना-सद्भावात्प्रयत्नाभावेऽपि मायाचारः प्रवर्तते. तथा भगवतां श्रद्धात्मतत्त्वप्रतिपक्षभतमोहोदयकार्येहाप्रवीप्रयत्ना-मावेऽपि श्रीविहारादयः प्रवर्तन्ते । मेघानां स्थानगमनगर्जनजलवर्षणादिवद्वा । ततः स्थितमेतत् मोहाध-भावात कियाविशेषा अपि बन्धकारणं न भवन्तीति ॥ ४४ ॥ अथ पूर्वं यदक्तं रागादिरहितकमींदयो बन्ध-कारणं न भवति विहारादिकिया च, तमेवार्थं प्रकारान्तरेण दृढयति—पुण्णाफला अरहंता पश्चमहाकल्याण-पुजाजनकं त्रेलोक्यविजयकरं यत्तीर्थकरनाम पुण्यकर्म तत्कलभता अर्हन्तो भवन्ति तेसि किरिया पुणो हि ओहडया तेषां या दिव्यध्वनिरूपयचनव्यापारादिकिया सा निःक्रियश्चात्मतत्त्वविपरीतक्रमोदयजनित-लात्सवाप्यौदिशिकी भवति हि स्फूटम् । मोहादीहिं विरहिया निर्मोहशुद्धात्मतत्त्वप्रच्छादकममकाराहंका-रोत्पादनसमर्थमोहादिविरहितत्वाधतः तम्हा सा खायग ति मदा तस्मात् सा यधन्यौदयिकी तथापि निर्विकारशुद्धात्मतत्त्वस्य विकियामुक्वेती सती क्षायिकी मता । अत्राह शिष्यः-'औदयिका भावाः बन्ध-कारणम्' इत्यागमवचनं तर्हि वृथा भवति । परिहारमाह-औदियका भावा बन्धकारणं भवन्ति, परं किंत्र स्वभावसे होती हैं. उसी प्रकार इच्छाके विना औदियकभावोंसे अरहतोंके किया होती हैं। इसी कारण केवलीके बंध नहीं है । रागादिकोंके अमावसे औदयिकक्रिया बंधके फलको नहीं देती ॥ ४४ ॥ आगे अरहंतोंके पुण्यकर्मका उदय बंधका कारण नहीं है, यह कहते हैं- अरहन्तः सर्वज्ञ वीतरागदेव [पुण्यपुरुता: ] तीर्थकरनामा पुण्यप्रकृतिके फल हैं, अर्थात अरहंत पद तीर्थकरनाम पुण्यकर्मके उदयसे होता है। [पुनः] और तिषां] उनकी [किया] काय तथा वचनकी किया [हि] निश्चयसे [ आदियकी ] कर्मके उदयसे है। परंत [ सा ] वह किया [ मोहादि भि: ] मोह, राग, देवादि भावोसे [विरहिता] रहित है। [तस्मात] इसलिये [श्रायिकी] मोहकर्मके क्षयसे उत्पन्न हुई है, इति मता रेसी कही गई है। आवार्थ-अरहंत भगवानके जो दिव्यव्यति, विहार आदि कियायें हैं, वे पूर्व वेंबे कर्मके उदबसे हैं। वे आत्माके प्रदेशों को चलाबमान करती हैं, परंतु राग, द्वेष. मोह भावोंके अभावसे आत्माके चैतन्य विकारस्थ यावकर्मको उत्पन्न नहीं करती । इसल्यि औदयिक

मभावाचैतन्यविकारकारणतामनासादवन्ती तित्यमौदयिकी कार्यभूतस्य बन्यस्याकारणभूतत्वया कार्यभूतस्य मोक्स्य कार्रणभूततया च क्षायिक्येव कर्य हि नाम नाठुमन्येत । [अथाठुमन्येत ] चेचर्हि कर्मविपाकोऽपि च तेषां स्वयावविधाताय ॥ ४५ ॥

अय केवलिनामिव सर्वेषामपि स्वभावविधातामार्वं निषेधयति—

जिद सो सुहो व असुहो ण हबदि आदा सर्य सहावेण । संसारो बि ण विज्जिद सब्बेर्सि जीवकायाणं ॥ ४६ ॥ यदि स धुमो वा अधुमो न भरति आत्मा खयं खभावेन । संसारोऽपि न विद्यते स्वेंबां जीवकायानाम् ॥ ४६ ॥

यदि खल्वेकान्तेन श्रमाश्रममावस्वभावेन खयमात्मा न परिणमते तदा सर्वदैव सर्वथा निर्विधातेन श्रद्धस्वभावेनेवावतिष्ठते । तथा च सर्व एव अत्यामाः समस्तवन्यसाधनस्यना-मोहोदयसहिताः । द्रव्यमोहोदयेऽपि सति यदि शुद्धात्मभावनाबलेन मावमोहेन न परिणमति तदा बन्धो न भवति । यदि पुन. कर्मोदयमात्रेण बन्धो भवति तर्हि संसारिणां सर्वदैव कर्मोदयस्य विद्यमानत्वात्सर्वदैव बन्ध एव न मोक्ष इत्यमिप्रायः ॥ ४५ ॥ अथ यथाईतां श्रमाञ्चभपरिणामविकारो नास्ति तथैकान्तेन संसारिणामपि नास्तीति सांख्यमतानसारिशिष्येण पूर्वपक्षे कृते सति द्रषणद्वारेण परिहारं ददाति - जि सो सही व असहो ण हवदि आदा सयं सहावेण यथैव शुद्धनयेनात्मा शुभाशभाश्यां न परिणमति तथैवाश्रद्धनयेनापि स्वयं स्वकीयोपादानकारणेन स्वभावेनाश्रद्धनिश्रयरूपेणापि यदि न परिणमति तदा । कि दुषणं भवति । संसारो वि ण विक्कदि निस्संसारश्चात्मस्वरूपात्प्रतिपक्षभूतो व्यवहारनयेनापि संसारो न विद्यते । केवाम् । सञ्जेसि जीवकायाणं सर्वेषां जीवसंघातानामिति। तथाहि--आत्मा तावत्परिणामी हैं, और आगे नवीन बंधमें कारणरूप नहीं है, पूर्वकर्मके क्षयमें कारण है। तथा जिस कर्मके उदयसे वह किया होती है, उस कर्मका बंध अपना रस (फल) देकर खिर जाता है, इस अपेक्षा अरहंतोंकी किया कर्मके क्षयका कारण है। इसी कारण उस कियाको क्षायिकी भी कहते हैं, अर्थात् अरहंतोंकी दिव्य-ध्वनि आदि किया नवीन बंधको करती नहीं हैं, और पूर्व बंधका नाश करती है, तब क्यों न क्षायिकी मानी जावे ? अवश्य मानने योग्य है । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि केवलीके बंध नहीं होता, क्योंकि कर्मका फल आत्माके भावोंको बातता नहीं । मोहनीयकर्मके होनेपर क्रिया आत्मीकभावोंका घात करती है, और उसके अभावसे कियाका कुछ भी बल नहीं रहता ॥ ४५ ॥ आगे कहते हैं, कि जैसे केवलीके परिणामोमें विकार नहीं है, वैसे अन्य जीवोंके परिणामोमें विकारोका अभाव भी नहीं है—ि यदि ] वो सः वह आत्मा (स्वभावेन ) अपने स्वभावें (स्वयं ) आप ही (ग्रूभः ) शुभ परिणामरूप [बा] अथवा [अञ्चन: ] अधुम परिणामरूप [न भवति ] न होते, [तदा ] तो [सर्वेषां ] सव [जीवकायानां ] जीवोंको [संसार एव ] संसार परिणति ही [न विद्यते ] नहीं मीजूद होने। भावार्थ-आत्मा परिणामी है। वैसे एकटिकमणि काले, पीले, लाल फलके संयोगसे उसीके आकार दाजवंजवामावस्त्रभावतो तित्यमुक्ततां शतिपद्यस्त् । तत्र नाभ्युपगम्बते । आत्मनः परिणाम-धर्मत्वेन स्फटिकस्य जपातापिन्छरागस्त्रभावतवत् श्रुभाश्रुभस्वमावत्वदोतनातु ॥ ४६ ॥

अय पुनरिप प्रकृतमनुस्टरपातीन्द्रियज्ञानं सर्वक्रत्वेनाभिनन्दति—
जं तक्कालियभिदरं जाणदि जुगवं समेतदो सन्वं ।
अस्थं विचित्रविसमं तं णाणं खाइयं अणियं ॥ ४७॥
यचात्कालिकभितरं जानाति सुगदसमन्ततः सर्वम् ।
अर्थं विचित्रविषयं तत्र क्षानं क्षायिकं भणितम् ॥ ४७॥

तत्कालकलित्रहत्तिकमतीतोदकेकालकलित्रहत्तिकं चाप्येकपद एव समन्ततोऽपि सकलमप्य-र्थजातं.पथक्तवत्त्तस्वलक्षणलक्ष्मीकटाक्षितानेकप्रकारच्यश्चितवैचित्र्यमितरेतरविरोधधापितासमा-नजातीयलोदामितवैषम्यं शायिकं हानं किल जानीयात् । तस्य हि क्रमप्रवृत्तिहेतुभूतानां श्रयो-षशमावस्थावस्थितज्ञानावरणीयकर्भेपद्रलानामत्यन्ताभावात्तात्कालिकमतात्कालिकं वाप्यर्थजातं स च कर्मोपाधिनिमित्ते सति स्फटिकमिमिश्वोपाधि गृहणाति, ततः कारणात्संसाराभावो न भवति । अध मतम् -संसाराभावः सांख्यानां दुषणं न भवति, भूषणमेव । नैवम् । संसाराभावो हि मोक्षो भण्यते, स च संसारिजीबानां न दश्यते. प्रत्यक्षविरोधादिति भावार्थः ॥ ५६ ॥ एवं रागादयो बन्धकारणं न च जान-मित्यादिन्याख्यानम्ख्यलेन बप्टस्थले गाथापञ्चकं गतम् । अथ प्रथमं तावत् केवलज्ञानमेव सर्वजस्यरूपं, तदनन्तरं सर्वपरिज्ञाने सति एकपरिज्ञानं, एकपरिज्ञाने सति सर्वपरिज्ञानमित्यादिकथनरूपेण गाथापञ्चक-पर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तद्यथा-अत्र ज्ञानप्रपञ्चव्याख्यानं प्रकृतं तावनत्प्रस्ततमनसन्य पनरपि केवलज्ञा<sup>न</sup> सर्वज्ञाचेन निरूपयति--जं यण्ज्ञानं कर्तृ जाणदि जानाति । कम् । अत्थं अर्थं पदार्थमिति विशेष्य-काला, पीला, लालरूप परिणमन करता है, उसी प्रकार यह आत्मा अनादिकालसे परदन्यके संयोगसे राग, देष, मोहरूप अज्ञान भावोंमें परिणमन करता है । इस कारण संसार भाव है । यदि आत्माको ऐसा ( परिणामी ) न मानें, तो संसार ही न होवे, सभी जीव अनादिकालसे लेकर मोक्षस्वरूपमें स्थित (ठहरे ) कहलावें, परन्त ऐसा नहीं है । इससे सारांश यह निकला, कि केवली शुभाश्चभ भावन्त्रप परि-णमन नहीं करते हैं, बाकी सब संसारी जीव शुभ, अशुभ भावोंमें परिणमते हैं।। ४६ ।। आगे पर्व कहा गया अतीन्द्रियज्ञान ही सबका जाननेवाला है, ऐसा फिर कहते हैं— यत ] जो ज्ञान [समन्तत:] सर्वांगसे [तात्कालिकमितरं] वर्तमानकाल संबंधी और उससे जुदी भूत, भविष्यतकाल संबंधी पर्यायों कर सहित [विचित्रं] अपनी लक्षणरूप लक्ष्मीसे अनेक प्रकार विषयं] और मूर्त अमूर्तीद असमान जाप्ति मेदोसे विषम अर्थात् एकसा नहीं, ऐसे [सर्वे अर्थ] सब ही पदार्थीके समृहको [यगपत्] एक ही समयमें [जानाति] जानता है, [तत् ज्ञानं] उस ज्ञानको [क्षायिकं] क्षायिक अर्थात् कर्मके क्षयसे प्रगट हुआ अतीन्द्रिय ऐसा [ अणितं ] कहा है । आवार्थ-अतीत, अनागत,

बर्तमानकाल संबंधी नानाप्रकार विषमता सहित समस्त पदार्थीको सर्वांग एक समयमें प्रकाशित करनेको

तुरयकालमेन प्रकाशेत । सर्वतो विश्वद्वस्य प्रतिनियत्वेश्वविश्वद्वस्याः स्ववनात् समन्ततोऽपि प्रकाश्चित । सर्वावरणसयादेशात्ररणस्योपद्यमस्यानवस्थानात्सर्वमपि प्रकाशेत । सर्वप्रकारज्ञानावरणीयः स्वयाद्वर्षयकारङ्कानावरणीयः स्वयाद्वर्षयकारङ्कानावरणीयः स्वयाद्वर्षयकारङ्कानावरणीयक्षान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्तिष्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्तिष्यान्तिष्यान्त्रस्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्तिष्यान्यान्तिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानि

अथ सर्वमजानष्ठेकमपि न जानातीति निश्वनीति— जो ण विजाणदि जुगवं अस्ये निक्कालिगे तिहुवणत्ये । णार्वं तस्स ण सक्कं सपज्जयं दच्वमेर्गं या ॥ ४८ ॥

पदम । कि विशिष्टम । तकालियमिद्रगं तात्कालिकं वर्तमानमितरं चातीतानागतम । कथं जानाति। जरावं यरापदेकसमये समानदो समन्ततः सर्वात्मप्रदेशैः सर्वप्रकारेण वा । कृतिसंख्योपेतम् । सहवं सम-स्तम । पनरपि किबिशिष्टम । विचित्तं नानामेदभित्रम् । पुनरपि किरूपम् । विसमं मूर्तामूर्तचेतनाचेतना-दिजात्यन्तरविशेषैविंसदशं तं जाणं खादयं भाजयं यदेवं गुणविशिष्टं ज्ञानं तत्थायिकं भणितम् । अभेद-नयेन तदेव सर्वजस्वरूपं तदेवीपादेयमतानन्तमस्वाधनन्तगणानामाधारमतं सर्वप्रकारोपादेयरूपेण भाव-नीयम् । इति तात्पर्यम् ॥ ४७ ॥ अथ यः सर्वे न जानाति स एकमपि न जानातीति विचारयति — जो ण विजाणिदि यः कर्ता नैव जानाति। कथम्। जुगवं युगपदेकक्षणे। कान्। अस्ये अर्थान् । कथंभतान् । तिकालिगे त्रिकालपर्यायपरिणतान् । पनरिष कथंभतान् । तिहत्वणत्ये त्रिभवनस्थान् । **णाहं तस्य ण सकं** तस्य एक अनीन्द्रय आयिककेवलज्ञान ही समर्थ है, अन्य किसी जानकी शक्ति नहीं है। जानावरणकर्मके क्षयोपशमसे जो जान एक ही बार सब पदार्थीको नहीं जानता, कम लिये जानता है. ऐसे क्षायोपरामिकज्ञानका भी केवलज्ञानमें अभाव है, क्योंकि केवलज्ञान एक ही बार सबको जानता है, और क्षायोपशमिकज्ञान एकदेश निर्मल है, इसलिये सर्वांग वस्तुको नहीं जानता. क्षायिकज्ञान सर्वदेश विद्युद्ध है, इसीमें एकदेश निर्मलज्ञान भी समा जाता है इसलिये वस्तुको सर्वांगसे प्रकाशित करता है, और इस केक्छज्ञानके सब आवरणका नाश है, मतिज्ञानावरणादि क्षयोपशमका भी अभाव है. इस कारण सब बस्तको प्रकाशित करता है । इस केवलजानमें मतिज्ञानावरणादि पाँचौं कर्मीका क्षय हुआ है, इससे नाना प्रकार वस्तुको प्रकाशता है, और असमान जातीय केवलज्ञानावरणका क्षय तथा समान जातीय मतिज्ञानावरणादि चारके क्षयोपरामका क्षय है, इसलिये विषमको प्रकाशित करता है। क्षायिकज्ञानकी महिमा कहाँतक कही जावे, अति विस्तारसे भी पूर्णता नहीं हो सकती. यह अपने अखंडित प्रकाशकी सुन्दरतासे सब कालमें, सब जगह, सब प्रकार, सबकी, अवश्य ही जानता है ।। ४७ ।। आगे जो सबको नहीं जानता, वह एकको भी नहीं जानता, इस विचारको निश्चित करते हैं - [ य: ] जो पुरुष [ जिञ्जावनस्थान ] तीन छोकमें स्थित [ जैकालिकान ] अतीत, अना-

## यो न विजानाति युगपदर्थान् त्रैकालिकान् त्रिश्चवनस्थान् । ज्ञातुं तस्य न शक्यं सपर्ययं द्रव्यमेकं वा ॥ ४८ ॥

इह किलेकमाकाश्चद्रव्यमेकं धर्मद्रव्यमेकमधर्मद्रव्यमसंख्येयानि कालद्रव्याण्यनन्तानि जीव-इच्याणि । ततोऽप्यनन्तगुणानि पुरलद्रच्याणि । तथैषामेव मत्येकमतीतानागतान् भूयमानमेद-भिन्ननिरवधिवृत्तिभवाहपरिपातिनोऽनन्ताः पर्यायाः । एवमेतृत्समस्तमपि सम्रुदितं क्रेयं, इहैवैकं किंचिक्जीबद्रव्यं ज्ञात । अथ यथा समस्तं दाशं दहन दहनः समस्तदाशहेत्कसमस्तदाशाकारपर्याय-परिणतसक्छैकदहनाकारमात्मानं परिणमति, तथा समस्तं क्षेयं जानन् क्षाता समस्तक्षेयहेतुक-समस्तक्रेयाकारपर्यायपरिणतसक्लेकक्रानाकारं चेतनलात् खानुभवमत्यक्षमात्मानं परिणमति । एवं किल द्रव्यस्वभावः । यस्तु समस्तक्रेयं न जानाति स समस्तं द्राव्यमदहन् समस्तदावहेतक-पुरुषस्य संबन्धि ज्ञानं ज्ञातुं समर्थं न भवति। किम्। दञ्जं क्षेयद्रन्यम् । किविशिष्टम्। सपज्जयं अनन्तपर्याय-महितम् । कतिसंख्योपेतम् । एरां वा एकमपीति । तथाहि---आकाशहब्यं तावदेकं, धर्महब्यमेकं, तथैवाधर्म-द्रव्यं च लोकाकाशप्रमितासंख्येयकालद्रव्याणि, ततोऽनन्तगणानि जीवद्रव्याणि, तेन्योऽप्यनन्तगणानि पद्रल-द्रव्याणि । तथैव सर्वेषां प्रत्येकमनन्तपर्यायाः, एतत्सर्वे क्षेयं तावत्तत्रेकं विवक्षितं जीवद्रव्यं ज्ञातः भवति । एवं ताबदस्तस्वभावः । तत्र यथा दहनः समस्तं दाह्यं दहन सन् समस्तदाह्यहेत्कसमस्तदाह्याकारपर्यायपरिणत-सक्छैकदहनस्बरूपमुष्णपरिणतत्वणपर्णाद्याकारमात्मानं ( स्वकीयस्बभावं ) परिणमति । तथायमात्मा समस्तं ब्रेंग्र जानन सन समस्तवेयहेतकसमस्तवेयाकारपर्यायपरिणतसकलैकारकण्डजानरूपं स्वकीयमारमानं परिणमति कानाति परिच्छिनत्ति । यथैव च स एव दहनः पूर्वोक्तलक्षणं दाह्यमदहन् सन् तदाकारेण न परिणमति, तथाऽऽसापि पूर्वोक्तलक्षणं समस्तं ज्ञेयमजानन पूर्वोक्तलक्षणमेव सक्तलैकाखण्डज्ञानाकारं स्वकीय-मारमानं न परिणमति न जानाति न परिच्छिनति । अपरमप्यदाहरणं दीयते--यथा कोऽप्यन्धक आदित्य-गत, वर्तमान, इन तीनकाल संबंधी [अथीन्] पदार्थीको [युगपत्] एक ही समयमें [न विजा-· जाति ] नहीं जानता है, [तस्य ] उस पुरुषके [सपर्ययं] अनन्त पर्यायों सहित [एकं द्वव्यं वा] एक द्रव्यको भी जाता जाननेकी शिक्यं न सामर्थ्य नहीं है। आवार्थ—इस लोकमें आकाशहरूय एक है, धर्मद्रव्य एक है, अधर्मद्रव्य भी एक है, कालहरूय असंख्यात है, जीवहरूय अनंत है. और पद्रलद्भव्य जीव-राशिसे अनंतगणा अधिक है । इन छहों द्रव्योंके तीन काल संबंधी अनंत अनंत भिन्न भिन्न पर्याय हैं। ये सब द्रव्य पर्याय क्षेय हैं। इन द्रव्योंमें जाननेवाला एक जीव ही है। जैसे **अग्नि** समस्त डैंधनको जलाता हुआ उसके निमित्तसे काष्ट्र, तुण, पत्ता वगैरह डैंधनके आकार होकर अपने एक अग्निस्बभावरूप परिणमता है. उसी प्रकार यह जायक (बाननेवाला) आत्मा सब क्रेयोंको जानता हुआ क्रेयके निमित्तसे समस्त बेयाकाररूप होकर अपने जायकस्वभावरूप परिणमन करता है. और अपने द्वारा अपनेको क्षाप वेदता (जानता ) है । यह आत्मद्रव्यका स्वमाव है । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि जो सब ह्रेयोंको नहीं जानता, वह एक आत्माको भी नहीं जानता, क्योंकि आत्माके ज्ञानमें सब हेयोंके आकार प्रतिबिन्दित

SE. 6

समस्तदाक्षाकारपर्यायपरिषतसक्ष्वेकद्रहनाकारमात्मानम् अपरिणमन् द्रहन इव समस्तक्षेयहेतुकः समस्तक्षेयाकारपर्यायपरिक्षतसक्ष्वेकक्षानाकारमात्मानं चेतनत्वात् स्वातुमवमत्यक्षरवेऽपि न परिणमति । प्रवमेतदायाति यः सर्वे न जानाति स आत्मानं न जानाति ॥ ४८॥

अधैकमजातन सर्व न जानातीति निश्चिनोति-

दृब्बं अर्णतपञ्जयसेगमणंताणि दृब्बजादाणि । ण विजाणदि जदि जुगवं किष सो सम्बाणि जाणादि ॥ ४९ ॥ दृब्यमनन्तपर्यायमेकमनन्तानि दृब्यजातानि ।

न विजानाति यदि युगपत कथं स सर्वाणि जानाति ॥ ४९॥

आत्मा हि तावत्स्वयं ज्ञानमयत्वे सति ज्ञातृत्वात् ज्ञानमेव । ज्ञानं तु पत्यात्मवर्ति प्रतिभा-समयं महासामान्यम् । तत्तु प्रतिभासमयानन्तविशेषव्यापि । ते च सर्वेद्रव्यपर्यायनिवन्धनाः। अय यः सर्वद्रव्यपर्यायनिबन्धनानन्तविशेषव्यापिप्रतिभासमयमहासामान्यरूपमात्मानं स्वातुभव-प्रकाश्यान् पदार्थानपश्यनादिःयमिव, प्रदीपप्रकाश्यान् पदार्थानपश्यन् प्रदीपमिव, दर्पणस्थविम्बान्यपश्यन् दर्पणमिव, स्वकीयदृष्टिप्रकाश्यान पदार्थानपश्यन हस्तपादाचवयवपरिणतं स्वकीयदेहाकारमात्मानं स्वकीय-दृष्ट्या न पश्यति, तथायं विवक्षितात्मापि केवलज्ञानप्रकाश्यान पदार्थानजानन् सकलाखण्डैककेवलज्ञानं-रूपमात्मानमपि न जानाति । तत एतत्स्थतं यः सर्वे न जानाति स आत्मानमपि न जानातीति ॥ ४८ ॥ अधैकमजानन सर्वे न जानातीति निश्चिनोति—हरुवं इत्यं अणंतपालयं अनन्तपर्यायं एगं एकं अणंताणि दव्यजादाणि अनन्तानि द्रव्यजातानि जो ण विजाणिद यो न विजानाति अनन्तद्रव्य-समृहान किय सो सन्त्राणि जाणादि कथं स सर्वान जानाति जुगुबं युगपदेकसमये न कथमपीति । तथाहि-आत्मलक्षणं तावञ्जानं तज्ञाखण्डप्रतिभासमयं सर्वजीवसाधारणं महासामान्यम् । तज्ञ महासामान्यं होते हैं: इस कारण यह आत्मा सबका जाननेवाला है। इन सबके जाननेवाले आत्माको जब प्रत्यक्ष जानते हैं. तब अन्य सब ड्रेय भी जाने जाते हैं. क्योंकि सब ड्रेय इसीमें प्रतिविस्थित हैं । जो सबको जाने, तो आत्माको भी जाने, और जो आत्माको जाने, तो सबको जाने, यह बात परस्पर एक है, क्योंकि सबका जानना, एक आत्माके जाननेसे होता है। इसलिये आत्माका जानना और सबका जानना एक है। सारांश यह निकला, कि जो सबको नहीं जानता, वह एक आत्माको भी नहीं जानता ॥ ४८ ॥ आगे कहते हैं, कि जो एकको नहीं जानता, वह सबको नहीं जानता— यदि ] जो [अनन्तपर्यायं एकं द्रव्यं ] अनन्त पर्यायवाले एक आत्म द्रव्यको [ नैव जानाति ] निश्चयसे नहीं जानता, [तदा ] तो [सः] वह पुरुष [युगपत्] एक ही बार [अनन्तानि] अंत रहित [सर्वाणि] संपूर्ण [इच्यजातानि ] इच्योंके समूह [कथं ] कैसे [जानाति ] जान सकता है : भाषार्थ--आत्माका लक्षण ज्ञान है। ज्ञान प्रकाशरूप है, वह सब जीव-राशिमें महासामान्य है, और अपने ज्ञानमयी अनंत मेदोंसे ज्यास है । क्षेत्ररूप अनंत द्रव्यपूर्वायोंके निमित्तसे ज्ञानके अनंत मेद हैं । इसलिये अपने अनंत

मत्यसं न करोति स कथं मतिमासमयमहासामान्यन्याप्यमतिमासमयानन्तविशेवनिवन्यनञ्चल-सर्वद्रञ्चपर्यायान् मत्यमाकुर्यात् । एवमेतदायाति य आत्मानं न जानाति स सर्वे न जानाति। अय सर्वकानादात्मकामात्मकानास्यवैक्षानमित्यवितिष्ठते । एवं च सति क्षानमयत्वेन स्वसंचेत-कत्वादात्मनो क्षानुक्षयोविस्तृत्वेनान्यत्वे सत्यपि मतिभासमतिभास्यमानवोः स्वस्यामवस्था-यामन्योन्यसंवलनेनात्यन्तमञ्चन्यविवेचनकात्सर्वमात्मनि निस्नातमिव मतिमाति। यघेवं न स्यात् तदा क्षानस्य परिपूर्णात्मसंचेतनाभावात् परिपूर्णस्यैकस्यात्मनोऽपि क्षानं न सिद्धयेत् ॥ ४९ ॥

अथ क्रमकृतप्रदरया ज्ञानस्य सर्केगतन्तं न सिद्धचतीति निश्चिनोति— उप्पञ्जदि जदि जागं कमस्तो अहे पदुच णाणिस्स । तं णेव हवदि णिखं ण खाइगं जेव सन्वगदं ॥ ५० ॥

ज्ञानमयानन्तविशेष्वयापि । ते च ज्ञानविशेषा अनन्तद्वव्यपर्यायाणां विषयभतानां वेयभतानां परिष्केवका प्राहकाः । अस्वरहैकप्रतिशासमयं यन्महासामान्यं तत्त्वभावमात्मानं योऽसौ प्रत्यक्षं न जानाति स प्रवद् प्रतिमासमयेन महासामान्येन ये व्याप्ता अनन्तज्ञानिवशेषास्तेषां विषयभृताः येऽनन्तद्रव्यपर्यायास्तान् कथं जानाति, न कथनपि । अथ एतदायातम् । यः आत्मानं न जानाति स सर्वे न जानातीति । तथा चोक्तम्-"एको भावः सर्वभावस्वभावः सर्वे भावा एकभावस्वभावाः । एको भावस्तत्त्वतो येन बुद्धः सर्वे भावास्तत्वतस्तेन बुद्धाः ॥" अत्राह शिष्यः-आत्मपरिज्ञाने सति सर्वपरिज्ञानं भवतीत्यत्र व्याख्यातं, तत्र त पर्वस्त्रे भगितं सर्वपरिज्ञाने सत्यात्मपरिज्ञानं भवतीति । यद्येवं तर्हि छग्रस्थानां सर्वपरिज्ञानं नारखात्मपरिज्ञानं कथं भविष्यति, आत्मपरिज्ञानाभावे चात्मभावना कथं, तदभावे केवलज्ञानीत्पत्ति-नांस्तीति । परिहारमाह--परोक्षप्रमाणभूतश्रतज्ञानेन सर्वपदार्था ज्ञायन्ते । कथमिति चेत-लोकालोकादि-परिजानं न्याप्तिज्ञानरूपंग द्वारथानामपि विद्यते. तच न्याप्तिज्ञानं परीक्षाकारेग केवलज्ञानविषय-माहकं कथंबिदात्मेव भण्यते । अथवा स्वसंवेदनज्ञानेनात्मा ज्ञायते, ततश्च भावना कियते, तथा रागादि-विकल्परहितस्वसंवेदनज्ञानमावनया केवलज्ञानं च जायते । इति नास्ति दोषः ॥ ४९॥ अथ क्रम-विशेषणोसे युक्त यह सामान्य ज्ञान सबको जानता है । जो पुरुष ऐसे ज्ञानसंयुक्त आत्माको प्रत्यक्ष नहीं बान सकता. वह सब पदार्थोंको कैसे जान सकेगा ? इसलिये 'एक आत्माके जाननेसे सब जाना जाता है। जो एक आत्माको नहीं जानता, वह सबको नहीं जानता', यह बात सिद्ध हुई। दूसरी बात यह है कि. आत्मा और पदार्थीका हेयज्ञायक संबंध है। यद्यपि अपने अपने स्वरूपसे दोनों पृथक पृथक हैं. तो भी क्रेयाकार ज्ञानके परिणमनसे सब क्रेयपदार्थ ऐसे भासते हैं, मानों ज्ञानमें ठहर ही रहे हैं। जो रेसा आत्माको नहीं मानें, तो वह अपने स्वरूपको संपूर्णपनेसे नहीं जाने, तथा आत्माके ज्ञानकी महिमा म होके। इस कारण जो आत्माको जानता है, वह सबको जानता है, और जो सबको जानता है, वह आतमाकी जानता है। एकके जाननेसे सब जाने जाते हैं, और सबके जाननेसे एक जाना जाता है, अह कहनां सिद्ध हुआ । यह कथन एकदेश ज्ञानकी अपेक्षासे नहीं है, किंत्र केक्छजानकी अपेक्षासे है

उत्पद्यते यदि ज्ञानं क्रमजोऽर्धान प्रतीत्य ज्ञानिनः । त्रीव भवति नित्यं न शायिकं नैव सर्वगतम् ॥५०॥

यत्किल क्रमेणेकेकमर्थमालम्बय पवर्तते ज्ञानं तदेकार्यालम्बनादृत्यसमन्यार्थालम्बनात् । मलीयमानं नित्यमसत्तथा कर्मोंद्रयादेकां व्यक्ति प्रतिपद्मं युनर्व्यत्त्यन्त्रं प्रतिपद्यमानं शायिक-मप्यसदनन्तद्रव्यक्षेत्रकालभावानाकान्तुमशक्तत्वात् सर्वेगतं न स्यात् ॥ ५० ॥ अय यौगपदात्रहस्यैव ज्ञानस्य सर्वेगतत्वं सिद्धचतीति व्यवतिष्ठते—

निकालणिकविसमं सयलं सदबत्थ संभवं चिनं। जगवं जाणदि जोण्हं अहो हि णाणस्य माहप्यं॥५१॥ त्रैकाल्यनित्यविषमं सकलं सर्वत्र संभवं चित्रम ।

यगपञ्चानाति जैनमहो हि ज्ञानस्य माहात्स्यम् ॥ ५१ ॥

क्षायिकं हि ज्ञानमतिश्वयास्पदीभूतपरममाहात्म्यं, यन ग्रुगपदेव सर्वार्थानालम्ब्य भवर्तते प्रवृत्तज्ञानेन सर्वज्ञो न भवतीति व्यवस्थापयति— उप्पक्तदि जदि णाणं उत्पथते ज्ञानं यदि चेत्-कमसौ कमशः सकाशात् । किं कृत्वा । अद्दे पद्व हेयार्थानाश्रित्य । कस्य । गाणिस्स जानिनः आत्मनः सं णेत हम्रदि **शिक्षं** उत्पत्तिनिमित्तभनपदार्थविनाशे तस्यापि विनाश इति नित्यं न भवति । **श स्वाहरां** ज्ञानावरणीयकर्मक्षयोपशमाधीनत्वात क्षायिकमपि न भवति । णेत्र सच्चरादं यत एव पूर्वोक्तप्रकारेण परा-धीनत्वेन नित्यं न भवति, क्षयोपरामाधीनत्वेन क्षायिकं न भवति, तत एव यगपरसमस्तद्रव्यक्षेत्रकालमावानां परिज्ञानसामध्याभावारसर्वगतं न भवति । अत एतिस्थतं यदज्ञानं क्रमेणार्थान् प्रतीत्य जायते तेन सर्वज्ञी न भवति। इति ॥ ५०॥ अथ यगपत्परिच्छित्तिरूपज्ञानेनैव सर्वज्ञो भवतीत्यावेदयति—जाणदि जानाति । ॥ ४९ ॥ आगे जो ज्ञान पदार्थोंको क्रमसे जानता है, वह सर्वगत नहीं हो सकता, ऐसा सिद्ध करते हैं--[यदि] जो [ज्ञानिनः] आत्माका [ज्ञानं] चैतत्यगुण [अर्थान्] पदार्थोको [क्रमशः] कमसे प्रतीत्य] अवलम्बन करके जित्पचते | अयन होता है तिदा | तो तित् | वह ज्ञान [नैवं] न तो [निल्यं] अविनाशी [भवति ] है, नि क्षायिकं] न क्षायिक है, और निव सर्वगतं न सबका जाननेवाला होता है। भावार्य-जो ज्ञान एक एक पदार्यका अवलम्बन (प्रहण) करके कमसे प्रवर्तता है, एक ही बार सबको नहीं जानता है, वह ज्ञान विनाशीक है, एक पदार्थके अवलम्बनसे उत्पन्न होता है, दूसरेके प्रहणसे नष्ट होता है, इस कारण अनित्य है। यही जानाबरणीकर्मके क्षयोपशमसे हीनाधिक होता है. इसलिये आयिक भी नहीं है. किंत क्षयोपशमस्त्रप है. और अनंत द्रव्य. क्षेत्र, काल, भाव जाननेमें असमर्थ है, इसलिये सबके न जाननेसे असर्वगत है। सारांश यह है, कि जिस ज्ञानसे पदार्थ क्रमपूर्वक जाने जाते हैं, वह ज्ञान पराधीन है। ऐसे ज्ञानसे सर्वज पदका होना असिद्ध है, अर्थात सर्वज नहीं कहा जाता ॥ ५० ॥ आगे जो ज्ञान एक ही बार सबको जानंता है, उस जानसे सर्वज्ञ पदकी सिद्धि है, ऐसा कहते हैं-ि जैनं ] केवल्जान [ श्रेकाल्य- हानं तद्दङ्कारकीर्णन्यायावस्थितसमस्तवस्त्रहेयाकारतयाभिरोपितनित्यत्वं मतिपभसमस्तव्यक्तिः त्वेनाभिन्यक्तस्वभावभासिक्षायिकमात्रं त्रैकाल्येन नित्यमेव विषमीकृतां सकलामिय सर्वार्थ-संभूतिमनन्तजातिमापितवैचित्र्यां परिच्छिन्दद्कमसमाक्रान्तानन्तद्रव्यक्षेत्रकालभावतया भकटी-कृताद्ब्रतमाद्दारुम्यं सर्वेगतमेव स्यात् ॥ ५१ ॥

अय इंगिनने इतिकियासद्भावेऽपि कियाफलभूतं बन्धं प्रतिषेत्रयसुपसंहरित—

ण वि परिणमदि ण गेण्हदि उप्पद्मदि लेव तेसु अदेसु ।

जापाणणि ते आदा अर्चवारी तेण पण्णसी ॥ ५२ ॥

नापि परिणमति न सुद्भाति उत्पद्धते नैव तेष्वर्येषु ।

जानभपि तानात्मा अवन्यकरतेन प्रव्राः ॥ ५२ ॥

इह खलु 'उदयगदा कम्मंसा' इत्यत्र सूत्रे उदयगतेषु पुद्रलकर्माशेषु सत्स्रु संवेतयमानो **किं कर्तु । जोव्हं जैनज्ञानम् । कथम् । जुगत्रं** युगपदेकसमये अहो हि **णाणस्स माहप्यं** अहो हि स्फुटं जैनज्ञानस्य माहात्स्यं पश्यताम् । किं जानाति । अर्थामित्यध्याहारः । कथंभूतम् । तिकालणिस्रविसयं त्रिकालविषयं त्रिकाल्यातं नित्यं सर्वकालम् । पुनरपि किविशिष्टम् । स्वयलं समस्तम् । पुनरपि कबंभूतम् । सञ्बन्ध संभवं सर्वत्र छोके संभवं समापन्नं स्थितम् । पनक्ष किरूपम् । चित्तं नानाजातिभेदेन विचित्र-मिति । तथाहि-युगपत्सकलप्राहकज्ञानेन सर्वज्ञो भवतीति ज्ञात्वा कि कर्तत्र्यम् । य्योतिष्कमन्त्रवादरस-सिद्धचारीनि यानि खण्डविज्ञानानि मृदजीवानां चित्तचमकारकारणानि परमात्मभावनाविनाशकानि च तत्रामहं त्यन्त्वा जगत्त्रमकालत्रयसकलनस्तुयुगपद्मकाशकमविनश्चरमखण्डैकप्रतिमासरूपं सर्वज्ञशस्त्रवाच्यं सकेवलज्ञानं तस्यैवीयितिकारणमृतं यत्समस्तरागादिविकल्पजालेन रहितं सहजञ्जदात्मनोऽभेदज्ञानं तत्र भावना कर्तन्या, इति तात्पर्यम् ॥ ५१ ॥ एवं केवलज्ञानमेव सर्वज्ञ इति कथनरूपेण गाँधेका, तदनन्तरं निस्पविषमं वतीतादि तीनो कालसे सदाकाल (हमेशा) असम ऐसे [सर्वत्र संभवं] सव लोकमें तिष्ठते [चित्रं ] नाना प्रकारके [सकलं ] सन पदार्थ [युगपत् ] एक ही बार [जानाति ] जानता है। [अहो ] हे भन्यजीवी, [हि ] निश्चयकर यह [ज्ञानस्य ] ज्ञानकी माहात्म्यं ] महिमा है। भावार्थ-- नो ज्ञान एक ही बार सकल पदार्थोंका अवलंबनकर प्रवर्तता है, वह पित्य है, क्षायिक है, और सर्वगत है। जिस कारण केवलज्ञानमें सब पदार्थ टंकोक्कीर्णन्यायसे प्रतिभासते हैं, और प्रकार नहीं । इस ज्ञानको कुछ और जानना अवशेष (बाक्री ) नहीं है, जो इसमें द्वेयाकारोंकी पलटना होने, इस कारण यह ज्ञान नित्य है। इस ज्ञानकी कोई शक्ति कमेंसे ढेंकी हुई नहीं है, अनंत शक्तियाँ खुली हैं, इसलिये यह ज्ञान क्षायिक है, और यह अनंतद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंको प्रगट करता है. इससे यह ज्ञान सर्वगत है। सारांश-केवलज्ञानकी महिमा कोई भी नहीं कह सकता, ऐसे ही ज्ञानसे सर्वज्ञ पदकी सिद्धि होती है।। ५१।। आगे केवलीके ज्ञानकी किया है, परंतु कियाका फरु नंध नहीं है, ऐसा कथन संक्षेपसे कहकर आनार्थ ज्ञानाधिकार पूरा करते हैं— आस्प्रा ]

मोहरानाद्वेषपरिवाततात् हेयार्थपरिणमनव्सवाया क्रियम युज्यमानः क्रियाफलभूतं बन्यमनु-मवति, न तु क्रानादिति पयममेवार्थपरिणमनक्रियाफल्टल्वेन बन्यस्य समर्थितत्वात् । तथा 'गेष्टदि णेत्र वा युंबदि' इत्यर्थपरिवामनादिक्रियाणामभावस्य ग्रुद्धात्मनो निरूपितत्वाबार्थान-परिवामतोञ्च्रहतस्तेष्वतुत्पद्यमानस्य चात्मनो क्रिक्रियासद्भावेऽपि न खलु क्रियाफलभूतो बन्यः सिद्धपेत ॥ ५२ ॥

## जानकृष्येष विश्वं युगपदपि अवद्भाविश्रृतं समस्तं मोहाभावाद्यदातमा परिणमति परं नैव निर्द्धनकर्मा ।

सर्वपदार्थपरिज्ञानमिति द्वितीया चेति । ततश्च क्रमप्रवृत्तज्ञानेन सर्वज्ञो न भवतीति प्रथमगाथा, युगपद्प्राह-केण स भवतीति द्वितीया चेति समुदायेन सतमस्थले गाथापञ्चकं गतम् । अथ पूर्वे यदक्तं पदार्थपरि-च्छित्तिसद्भावेऽपि रागद्वेषमोहामावात् केवलिनां बन्धो नास्तीति तमेवार्थे प्रकारान्तरेण दढीकुर्वन् ज्ञानप्र-पश्चाधिकारसपसंहरति-क वि परिणमिद यथा स्वकीयात्मप्रदेशैः समरसीमावेन सह परिणमित तथा क्रेयरूपेण न परिणमति **ण गेण्डदि** यथैव चानन्तज्ञानादिचत्रष्टयरूपमात्मरूपतया गृह्णाति तथा क्रेयरूपं न गृह्णाति उप्पक्तिदि णोव तेस अद्रेस यथा च निर्विकारपरमानन्दैकसखरूपेण स्वकीयसिद्धपर्यायेणोत्पवते तथैव च होयपदार्थेषु नोत्पवते । कि कुर्वन्नाप । जाणण्याति ते तान होयपदार्थान स्वस्मात प्रथमपेण जानलपि। स कः कर्ता। आदा मुकाल्मा अवंधगो। तेण पण्याची ततः कारणाकर्मगामबन्धकः प्रजात इति। तयथा-रागादिरहितज्ञानं बन्धकारणं न भवत्।ति ज्ञात्वा ग्रुद्धात्मोपक्रमळक्षणमोक्षविपरीतस्य नारकादि-दःखकारणकर्मबन्धस्य कारणानीन्द्रयमनोजनितान्येकदेशविज्ञानानि त्यक्त्वा सक्छविमलकेवलज्ञानस्य कर्म-बन्धाकारणभतस्य यदबीजभतं निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानं तन्नैव भावना कर्तन्येत्यभिप्रायः ॥ ५२ ॥ एवं रागद्रेष-केवलज्ञानी शुद्धालमा [तान ] उन पदार्थीको [जानन अपि ] जानता हुआ भी [येन ] जिस कारण [अपि] निश्वय करके [न परिणमिति] न तो परिणमता है, नि गृह्वाति ] न प्रहण करता है, निव ] और न तिषु आर्थेषु ] उन पदार्थीमें [ उत्पद्यते ] उत्पन्न होता है, तिन ] उसी कारणसे वह अवस्थकः निवीन कर्मबंधसे रहित प्रज्ञसः कहा गया है। भावार्थ-यद्यपि केवलज्ञानी सब पदार्थीको जानता है. तो भी उन पदार्थीको राग, हेष, मोह भावसे न परिणमता है, न प्रहण करता है, और न उनमें उत्पन्न होता है, इस कारण बंध रहित है । किया दो प्रकारकी है, एक ज्ञप्तिकिया और दूसरी झेयार्थपरिणमनिकया, उनमें ज्ञानकी राग द्वेष मोह रहित जानने रूप कियाको 'ज्ञप्तिकिया' और जो राग द्वेष मोहकर पदार्थका जानना, ऐसी कियाको 'ज्ञेयार्थपरिणमनकिया' कहते हैं। इनमें से ब्रेयार्थपरिणमनिकयासे बंध होता है. जीतिकियासे नहीं होता। केवलीके जितिकिया है. इसलिये उनके बंध नहीं है। पहले "उदयगदा कम्पंसा" आदि गाथासे हेयार्थ परिणमन क्रियाको बैंधका कारण कहा है, सो यह केवलीके नहीं है। और "गेण्हदि णेव ण मुंचदि" आदि गाश्रासे केवलीके देखने जाननेरूप किया कही है, सो इस इप्रिक्रियासे वंघ नहीं है ॥ ५२ ॥ इसप्रकार शाना- तेनास्ते सुक्त एव मसमनिकसितव्रप्तितिस्तारपीत-क्रेयाकारं भिलोकीं पृथगपृथगथ द्योतयन् क्रानमूर्तिः ॥ । उति क्रानाधिकारः ।

अब ज्ञानादिभिष्मस्य सील्वस्य स्वरूपं मध्ययन ज्ञानसील्ययोः हेयोपाहेयत्वं चिन्तयति— अस्थि असुन्तं सुन्तं अर्दिदियं इंदियं च अत्येस्तु । णाणं च तहा सोकस्तं जे तेसु परं च तं गेषं ॥ ५३ ॥ अस्त्यमुर्ते मुर्तमसीद्रियंयमैद्रियं चार्थेषु ।

ज्ञानं च तथा सौरूपं यत्तेषु परं च तत् क्रेयम् ॥ ५३ ॥

अत्र क्कानं सीष्टपं च मूर्तमिन्द्रियजं चैकमस्ति । इतरदमूर्तमतीन्द्रियं चास्ति । तत्र तेषु चतुर्वे मध्ये यदमूर्तमतीन्द्रियं च तत्त्रभानत्वादुपादेयत्वेन क्कातव्यम् । तत्राद्यं मूर्तामिः क्षायो-भोक्षरिक्षतव्यक्तेविक्षां बच्यो नास्तीति कथनरूपेग ज्ञानप्रयञ्जसमाप्तिमुख्यक्ते चैकसूर्यणाष्टमस्थलं गतस् ।

अश्र ज्ञानपपञ्चव्याख्यानानन्तरं ज्ञानाधारसर्वज्ञं नमस्करोति---

तस्स णमाई लोगो देवासुरमणुअरायसंबंधो । भनो करेदि णिचं उवजुनो तं तहा वि अहं ॥ #२ ॥

करेदि करोति । स कः । जोगों लेकः । कथंमुतः । देवासुरसणुअरायसंबंधो देवासुरसनुव्य-राजसंबन्धः । पुनरिष कथंमुतः । असो मकः । णिखं नित्यं सर्वकालम् । पुनरिष कथंमुतः । असो मकः । णिखं नित्यं सर्वकालम् । पुनरिष किविशिष्टः । उवजुसो उपसुक्त उपतः । इत्यंभुतो लोकः कां करोति । णामाई नगरयां नगरिकत्याम् । कर्य । तस्स तस्य प्वांकः सर्वेद्धस्य । तं तद्दा वि अहं तं सर्वकं तथा तैनेव प्रकारणाहमपि प्रत्यकत्तं नगरकरोमीति । अयमगार्थः— यथा देवन्यकक्तव्यांद्रयोजनताक्ष्यसुव्याद्यगारायः वेद्यां सर्वक्रवस्य प्रणमािम ॥ । र ॥ एवमधानः स्थवेद्धां विद्यायात्त्रनन्ततं मत्यव्यायानिमानान्तत्तार्थकारिकारायाः चौत्या परमानक्ष्या प्रणमािम ॥ । र ॥ एवमधानः स्थवेद्धां विद्यायात्त्रनन्ततं मत्यव्यायानिमानान्तत्तार्थकोराधाद्यायामा मत्यायानिकार्यक्रवायामा तत्रियोजन्तराधिकारः सामाः । अय सुव्यप्रधानिमानान्तत्तार्थकोराधाद्यायामा मत्याया नामान्तः । अत्र प्रवस्यकाति ते तु प्रथमस्थवे 'अविध असुत्यं ' इत्यायिकारगाधास्त्रमेकं, तदन्तत्तरन्तरं प्रकार पण्ड छ्या ॥ १ ॥ आगो दस्सं अधिकारमं ज्ञानसे अधिकरूप सुक्का वर्णन करते हुर आचार्य महाराज पर्वः "कीन सुत्व दे है और कीन उपादेय है," यह विचार दिस्ताते हैं— अर्थेषु । पदा-वर्षी [ खानो नामाने सुक्का अनुम्य है । वर्मानि । अपस्ति । अपस्ति । इति । वर्मानि । वर्मानिक्य । वर्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्य

१ इस-मानासूचको भी श्रीवदण्याकमाचावित होता गाँ की, इससे मूलसंख्यामें मही रकता ।

पश्नीमकीभिरुषयोगञ्जक्तिभिस्तयानिभेश्य इन्द्रियेश्यः सञ्चत्यवमानं परावन्ततात् कादानित्कतं, कमकृतपृष्टितं सप्तिपक्षं सहानिष्टद्धि व गौणमिति कृत्वा झानं व सौक्यं व हेयम् । इतरत्युनरमृताभिश्रेतन्यानुविभायिनीभिरेकाकिनीभिरेवात्मपरिकामश्रक्तिभिस्तवानिभेश्योऽतीन्द्रियेश्यः
स्वाभाविकचिदाकारपरिणामेश्यः सञ्चत्यवमानमत्यन्तमात्मायन्ताभिस्यं, युगपत्कृतमहत्ति
निःमतिपक्षमहानिद्दद्धि व युक्त्यमिति कृता झानं सौक्यं वोषावेसम् ॥ ५३ ॥

अथातीन्द्रियसीस्वयसाधनीभृतमतीन्द्रियज्ञानम्पादेयमभिष्टीति-

मतीन्द्रियज्ञानमुख्यत्वेन 'जं वेच्छदो' इत्यादि सत्रमेकं, अथेन्द्रियज्ञानमुख्यत्वेन 'जीवो सर्व अमत्तो' इत्यादि गायाचतुष्टयं, अथानन्तरमिन्द्रियसस्वप्रतिपादनरूपेण गाथाष्टकं, तत्राप्यष्टकमध्ये प्रथमत इन्द्रियसस्वस्य दु:सत्वस्थापनार्थं 'मणुआ सुरा' इत्यादि गाथाद्वयम् । अथ मुक्तात्मनां देहाभावेऽपि सुखमस्तीति ज्ञापनार्थं देहः सुसकारणं न भवतीति कथनरूपेण 'पप्पा इट्रे विसये' इत्यादि सुत्रद्वयं, तदनन्तरमिन्द्रियविषया अपि सुलकारणं न भवन्तीति कथनेन 'तिमिरहरा' इत्यादि गाथाइयम् , अतोऽपि सर्वज्ञनमस्कारसुद्ध्यत्वेन 'तेजो-विद्वी' इत्यादि गाथाइयम् । एवं पञ्चान्तराधिकारे समुवायपातनिका ॥ अथातीन्द्रियसुखस्योपादेयभृतस्य स्बरूपं प्रपञ्चयन्नतीन्द्रयज्ञानमतीन्द्रयसुखं चोपादेयमिति, यत्पनरिन्द्रियजं ज्ञानं सुखं च तहेयमिति प्रतिपादनरूपेग प्रथमतस्ताबदधिकारस्थलगाथया स्थलचत्रष्टयं सत्रयति-अस्यि अस्ति विद्यते । किं कर्तु । णाणं ज्ञानमिति भिन्नप्रक्रमो व्यवहितसंबन्धः । किंबिशिष्टम् । अग्रनं ग्रनं अमूर्तं मूर्तं च । पुनरिप किविशिष्टम् । अर्टिटियं इंटियं च यदम्तै तदतीन्द्रियं मृतै पुनरिन्दियजम् । इःशंभूतं ज्ञानमस्ति । केपु विषयेषु । अत्येसु बेयपदार्थेपु, तहा सोक्खं च तथैव ज्ञानवदमूर्तमतीन्द्रियं मूर्तिमन्द्रियजं च सुखमिति । जं तेस परं च तं णेयं यत्तेष प्रवोक्तज्ञानमखेष मध्ये परमुत्कृष्टमतीन्द्रियं तदपादेयमिति ज्ञातन्यम । तदेव विवियते-अमृतीभिः क्षायिकीभिरतीन्द्रियाभिश्वदानन्दैकलक्षणाभिः श्रद्धात्मशक्तिभिरूत्यनत्वादतीन्द्रिय-ज्ञानं सुखं चात्माधीनत्वेनाविनश्वरूवाद्पादेयमिति पूर्वोक्तामूर्तश्चद्रात्मशक्तिस्यो विद्यक्षणाभिः क्षायोपशमिन केन्द्रियशक्तिभिरुपन्तवादिन्द्रियजं ज्ञानं सर्वं च परायत्त्वेन विनश्वरत्वाद्वेयमिति तात्पर्यम् ॥ ५३ ॥ एव-मधिकारगाथया प्रथमस्थलं गतम् । अथ पूर्वोक्तमुपादेयभूतमतीन्द्रियज्ञानं विशेषेण व्यक्तीकरोति— 🕏

योग्य है। आवार्य—हान और मुख दो प्रकारक हैं, एक अतीन्द्रय अब्दुर्कि और दूसरा इन्द्रियाधीन मूर्तीक । इनमें से अतीन्द्रय अमूर्तीक ज्ञानमुख उपादेय है, और इंद्रियाधीन मूर्तीक ज्ञानमुख इय है। जो ज्ञानमुख आवीक, अमूर्तीक, चैतन्यक्ष्य परदन्त्रीके संयोगित रहित केवक मुख परिणिकक्ष ध्येकके उत्पन है, वह सब तरहसे आलाके आधीन है, जिनाशी है, एक ही बार अबंदित पारा प्रवाहक्ष्य प्रवर्तता है, शतुरहित है, और का अधायाके मूर्तीक क्षयोपशमक्ष इंद्रियोक आधीन चैतन्य शक्तिसे उत्पन है, वह पराधीन है, विनाशीक है, कमक्ष्य प्रवर्तता है, शतुर्क क्षयोपशमक्ष इंद्रियोक आधीन चैतन्य शक्तिसे उत्पन है, वह पराधीन है, विनाशीक है, कमक्ष्य प्रवर्तता है, शतुर्क इंद्रियोक अधीन केवा विनाशीक है, कमक्ष्य प्रवर्तता है, शतुर्क इंद्रियोक अधीन विनाशीक है।

जं पेच्छदो असुन्तं सुन्तस्य अर्दिदियं च पच्छण्णं । सयकं समं च इत्रं तं गाणं इवदि पचक्तं ॥ ५४ ॥ यरोक्षमाणस्यामृतं भूतेंचतीन्त्रियं च पच्छम् । सक्तं खक्तं च इतरत् तद्वानं भवति प्रत्यक्षम् ॥ ५४ ॥

अतीन्द्रियं हि क्वानं यदमृतै यन्मृतेष्वप्यतीन्द्रियं यत्मच्छमं च यत्सकलं स्वपरविकल्पान्तः-पाति बेक्षत एव । तस्य खल्बमुर्तेषु धर्माधर्मादिषु, मुतेन्वप्यतीन्द्रियेषु परमाण्यादिषु द्रव्यमच्छ-केषु कालादिषु क्षेत्रमच्छकेष्वलोकाकाशमदेशादिषु, कालमच्छकेष्वसांमतिकपर्यायेषु, मावमच्छ-केषु स्यूलपर्यायान्तर्लीनस्यस्मपर्यायेषु सर्वेष्त्रपि स्वपरव्यवस्थाव्यवस्थितेष्वस्ति द्रष्टलं भत्यक्ष-लात । मत्यसं हि ज्ञानस्द्रिषानन्तश्रद्धिसनियानमनादिसिद्धवैतन्यसामान्यसंबन्धमेकमेवासना-मानमात्मानं मतिनियत्मित्रसामग्रीमम्ग्यमाणमनन्तशक्तिसद्भावतोऽनन्तताम्रुपगतं दहनस्येव यदन्तीन्द्रियं ज्ञानं कर्तृ पेच्छदो प्रेक्षमाणपुरुषस्य जानाति । किं किम् । अमुत्तं अमूर्तमतीन्द्रियनिरुपराग-सदानन्वैकसखत्वभावं यत्परमात्मद्रव्यं तत्प्रभृति समस्तामृतदव्यसमृहं मनेस् अदिवियं च मृतेषु पृद्रल-इन्येष यदतीन्द्रियं परमाण्यादि पच्छणां कालाणप्रभतिद्रन्यरूपेण प्रच्छनं न्यवहितमन्तरितम् , अलोकाकाश-प्रदेशप्रभृति क्षेत्रप्रच्छनं, निर्विकारपरमानन्दैकसुखास्वादपरिणतिरूपपरमात्मनो वर्तमानसमयगतपरिणामा-स्तद्भश्रतयो ये समस्तद्रव्याणां वर्तमानसमयगतपरिणामास्ते कालप्रच्छनाः, तस्यैव परमात्मनः सिद्धरूप-**शुद्धव्यञ्जनपर्यायः शेषद्रव्याणां च ये यथासंभवं व्यञ्जनपर्यायास्तेष्वन्तर्भृताः प्रतिसमयप्रवर्तमानपट्प्रकार-**प्रविद्वानिकाषा अर्थपर्याया भावप्रकाना भण्यन्ते । स्वयस्तं तत्प्रवोक्तं समस्तं होयं द्विधा भवति । कथ-भितिचेत । सर्ग च इदरं किमपि यथासंभवं स्वद्रव्यगतं इतरत्यरद्रव्यगतं च तदभयं यतः कारणाज्ञानाति तेन कारणेन तं जाजं तस्वोंकज्ञानं हवदि भवति । कथंमतम् । पश्चनखं प्रत्यक्षमिति । अत्राह शिष्यः---ज्ञानप्रपश्चाधिकारः पूर्वमेव गतः, अस्मिन् सुखप्रपञ्चाधिकारे सुखमेव कथनीयमिति । परिहारमाह-यद-तीन्द्रियं ज्ञानं पूर्वे भणितं तदेवाभेदनयेन सखं भवतीति जापनार्थम् . अथवा ज्ञानस्य सख्यवत्या तत्र पुरुषका [ यद जानं ] जो ज्ञान [ अमुर्त ] धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव इन पाँच अमुर्तीक द्रव्योको [ च ] और [ मृतिष ] मृतीक अर्थात पुरुव्दव्योके पर्यायोमें [ अतीन्त्रयं ] इंदियोसे नहीं प्रहण करने योग्य परमाणुक्षीको [ प्रच्छक्कं ] द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे गुप्त पदार्थीको [ सकत्हं स्वकं ] सब ही स्वत्नेय [ च ] और [ इतरं ] परत्नेयोंको जानता है। [ तत् ] वह ज्ञान प्रत्यक्षं ] इंदिय विना केवल भारमाके आधीन [ भवति ] होता है। भावार्थ जो सबको बानता है, उसे प्रत्यक्षज्ञान बहुते हैं। इस ज्ञानमें अनंत शुद्धता है। अन्य सामग्री नहीं चाहता, केवछ एक अक्षनामा आत्माके प्रति विकास हुआ प्रवर्तता है, और अपनी शक्तिसे अनंत स्वरूप है। जैसे अप्रि ( आग ) ईंधनके आकार है, कि ही यह ज्ञान क्षेयाकारोंको नहीं छोड़ता है, इसलिये अनन्त-स्वरूप है। इस प्रकार प्रत्यक्षज्ञानको कहियाको कोई दर नहीं कर सकता। इसलिये अनन्तरकार है।

दाक्षाकाराणां ज्ञानस्य ज्ञेयाकाराणामनतिक्रमाद्ययोदितानुमावमनुमवचत् केन नाम निवार्येत । अतस्तदुपादेयम् ॥ ५४ ॥

अवेन्द्रियसौरूपसाधनीभूतमिन्द्रियज्ञानं हेवं मणिन्दति—
जीवो सर्य असुस्तो सुतिगदो तेण सुस्तिणा सुस्तं ।
ओगेणिहस्ता जोग्गं जाणदि वा तण्ण जाणादि ॥ ५५ ॥
जीवः स्वयममूर्तो मृतिगतस्तेन मृतेन मृतेष् ।
अवग्रम योग्यं जानति वा तम्र जानति ॥ ५५ ॥

इन्द्रियज्ञानं हि मर्तोपलम्भकं मर्तोपलभ्यं च तद्वानः जीवः खयममर्तोऽपि पश्चेन्द्रियात्मकं शरीरं मर्तमपागतस्तेन प्रप्रिनिष्पत्तौ बलाधाननिमित्ततयोपलम्भकेन मर्तेन मर्ते स्पर्शादिमधानं वस्तुपलभ्यतामुपागतं योग्यमवयुक्त कदाचित्तदुपर्युपरि शृद्धिसंभवादवग्च्छति, कदाचित्तदसंभ-वास्त्रावगच्छति । परोक्षतात । परोक्षं हि ज्ञानमतिहदतराज्ञानतमीप्रन्थिगुण्ठनास्त्रिमीलितस्या-नादिसिद्धचैतन्यसामान्यसंबन्धस्याप्यातमनः स्वयं परिच्छेतुमर्थमसमर्थस्योपात्तातुपात्तपरप्रत्यय-हेयोपादेयचिन्ता नास्तीति जापनार्थं वा । एवमतीन्द्रियज्ञानमपादेयमिति कथनमुख्यत्वेनैकगाथया द्वितीय-स्यलं गतम् ॥ ५४॥ अथ हेयभतस्येन्द्रियसखस्य कारणस्वादन्यविषयस्याञ्चेन्द्रियज्ञानं हेयमित्यपदिशति---जीवो सयं अमुत्तो जीवस्तावच्छक्तिरूपेग शुद्धद्रव्यार्थिकनयेनामृत्तितिन्द्रयज्ञानसुस्रस्वभावः, पश्चादनादि-बन्धवशाद व्यवहारेण मुत्तिगदी मूर्तशरीरगती मूर्तशरीरपरिणती भवति । तेण मुत्तिणा तेन मूर्तशरीरण मूर्तशरीराधारोत्पनमूर्तद्वव्येन्द्रियभावेन्द्रियाधारेण मुत्तं मूर्तं वस्त ओगेण्डिता अवग्रहादिकेन क्रमकरणव्यव-धानरूपं करवा जोगं तरस्पर्शादिमते वस्तु । कथंभूतम् । इन्द्रियप्रहणयोग्यं जाणदि वा तथ्य जाणादि स्वावरणक्षयोपरामयोग्यं किमपि स्थलं जानाति, विशेषक्षयोपरामाभावात् सूक्षं न जानातीति । अयमत्र इस प्रकार प्रत्यक्षज्ञानकी महिमाको कोई दर नहीं कर सकता । इसलिये यह प्रत्यक्षज्ञान उपादेय है. और अनीन्द्रिय संखका कारण है ॥ ५४ ॥ आगे जो इंद्रियसंखका कारण इंद्रियज्ञान है. उसे हेय दिखलाकर निंदा करते हैं- जिव: ] आत्मद्रव्य [स्वयं ] अपने स्वभावसे [असर्त: ] स्पर्श, रस. गंध, वर्ण, रहित अमूर्तीक है, और [ स एव ] वही अनादि बंध-परिणमनकी अपेक्षा [ मृतिगतः ] मूर्तिमान् शरीरमें स्थित ( मौजूद ) है। तिम मूर्तिम ] उस मूर्तीक शरीरमें ज्ञानकी उत्पत्तिको निमित्त-कारणरूप मूर्तिवंत दृश्येन्द्रियसे शिक्यां मूर्ती हिन्द्रियके प्रहण करने योग्य स्थलस्वरूप मूर्तीकको अर्थात् स्पर्शादिरूप वस्तुको [ अवगृह्य ] अवश्रह ईहादि भेदोंसे, क्रमसे, श्रहण करके [ जावासि ] जानता है, [वा] अथवा निता | उस मूर्तीकको नि जानाति | नहीं जानता, अर्थात अव कर्मके क्षयोपशमकी तीवता होती है, तब जानता है, मंदता होती है, तब नहीं जानता । आवार्य यह आत्मा अनादिकालसे अज्ञानरूप अंधकारकर अंधा हो गया है यद्यपि अपनी चैतन्यकी महिमाको छिये रहता है, तो भी कर्मक संयोगसे इंदियके बिना अपनी शक्तिसे जाननेको असमर्थ है, इसकिये आत्मके यह परोक्ष- सामग्रीमधीलच्यप्रतयात्यन्तविसंष्टुरूतमुक्त्यमानमन्तायाः शक्तः परिस्तुरूनाभितान्तविक-वीभृतं महामोहमञ्जस्य जीत्रद्वदस्यत्वात् परपरिजातिमर्वाततामिमायमपि पदे पदे माप्तविमरूम्म-मजुपरूम्मसंभावनामेव परमार्थतोऽर्हति । अतस्तद्वेयम् ॥ ५५ ॥

अयेन्द्रियागां स्विवयमात्रेऽपि युगपत्महत्त्वसंभवाद्धेयमेवेन्द्रियज्ञानमित्यवधारयति-

फासो रसो य गंघो वण्णो सहो य पुग्गला होति। अक्ताणं ते अक्ता खुगवं ते णेव गेण्हति॥ ५६॥ स्पत्रों रसब गन्धो वर्णः शब्दब दुद्रला भवन्ति। अक्षाणां तान्यक्षाणि युगपचाषेत्र एकन्ति॥ ५६॥

अक्षाणां तान्यक्षाणि युगपत्ताषेत्र गृह्वन्ति ॥ ५६ ॥ इन्द्रियाणां हि स्परीरसगन्धवर्णप्रधानाः सन्दश्च ग्रहणयोग्याः पुहलाः । अथेन्द्रिवैर्धुगपत्ते-

भावार्यः-इन्द्रियज्ञानं संवर्षि व्यवहारेण प्रत्यक्षं भण्यते. तथापि निश्चयेन केवलज्ञानापेक्षया परीक्षमेव । परोक्षं त यावतांशेन सक्सार्थं न जानाति तावतांशेन चित्तखेदकारणं भवति । खेदख दःखं, ततो दःख-जनकर्त्वादिन्द्रियज्ञानं हैयमिति ॥ ५५ ॥ अथ चक्षरादीन्द्रियज्ञानं रूपादिस्वविषयमपि यगपन जानाति तेन कारणेन हेयमिति निश्चिनोति -फासो रसो य गंधो वण्णो सहो य पुग्गला होति स्पर्शरसगन्धवर्ण-शब्दाः पहला मूर्ता भवन्ति। ते च विषयाः। केषाम्। अकृत्वाणं स्वर्शनादीन्द्रयाणां ते अकृत्वा तान्यक्षाणी-द्धियाणि कर्तिण जुग्ने ते णेव गेण्हंति युगपत्तान् स्वकीयविषयानपि न गृहन्ति न जानन्तीति । अय-ज्ञान है। यह परोक्षज्ञान मूर्तिवन्त द्रव्येदियके आधीन है, मूर्तीक पदार्थीको जानता है, अतिशयकर चंचल है, अनंतज्ञानकी महिमासे गिरा हुआ है, अध्यंत विकल है, महा-मोह-मल्लकी सहायनासे पर-परिणतिमें प्रवर्तना है, पद पद ( जगह जगह ) पर विवादरूप, उलाहना देने योग्य है, वास्तवमें स्तृति करने योग्य नहीं है, निंदा है, इसी लिये हेय है ॥ ५५ ॥ आगे इंदियज्ञान यद्यवि अपने जानने योग्य सूर्तीक पदा-थोंको जानता है, तो भी एक ही बार नहीं जानता, इसलिये हेय है, ऐसा कहते हैं—[ अक्षाणां ] पाँचो इत्त्रियों के [स्पर्श: ] स्पर्श [स्स: ] न्स [च गन्ध: ] और गंध [वर्ण: ] रूप [च] तथा [ शब्द: ] राष्ट्र ये पाँच विषय [ पुत्रला: ] पुत्रलमर्या [ भवन्ति ] है । अर्थात पाँच इंदियाँ उक्त स्पर्शादि पाँचों विपयोंको जानती है, परंतु [ तानि अक्षाणि ] वे इंदियाँ [ तान ] उन पाँची विषयोको [ स्गपन् ] एक ही बार [ नैच ] नहीं [ गृह्वन्ति ] प्रहण करती। भावार्थ-ये स्पर्शनादि पाँचों इन्दियाँ अपने अपने स्पर्शादि विषयोंको प्रहण करती है, परंतु एक ही समय प्रहण महीं कर सकतीं । अर्थात जिस समय जिह्ना इंदिय रसका अनुभव करती है, उस समय अन्य श्रोत्राटि इंदियोंका कार्य नहीं होता । सारांश-एक इंदियका जब कार्य होता है, तब दूसरीका बन्द रहता है, क्यों कि अंतरंगमें जो क्षायोपशमिकज्ञान है, उसकी शक्ति कमसे प्रवर्तता है। जैसे काकके दोनों नेत्रोंकी पसली एक ही होती है, परंतु वह पुतली ऐसी चंचल है, कि लोगोंको यह माद्रम पहता है, जो दोनों नेत्रोंमें जदी जदी पतली हैं। यथार्थमें वह एक ही है, जिस समय वह जिस नेत्रसे देखता है, उस समय उसी नेत्रमें

ऽपि न गृह्यन्ते, तथाविषक्षयोपशमनशक्तेरसंमवात् । इन्द्रियाणां हि क्षयोपशमसंक्षिकायाः परि-च्छेत्र्याः शक्तरन्तरङ्गायाः काकाक्षितारकवतः क्रमप्रहत्तिवशादनेकतः प्रकाशयितमसमर्थसारस-त्स्वपि द्रव्येन्द्रियद्वारेषु न यौगपद्येन निखिलेन्द्रियाथांत्रबोधः सिद्धचेतु , परोक्षसातु ॥ ५६ ॥ अथेन्टियज्ञानं न प्रत्यक्षं अवतीति निश्चिनोति---

> परदर्ज ते अक्ला जेव सहावो ति अपणो मणिदा उवलढं तेहि क्यं प्रवक्तं अप्पणी होटि ॥ ५७॥ परद्रव्यं तान्यक्षाणि नैव स्वभाव इत्यात्मनो भणितानि । उपलब्धं तै: क्यं प्रत्यक्षमात्मनो प्रवति ॥ ५७ ॥

आत्मानमेव केवलं प्रतिनियतं केवलज्ञानं प्रत्यक्षं, इदं त व्यतिरिक्तास्तिलयोगितया पर-मत्राभिप्रायः --यथा सर्वप्रकारोपादेयभृतस्यानन्तसुखस्योपादानकारणभूतं केवलज्ञानं युगेपत्समस्तं बन्त जानत्मत जीवस्य सरक्कारणं भवति तथेदमिन्द्रियज्ञानं स्वकीयविषयेऽपि युगपत्परिज्ञानाभावात्मखकारणं न भवति ॥ ५६ ॥ अधेन्द्रियज्ञानं प्रत्यक्षं न भवतीति न्यवस्थापयति—**परटव्यं ते अकावा** तानि प्रसिद्धा-न्यक्षाणीन्द्रियाणि परद्रव्यं भवन्ति। कस्य। आत्मनः **णेव सहावो त्ति अप्पणो मणिदा** योऽसौ विश्रद्ध-ज्ञानदर्शनस्वभाव आत्मनः सबन्धी तस्वभावानि निश्चयेन न भणितानीन्द्रियाणि । कस्मात् । भिन्नास्तित्व-निष्पञ्चात । उत्रलुद्धं तेहि उपरूषं ज्ञातं यत्पञ्चेन्द्रियविषयमूतं वस्तु तैरिन्द्रियैः कथं पञ्चकतं अष्पणो होति तदस्त कथं प्रत्यक्षं भवःयात्मनों न कथमपीति । तथैव च नानामनोरथन्याप्तिविषये प्रतिपाद्यप्रति-पादकादिविकल्पजालस्यं यन्मनस्तदपीन्द्रियज्ञानविन्धयेन परोक्षं भवतीति ज्ञात्वा कि कर्तन्यम् । सक्छै-कारकण्डप्रत्यक्षप्रतिभासमयपरमञ्योतिःकारणभतेः स्वद्यद्वात्मस्वरूपभावनासभृत्पन्नपरमाह्नादैकलक्षणस्रवसंबि-आ जाती है, परंत एक बार दोनों नेत्रोंसे नहीं देख सकता । यही दशा क्षायोपशमिकज्ञानकी है । यह जान स्पर्गादि पाँचो विषयोको एक ही बार जाननेमें असमर्थ है। जिस समय जिस इंदियरूप द्वारमें जाननेरूप प्रवृत्ति करता है, उस समय उसी द्वारमें रहता है, अन्य दृष्येन्द्रिय द्वारमें नहीं । इस कारण एक ही काल सब इन्द्रियोंसे ज्ञान नहीं होता । इसी लिये इन्द्रियज्ञान परोक्ष है, पराधीन है, और हेस है ॥ ५६ ॥ आगे इंदियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा निश्चित करते है— अास्मन: ] आत्माका िस्वभावः ] चेतनास्वभाव [ नैव ] उन इन्द्रियोमें [ नैव ] नहीं है, [ इति ] इसल्यि [ तानि अक्षाणि ] वे स्पर्शनादि इन्द्रियाँ [ परद्रव्यं ] अन्य पुत्रलदन्य [ अणितानि ] कही गईं हैं। [ तै: ] उन इंदियोंसे [ उपलब्धं ] प्राप्त हुए ( जाने हुए ) पदार्थ [ आत्मन: ] आत्माके [ कथं ] कैसे [ प्रस्यक्षं ] प्रत्यक्ष [ अवति ] होवें ! कभी नहीं होवें । आवार्थ-आत्मा चैतन्यस्वरूप है. और द्रव्येन्द्रियाँ जड्रस्वरूप हैं। इन इन्द्रियोंके द्वारा जाना हुआ पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि पराधीनतासे रहित आत्माके आधीन जो ज्ञान है, उसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं, और यह इंद्रियज्ञान पुद्रस्की इंद्रियोंके द्वारा उनके आधीन होकर पदार्थको जानता है, इस कारण परोक्ष है तथा पराधीन है। ऐसे द्रव्यताद्युष्पतिरात्यनः खभावतां मनागप्यसंस्पृश्चद्विरिन्द्र्यैरुपङभ्योपजन्यमानं नैवात्मनः मत्यसं मवितुमर्दति ॥ ५७ ॥

अथ परोक्षत्रत्यक्षलक्षणग्रुपलक्षयति-

जं परदो बिण्णाणं तं तु परोक्खं ति भणिदमहेसु । जदि केबछेण णादं हबदि हि जीवेण पश्चक्खं ॥ ५८ ॥ यत्परतो विज्ञानं तत्रु परोक्षमिति मणितमर्थेषु । यदि केवछेन ज्ञातं भवति हि जीवेन मत्यक्षम् ॥ ५८ ॥

यसु खु परद्रव्यभूतादन्तःकरणादिन्द्रियात्यरोपदेशादुपलब्धेः संस्कारादालोकादेवी निमित्ततास्यवातात् स्वविषयस्यपातस्यार्थस्य परिच्छेदनं तत् परतः मादर्भवत्परोक्षमित्यालक्ष्यते। यत्प्रनरन्तः करंणमिन्द्रियं परोपदेश्रमुपलिश्रसंस्कारमालोकादिकं वा समस्तमपि परद्रव्यमन-पेक्ष्यानमस्यभावभेवैकं कारणत्वेनोपादाय सर्वद्रव्यपर्यायज्ञातमेकपुर एवाभिव्याप्य प्रवर्तमानं परिच्छेदनं तत केवलादेवात्मनः संभृततात प्रत्यक्षमित्यालक्ष्यते । इह हि सहजसीख्यसाधनी-रयाकारपरिणतिरूपे रागादिविकल्पोपाधिरहिते स्वसंवेदनज्ञाने भावना कर्तत्र्या इत्यभिप्रायः ॥ ५७ ॥ अथ पुनरपि प्रकारान्तरेण प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणं कथयति-नं परदो विष्णाणं तंत् परोक्य ति भणिदं बस्परतः सकाशादिज्ञानं परिज्ञानं भवति तत्पनः परोक्षमिति भणितम् । केष विषयेष् । अटेस डोयपदार्थेष् जिंद के करेण जादं हत्रदि हि यदि केवलेनासहायेन ज्ञातं भवति हि स्फूटम् । केन कर्तृभूतेन । जीवेज जीवेन तर्हि पश्चक्खं प्रत्यक्षं भवतीति । अतो विस्तरः--इन्द्रियमनःपरोपदेशावलोकादिवहिरङ्गिनिमत्तभूता-त्त्रीय च ज्ञानावरणीयक्षयोपरामजनितार्थंप्रहणराक्तिरूपाया उपलब्धेरर्थावधारणंरूपसंस्काराज्ञान्तरङ्गकारण-भतात्मकाशाद्रत्यवते यदिज्ञानं तत्पराधीनत्वात्परोक्षमित्युच्यते । यदि पुनः पूर्वोक्तसमस्तपरदृश्यमनपेक्ष्य केवलाच्छुद्रबुद्धैकस्वभावात्परमात्मनः सकाशात्समुत्यवते ततोऽश्वनामानमात्मानं प्रतीत्योत्पवमानःवात्प्रत्यक्षं ह्यानको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते ॥ ५७ ॥ आगे परोक्ष और प्रत्यक्षका लक्षण दिखाते है-- यम ] जो [ परत: ] परकी सहायतासे [ अर्थेषु ] पदाश्रीमें [ विज्ञानं ] विशेष ज्ञान उत्पन्न होवे, [तत् ] वह [परोक्षं] परोक्ष है, इति भणितं ] ऐसा कहा है। [त ] परंत [ यदि ] जो किवलेन ] परकी सहायता विना अपने आप ही [ जीवेन ] आत्माकर [ हि ] निश्चयंस [ ज्ञानं ] जाना जावे. [ तदा ] तो वह [ प्रस्यक्ष्तं ] प्रत्यक्षज्ञान [ भवति ] है। भावार्थ-जो ज्ञान मनसे, पाँच इंद्रियोसे. परोपदेशसे, क्षयोपशमसे, पूर्वके अभ्याससे और सूर्यादिकके प्रकाशसे उत्पन्न होता है, उसे परोक्षज्ञान कहते हैं. क्योंकि यह ज्ञान इन्द्रियादिक परद्रव्य स्वरूप निमित्तोंसे उत्पन्न होता है, औरप्रजनित होनेसे पराधीन है। परंत जो ज्ञान, मन इन्द्रियादिक परद्रव्योंकी सहायताके विना केवल आत्माकी ही सहायतासे उत्पन्न होता है. तथा एक ही समयमें सब द्रव्य पर्यायोंको जानता है, उसे प्रत्यक्षज्ञान कहते हैं. क्योंकि वह केवळ आत्माके आधीन है, यही महा प्रत्यक्षज्ञान आत्मीकस्वाभाविक संखका साधन माना है ॥ ५८ ॥

भृतमिद्मेव महामत्यक्षमिभेषेतमिति ॥ ५८ ॥

अथैतदेव मत्यक्षं पारमाधिकसौक्ष्यत्वेनोपक्षिपति-

जादं सर्य समस् णाणमणंतस्थवित्थर्ड विमलं । रहियं तु ओम्महादिहिं सुई ति एमंतियं भणियं ॥ ५९ ॥ जातं स्वयं समस्तं ज्ञानमननार्थविस्ततं विमलम् ।

रहितं तु अवग्रहादिभिः सुखमिति ऐकान्तिकं मणितम् ॥ ५९ ॥

स्तर्यं जातलात्, समस्तत्वात्, अनन्तार्थविस्तृतत्वात्, विमल्त्वात्, अवग्रहादिरहितत्वाच मत्यसं क्षानं मुख्यैकान्तिकमिति निश्चीयते । अनाकुलत्वैकलक्षणत्वात्सीरूयस्य, यतो हि परतो जायमानं पराधीनतया असमस्तमितरद्वारावरणेन कतिपयार्थगृहत्तमितरार्थजुद्धत्सया समलम-सम्यग्यवयोधेन अवग्रहादिसहितं, क्रमकृतार्थग्रहणस्वेदेन परोक्षं क्षानस्यन्तमाकुलं भवति । ततो न तत् परमार्थतः सौक्यम् । इदं तु पुनरनादिक्षानसामान्यस्यभावस्योपरि महाविकाशेनामिल्याप्य स्वतं एव व्यवस्थितत्वात्स्वयं जायमानमात्मार्थानत्वया,समस्तात्मप्रदेशान् परमसमक्षक्षानोपयोगी-

भवतीति सत्राभिप्रायः ॥ ५८ ॥ एवं हेयभतेन्द्रियज्ञानकथनस्ख्यतया गाथाचत्रध्येन ततीयस्थलं गतम । अथाभेदनयेन पञ्चविशेषणविशिष्टं केवलज्ञानमेव सुखमिति प्रतिपादयति—जादं जातम् उत्पन्नम् । कि कर्तु । गाणं केवलज्ञानम् । कथं जातम् । सयं स्वयमेव । पुनरपि किविशिष्टम् । समनं परिपूर्णम् । पुनरपि किन्द्रपम् । अर्णतस्यविस्थडं अनन्तार्थविस्तीर्गम् । पुनः कीदशम् । विमलं संशयादिमलरहितम् । पुनरिप कीटक । रहियं त ओग्गहादिहिं अवग्रहादिरहितं चेति । एवं पञ्चिविशेषणविशिष्टं यत्केवलज्ञानं सहं ति एगंतियं भणियं तत्सलं भगितम् । कथंभतम् । ऐकान्तिकं नियमेनेति । तथाहि-परनिरपेक्षलेन चिटानन्वैकस्वभावं निजश्रद्वात्मानसपादानकारणं कृत्वा ससुपवमानत्वात्त्वयं जायमानं सत्सर्वश्रद्वात्मप्रदे-आगे यही अतीन्द्रिय प्रत्यक्षज्ञान निश्वयसुख है, ऐसा अमेद दिखाते हैं—[ स्वयं जातं ] अपने आपसे ही उत्पन्न [ समस्तं ] संपूर्ण [ अनन्तार्थविस्तृतं ] सब पदार्थोंमें फैला हुआ [ विमलं ] निर्मल [ त ] और [ अवग्रहादिभिः रहितं ] अवग्रह, ईहा आदिसे रहित [ ज्ञानं ] ऐसा ज्ञान [ ऐका-न्तिकं सुखं ] निश्चय सुख है, [ इति अणितं ] इस प्रकार सर्वज्ञने कहा है । भावार्थ-जिसमें आकलता न हो, वही सुख है । यह अतंन्द्रियप्रत्यक्षज्ञान आकलता रहित है, इसलिये सखद्भप है । यह परोक्षज्ञान पराधीन है, क्योंकि परसे (इन्येन्द्रियसे) उत्पन्न है। असंपूर्ण है। क्योंकि आवरण सहित है। सब पदार्थीको नहीं जाननेसे सबमें विस्ताररूप नहीं है, सक्कचित हैं, संशयादिक सहित होनेसे मल सहित है, निर्मन नहीं है, कमवर्ती है, क्योंकि अवग्रह ईहादि युक्त है, और खेद (आकल्ला) सहित होनेसे निराकल नहीं है, इसलिये परोक्षज्ञान संखरूप नहीं है, और यह अर्तान्द्रिय प्रत्यक्षज्ञान पराधीनता रहित एक निज श्रदात्माके कार गको पाकर उत्पन्न हुआ है, इसलिये आपसे ही उत्पन्न है, आवरण रहित होनेसे अपने आत्माके सब प्रदेशोंमें अपनी अनंत शक्ति सहित है, इसलिये सम्पूर्ण है, अपनी भूयाभिव्याप्य व्यवस्थितत्वात्समन्तम् अशेषद्वाराषावरणेन,मसर्व निषीतसमस्तवस्तुक्वेषाकारं परमं वैश्वरूप्यमभिव्याप्य व्यवस्थितत्वादनन्तार्थविस्तृतं समस्तार्थावृश्वत्सया, सकल्वक्वित्रविवन्धकः कर्मसामान्यनिःकान्तत्या परिस्पष्टमकावनास्वरं स्वभावमभिव्याप्य व्यवस्थितत्वाद्विमलं सम्पग-ववोचेन, युगपत्समर्पित्वैसमयिकात्मस्वरूपं लोकालोकमभिव्याप्य व्यवस्थितत्वाद्वमुद्धाद्वरितं कमकृतार्थग्रहणाखेदाभावेन मत्यक्षं ज्ञानमनाकुलं भवति।तत्तत्त्वारमार्थिकं खलु सीरूयम्॥५९॥

अथ केतलस्वापि परिणामद्वारेण खेदस्य संगवदिकान्तिकसुख्दवं नास्तीति प्रत्यावष्टे— जं केवलं नि णाणं नं सोकस्व परिणमं च सो चेव । खेदो तस्स ण भणिदो जम्हा घादी खयं जादा ॥ ६० ॥ यन्केवलमिति ज्ञानं तस्तीख्यं परिणामश्र स चैव । खेदस्तस्य न भणितो यस्मात घातीनि क्षयं यातानि ॥ ६० ॥

अत्र को हि नाम खेदः कश्च परिणामः कश्च केवलसूखयोर्व्यतिरेकः, यतः केवलस्पैका-कान्तिकसुखत्वं न स्यात् । खेदस्यायतनानि घातिकर्माणि, न नाम केवळं परिणाममात्रम् । शाधारतेनोत्पन्नत्वात्ममस्तं सर्वज्ञानाविभागपरिच्छेदपरिपर्णं सन् समस्तावरणक्षयेनोत्पन्नत्वात्समस्त्रत्वेय-पदार्थमाहकःवेन विस्तीर्णे सत् संशयविमोहविश्रमगहितःवेन मुश्मादिपशर्थपरिष्ठितिविषयेऽचन्तविगरःवा-दिमलं सत् क्रमकरणव्यवधानजनितलेदाभाचादवयहादिरहितं च सत् , यदेवं प्रज्ञविशेरमविशिष्टं आर्थिक-ज्ञानं तदनाकरुवलक्षणपरमानन्दैकरूपपारमार्थिकमुखासंज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि निध्ययेनाभिनःवाःपा-स्मार्थिकसूखं भण्यते । इत्यमित्रायः ॥ ५९ ॥ अश्वानन्तपदार्थपरिष्ठेदनान्तेवलज्ञानेऽपि मेदोऽन्तानि पूर्वपक्षे सति परिहारमाह-- जं केवलं ति णाणं तं सोवखं यक्केवलमिति ज्ञानं तत्सौछ्यं भवति, तस्मात खेडो तस्य ण भणिदौ तस्य केवलज्ञानस्य खेदो दःखं न भणितम् । तद्धि कस्मात् । जम्हा चादी स्वयं **जादा यस्मान्मोहादिघातिकमां**णि क्षयं गतानि । तर्हि तस्यानन्तपदार्थंपरिन्धितपरिगामो दःखकारणं जायकगतिके बलसे समस्त ज्ञेयाकारों को मानो पिया ही है. इस कारण मब पदार्थीमें विस्तार्थ है. अनन्त शक्तिको बाधा करनेवाले कर्मीक क्षयस संशय, विमोह, विजय दोप रहित सकल महमादि पदार्थीको स्वष्ट (प्रगट ) जानना है, इसलिये निर्मल है, और अतीत, अनागत, वर्तमानकालुक्दप लोकालोकको एक ही बार जानता है, इसलिये अकमवर्ती है, खेदयुक्त नहां है, निराकुल है, इस कारण प्रत्यक्षज्ञान ही अर्तान्द्रियम् व है, ऐसा जानना ॥ ५९ ॥ आगे केवलज्ञानीको सबके जाननेसे खेद उत्पन्न होता होगा. इस प्रकारके तर्कका निपेध करनेको कहते हैं — यत् ] जो [ केवलं इति ] केवल ऐसे नामवाला [जानं] ज्ञान है, तित् वह सौख्यं ] अनाकुरु सुख है, चि ] और सि एव ] वही सख [ **परिणामः** ] सबके जाननेरूप परिणाम है । [तस्य ] उस केवलज्ञानके [ खेदः ] आकुलभाव [ न भणितः ] नहीं कहा है, यसमात् ] नवों कि [ धातीनि ] ज्ञानावरणादि चार धातियाकर्म [ क्षयं ] नाशको जातानि ] प्राप्त हुए हैं। भावार्थ-मोहकर्मके उदयसे यह आत्मा मतवालासा होकर यातिकर्माणि हि महामोहोत्पादकत्वादुन्मत्तकवद्तार्ममस्वत्वुद्धिमाथाय परिच्छेद्यमथै प्रत्यात्मानं यतः परिणामयन्ति, ततस्तानि तस्य पत्यथं परिणम्य परिणम्य आम्यतः खंदिनिदानतां प्रति-पद्मते । तद्मावात्कृतो हि नाम केवले खंदर्स्योद्धेदः । यत्रश्च जिसमयाविच्छिमसकलपदार्ध-परिच्छेद्याकारवैश्वरूप्यकासनास्पदीभूतं चित्रमित्तिस्वानीयमनन्तरक्ष्यं स्वयमेव परिणमत्केवल-मेव परिणामः, ततः कृतोऽन्यः परिणामां यद्द्वारोण खंदस्यात्मकाभः । यत्रश्च समस्तस्वभाव-पावावाताभावात्मश्चित्वतिरङ्क्ष्यानन्वशक्तित्वया सक्षरः जैकालिकं छोकालोकासभिन्त्याप्य कृटस्पदवेनात्पन्तिःमकम्मं व्यवस्थितत्वादनाकुलतां सौष्यकक्षणभूतामासम्तोऽज्यतिरिक्तां विश्वरणं केवल्येव सौष्ययम् । ततः कृतः केवल्यस्वयाव्यविरिक्तां विश्वरणं केवल्येव सौष्ययम् । ततः कृतः केवल्यस्ययय्वयेतिरेकः । अतः सर्वया केवलं सुस्रमे-कान्तिकसन्ननेपना ॥ ६० ॥

भविष्यति । नैवम् । **परिणमं च सो चेव** तस्य केवलज्ञानस्य संबन्धी परिणामश्च स एव सुखद्धप एवेति । इदानीं विस्तर:---ज्ञानदरीनावरणोदये सति युगपदर्थात् ज्ञातुमशक्यत्वात् क्रमकरणव्यवधानग्रहणे खंदी भवति, आवरणद्वयाभावे सति युगपदप्रहणे केवलज्ञानस्य खेदो नास्तीति सुखमेव । तथैव तस्य भगवतो जगलायकालायवर्तिसमस्तपदार्थयगण्यिकितसमर्थमलाडैकरूपं प्रत्यक्षपरिन्छित्तमयं स्वरूपं परिणमतसत केवलज्ञानमेव परिणामो न च केवलजानाङिकपरिणामोऽस्ति येन खेदो भविष्यति । अथवा परिणामविषये द्वितीयन्यात्यानं क्रियते-यूगपदनन्तपदार्थपरिन्छित्तपरिणामेऽपि बीर्यान्तरायनिरवशेपक्षयादनन्तवीर्यत्वात खेदकारणं नास्ति, तथैव च शदान्मसर्वप्रदेशेषु समरसीभावेन परिणममानानां सहजश्रदानन्दैकलक्षण-सम्बरसास्यादपरिणतिकापामात्मनः सकागादभिन्नामनाकन्नतां प्रति खेदो नास्ति । संज्ञानकाणप्रयोजनादि-भेदेऽपि निश्चयनांभदरूपेण परिणममानं केवलज्ञानमेव सम्बं भण्यते । ततः स्थितमेतकेवलज्ञानाद्वित्रं सम्बं नास्ति । तन एवं केवलज्ञानं खेदो न संभवतीति ॥ ६० ॥ अथ पुनरपि केवलज्ञानस्य सखस्यस्यपतां असन्य वस्त्में सत् बुद्धिको धारता हुआ क्षेत्र पदाथोमें परिणमन करता है, जिससे कि वे धातियाकर्म इसे इन्द्रियों के आधीन करके पदार्थक जाननेरूप परिणमाते खेदके कारण होते हैं। इससे सिद्ध हुआ, कि घातियाकर्मीक होनेपर आत्माके जो अशुद्ध ज्ञानपरिणाम हैं, वे खेदके कारण हैं-अर्थात् ज्ञानको खेदके कारण घातियाकर्म हैं। परंतु जहाँ इन घातियाकर्मीका अभाव है, वहाँ केवलज्ञानावस्थामें खेद नहीं हो सकता, क्योंकि "कारणके अभावसं कार्यका भी अभाव हो जाता है" ऐसा न्याय है। एक ही समय त्रिकालवर्ती सब देवांको जाननेमें समर्थ चित्र विचित्र भीतकी तरह अनन्तस्वरूप परिणाम है. वह केवलजान परिगाम है। इस स्वाबीन परिगाममें खंदके उत्पन्न होनेकी संभावना कैसे हो सकती है? ज्ञान स्वभावके घातनेवालं कर्मीका नाश होनेसे ज्ञानकी अनंनशक्ति प्रगट होती है, उससे समस्त लोका-लोकके आकारको ज्याप कर कटरथ अवस्थासे, अत्यंत निश्चल तथा आत्मासे, अभिन्न अनन्तमस्वस्य अनाकुलता सहित केवलज्ञान ही सुख है, ज्ञान और सुखमें कोई भेद नहीं है। इस कारण सब तरहसे निश्वयकर केवलज्ञानको ही सुख मानना योग्य है ॥ ६० ॥ आगे फिर भी केवलज्ञानको सुखद्धप दिखाते अथ पुनरिष केन्नजस्य सुखस्वरूपतां निरूपयृष्णसंपहरिति— णाणं अत्थंतगयं कोचालोएस्य वित्यव्य दिट्टी । णद्वमणिट्टं सच्बं इट्टं पुण जं हि तं लद्धं ॥ ६१ ॥ ज्ञानमर्थान्तगतं लोकालोकेषु विस्तृता दृष्टिः । नष्टमनिष्टं सर्वमिष्टं युनर्यद्धि तल्लन्यम् ॥ ६१ ॥

स्त्रभावमतियातामावहेतुकं हि सौंख्यम् । आत्मनो हि द्दिश्वमी स्वभावः तयोलेंकालोक-विस्तृतत्वेनार्यान्तप्रत्वेन च स्वच्छन्द्विजृम्भितत्वाद्भवति मतियातामावः । ततस्तज्ञेतुकं सौंख्यमभेदविज्ञायां केवलस्य स्वस्थम् । किंव केवलं सोख्यमेत्, सर्वानिष्टमदाणात् । सर्वेष्टोपलम्यांच । यतो हि केवलावस्थायां सुत्वमतियत्तिविष्यभूतस्य दुःखस्य साधनतासुय-गतमद्वानमित्वल्येव मणव्यति, सुत्वस्य साधनीभूतं तु परिष्र्णं झानसुयनायेत । ततः केवलमेव सौंख्यमित्यलं प्रपञ्जेन ॥ ६१ ॥

प्रकारान्तरेण दृढयति-**णाणं अत्यंतगयं** ज्ञानं केवलज्ञानमर्थान्तगतं ज्ञेयान्तप्रातं लोयालोएस वित्यडा **दिद्री** लोकालोकयोर्विस्तृता दृष्टिः केवलदृर्शनम् । **णृद्रमणिद्रं स**ञ्जं अनिष्टं दुःग्वमज्ञानं च तत्सर्वं नष्टं **इद्रं** पुण जं हि तं लद्धं इष्टं पुनर्यर् ज्ञानं सुखं च हि रक्तटं तःसर्वं लभ्यमिति । तयथा-स्वनावप्रतिघातामावहेतकं सुखं भवति । स्वभावो हि केवलज्ञानदर्शनद्वयं, तयोः प्रतिवात आवरणद्वयं तस्यामावः केवलिनां, तनः कारणात्त्वभावप्रतिषातामावहेतुकमक्षयानन्तस्लं भवति । यतश्च परमानन्दैकलक्षणसम्बद्रतिपक्षभतमाकल्यो-त्पादकमनिष्टं दुःखमज्ञानं च नर्षः, यतथा पूर्वोक्तलक्षणस्याविनासृतं त्रैलोकयोदरविवरवर्तिसमस्तपदार्थयगः परप्रकाशकामधं ज्ञानं च ल्रन्थं, ततो ज्ञायते केवलिनां ज्ञानमेव सुखिनिःयभिप्रायः ॥ ६१ ॥ अय पारमार्थिक-हैं—[ अर्थान्तगतं ] पदार्थीके पारको प्राप्त हुआ [ ज्ञानं ] केवलज्ञान है । [ तू ] तथा [ स्टोका-लोकेष ] लोक और अलोकमें [विस्ताता ] फीला हुआ [दृष्टि: ] केवलदर्शन है, जब [ सर्वे अनिष्टं ] सब दुःखदायक अज्ञान निष्टं ] नाश हुआ [ पुनः ] तो फिर [ यत् ] जो [ इष्टं ] सुलका देनेवाला ज्ञान है, तित् ] वह [ लब्धं ] प्राप्त हुआ ही। भावार्थ-जो आत्माके स्वभावका चात करता है, उसे द:स्व कहते हैं, और उस घातनेवालेका नाश वह मुख है। आत्माके स्वभाव ज्ञान और दर्शन है। सो जनतक इन ज्ञान दर्शनरूप स्वभावोंके घातनेवाले आवरण रहते हैं, तबतक सब जानने और देखनेकी स्वच्छन्दता नहीं रहती, यही आत्माके दुःख है। घातक आवरणके नाश होनेपर ज्ञान दर्शनसे सबका जानना और देखना होता है । यही स्वच्छंदतासे निरावाध (निराकुछ) सुख है । इसलिये अनन्तज्ञान दर्शन सुलके कारण है, और अभेदकी विवक्षासे (कहनेकी इच्छासे ) जो केवलज्ञान है, वहीं आत्मीक सुख है, क्योंकि केवलज्ञान सुखस्वरूप ही है । आत्माके दुःखका कारण अनिष्टस्वरूप अज्ञान है, वह तो केवलअवस्थामें नाशको प्राप्त होता है, और मुखका कारण इष्टस्वरूप जो सबका जाननारूप ज्ञान है, वह प्रगट होता है। सारांश यह है, कि केवलज्ञान ही मुख है, अधिक कहनेसे

अथ केवलिनामेव पारमार्थिकसुखमिति श्रद्धापयति-

णो सदहंति सोक्खं सुदेसु परमं ति विगद्घादीणं । सणिदण ते अभव्वा भव्वा वा तं पडिच्छंति ॥ ६२ ॥

न श्रद्दघति सौख्यं सुखेषु परममिति विगतघातिनाम् । श्रुत्वा ते अभव्या भव्या वा तत्पतीच्छन्ति ॥ ६२ ॥

इह खलु स्त्रभावमतियातादाकुल्त्वाच मोहनीयादिकर्मजालकालिनां सुखाभासेऽप्यपा-रमार्थिकी सुलमिति रूढिः। केवलिनां त भगवतां प्रक्षीणधातिकर्मणां स्वभावप्रतिधाता-भावादनाकल्त्वाच यथोदितस्य हेतोर्लक्षणस्य च सद्भावात्पारमार्थिकं सम्बमिति श्रद्धेयम् । न किलैवं येषां अद्धानमस्ति ते खळु मोक्षमुखसुधापानदुरवर्तिनी मृगतुष्णाम्भोभारमेवामन्याः पश्यन्ति । ये पुनरिद्रमिदानीमेव वचः मतीच्छन्ति ते शिवश्रियो भाजनं समासम्भन्याः भवन्ति । सुस्नं केवलिनामेव, संसारिणां ये मन्यन्ते तेऽभव्या इति निरूपयित — **णो सहहंति** नैव श्रद्धित न मन्यन्ते । किम्। सोक्खं निर्विकारपरमाह्नादैकसुख्य। कथंभूतं न मन्यन्ते। सहेस परमं ति सखेप मध्ये तदेव परम-संबन् । केषां संबन्धि यत्मखन् । विगद्यादीणं विगत्यातिकर्मगां केवलिनाम् । किं कृत्वापि न मन्यन्ते । सणिद्रण 'जादं सर्व समत्तं' इत्यादिपूर्वोक्तगाथात्रयकथितप्रकारेग श्रवापि ते अभव्या ते अभव्याः ते हि जीवा वर्तमानकाले सम्यक्तवस्त्रपमन्यवन्यक्तयभावादमन्या भण्यन्ते, न पुनः सर्वथा भण्या वा तं पडिच्छंति ये वर्तमानकाले सम्यक्त्वरूपमञ्चलवश्यक्तिपरिणतास्तिप्रति ते तदनन्तसुखमिदानी मन्यन्ते । ये च सम्यक्तव-रूपभव्यत्वव्यक्त्या भाविकाले परिणमिष्यति ते च दरभव्या अग्रे श्रद्धानं कुर्यरिति । अयमत्रार्थः —मारणार्थं तलवरगृहीनतस्करस्य मरगमिव यथपीन्द्रियसम्बाभ्यं न भवति, तथापि तलवरस्थानीय चारित्रमोहोदयेन मोहितः सिन्नहपरागस्वात्मोत्थयस्वमलभमानः सन् सरागसम्बग्दिष्टरात्मनिन्दादिपरिणतो हेयस्रपेण तदनुभवति । ये पुनर्वीतरागसम्बग्दप्टयः श्रद्धोपयोगिनस्तेषां, मस्त्यानां स्थलगमनमिवाभिप्रवेश इव वा निर्विकारशद्धाःम-सुखाञ्चयवनमपि दुःखं प्रतिभाति । तथा चोक्तम्—"समसुखशीलितमनसां व्यवनमपि द्वेषमेति किनु कामाः। क्या : || ६१ || अत्र केवलीके ही पारमार्थिक अतीन्द्रियसूख है, ऐसा निश्चय करते हैं— विग्रान-धातिनां ] जिनके धातियाकर्मीका क्षय हो गया है, ऐसे केवली भगवानके [ सुखेषु परम सौख्यं ] अन्य सब सुलोंमें उत्कृष्ट अतीदिय सुल है, [ इति श्रुत्वा ] ऐमा सुनकर [ ये ] जो कोई पुरुष [न हि अहघति ] विश्वास नहीं करते, [ते ] वे पुरुष [अभव्याः ] सम्यक्तवसूप परिणतिसे रहित अभन्य हैं। [वा] और जो पुरुष [तन्] केवलीके उस अनीदिय सुसको [प्रतिच्छन्ति] मानते हैं. ित' भव्या वे भव्य हैं. अर्थात सम्यक्त परिणामकर सहित हैं। भाषार्थ-सम्यद्धि जीव संसारके सुक्षोको सुस्वामास समझते हैं, और इंद्रियसुखोको रूढ़िसे सुख मानते हैं। परंतु यथार्थमें केवलीके सखको ही सख मानते हैं. क्योंकि उनके धातियाकर्मीके नाश होनेसे अनाकलता प्रगट होती है. और आकुलता रहित सुख ही पारमार्थिक (निश्वयसे ) सुख है । जो अज्ञानी आसीक सुखके आस्वाद

कुन्द्कुन्दावराचतः -

ये तु पुरा प्रतीच्छन्ति ते तु दूरभव्या इति ॥ ६२ ॥
अथ परोक्षक्षनिनामपारमार्थिकमिन्दियमुखं विचारयति —
मणुष्यासुरामरिंदा अहिडुदा इंदियेहिं सहजेहिं ।
असहंना तं दुक्खं रमंति विसएसु रम्मेसु ॥ ६३ ॥
मतुनासुरामरेन्द्राः अभिद्रुता इन्द्रियः सहजेः ।
असहमानास्तदःखं रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ६३ ॥

अमीषां प्राणिनां हि पत्यसञ्जानाभारात्परोक्षज्ञानप्रवर्षनां तत्सामग्रीभूतेषु स्वरसत एवेन्द्रियेषु मैत्री प्रवर्तते । अथ तेषां नेषु मैत्रीप्रुपनातानाष्ट्रीर्णमहामोहकालानककालितानां तप्तायोगोलानामित्रात्यन्तप्रुपात्तरुष्णानां तद्दानवेगमसहमानानां व्याधिसात्म्यताप्रुपगतेषु रम्येषु विषयेषु रतिहरतायते । ततो व्याधिस्थानीयत्वादिन्द्रियाणां व्याधिसात्म्यसमत्वा-द्विषयाणां च न छष्यस्थानां पारमाधिकं सौक्यम् ॥ ६३ ॥

स्थलमपि दहति झपाणां किमङ्ग पुनरङ्गमङ्गाराः"॥ ६२ ॥ एवमभेदनयेन केवलज्ञानमेव सुखं भण्यते इति कथनस्व्यतया गाथाचत्रष्टयेन चत्रर्थस्यलं गतम् । अय संसारिगामिन्द्रियज्ञानसायकमिन्द्रियस्वं विचारयति—मणुआसुरामरिंदा मनुजासुरामरेदाः। कथंसूताः। अहिददा इंदियेहिं सहजेहिं अभिपृताः कदर्थिताः दुःखिताः । कैः इन्द्रियैः सहजैः । असहंता तं दृक्खं तहु खोडेकमसहमानाः सन्त । रमंति विसवस रम्मेस रमत्ति विषयेष रम्याभासेष इति । अथ विस्तरः-मनुनादयो जीवा अमुनातीन्द्रय-ज्ञानसम्बास्वादमलभगानाः सन्तः मूर्नेन्द्रियज्ञानसम्बनिनिनं पद्मेतंद्रयेषु भैत्री कविन्ति । तन्त्रश्च ततलोहगोल-कानामदकाकपंगमिय विषयेप तीवतःगा जायते । तां तःगामसहमाना विषयाननभवन्ति इति । ततो जायने प्रजेत्द्रियाणि व्याधिस्थानीयानि, विषयाध्य तत्प्रतीकारौष्यस्थानीया इति संसारिणां चास्तवं सम्बं नास्ति ॥ ६३ ॥ अथ यावदिन्डियन्यापारस्तावदः खमेत्रेति कथयति — जेसि विसयेस रही येषां निर्वि-केनेवार्क नहीं हैं, वे मृग-तृष्गाकी तरह अजलमें जलविंद्र करके इदियाधीन सम्बक्ती सम्ब मानते हैं ॥ ६२ ॥ अत्र परो उज्ञानियोके इंद्रियाधीन मुख है, परमार्थमुख नहीं है, ऐसा कहते है—[ सहजै: ] स्वामाविक व्याधिरूप [इन्द्रियै: ] इंद्रियोस [अभिद्रुता: ] पीड़ित [मनुजासुरानरेन्द्रा: ] मनुष्य, अस्र, (पातालवासीदेव ) और देवोके (स्वर्गवासीदेवोके ) इन्द्र अर्थात् स्वामी [ तन् दःखं ] उस इन्द्रियजनित दुः खको [ अस्रहमानाः ] सहन करतेमें असमर्थ होते हुए [रस्येषु विषयेषु ] रमगीक इंदिय जनित सुखोमं [रमन्ति ] कोड़ा करते हैं। भावार्थ-संसारी जीवोंक प्रत्यक्षज्ञानके अमाबसे परोजज्ञान हैं। जो कि इंदियोंके आधीन है, और तन्त लोडेके गोलंके समान महा-मोहरूप कालाग्रिसे ग्रसित तीन तृष्णा सहित है। जैसे व्याधिमे पीड़ित होकर रोगी औषध सेवन करता है, उसी प्रकार इंदियरूप न्याधिसे दुःखी होकर यह जीव इन्दियंकि स्पर्श रसादि विषयरूप औषधका सेवन करता है। इससे सिद्ध हुआ, कि परोक्षज्ञानी अत्यत दःखी है, उनके आत्मीक निश्चयसुख नहीं है।। ६३ ॥

હધ

अथ याविदिन्द्रियाणि तावत्स्वभावादेव दुःस्तमेवं विवर्कयति—
जिसि विसयेसु रदी तेसि दुक्त्वं वियाण सद्भावं ।
जह तं ण हि सद्भावं वावारो णत्थि विसयत्थं ॥ ६४ ॥
येषां विषयेषु रतिस्तेषां दुःसं विज्ञानीहि स्वाभावम् ।
यदि तम्र हि स्वभावो ज्यापारो नास्ति विषयार्थम् ॥ ६४ ॥

येषां जीवदवस्थानि इतकानीन्द्रियाणि, न नाम तेषाम्रुपाधिमत्ययं दुःखम् । किंतु स्वाभाविकमेव, विषयेषु रतेरवलोकनात् । अवलोक्यते हि तेषां स्तम्बेरमस्य करेणुकुट्टनीगात्र-स्पर्श इन, शफरस्य विडिशामिषस्त्राद इन, इन्दिरस्य संकोचसंग्रखारविन्दामोद इन, पत्रहस्य प्रदीपाचींरूप इव. करङ्कस्य मृगयुगेयस्वर इव. दर्निवारेन्द्रियवेदनावशीकतानामासम्बनिपातेष्वपि विषयेष्वभिषातः । यदि पुनर्ने तेषां दःखं स्वाभाविकमञ्जूपगम्येत तदोपञान्तजीतज्वरस्य संस्वेदन्मित्रः प्रहीणदाहज्वरस्यारनालपरिषेक इतः निवृत्तनेत्रसंरम्भस्य च वटाचर्णावचर्णनमित्रः षयातीन्त्रियपरमात्मस्बरूपविपरीतेषु विषयेषु रतिः तेसि दक्खं वियाण सब्भावं तेषां बहिर्मुखर्जीवानां निजञ्जदात्मद्रव्यसंवित्तिससुरपजनिरुपाधिपारमार्थिकसुखविपरीतं स्वभावेतैव दुःखमस्तीति विजानीहि । कस्मादिति चेत् । पश्चेन्द्रियविषयेषु रतेरवलोकनात् जड तं ण हि सब्भावं यदि तहुःखं स्वभावेन नास्ति हि स्फटं बाबारो णात्थि विसयत्थं तर्हि विषयार्थं त्यापारो नास्ति न घटते । व्याधिस्थानामौषधेष्विव आगे कहते हैं, कि जबतक इन्द्रियाँ हैं, तबतक स्वामाविक दुःख ही है—ि **येषां** रे जिन जीवोंकी [विषयेषु ] इंद्रिय विषयोमें [रितः ] प्रीति है, [तेषां ] उनके [दुःखं ] दुःख [स्वाभावं ] स्वभावसं ही [विजानीहि ] जानी । क्योंकि [यदि ] जो [तत् ] वह इन्द्रियजन्य दुःस [हि ] निश्चयसं [स्वभावं] सहज ही से उत्पन्न हुआ [न]न होता, तो [विषयार्थं] विषयों के सेवनेके लिये [ज्यापार: ] इत्दियोंकी प्रवृत्ति भी [नास्ति ] नहीं होती । भावार्थ-जिन जीवोंके इंदियाँ जीवित हैं, उनके अन्य (दूसरी) उपाधियोंसे कोई दःख नहीं है, सहजसे ये ही महान दःख हैं, क्योंकि इंद्रियाँ अपने विषयोंको चाहती हैं, और विषयोंकी चाहसे आत्माको दःख उत्पन्न होता प्रत्यक्ष देखा जाता है । जैसे-हाथी स्परीन इंदियके विजयसे पीड़ित होकर कुट्टिनी (कपटिनी) हथिनीके बरामें पड़के पकडा जाता है । रसना इंदियके विषयसे पीडित होकर मछली बडिश (लोहेका काँटा) के मांसके चाखनेके लोभसे प्राण खो देती है । भौरा प्राण इंदियके विषयसे सताया हवा संकृचित (सुँदे ) हए कमलमें गंधके लोभसे कैद होकर दुःखी होता है । पतङ्ग जीव नेत्र इंदियके विषयसे पीड़ित हुआ दीपक-में जल मरता है, और हरिन श्रोत्र इंदियके विषयवश वीणाकी आवाजके वशीभूत हो, व्याधाके हाथसे पकड़ा जाता है। यदि इंद्रियाँ द:खरूप न होतीं, तो विषयकी इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि शीतज्वरके दर होनेपर अग्निके सेककी आवश्यकता नहीं रहती. दाहःबरके न रहनेपर कांजी-सेवन व्यर्थ होता है. इसी प्रकार नेत्र-पीडाकी निवृत्ति होनेपर खपरियाके संग भिश्री आदि औषध कर्णशल रोगके नाश होनेपर विनष्टकाश्चरूप वन्समूत्रपूरणिव, रूडवणस्यालेपनदानमित्र, विषयन्यापारो न इत्येत । इत्यते चासौ । ततः स्वभावभूतदुःखयोगिन एव जीवदवस्थेन्द्रियाः परोक्षज्ञानिनः ॥ ६४ ॥ अथ ग्रकात्मग्रावमसिद्धये अरीरस्य ग्रावसाधनतां मतिङन्ति—

कुकात्मकुषमात्मद्भयं अत्तरस्य जुलसायनता भावतान्व — पप्पा इद्वे विसये फासेहिं समस्मिदे सहावेण । परिणममाणो अप्पा सयमेव सुदं ण हवदि देहो ॥ ६५ ॥ भाष्येष्टान् विषयान् स्पर्धेः समाभितान् स्वमावेन । परिणममान आत्मा स्वयमेव सुखं न भवति देहः ॥ ६५ ॥

अस्य खल्वात्मनः सञ्चरीरावस्थायामपि न शरीरं सुखसाधनतामापद्यमानं पश्यामः, यतस्तदापि पीनोन्मत्तकरसेरिव मकूष्टमोहवशवर्तिभिरिन्द्रियैरिमेऽस्माकमिष्टा इति क्रमेण विषया-निभवतिक्ररसमीचीनद्वतितामनुभवश्वपरुद्धशक्तिसारेणापि ज्ञानदर्शनवीर्यात्मकेन निश्वयकारण-तामपागतेन स्वभावेन परिणममानः स्वयमेवायमात्मा सुखतामापद्यते । शरीरं त्वचेतनत्वादेव विषयार्थं व्यापारो दृश्यते चेत्तत एव ज्ञायते दुःखमस्तीत्यभिप्रायः ॥ ६४ ॥ एवं परमार्थेनेन्द्रियस्खस्य दःखस्थापनार्थै गाथाद्वयं गतम् । अथ मुक्तात्मनां शरीराभावेऽपि मुखमस्तीति ज्ञापनार्थं शरीरं सुखकारणं न स्यादिति व्यक्तीकरोति-पच्चा प्राप्य । कान । इटे विसये इष्टपञ्चेन्द्रियविषयान । कथंमनान । फासेहिं समस्सिदं स्पर्शनादौन्द्रयरहितशुद्धाः मतत्त्वविलक्षणैः स्पर्शनादिभिरिन्द्रयैः समाधितान् सम्यक् प्राप्यान् प्राधान , इत्थंमुतान विषयान प्राप्य । स कः । अप्या आत्मा कर्ता । किंविशिष्टः । सहावेण परिणम-माणो अनन्तमुखोपादानमृतश्रद्धाःमस्यभावविषरीतेनाश्रद्धसम्बोपादानमृतेनाश्रद्धाःमस्यभावेन परिणममानः । इत्यंसतः सन् सयमेव सहं स्वयमेवेन्द्रियस्खं भवति परिणमति । ण हवदि देहो देहः पुनरचेतनःवात्सुखं न भवतीति । अयमत्रार्यः-कर्मावृतसंसारिजीवानां यदिन्द्रियसखं तत्रापि जीव उपादानकारणं न च देहः, बकरेका मूत्र आदि, त्रण (घाव ) रोगके अच्छे होनेपर आलेपन (पक्ष) आदि औष्प्रियाँ निष्प्रयोजन होती हैं. उसी प्रकार जो इंद्रियाँ द:खरूप न होवें. तो विषयोकी चाह भी न होवे । परंत इच्छा देखी जाती है, जो कि रोगके समान है, और उसकी निवृत्तिके लिये विषय-भोग औपघ तुर्य हैं। सारांश यह हुआ, कि परोक्षज्ञानी इंदियाधीन स्वभावसे ही दुःसी है ॥ ६४ ॥ अब कहते हैं, कि मुक्तात्माओंको शरीरके विना भी सुख है, इसलिये शरीर सुलका कारण नहीं है-[स्पर्झी:] स्पर्शनादि पाँच इंद्रियोंसे [समाश्रितान् ] मञ्ज्रकार आश्रित [इष्टान् विषयान् ] प्यारे भोगोंको [प्राप्य ] पाकर [स्व-भावेत ] अगुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावसे [ परिणममानः आस्मा ] परिणमन करता हुआ आत्मा [स्वयमेव] आप ही [सुखं ] इंदिय-सुखलकाप [भवति ] है, [देह: ] शरीर ['सुखं'] सुसक्दप [ न ] नहीं है। भावार्थ-इस आत्माके शरीर अवस्थाके होते भी हम यह नहीं देखते हैं, कि सुलका कारण शरीर है। क्योंकि यह आला मीह प्रवृत्तिसे मदोन्मत्त इंद्रियोंके बशर्मे पड़कर निंदनीय अवस्थाको धारण करता हुआ अग्रह ज्ञान, दर्शन, वीर्य, स्वभावस्थ्य परिणमन करता है. और उन

म्रखत्वपरिणतेर्निश्चयकारणतामनुपागच्छम् जातु मुखताम्रुपदौकत इति ॥ ६५ ॥ अधैतदेव दृढयति—

> एगंतेण हि देहो सुद्धं ण देहिस्स कुणदि सग्गे वा । विसयवसेण दु सोक्खं दुक्खं वा हबदि सयमादा ॥ ६६ ॥ एकान्तेन हि देहः मुखं न देहिनः करोति स्वर्मे वा । विषयवज्ञेन तु सौंख्यं दःखं वा भवति स्वयमात्मा ॥ ६६ ॥

अयमत्र सिद्धान्तो यहिळ्यैकियिकत्वेऽपि शरीरं न खलु मुखाय कल्प्येतेतीष्टानामनिष्टानां वा विषयाणां वरोन मुखं वा दुःखं वा स्वयमेवात्मा स्यात् ॥ ६६ ॥

अधारमनः स्वयमेव सुवपरिणामश्राक्तेयोगिताद्विषयाणामिक्तिचित्करतं द्वोतयति— तिमिरहरा जह दिट्ठी जणस्स दीवेण णरिय कायञ्बं। तह सोक्लं सयमादा विसया किं तत्थ कुञ्बंति ॥ ६७ ॥

देहकर्मरहितमुक्ताःभनां पुनर्यदनन्तातीन्द्रियसस्वं तत्र विशेषेगाःमैव कारगमिति ॥ ६५ ॥ अथ मनण्यशरीरं मा भवत, देवशरीरं दिव्यं तत्किल सुलकारणं भविष्यतीत्याशङ्कां निराकरीति - एगंतेण हि देही सुई ण देहिस्स कुणदि एकान्तेन हि स्फ्रटं देहः कर्ता सुखं न करोति । कस्य । देहिनः संसारिजीवस्य । क । सग्गे वा आस्तां तावन्मनुष्यामां मनुष्यदेहः सुखं न करोति, स्वर्गे वा योऽसौ दिव्यो देवदेहः सोऽध्य-पचारं विहाय सुखं न करोति । विसयवसेण द सोक्खं दुक्खं वा इवदि सयमादा किंतु निश्चयेन निर्विषयामूर्तस्वाभाविकसदानन्दैकसुखस्वभावोऽपि व्यवहारणानादिकमेवन्धवरादिषयाधीनत्वेन सांसारिकसुखं दुःखं वा स्वयमान्मैव भवति, न च देह इत्यभिष्रायः ॥ ६६ ॥ एवं मुक्तात्मनां देहाभावेऽपि सुरवमस्तीति परिज्ञानार्थं संसारिणामपि देहः सुरवकारणं न भवतीतिकथनरूपेण गाथाद्वयं गतम् । अश्वारमनः विषयोंमें आप ही सुख मान लेता है। शरीर जड़ है, इसलिये सुम्बरूप कार्यका उपादान कारण अन्नेतन शरीर कभी नहीं हो सकता । सारांश यह है, कि संसार अवस्थामें भी शरीर सुखका कारण नहीं है. आत्मा ही सुखका कारण हैं।। ६५ ।। आगे "संसार अवस्थामें भी आत्मा ही मुखका कारण है" इसी बातको फिर टट करते है—[ एकान्तेन ] सब तरहमं [ हि ] निश्रव कर [ देह ] शरीर [ देहिन: ] देहधारी आल्माको [स्वर्गे वा] स्वर्गमें भी [सुखं.] सुखरूप [न करोति] नही करता [तू] किंतु [ विशायवशेन ] विषयंकि आधीन होकर [ आतमा स्वयं ] यह आत्मा आप ही [ सीख्यं वा दःखं ] सुखरूप अथवा दःखरूप [ भवति ] होता है । भावार्थ-सन् गतियों में स्वर्गगति उरकृष्ट है, परंतु उसमें भी उत्तम वैकियकशरीर मुखका कारण नहीं है, औरोकी तो बात क्या है। क्योंकि इस आत्माका एक ऐसा स्वभाव है, कि वह इष्ट अनिए पदार्थीके वश होकर आप ही सख दुःखकी कल्पना कर लेता है। यथार्थमें शरीर सुख दुःखका कारण नहीं है।। ६६॥ अब कहते हैं. कि आत्माका स्वभाव ही सुख है, इसलिये इन्द्रियोंके विषय भी सुखके कारण नहीं है-[ **चहि** ] जो तिमिरहरा यदि दृष्टिर्जनस्य दीपेन नास्ति कर्तव्यम् । तथा सौरूवं स्त्रयमात्मा निषयाः किं तत्र कुर्वन्ति ॥ ६७ ॥

यथा हि केवांत्रिक्षक्तंत्रराणां चक्षुत्रः स्वयमेव तिमिरविकरणशक्तियोगित्वाश्र तद्दपा-करणमवर्णेन मदीपमकाशादिना कार्यं, एवमस्यात्मनः संसारे सुक्ती वा स्वयमेव सुख्तपा परिणममानस्य सुख्साधनिषया अकुर्येष्टुपाप्यास्यमाना अपि विषयाः किं हि नाम कुर्युः ॥ ६७ ॥

अथात्मनः सुखस्त्रभावतं दृष्टान्तेन दृदयति-

स्यमेव जहादियों तेजो उण्हो य देवदा णभसि । सिद्धों वि तहा णाणं सुहं च लोगे तहा देवो ॥ ६८ ॥ स्वयमेव यथादित्यस्तेजः उष्णश्च देवता नमसि । सिद्धोऽपि तथा ज्ञानं सुखं च लोके तथा देवः ॥ ६८ ॥

यथा खळु नमसि कारणान्तरमनपेक्ष्यैव स्वयमेव प्रभाकरः प्रभृतप्रभाभारभास्वरस्वरूप-

स्वयमेव सुखस्यभावत्यानिश्चयेन यथा देहः सुखकारणं न भाति तथा विषया अपीति प्रतिपादयति---जर यदि दिट्टी नक्तंबरजनस्य दृष्टिः तिमिरहरा अन्यकारहरा नशति जगरम जनस्य दीवेण णत्थि कायव्यं दीपेन नास्ति कर्तन्यं तस्य प्रदीपादीनां यथा प्रयोजनं नास्ति तह सोक्खं सयमादा निसया कि तत्थ कुट्यंति तथा निर्विपयामूर्तसर्वप्रदेशाह्यदकसहजानदैकलअगमुखस्यभावो निश्ययना मैव, तर मुक्तौ संसारे वा विषयाः किं कुर्वन्ति न किमपीति भावः ॥ ६७॥ अयात्मनः सम्बन्धमात्ववं ज्ञानन्यमावं च पुनरपि दृष्टान्तेन दृढयनि-सयमेव जहादिस्रो तेजो उण्हो य देवदा णभसि कारणान्तरं निरपेश्य स्वयमेव यश्चादित्यः स्वपरप्रकाशरूपं तेजो भवति, तथैव च स्वयमेवीश्रो मर्गत, तथा चार्जानजनानां देवता [ जनस्य ] चोर आदि जीवकी [ दृष्टि: ] देखनेकी शक्ति [ निमिरहरा ] अंधकारके दूर करने-बाली हो [तदा] तो उस [दीपेन] दीपकसे [कर्तव्यं] कुछ कार्य करना [नास्नि] नहां है, [तथा] उसी प्रकार [आहमा] जीव [स्वयं ] आपड़ी [सीख्यं ] सुखरव हुए है [तत्र ] बहाँ [ विषया: ] इंदियोंके विषय [ किं क्कर्वन्ति ] क्या करते हैं / कुछ भी नहीं। भावार्थ-जैसे सिंह, -सर्प, राक्षस, चोर, आदि रात्रिमें विचरनेवाले जीव अंबेरेमें भी पदार्थीको अच्छी तरह देख सकते हैं -उनकी दृष्टि अंबकारमें भी प्रकाश करती है, अन्य दीपक आदि प्रकाशकरनेवाले सहायक कारणोकी अपेक्षा नहीं रखती, इसी प्रकार आत्मा आप ही सुखस्वभाववाला है, उसके सुखानुसव करनेमें विषय विना कारण नहीं हो सकते। विषयोंसे सुख अज्ञानी जनोंने न्यर्थ मान रखा है, यह मानना मोहका विलास है-मिष्या भ्रम है। इससे यह कथन सिद्ध हुआ, कि जैसे शरीर सुखका कारण नहीं है, वैसे इंद्रियों के विषय भी सुखके कारण नहीं है ॥ ६७॥ अब आत्माके ज्ञान-पुख दृष्टान्तसे दृढ़ करते हैं—ि यथा ] जैसे [नभिस ] आकाशमें [आदित्यः ] सूर्य [स्वयमेव ] आप ही अन्य कारणोके विना तिजः ] बहुत प्रभाके समूहसे प्रकाशरूप है, [उष्णाः] ततायमान लोहपिंडकी तरह हमेशा गरम है, 📦 ] और विकस्वरामकाशवालितया तेजः । यथा च कादाचित्काँण्ययपिणतायःपिण्डविक्रत्यमेवौण्यपिर णामापक्रवादुण्यः। यथा च देवगतिनामकर्मोदयानुष्टचिवशवर्गितस्वमावतया देवः । तथैव लोके कारणान्तरमनपेरचैव स्वयमेव भगवानात्मापि स्वपरमकाश्चनसमर्थनिर्वितयानन्तशक्तिस्वज्ञतं सेवद-नतादात्म्यात् ज्ञानं, तथैव चात्मनृप्तिसम्भवजातपिनिर्वेतिमवर्गितानाञ्चल्दमृप्तिस्वतवात् सीष्ट्यं, तथैव चासमात्मतत्त्रवीपन्यम्यव्यवण्यम्यव्यवण्यनमानसिश्चलस्वम्योत्कार्णसम्भवित्यवित्यानाद्व-व्यात्मस्वष्टपतादेवः। ततोऽस्यात्मनः मुख्साधनाभासिर्विषयः पर्याप्तम् ॥ ६८॥ इति आनन्द-भवति । क स्थितः । नमसि आकाशे सिद्धो वि तदा णाणं सुद्दं च सिक्षोऽपि भगवालयेव कारणान्तरं निर्वेष्य स्वभावनेव स्वपरम्रकाशकं केवल्झानं, तथैव पसन्तृप्तिष्टपमनाकुल्यव्यक्षणं सुखम् । क । लोगे जगात तदा देवे निज्ञद्वात्मसम्यकृत्यत्वात्वानानुग्रानक्ष्यभावेत्वस्वस्वप्तिस्वप्तमन्त्रन्त्यत्वस्वस्वस्वस्वस्वप्तिस्वप्तस्वप्तिः परमात्रस्य स्वभावनेव स्वपरमायस्यक्षत्रकान्यत्वः परमात्रस्य स्वस्ववान्त्यन्त्वस्य । मनसि निरन्तरं परमात्रस्य तथैवान्तवानातित्गुणस्ववनेन स्वयं च यदिन्यासम्बद्धपं तस्वभावचान्यवे देवथेति । ततो ज्ञायते मुकामना विवयन्ति प्रयोजनं नास्त्रीति ॥ ६८।॥ एवं स्वभावचान्त्रेव सुक्तस्वभाववादियाः पूर्वोक्तन्त्यनं प्रवित्यान्तरम्यात्रस्यात्वस्य अपि मुकास्मना सुक्तरणं न भवन्तीतिकथनक्त्यन गावाद्वयं ननम् । अथेदानी श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवः पूर्वोक्त-लक्ष्यानान्तस्वारात्रस्यं वर्वव्यवित्रम् नमस्वयेन्य—

> तेजो दिही णाणं इड्ही सोक्खं तहेव ईसरियं । तिहत्रणपहाणदृत्यं माहप्यं जस्स सो अरिहो ॥ \*३ ॥

तेजो दिट्टी णाणं इड्डी सोक्सं तहेव ईसिएंयं तिहुवणपहाणदृश्यं तेजः प्रभामण्डलं, ज्ञात्रयकालव्यवस्पानवुणस्सामान्यास्तिवसाहकं केवलदर्गनं, तथेव समस्तविशेषास्तिवसाहकं केवलदर्गनं,
रुदिशस्त्रेन समवसरणादिलक्षणा विगृतिः, सुन्वज्ञन्देनाच्यावाधानन्तमुनं, तत्यदामिलायेण इन्द्राद्योऽिष
भृत्यनं कुकंतीन्यंवं लक्षणमेश्वयं, विभुवनाधीशानामपि बद्धमनं देवं भण्यते माहप्पं जस्स सो अरिहो

[देवना ] देवगतिनामकर्मक उदयसं देव पदर्शको धारण करनेवाला है। [त्या ] वैते ही [लोको]
इस जगतमं [सिद्धः अपि ] गुद्धात्मा भी [ज्ञानं ] झानस्वरूप है, [सुखं ] सुन्तस्वरूप है, [ख]
और [देवः ] देव अर्थात् पृत्य है । भावार्थ-विस प्रकार सूर्य अपने सहव स्वभावसे ही अन्य
कारणोके विना तेजवान् है, उप्प है, और देवता है, उसी प्रकार सूर्य अपने सहव स्वभावसे ही अन्य
कारणोके विना तेजवान् है, उपने है, और देवता है, उसी प्रकार सूर्य अपने सहन स्वभावसे ही अन्य
कारणोके विना सहजसे सिद्ध अपन-परके प्रकार करनेवांल अनंत शिक्तम नेतन्यप्रकाशसे ज्ञानस्वरूप है, अपनी
दिस्तर अनाकुल स्थिताती मुन्तरूप है, और इसी प्रकार आत्मावे ससके आत्वादी कोई एक सम्यादिष्ट
किक्टमब्य चतुत्वन हैं, उनके विनाल्या प्रथमिक स्वके लालानी सहन सिद्ध है । इसके
स्वति योग्य देव है । सार्गाश-आला स्वभावसे ही ज्ञान सुख और पुत्य हुए गुणोकर सिद्धेत है । इसके
सह बात सिद्ध इर्फ, कि मुलके कारण नी इंटियंके विषय कई जाते है उनसे आलाको सुख नहीं होता,
वह बात सिद्ध इर्फ कि मुलके कारण नी इंटियंके विषय कई जाते है उनसे आलाको सुख नहीं होता,
वह बात सिद्ध इर्फ सिद्ध है ॥ ६८ ॥ इरस प्रकार अतिनिष्ठ सम्बन्तिकार पणि हुना । आगे

प्रपन्नः । इतः शुमपरिणामाधिकारमारम्मः ।

अवेन्द्रियसुखस्वरूपविचारसुपक्रममाणस्तत्साधनस्वरूपसृप्यस्यति— देवद्ञित्युरूपूजासु चेव दाणिमा वा सुसीक्षेसु । उववासादिसु रत्तो सुहोवओगण्पगो अप्पा ॥ ६९ ॥ देवतायतिगुरूपुजासु चेव दाने वा सुवीक्षेपु । उपदासादिषु रक्तः सुभोपयोगात्मक आत्मा ॥ ६९ ॥

इत्यंभूतं माहात्म्यं यस्य सोर्ञ्हन् भण्यते । इति वस्तुस्तवनरूपेग नमस्कारं कृतवन्तः ॥ ३ ॥ अय तस्यैव भगवतः सिद्धावस्थायां गुणस्तवनरूपेण नमस्कारं कुर्वन्ति —

> तं गुणदो अधिगदरं अविच्छिदं मणुनदेवपदिभावं । अपुणब्सावणिवद्धं पणमामि पुणो पुणो सिद्धं ॥ \*४ ॥

पणमामि नमस्करोमि पुणो पुणो पुनः पुनः । कम् । तं सिद्धं परमागमप्रसिद्धं सिद्धम् । कथं-भूतम् । गुणदो अधिगदरं अञ्याबाधानन्तसुखादिगुणैरधिकतरं समधिकतरगुणम् । पुनरपि कथंभूतम् । अविच्छिदं मणुवदेवपदिभावं यथा पूर्वमहिदवस्थायां मनुजदेवेन्द्रादयः समवशरणे समागत्य नमस्तुर्विन्त तेन प्रभुत्वं भवति, तदतिकान्तत्वादतिकान्तमनुजदेवपतिभावम् । पुनश्च कि चिशिष्टम् । अपुणब्भावणिबद्धं द्रव्यक्षेत्रादिपञ्चप्रकारभवादिलक्षणशुद्धबुद्धैकस्वभावनिजात्मोपलम्भलक्षणो योऽसौ मोक्षस्तस्याधीनत्वादपुनर्भाव-निबद्धमिति भावः ॥ ४ ॥ एवं नमस्कारमुख्यत्वेन गाथाद्वयं गतम् । इति गाथाप्टकेन पञ्चमस्थलं ज्ञातन्यम् । प्रवमष्टादशगाथाभिः स्थलपञ्चकेन संखप्रपञ्चनामान्तराधिकारो गतः । इति पूर्वोक्तप्रकारेण 'एस स्रास्र' इत्यादि चतुर्दशगाथाभिः पीठिका गता, तदनन्तरं सप्तगाथाभिः सामान्यसर्वज्ञासिदः, तदनन्तरं त्रयश्चिश-द्राथाभिः ज्ञानप्रपञ्चः, तदनन्तरमष्टादरागाथाभिः मुखप्रपञ्च इति समुदायेन द्वासप्ततिगाथाभिरन्तराधिकार-चतुष्टयेन शुद्धीपयोगाधिकारः समाप्तः ॥ इति ऊद्धवै पश्चविशतिगाथापर्यन्तं ज्ञानकण्ठिकाचतुष्टया-भिषानोऽधिकारः प्रारम्यते, तत्र पञ्चविंशतिगाथामध्ये प्रथमं तावच्छभागुभविषये मृहन्वनिराकरणार्थै 'देव-दजदिगुरु' इत्यादि दशमाथापर्यन्तं प्रथमज्ञानकण्ठिका कथ्यते । तदनन्तरमात्मात्मस्वरूपपरिज्ञानविषये मृद्धत्वनिराकरणार्थे 'चत्ता पावारंभं' इत्यादि सप्तगाथापर्यन्तं द्वितीयज्ञानकण्ठिका, अथानन्तरं दृष्यगुणपर्याय-परिज्ञानविषये मुढल्वनिराकरणार्थं 'दन्वादीएसु' इत्यादि गाथाषटकपर्यन्तं तृतीयज्ञानकण्ठिका । तदनन्तरं स्वपरतस्वपरिज्ञानविषये मुद्रत्वितराकरणार्थं 'णाणप्यगं' इत्यादि गाथाद्वयेन चतुर्धज्ञानकण्ठिका । इति चतुष्टयाभिधानाधिकारे समुदायपातनिका । अथेदानी प्रथमज्ञानकण्ठिकायां स्वतन्त्रत्र्याख्यानेन गाधा-चतुष्टयं, तदनन्तरं पुण्यं जीवस्य विषयतृष्णामुत्पादयतीति कथनरूपेण गाश्राचतुष्टयं, तदनन्तरसुपसंहार-इस अधिकारमें इंदियजनित मुखका विचार किया जावेगा, उसमें भी पहले इंदियसुखका कारण शुभो-. पयोगका स्वरूप कहते है—ियः ] जो आत्मा [ देवतायतिगुरुपूजासु ] देव, यति, तथा गुरुकी पूजामें [च] और [दाने ] दानमें [वा] अथवा [सुशी छेषु ] गुणवत, महावत, आदि उत्तम

यदायमात्मा दुःश्वस्य साधनीभूतां द्वेषक्यामिन्द्रियार्थान्त्राग्रह्माग्रह्माग्रह्माग्रम्भापयोग्रभूमिका-मतिकस्य देवगुरुयतिपूजादानशीलोपवासभीतिलक्षणं भर्मानुरागमङ्गीकरोति तदेन्द्रियसुखस्य साधनीभूतां भ्रभोपयोग्रभूमिकामधिक्दोऽभिलप्येत ॥ ६९ ॥

अथ श्रमोपयोगसाध्यत्वे नेन्द्रियस्त्वमाख्याति-

जुक्तो सुहेण आदा तिरियो वा माणुस्तो व देवो वा । भूदो तावदि कालं लहदि सुहं इंदियं विविहं ॥ ७० ॥ पुक्तः शुमेन आत्मा तिर्पया मानुषो वा देवो वा । भूतस्तावस्कालं लमते सुलमैन्द्रियं विविधम् ॥ ७० ॥

अयमात्मेन्द्रियस्वसाधनीभृतस्य श्रमोपयोगस्य सामध्यांत्तद्विष्टानभृतानां तिर्यमानुष-देवत्वभूमिकानामन्यतमां भूमिकामवाष्य यावत्कालम्बतिष्ठते, तावत्कालमनेकप्रकारमिन्द्रिय-रूपेण गाथाद्यं, इति स्थलत्रयपर्यन्तं कमेण व्याख्यानं कियते । तद्यथा-अथ यवपि पूर्वे गाथापटकेनेन्द्रिय-सस्बस्बरूपं भणितं तथापि पुनरपि तदेव विस्तरेण कथयन सन् तत्साधकं शभीपयोगं प्रतिपादयति, अथवा द्वितीयपातनिका-पीठिकायां यच्छभोपयोगस्वह्वपं सुचितं तस्येदानीमिन्द्रियस्खविशेषविचारप्रस्तावे तत्साथ-करवेन विशेवविवरणं करोति-देवदजदिगरुपजास चेव दाणस्मि वा समीछेस देवतायतिगुरुपजास वैव दाने वा मुशिलेष खबवासादिस रत्तो तथैवोपवासादिष च रक्त आसक्तः अप्पा जीवः सहोव-ओगण्यगो ग्रभोपयोगात्मको भण्यते इति । तथाहि-देवता निर्दोषिपरमात्मा, इन्द्रियजयेन शुद्धात्मस्वरूप-प्रयत्नपरो यतिः, स्वयं भेदाभेदरनत्रयाराधकस्तदर्थिनां भन्यानां जिनदीक्षादायको गुरुः, पूर्वोक्तदेवतायति-गुरूणां तत्प्रतिबिन्बादीनां च यथासंभवं द्रव्यभावस्त्रपा पूजा, आहारादिचतुर्विधदानं च आचारादिकथित-शीलव्रतानि तथैबोपनासा जिनगुणसंपत्त्यादिविधिविशेषाथ । एतेषु शुभानुष्टानेषु योऽसौ रतः द्वेषस्तपे विषयानरागे चारामान्छाने विस्तः, स जीवः ग्राभोपयोगी भवतीति सूत्रार्थः ॥ ६९ ॥ अथ पूर्वोक्तश्रमो-पयोगेन साध्यमिन्द्रियसुखं कथयति—सहेण जुत्तो आदा यथा निश्वयरनत्रयात्मकशुद्धोपयोगेन युक्ती मक्तो भत्वाऽयं जीवोऽनन्तकालमतीन्द्रियसस्यं लभते. तथा पूर्वसत्रोक्तलक्षणशभोपयोगेन यक्तः परिणतोऽय-शीलों (स्वभावों ) में, [ उपवासादिषु ] आहार आदिके त्यागीमें [ एव ] निश्चयरे [ रक्तः ] स्वरूपन है, ['स' आत्मा ] वह जीव [ इर्रमोपयोगात्मकः ] शुभोपयोगी अर्थात् शुभ परिणाम-बाला है। भावार्य-जो जीव धर्ममें अनुराग (प्रीति) रखते हैं, उन्हें इंद्रियसुखकी साधनेबाली ग्रमोपयोगरूपी मूमिमें प्रवर्तमान कहते हैं ॥ ६९ ॥ आगे शुभोपयोगसे इंदियसुख होता है, ऐसा कहते हैं-[ ग्रुमेन युक्त: ] ग्रुमोपयोगकर सहित [आत्मा ] जीव [तिर्यक्] उत्तम तिर्येच [वा] अथवा मानुषः ] उत्तम मनुष्य [बा] अथवा [देवः ] उत्तम देव [भूतः ] होता हुआ िताबत्कालं ] उतने कालतक, अर्थात् तियँच आदिकी जितनी स्थिति है, उतने समयतक, विविधं ] नाना प्रकारके [ऐन्द्रियं सन्तं ] इंद्रियजनित सुलोको [ लाभते ] पाता है । भाषार्थ-यह जीव द्वाम स्तं समासादयतीति ॥ ७० ॥

अथैविमिन्द्रियसुरुस्तात्सान्य दुःखरने मसिपति— सोक्पनं सहावसिद्धं णात्य सुराणं पि सिद्धसुबदेसे । ते देहवेदणदा रमंति विस्तुएस रम्मेस ॥ ७१ ॥ सौरूयं स्वभावसिद्धं नास्ति सुराणामपि सिद्धसुपदेशे । ते देहवेदनाती रमन्ते विषयेष सम्येष ॥ ७१ ॥

इन्द्रियसुलभाजनेषु हि प्रधाना दिवौकसः, तेषामपि स्वामाविकं न खळ सखमस्ति मत्युत तेषां स्वाभाविकं इःखमेवावलोक्यते । यतस्ते पश्चेन्द्रियात्मकन्नरीरपिशाचपीडया माल्मा तिरियो वा माणुसो व देवो वा भूदो तिर्यममुख्यदेवरूपो मूला तावदि काछं तावत्काछं स्वकीयायुःपर्यन्तं लहिंदे सुद्दं इंदियं विविद्दं इन्द्रियकं विविधं सुस्तं लमते, इति मुत्राभिप्रायः॥ ७० ॥ अथ पूर्वोक्तमिन्द्रियसुर्वं निश्चयनयेन दुःखमेवेत्युपदिशति—सोवस्यं सहावसिद्धं रागाष्ट्रपाधिरहितं चिदा-नन्दैकत्वभावेनोपादानकारणभूतेन सिद्धमृत्यनं यत्त्वाभाविकसुखं तत्त्वभावसिद्धं भण्यते । तच णस्यि सराणं पि आस्तां मनध्यादीनां सस्तं देवेन्द्रादीनामपि नास्ति सिद्धमवदेसे इति सिद्धमपदिष्टमपदेशे पर-मागमे । ते देहवेदणहा रमंति विसपस रम्पेस तथाभृतस्खाभावाते देवादयो देहवेदनार्नाः पीडिताः कदर्थिताः सन्तो रमन्ते विषयेषु रम्याभासेष्विति । अथ विस्तरः-अधीमार्गे सप्तनरकस्थानीयमहाजगर-प्रसारितमुखे, कोणचतुष्के त क्रोधमानमायालोभस्थानीयसर्पचतुष्कप्रसारितवदने देहस्थानीयमहान्धकपे पतितः सन् कश्चित पुरुषविशेषः, संसारस्थानीयमहारण्ये मिध्यात्वादिकमार्गे नष्टः पतितः सन् मृत्यस्थानीय-हस्तिभयेनायकर्भस्यानीये सार्टिकविशेषे शुक्रकण्यपक्षस्थानीयशक्रकण्यमुषकद्वयक्षेत्रमानम्ले व्याधिस्थानीय-मधुमक्षिकावेष्टिते लग्नस्तेनैव हस्तिना हन्यमाने सति विषयसुग्वस्थानीयमधुविनदमुखादेन यथा सुग्वं मन्यते, परिणामोसे तिर्यंच, मनुष्य और देव, इन तीन गतियोमें उत्पन्न होता है, वहाँपर अपनी अपनी कालकी स्थिति तक अनेक तरहके इंदियजनित सखोंको भोगता है ॥ ७० ॥ आगे कहते हैं. कि इंदियजनित सुल यथार्थमें दुःल ही हैं-[सुराणामिप] देवोंके भी [स्वभावसिद्धं सीख्यं] आत्माके निज स्वभावसे उत्पन अतीदिय सुल [ नास्ति ] नहीं है [ 'इति' ] इसप्रकार [ उपदेशे ] मा-वानके परमागममें [सिद्धं ] अच्छी तरह युक्तिसे कहा है। यतः ] क्योंकि [से ] वे देव [ हेह-वेदनातीः ] पंत्रेन्द्रियस्वरूप शरीरकी पीड़ासे दुःसी हुए [ रम्येषु विषयेषु ] रमणीक इंदिय विषयोमें िरमन्ति ] कीडा करते हैं। भावार्य-सब सांसारिक सुखोंमें अणिमादि आठ ऋदि सहित देवीके मुख प्रधान हैं, परंतु वे यथार्थ आत्मीक मुख नहीं हैं, स्वाभाविक दु:ख ही हैं, क्योंकि जब पंचेन्द्रियरूप विज्ञाच उनके शरीरमें पीड़ा उत्पन्न करता है, तब ही वे देव मनोज्ञ विषयों में गिर पहते हैं। अर्थान जिस प्रकार कोई पुरुष किसी बस्त विशेषसे पीड़ित होकर पर्वतसे पढ़ कर मरता है, इसी प्रकार डेडिय-जनित द:सोंसे पीड़ित होकर उनके विषयोंमें यह आत्मा रमग (मौज ) करता है । इसिछेचे इन्द्रिय-

परवशा भृगुमपातस्थानीयान्मनोइविषयानभिपतन्ति ॥ ७१ ॥

अपैरामिन्द्रियमुखस्य दुःखतायां युत्तयावतारितायामिन्द्रियमुलसाधनी भूतपुण्यानिर्वर्तकः श्वभोषयोगस्य दुःखसाधनी भूतपापनिर्वर्तकाशुमोषयोगिवशेषादविशेषन्वमवतारयति —

> णरणारयतिरियसुरा भजंति जिद्दि देहसंभवं दुक्तं । किह सो सुद्धो व असुद्धो उबओगो हवदि जीवाणं ॥ ७२ ॥ नरनारकतिर्यक्षुरा मजन्ति यदि देहसंमवं दुम्बम् । कयं स भूभो वाऽभूम उपयोगो भवति जीवानाम् ॥ ७२ ॥

यदि श्वभोषयोगजन्यसञ्जदीर्णेषुण्यसंपर्दास्त्रद्वाद्योऽश्वभोषयोगजन्यपर्यागतपातकापदो वा नारकादयश्च, उभयेऽपि स्वाभाविकसुखाभावादविशेषेण पश्चेन्द्रियात्मक्षरीरमत्ययं दुःखमेबाजुः भवन्ति । ततः परमार्थतः श्वभाश्वभोषयोगयोः पृथक्त्वच्यवस्था नावतिष्ठते ॥ ७२ ॥

अथ शुभोषयोग तन्यं फलवरपुण्यं विशेषेण द्वणार्थमभ्युषगम्योत्यापयति— तथा संसारसम्बन् । पूर्वोक्तमोक्षसुलं तु तद्विपरीतमिति तात्पर्यम् ॥७१॥ अथ पूर्वोक्तप्रकारेण शुभोपयोग-साध्यस्येन्द्रियमुखस्य निश्चयेन दःखत्वं ज्ञात्वा तत्साधकशुभोपयोगस्याप्यशुभोपयोगेन सह समानत्वं व्यवस्था-पयति — णरणारयतिरियसुरा भजंति जदि देहसंभवं दुवस्तं सहजातीन्त्रियामूर्तसदानन्दैकलक्षणं वास्तव-सम्बमेव सखमलभमानाः सन्तो नरनारकतिर्यक्तम्रा यदि चेद्विशेषेग पूर्वोक्तपरमार्थसुखाद्विलक्षणं पश्चेन्द्रि-यात्मकशारिरेत्पन्नं निश्चयनयेन द:स्वमेव भजन्ते सेवन्ते किह सो सही व असही उवशोगी हवदि जीवाणं व्यवहारेण विशेषेऽपि निश्वयेन स प्रसिद्धः श्रद्धोपयोगादिलक्षणः श्रभाश्यभोपयोगः कथं भिन्नखं लस्ते. न कथमपीति भावः ॥ ७२ ॥ एवं स्वतन्त्रगाधाचतप्रयेन प्रथमस्थलं गतम् । अथ प्रण्यानि देवेन्द्रचकवर्त्या-जनित सुख द:खरूप ही हैं। अज्ञानवृद्धिसे सुखरूप माद्यम पड़ते है, एक द:खके ही सुख और द:ख ये दोनों भेद हैं ॥ ७१ ॥ आगे इंद्रिय-मुखका साधक पुण्यका हेतु शुभोषयोग और दु:खका साधन पापका कारण अञ्चर्भाषयोग इन दोनोंमें समानपना दिखाते है- यदि ] जो [ नरनारकतिर्धकसराः ] मन्त्य, नारकी, तिर्यंच (पशु ) तथा देव, ये चारों गतिक जीव विष्टसंभवं दःस्वं ] शरीरसे उत्पन हुई पीड़ाको [अजन्ति] भोगते हैं, [तदा ] तो [जीवानां ] जीवोके [स उपयोगः ] बह चैतन्यरूप परिणाम [ शुभ: ] अच्छा [चा ] अथवा [ अशुभ: ] बुरा [कथं भवति ] कैसे हो सकता है!। भावार्थ-शुभोपयोगका फल देवताओंकी संपदा है, और अशुभोपयोगका नारकादिकी आपदा है, परंत इन दोनोंमें आत्मीक-सुख नहीं है, इसलिये इन दोनों स्थानोंमें दु:ख ही है। सारांश यह है, कि जो बरमार्थदृष्टिसे विचारा जावे, तो शुभोपयोग और अञ्चभोपयोग दोनोंमें कुछ भेद नहीं है। कार्यकी समानता होनेसे कारणकी भी समानता है ॥ ७२ ॥ आगे शुभोषयोगसे उत्पन्न हुए फलवान पुण्यको विशेषपनेसे दुकाके लिये दिखलाकर निषेध करते है—[सुखिता: इस ] सुखियोंके समान [अभिरता: ] लवलीन

कुलिसाउहचक्कघरा सुहोबओगप्पगेर्हि भोगेर्हि । देहादीण विद्धिं करेंति सुहिदा हवानिरदा ॥ ७३ ॥ कुलिशासुधचकघराः धूमोपगेगात्मकैः भोगैः । देहादीनां हर्षि कुर्वन्ति सुखिता इवाभिरताः ॥ ७३ ॥

यतो हि सकाश्रकिषाश्र स्वेच्छोपगतैर्भोगैः श्ररीरादीन पुष्णन्तस्तेषु दृष्टशोणित इव जर्जीकसोऽत्यन्तमासकाः द्वाविता इव प्रतिभासन्ते । ततः श्रुभोपयोगजन्यानि फलबन्ति पुष्पान्यवलोक्यन्ते ॥ ७३ ॥

अयेवमभ्युपगतानां पुण्यानां दुःखबीजहेतुत्वयुद्धावयति—
जदि संति हि पुण्णाणि य परिणामसमुन्भवाणि विविहाणि ।
जणयंति विसयतण्हं जीवाणं देवदंताणं ॥ ७४ ॥
यदि सन्ति हि पुण्यानि च परिणामसमुद्रवानि विविधानि ।
जनयन्ति विषयतण्यां जीवानां देवतान्तानाम् ॥ ७४ ॥

यदि नामैनं श्वभोषयोगपरिणामकृतसमुत्पत्तीन्यनेकमकाराणि पुण्यानि विद्यन्त इत्यभ्युप-दिपदं प्रयष्ट्यन्ति इति पूर्वे प्रशंसां करोति । किमर्थम् । तत्कलाधारेणाग्ने तृष्गोत्पत्तिरूपदःखदर्शनार्थे देवे-न्द्राश्वकवर्तिनश्च कर्तारः ग्रुभोपयोगजन्यभोगै कृत्वा विकृष्वणारूपेण देहपरिवारादीनां वृद्धि कर्वन्ति । कथं-भूताः सन्तः । सुखिता इवाभिरता आसक्ता इति । अयमत्रार्थः---यत्परमानिशयत्तिसमृत्यादकं विषय-तथ्णाविश्वित्तिकारकं च स्वामाविकसुखं तदलभमाना दुष्टशोणिते जलपूका इवासक्ताः सुखामासेन देहा-दीनां वृद्धिं कुर्वन्ति । ततो ज्ञायते तेषां स्वाभाविकं सुखं नास्तीति ॥ ७३ ॥ अथ पुण्यानि जीवस्य विषय-तृष्णामुरपादयन्तीति प्रतिपादयति - जदि संति हि पुष्णाणि य यदि चेनिश्चयेन पुण्यपापरहिनपरमात्मनो विपरीतानि पुण्यानि सन्ति । पुनरिप किविशिष्टानि । परिणामसमुक्शवर्गण निर्विकारस्वसंवित्तिविकक्षण-शुभपरिणामसमुद्रवानि विविद्याणि स्वकीयानन्तमेदेन बहुविधानि । तदा तानि कि कुर्वन्ति । जणयंति हुए [ कुलिज्ञायुषचक्रधराः ] वज्रायुषधारी इन्द्र तथा चकवर्ती आदिक [ ग्रुमोपयोगास्मकैः ] शुम उपयोगसे उत्पन्न हुए [ भोगै: ] भोगोंसे [ देहादीनां ] शरीर इंडियादिकोंकी [ वृद्धिं ] बढ़ती किवन्ति | करते हैं। भावार्थ-यथिष शुभोपयोगसे इंद्र, चक्रवर्ती आदि विशेष फल मिलते हैं. परंत वे इंदादिक मनोवांक्ति भोगोसे शरीरादिका पोषण ही करते हैं, मुखी नहीं हैं, मुखीसे देखनेमें आते हैं। जैसे जोंक विकारवाले लोहको वड़ी प्रोतिसे पीती हैं, और उसीमें सुख मानती है, परंत बधार्थमें वह पीना दःखका कारण है। इसी प्रकार वे इंद्र वगैरह भी तृष्णासे सुख मान रहे हैं॥ ७३ ॥ आगे ग्रुओपयोगजनित पुण्यको भी दुःसका कारण प्रगट दिखळाते हैं-[**यदि**] जो [**हि**] निश्चयसे [विविधानि ] नानाप्रकारके [पुण्यानि ] पुण्य [परिणामसमुद्भवानि ] शुभोपयोगरूप परिणामों के उत्पन [ सन्ति ] हैं। [तदा ] तो वे [ देवतान्तानां ] स्वर्गवासी देवतिक [ जीवानां ]

गम्यते, तदा तानि सुवाशनानामप्यवर्षि इता समस्तसंसारिणां विषयतृष्णामवश्यमेव सम्रत्या-दयन्ति । न खलु तृष्णामन्तरेण दृष्टज्ञोणित इव जलुकानां समस्तसंसारिणां विषयेषु महचिरव-खोक्यते, अवलोक्यते च सा । ततोऽस्तु बुग्यानां तृष्णायतनत्तमवाधितयेव ॥ ७४ ॥

अय पुण्यस्य दुःखबीजविजयमाघोषयति-

ते पुण उदिण्णातण्हा दुहिदा तण्हाहि विसयसोकस्माणि । इच्छंति अणुअवंति य आमरणं दुक्त्वसंतत्ता ॥ ७५ ॥ ते पुनरुदीर्णरूष्णाः दुःश्वितास्तृष्णाभिर्विषयतीस्यानि । इच्छत्त्यसुभवन्ति च आमरणं दुःखसंतप्ताः ॥ ७५ ॥

अय ते पुनिस्तदशावसानाः कृत्स्नसंसारिणः सम्रुदीर्णहृष्णाः पुण्यनिर्वर्तिताभिरपि हृष्णाभि-र्दुःखबीजतयाऽत्यन्तदुःखिताः सन्तो मृगतृष्णाभ्य इवाम्भांसि विषयेभ्यः सीख्यान्यभिलपन्ति। तदः तसंतापवेगमसहमाना अनुभवन्ति च विषयान् जलप्रका इव, तावधावत् क्षयं यान्ति । विसयतण्हं जनयन्ति । काम् । विषयतृष्णाम् । केषाम् । जीवाणं देवदंताणं दृष्धृतानुभूतभोगाकाङ्का-रूपनिदानबन्धप्रभृतिनानामनोत्थहयरूपविकल्पजालगहितपरमसमाधिससुत्पनस्खामृतरूपां परमाहादोत्पत्तिभृतामेकाकारपरमसमरसीभावरूपां विषयाकाङ्काप्रिजनितपरमदाहविनाशिकां स्वरूपतृप्तिमलम-मानानां देवेन्द्रप्रमृतिबहिर्भुखसंसारिजीवानामिति । इदमत्र तात्पर्यम्-यदि तथाविषा विषयतृष्णा नास्ति तर्हि दृष्टशोगिते जलयुका इव कथं ते विषयेषु प्रवृत्ति कुर्वन्ति चेत् पुण्यानि तृष्णोत्पादकलेन दु:सकारणानि इति ज्ञायन्ते ॥ ७४ ॥ अथ पुण्यानि दु:सकारणानीति पूर्वोक्तमेवार्थं विशेषण समर्पयति— ते पुण उदिष्णतण्हा सहजग्रद्धात्मनुभरभावाते निखिलसंसारिजीवाः पुनरुदीर्णनृष्णाः सन्तः दृष्टिदा तण्डाहिं स्वसंवित्तिसमुपन्नपारमार्थिकसुखाभावात्पूर्वोक्ततृष्णाभिर्दः खिताः सन्तः । किं कुर्वन्ति । विसय-सोकरवाणि इच्छंति निर्विषयपरमात्मसुखाद्विलक्षणानि विषयसुखानि इच्छन्ति । न केवलमिच्छन्ति अण्-सब संसारी जीवोंक [विषयत्रकार्ग] विषयोको अत्यंत अभिलाषाको [जनयन्ति] उत्पन्न करते हैं। आवार्थ-यदि शुभोपयोगसे अनेक तरह के पुण्य उत्पन्न होते हैं, तो भले ही उत्पन्न होवो, कुछ विशेषता नहीं है, क्योंकि वे पुण्य देवताओंसे लेकर सब संसारी जीवोंको तृष्णा उपजाते हैं. और जहाँ तृष्णा हैं, वहाँ ही दु:ल है, क्योंकि तृष्णाके विना इन्द्रियोंने रूपादि विषयोंमें प्रवृत्ति ही नहीं होती। बैसे बोंक (जलका जंतुविशेष) तृष्णाके बिना विकारयुक्त (खराब) रुधिरका पान नहीं करती, इसी प्रकार संसारी जीवोंकी विषयोंमें प्रवृत्ति तृष्णाके विना नहीं होती। इस कारण प्रण्य तृष्णाका घर है ॥ ७४ ॥ आगे पण्यको दःसका बीज प्रगट करते है- पनः ] उसके बाद [ उदीर्णतुष्णाः ] उठी है, तुर्गा जिनके तथा [ तुरुणाभिः दःखिता ] अत्यंत अभिलाषासे पीड़ित और [ दुःख-संतमाः ] दःखोसे ततायमान [ते ] वे देवो पर्यंत सब संसारी जीव [विषयसौख्यानि ] इंदि-बोंके विषयोंसे उत्पन्न सुखोंको [आमरणं ] मरण पर्यंत [इच्छन्ति ] चाहते हैं, 💌 ] और स्थाः डि जल्युकास्त्रव्याबिजेन विषयमानेन दुःखाङ्करेण क्रमतः समाक्रस्पमाणा दुष्टकीलाल-मिक्रल्यन्त्यस्त्तदेवानुभवन्त्यथ प्रलयात् ह्विडयन्ते । एत्रममी अपि पुण्यशालिनः पापशालिन इव तृष्णाबीजेन विजयमानेन दुःखाङ्करोण क्रमतः समाक्रम्पमाणा विषयानभिल्यन्तस्तानेवानुः सवन्तत्र प्रलयात् हिडयन्ते । अतः पुण्यानि सुखाभासस्य दुःखस्यैन साधनानि इद्युः ॥ ७५ ॥

अथ पुनराषि पुण्यनन्यस्येन्द्रियस्थितस्य बहुषा दुःखबहुद्दयोतयति— सपरं बाधासहियं विन्छिण्णं बंधकारणं विसमं । जं इंदियेहिं छद्धं तं सोक्खं दुक्खमेव तहा ॥ ७६ ॥ सपरं बाधासहितं विच्छिणं वन्यकारणं विषमम् । यदिन्द्रियेर्केशं तस्योख्यं दुःखयेव तथा ॥ ७६ ॥

सपरत्वात् बाधासहितसात् विच्छिन्नसात् बन्धकारणत्वात् विषमत्वाच पुण्यजन्यमपीन्द्रिय-मुखं दु:खमेव स्यात्। सपरं हि सत् परमत्ययतात् पराधीनतया, बाधासहितं हि सदश्चनोदन्यादि-भवंति य अनुभवन्ति च । कि पर्यन्तम् । आमरणं मरणपर्यन्तम् । कथंभृता । दक्खसंतृत्ता दुःखसंतृता इति । अयमत्रार्थः — यथा तृष्णोद्रेकेण प्रेरिताः जलौकसः कीलालमभिलपन्त्यस्तदेवानुभवन्त्यश्वामरणं दःखिता भवन्ति, तथा निजग्रद्धात्मसंवित्तिपराङमुखा जीवा अपि मृगृतूःणाम्योऽम्भांसीव विषयानभिलवन्तरतथैवा-नुभवन्तश्चामरणं दःखिता भवन्ति । तत एतदायातं तुःगातङ्कोत्पादकश्चेन पुण्यानि बस्तुनो दःखकारणानि इति ॥ ७५ ॥ अथ पुनरिष पुण्योत्पन्तस्येन्द्रियसुखस्य बहुधा दुःखव्यं प्रकाशयति—सप्रं सह परद्रव्या-पेक्षया वर्तते सपरं भवतीन्द्रियसुखं, पारमार्थिकसुखं, तु परद्रव्यनिरपेक्षखादात्माधीनं भवति । वाधासहियं तीवक्षधातुष्णायनेकवाधासहितत्वाद्वाधासहितमिन्द्रियसुखं, निजात्मसुखं तु पूर्वोक्तसमस्तवाधारहितत्वादः व्याबाधम् । विच्छिणां प्रतिपक्षमृतासातोदयेन सहित्वाद्विच्छित्रं सान्तरितं भवतीन्द्रियससं, अतीन्द्रियससं [ अन्भवन्ति ] भोगते हैं । भावार्थ—ं पृग-तृष्णासे जलकी अभिलापाकी नाई संसारी जीव पुण्य-जनित तृष्णाओंमें सुख चाहते हैं । उस तृष्णासे उत्पन्न हुए दुःख संतापको सह नहीं सकते हैं, इसलिये बारंबार विषयोको मरण पर्यंत भोगते हैं। जैसे जोक विकारवाल खुनको तृष्णावश कमसे तबतक पीती है. जबतक कि नाशको प्राप्त नहीं होती, इसी प्रकार पापी जीवोंकी नरह ये पृण्यवन्त भी तृष्णा-बीजसे बढ़े हुए द:खरूप अंकरके वहा क्रमसे विषयोंको चाहते हैं, बारम्बार भोगते हैं; और हैहायुक्त होते हैं, जबतक कि मर नहीं जाते। इसलिये पुण्य सम्बाभासरूप दःखके कारण हैं: सब प्रकारसे स्यागने योग्य है।। ७५ ॥ आगे फिर भी पुण्यजनित इंदिय-सुलोंको बहुत प्रकारसे दु:लहूप कहते हैं-[ यत ] जो [ इन्द्रिये: ] पाँच इंदियोस [ लब्धं ] प्राप्त हुआ [ सीख्यं ] सल है, [तत ] सो [ तथा ] ऐसे सुखकी तरह [ दु:खमेव ] दु:लरूप ही है, क्योंकि जो सुख [ सपरं ] परीधीन है, [ बाधासहितं ] क्ष्या, तृषादि बाधा युक्त है, [ बिच्छिनं ] असाताके उदयसे विनाश होनेबाला है. [ चन्धकारणं ] कर्मवंभका कारण है, क्योंकि वहाँ इंद्रियमुख होता है, वहाँ अवस्य रागादिक

भिस्तृष्णान्यक्तिभित्रपेतलात् अत्यन्ताकुलतया, विच्छिषं हि सद्सष्टघोदयमध्यावितसद्धेघोदय-भृष्टकतयाऽज्ञुभत्रलादुक्कृतविपसतया, बन्धकारणं हि सदिषयोपभोगमार्गाजुलप्ररागादिदोषसेना-जुसारसंयच्छमानधनकर्मपासुपटलत्वादुदर्कदुःसहतया, विषमं हि सद्भिष्टद्विपरिहाणिपरिणतसा-दृस्यन्तविसंस्युलतया च दुःलमेन भवति । अथैवं पुण्यमपि पापवदुःखसाधनमायातम् ॥ ७६ ॥

अथ प्रण्यपापयोरविशेषत्वं निश्चिन्वश्रुपसंहरति-

ण हि मण्णिदि जो एवं णस्थि विसेसो स्ति पुण्णपावाणं । हिंडदि घोरमपारं संसारं मोहसंखण्णो ॥ ७७ ॥ न हि मन्यते य एवं नास्ति विशेष इति पुण्यपाययोः । हिण्डति घोरमपारं संसारं मोहसंख्यः ॥ ७७ ॥

एवम्रक्तक्रमेण श्रुभाश्रमोपयोगद्वैतमिव सुखदुःखद्वैतमिव च न खळु परमार्थतः पुण्यपाप-द्वैतमबतिष्ठते, उभयत्राप्यनात्मधर्मताविशेषत्वात् । यस्तु पुनरनयोः कल्याणकालायसनिग्लयो-तु प्रतिपक्षमृतासातोदयाभावान्तिरन्तरम् । बंधकारणं दृष्टाश्रुतानुमृतभोगाकाङ्काप्रमृत्यनेकापन्यानवरोन भाविनरकादिदःखोत्पादककर्मबन्धोत्पादकत्वाद्वन्धकारणमिन्द्रियसुखं, अतीन्द्रियसुखं तु सर्वापध्यानरहित-त्वादबन्धकारणम् । विसमं विगतः शमः परमोपशमो यत्र तद्विषममनुप्तिकरं हानिवृद्धिसहितःबाह्य विषमं. अतीन्त्रियमुखं तु परमतृतिकां हानिवृद्धिरहितम् । जं इंदियेहिं लद्धं तं सोक्खं दक्खमेव तहा यदिन्दियै-र्छैन्धं संसारसन्वं तत्सुखं यथा पूर्वोक्तपञ्चविशेषणविशिष्टं भवति तथैव दुःखमेक्त्यभिप्रायः ॥ ७६ ॥ एवं पुण्यानि जीवस्य तृष्णोत्पादकःवेन दुःखकारणानि भवन्तीति कथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथाचतुष्टयं गतम् । अथ निश्चयेन पुण्यपापयोर्विशेषो नास्तीति कथयन् पुण्यपापयोर्ग्याख्यानमुपसंहरति-ण हि मण्णदि जो एवं न हि मन्यते य एवम् । किन् । णित्थ विसेसो ति पुष्णपावाणं पुण्यपापयोर्निश्चयेन विशेषो नास्ति । स कि करोति । **हिंडदि घोरमपारं संसारं** हिण्डति भ्रमति । कम् । ससारम् । कथंभूतम् । दोषोंकी सेना होती है । उसीके अनुसार अवश्य कर्म-चूलि छगती है । और वह सुख [विषमं ] विषम अर्थात चेचलपनेसे हानि बृद्धिरूप है। भावार्थ-सांसारिक सख और द:ल वास्तवमें दोनों एक ही हैं क्योंकि जिस प्रकार सुख पराधीन, बाधा सहित, विनाशीक, बंधकारक तथा विषम इन पाँच विशेषणीसे युक्त है, उसी प्रकार द:ख भी पराधीन आदि विशेषणों सहित है, और इस सुखका कारण पुण्य भी पापकी तरह द:खका कारण है । इसी कारण सुख द:खकी नाई पुण्य पापमें भी कोई भेद नहीं है. ॥ ७६ ॥ आगे पुण्य पापमें कोई भेद नहीं है, ऐसा निश्चय करके इस कथनका संकोच करते हैं-[ कुण्यपापयोः ] पुण्य और पाप इन दोनोमें [ विद्योषः ] भेद [ नास्ति ] नहीं है, [ इति ] ऐसा [ एवं ] इस प्रकार [ थः ] जो पुरुष [ न हि ] नहीं [ मन्यते ] मानता है, [ 'स' ] वह [ मोह-संख्या: ] मोहसे आच्छादित होता हुआ [घोरं ] भयानक और [अपारं ] जिसका पार नहीं [संसारं ] ऐसे संसारमें [ हिण्डति ] अमण काता है। आवार्थ - जैसे निश्चयसे श्रुम और विवारङ्कारिकं विशेषमाश्रमन्यमानोऽहमिन्द्रपदादिसंपदां निदानमिति निर्भरतरं धर्मावुरागण्य-इन्दर्ने स खत्पुरस्कविजभित्तितया तिरस्कृतशुद्धोपयोगशक्तिरासंसारं शारीरं दुःखमेवान्तु-अवति ॥ ७७ ॥

अपैयमवभारितशुभाशुभोषयोगाविशेषः समस्तमपि रागद्वेषद्वैतमपदासयश्रशेषदुःसक्षयाय सुनिश्चितमनाः शुद्धोषयोगमधियसति—

एवं विदिद्रस्थो जो दब्बेस्र ण रागमेदि दोसं वा । उवओगविसुद्धो सो खबेदि देहुन्भवं दुक्क्षं ॥ ७८ ॥ एवं विदितार्थों यो द्रव्येषु न रागमेति द्वेषं वा । उपयोगविश्वदः सः सपयति देहोद्भवं दुःलम् ॥ ७८ ॥

यो हि नाम श्रभानामश्रभानां च भावानामविशेषदर्शनेन सम्यक्षपरिच्छित्रवस्त्रस्वरूपः स्वपरविभागावस्थितेषु समग्रेषु ससमग्रपर्यायेषु दृश्येषु रागं द्वेषं चाशेषमेव परिवर्जयित बोरम् अपारं चाभन्यापेक्षया । कथंभूतः । मोहसंख्या मोहप्रच्छादित इति । तथाहि-द्रव्यपुण्यपापयो-र्व्यवहारेण भेदः, भावपृण्यपापयोस्तत्फलभृतसुखदःखयोखाग्रद्धनिश्चयेन भेदः, गुद्धनिश्चयेन तु गुद्धात्मनी-Sभिनत्वाद्भेदो नान्ति । एवं शुद्धनयेन पृण्यपापयोरभेदं योऽसौ न मन्यते स देवेन्द्रचकवर्तिबल्देववासुदेव-कामदेवादिपदनिमित्तं निदानवन्त्रेन पुण्यमिच्छनिमोंहशुद्धात्मतत्त्वविपरीनदर्शनचारित्रभोहप्रच्छादितः सुवर्णलोह-निगडद्रयसमानपण्यपापद्रयबद्धः सन् संसाररहितदादात्मनो विपरीतं संसारं अमतीत्वर्धः॥७७॥ अथैवं शुभा-शुभयोः समानत्वपरिज्ञानेन निश्चितशुद्धात्मतत्त्वः सन् दुःखक्षयाय शुद्धोपयोगानुष्टानं स्वीकरोति-**एवं विदि**-दरयो जो एवं चिदानन्दैकस्वमावं परमात्मतत्वमेवोपादेयमन्यदशेषं हेयभिति हेयोपादेयपरिज्ञानेन विदितार्थ-तरबो मूला यः दृष्वेस ण रागमेदि दोसं वा निजशुद्धात्महत्याद्वयेषु शुभाशुभसर्वहत्येषु रागं हेषंना न अशुभमें भेद नहीं है, तथा सुख दु:खमें भेद नहीं है, इसी प्रकार यथार्थ दृष्टिसे पुण्य पापमें भी भेद नहीं है । दानोमें आत्म-धर्मका अभाव है । जो कोई परुष अहंकार बढिसे पुण्य और पापमें भेद मानता है. तथा सोने लोहेकी वेडियोंके समान अहमिंद्र, इन्द्र, चक्रवर्ती आदि संपदाओंके कारण अच्छी तरहसे षमानरागका अवलम्बन करता ( सहायता लेता ) है, वह पुरुष सराग भावों द्वारा शुद्धोपयोग शक्तिसे रहित हुआ जबतक संसारमें है, तबतक शरीरादि संबंधी द:खोका भोगनेवाला होता है ॥ ७७ ॥ आगे कहते हैं. कि जो पुरुष श्रभ अश्वभोषयोगमें एकता मानकर समस्त राग देशोंको दर करता है. वह संपूर्ण दु:खॉके नाश होनेके निमित्त निश्वल चित्त होकर शुद्धोपयोगको अंगीकार करता है-- [ एवं ] इस प्रकार [विदितार्थः ] पदार्थंक स्वरूपको जाननेवाला [य: ] जो पुरुष [द्वच्येषु ] परदृश्योमें [रागं ] प्रीति भाव [ बा ] अथवा [ हे बं ] देव भावको [ न ] नहीं [ एति ] प्राप्त होता है, [ सः ] वह [ उपयोग विद्युद्ध: ] उपयोगसे निर्मल अर्थात् शुद्धोपयोगी हुआ [ वेहोडवं द:सं ] शरीरसे उत्पन्त हुए द:सको [ क्षपणित ] नष्ट करता है। भावार्थ-जो पुरुष क्षम (पुण्यसूप) तथा अञ्चय स किल्कान्तेनोपयोगविशुद्धतया परित्यक्तपरद्रव्याख्य्यनोऽविरिवायःपिण्डादननुष्ठितायःसारः भचण्डयनघातस्थानीयं शारीरं दुःलं अपयति, ततो ममायमेवेकः क्ररणं शुद्धोपयोगः ॥ ७८ ॥

अथ यदि सर्वसावद्ययोगमतीत्य चरित्रश्चपस्थितोऽपि श्वभोपयोगानुहत्तिवज्ञतया मोहा-दीषोन्मुलयामि, ततः कुतो मे शुद्धात्मलाभ इति सर्वारम्मेणोत्तिष्ठते—

चत्ता पावारं भें समुद्धिरों वा सुद्धिम चिरयम्हि । ण जहिंद जिंद मोहादी ण ठहिंद सो अप्पगं सुद्धं ॥ ७९ ॥ त्यक्ता पापारम् सम्रुत्थितो वा शुभे चित्रि । न जहाति यदि मोहादीच रुमते स आत्मकं शुद्धम् ॥ ७९ ॥

यः खन्त्र समस्तसानद्ययोगमत्याख्यानन्त्रक्षणं परमसामायिकं नाम चारित्रं प्रतिज्ञायापि श्वभोषयोग्रन्यादकाभिसारिकयैवाभिसार्यमाणो न मोइवाहिनीविधेयतामविकरति स किल गच्छति उवओगविमद्धो सो रागादिरहितशुद्धात्मानुमृतिलक्षणेन शुद्धीपयोगेन विशुद्धः सन् स स्ववेदि देहरूभवं दक्रवं तप्तलोहिपण्डस्थानीयदेहादुद्भवं, अनाकुलवलक्षणपारमार्थिकसुखाद्विलक्षणं परमाकुलवोत्पादकं लोहपिण्डरहितोऽग्निरिव धनघातपरंपरास्थानीयदेहरहितो भत्वा शारीरं दःखं क्षपयतीत्यभिप्रायः॥ ७८ ॥ <u> ग्वमपसंहाररूपेण तृतीयस्थले गाथाद्वयं गतम् । इति शभाशभमुद्धविनसमार्थे गाथादशकपर्यन्तं स्थलत्रयः</u> समुदायेन प्रथमज्ञानकण्ठिका समाप्ता । अथ ग्राभाग्राभोषयोगनिवृत्तिलक्षणग्राद्वोपयोगेन मोक्षो भवतीति पूर्वसुत्रे भणितम् । अत्र तु द्वितीयज्ञानकण्ठिकाप्रारम्भे खुद्भोपयोगाभावे खुद्धात्मानं न लभते, इति तमेवार्थं व्यतिरेकरूपेण इदयति —चत्ता पावारंभं पूर्वे गृहवासादिरूपं पापारम्भं त्यक्तवा समुद्रिद्धो वा सहस्मि चरियम्हि सम्यगुपरिथतो वा पुनः । क । शुभचरित्रे । ण जहिद जिद मोहादी न त्यजित यदि चेन्मोह-रागद्रेवान् **ण लहदि सो अप्पां मुद्धं** न लभते स आत्मानं शुद्धमिति । इतो विस्तरः—कोऽपि मोक्षार्थी भावोंको एकरूप जानकर अपने स्वरूपमें स्थिर होके परद्रव्योंमें राग द्वेष भाव छोड़ देता है, वह परुष. शरीरसंबंधी द:स्वोंका नाश करता है। जैसे-लोह-पिंडमें प्रवेश नहीं की हुई अग्नि धनकी चोट नहीं सहती है, उसी प्रकार शुद्धोपयोगी द:लको नहीं सहता है। इसलिये आचार्य कहते हैं, कि सुझको एक श्चद्धीपयोगकी ही शरण प्राप्त होओ, जिससे कि दःखखरूप संसारका अभाव होने ॥ ७८ ॥ आगे कहते हैं. कि मैं समस्त पापयोगोंको छोडकर चारित्रको प्राप्त हुआ हूँ. यदि मैं शुभोपयोगके का होकर मोहको दूर न करूँगा, तो मेरे शुद्धात्मका लाम कहाँसे होगा ! इसलिये मोहके नाश करनेको उधमी हैं।-- पापारम्भं ] पापका कारण आरंभको [स्थवस्या ] छोडकर [या ] अथवा [ प्रामे चरिते ] ग्रुम आचरणमें [समुस्थितः] प्रवर्तता हुआ ['यः'] जो पुरुष [यदि ] यदि [मोहा-दीन ] मोह, राग. देवादिकोंको [न जहाति ] नहीं छोड़ता है, [ 'तदा ' ] तो [सः ] वह पुरुष [ ग्रादं आत्मकं ] ग्रुद अर्थात् कर्म-कलंक रहित ग्रुद जीवदन्यको [ न रूभते ] नहीं पाता । भावार्थ-जो पुरुष सब पाप कियाओंको छोड़कर परम सामायिक नाम चारित्रकी प्रतिज्ञा करके

सवासवमहादुःसर्वस्टः कवमात्मानमविष्ठुतं समते । अतो मया मोहवाहिनीविजयाय बद्धा कन्नेयम् ॥ ७९ ॥

अथ क्यं मया विजेतव्या मोहवाहिनीत्युपायमालोचयति

परमोपेकालक्षणं परमसामायिकं पूर्वं प्रतिज्ञाय पश्चादिवयसुलसाधकञ्जनोपयोगपरिणस्या मोहितान्तरकः सन् निर्विकल्पसमाधिकल्पणपूर्वोक्तसामायिकचारित्राभावं सति निर्मोहरुद्धात्मतत्वप्रतिपक्षमृतान् मोहादीन्न त्यजति यदि चेताहिं जिनसिद्धसद्दंशं निजञ्जद्धात्मानं न लम्मत इति सूत्रार्थः॥ ७९ ॥ अत्र शुद्धोपयोगाभावे यादशं जिनसिद्धस्वरूपं न लमते तमेव कष्यवि—

> तवसंजमण्यसिद्धो स्रद्धो सम्गापवम्मकरो । अमरासर्रिदमहिदो देवो सो छोयसिहरत्यो ॥ \* ५ ॥

तवसंजमप्यसिद्धो समस्तरागादिपरभावेच्छात्यागेन स्वस्वस्तपे प्रतपनं विजयनं तपः, बहिरङ्गेद्धिय-प्राणसंयमबळेन स्वशुद्धात्मिन संयमनात्समरसीमावेन परिणमनं संयमः, तान्यां प्रसिद्धो जातस्तपःसंयम-प्रसिद्धः, सुद्धो क्षुषायष्टादशदीपरहितः सम्माप्यमाममाकरो स्वर्गः प्रसिद्धः केवळज्ञानायनत्त्वन्तुष्टय-छक्षणोऽपवर्गो मोक्षस्तयोमार्गे करोजुपदिशति स्वर्गापवर्गमार्गकरः, अमरासुर्दिमहिद्दो तत्पदाभिछापिभर-मरासुर्देभैहितः पूजितोऽमरासुरेन्द्रमहितः देवो सो स एवं गुणविशिष्टोऽर्छन् देवो भवति । स्रोयसिहरस्यो स एव भगवान् स्रोकाप्रशिक्तस्यः सन् सिद्धो भवतीवि जिनसिद्धस्वरूपं ज्ञातन्यम् ॥ ५ ॥ अथ तिम्बंभूतं निद्दीषिपरमाणानं ये अद्धति मन्यन्ते तेऽक्षयपुखं स्वभन्त इति प्रज्ञापयति—

तं देवदेवदेवं जदिवरवसहं गुरुं तिलोयस्स । पणमंति जे मणुस्सा ते सोक्खं अक्खयं जंति ॥ \*६॥

तं देवदेवदेवं देवदेवाः सौधर्मेन्द्रमञ्जयस्तमां देव आराप्यो देवदेवदेवसं देवदेवदेवं, जदिवरवसां किर्तान्द्रयस्त ।

किर्तान्द्रयसेन निजञ्जद्वात्मनि यलपरास्ते यतयस्तेषां वरा गणभरदेवादयस्तम्योऽपि इक्सः प्रधानो यातवरवयभस्तं यतिवरवृष्णं, गृहं तिलोयस्स अनत्त्ज्ञानावियुरुगुणैबेलोवयस्यापि गुरुस्तं निलोक्षगुरं पणमंति
जो मणुस्सा तमिर्व्यय्तं भगवन्तं ये मनुष्पादयो इत्यमावनसस्कारान्यां प्रणमन्यारावर्यन्तं ते सोकस्वं
अक्तवयं कृति ते तदराराभ्याक्षणेन परंस्त्याऽअयानन्तसीर्व्य यात्ति लभन्त इति सुत्रार्थः ॥ ६ ॥ अथं बत्ता
गवार्तभं श्यादि सुत्रेण यतुक्तं छुदोषयोगामावे मोहादिविनाशो न भवति, वाद्रमित्रवाशाभावेत छुदा सम्लक्षमे

के छत्वा । द्वन्वनगुणनपञ्चायत्तिं दृत्यन्त्रपुणवपयांवन्तेः सो जाणादि अप्याणं स पुरुषीऽहृत्यस्त्राज्ञान्त्रस्थानान्त्रम् ।

के छत्वा । दृत्वनगुणनपञ्चायत्तिं दृत्यस्त्रपुणवपयांवन्तेः सो जाणादि अप्याणं स पुरुषीऽहृत्यस्त्राज्ञान्त्रस्थानान्त्रम् ।

क्षाद्रात्मानं जानाति मोहो खद्ध जादि तस्स लयं तत आन्यपरिज्ञानान्त्रस्य मोहो दर्गनमोहो स्वयं विनाशं
छुमोपयोग किवास्त्र मोह-ठाको सोटी लेके वनमं होजाता है, वह मोहको हमाको नहीं जतत सक्ता,
और उसके समीप अनेक दुःत्व संकट हैं, इसलियं निर्मल आवालाको नहीं पाता । इसी कारण मैने मोहसेनाके बातनेको कमर वीधी है ॥ ७९ ॥ आगं गुक्कं मोहकी सेना केकं अति। वातं, ऐसे उपस्कत

जो जाणदि अरहंतं दृब्बसगुणसपज्ञयलेहिं। स्रो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स रूपं॥ ८०॥ यो नानात्पर्दन्तं द्रव्यसगुणसपर्ययकैः। स जानात्पात्मानं मोडः सन्च याति तस्य रूपम्॥ ८०॥

यो हि नामाईन्तं द्रव्यत्वग्रुणत्वपर्ययत्वैः परिन्धिनत्ति स खल्वात्मानं परिन्धिनत्ति. उभयो-रपि निश्चयेनाविशेषात । अईतोऽपि पाककाष्ट्रागतकार्तस्वरस्येव परिस्पष्टमात्मरूपं, ततस्तत्परि-च्छेदे सर्वात्मपरिच्छेदः । तुत्रान्वयो द्रव्यं, अन्वयिवशेषणं गुणः, अन्वयव्यतिरेकाः पर्यायाः । तत्र भगवत्यहीत सर्वतो विश्रद्धे त्रिभमिकर प स्वमनसा समयग्रत्पत्रयन्ति । यश्चेतनोऽयमित्य-न्वयस्तदृब्यं, यचान्वयाश्रितं चैतन्यमिति विशेषणं स गुणः, ये चैकसमयमात्रावप्रतकालपरि-माणतया परम्परपराष्ट्रचा अन्वयव्यतिरेकास्ते पर्यायाश्रिद्धिवर्तनप्रन्थय इति यावत । अथैवमस्य त्रिकालमप्येककालमाकलयतो सक्ताफलानीव मलम्बे मालम्बे चिद्विवर्तश्चेतन एव संक्षिप्य विशेषणविशेष्यत्ववासनान्तर्धानाद्धवलिमानमिव मालम्बे चेतन एव चैतन्यमन्तर्हितं विधाय क्षयं यातीति । तद्यथा केवलज्ञानादयो विशेषगुणा, अस्तित्वादयः सामान्यगुणाः, परमौदारिकशरीराकारेण यदात्मप्रदेशानामवस्थानं स व्यञ्जनपर्यायः, अगुरुल्धुकगुणषड्वृद्धिहानिरूपेण प्रतिक्षणे प्रवर्तमाना अर्थपर्यायाः, एवंलक्षणगणपर्यायाचारभतममूर्तमसंख्यातप्रदेशं श्रद्धचैतन्यान्वयसूपं द्रव्यं चेति. इत्थंभतं द्रव्यगणपर्याय-स्वरूपं पूर्वमर्हदाभिधाने परमात्मनि जात्वा पश्चानिश्चयनयेन तदेवागमसारपदमूतयाऽध्यात्मभाषया निज-शुद्धारमभावनाभिमुखक्रपेण सविकल्पस्वसंवेदज्ञानेन तथैवागमभाषयाधःप्रवृत्तिकरणानिवृत्तिकरणसंज्ञदर्शन-विचार करते है- [ य: ] जो पुरुष [ द्रव्यस्वगुणस्वपर्ययस्वै: ] द्रव्य गुण पर्यायोसे [ अर्हन्तं ] पुज्य बीतरागदेवको [जानाति ] जानता है, [स: ] वह पुरुष [आत्मानं ] अपने स्वस्तपको [जानाति ] जानता है। और [खलु ] निश्चयकर [तस्य ] उसीका [मोहः ] मोहकर्म [लयं] नाशको ियाति । प्राप्त होता है। भावार्थ-जैसे पिछली आँचका पकाया हुआ सोना निर्मल होता है, उसी प्रकार अरहंतका स्वरूप है, और निश्चयकर जैसा अरहंतका स्वरूप है, वैसा ही आत्माका श्रद्ध स्वरूप है। इसलिये अईतके जाननेसे आत्मा जाना जाता है। गुणपर्यायोंके आधारको द्रव्य कहते हैं. तथा द्रव्यके जानादिक विशेषणोंको गण कहते हैं. और एक समय मात्र कालके प्रमाणसे चैतन्यादिके परिणति मेदोको पर्याय कहते हैं। प्रथम ही अरहंतके द्रव्य, गुण, पर्याय अपने मनमें अवधारण को. पीछे भापको इन गुणपर्यायोसे जाने, और उसके बाद निज स्वरूपको अमेदरूप अनुभवे। इस आत्माके जिकाल संबंधी पर्याय एक कालमें अनुसबन करे । जैसे हारमें मोती पोये जाते हैं, बहाँ मेद नहीं करते 🗜 तैसे ही आत्मामें चित्पर्यायका अमेद करे. जैसे हारमें उज्बल गुणका मेद नहीं करते हैं. तैसे ही भारमामें चेतना गणको गोपन करे. जैसे पहिरनेवाला परुष अमेदरूप हारकी शोभाके सस्बन्धी बेटना है. वैसे ही केवछन्नानसे अभेदरूप आत्मीक-सुसको वेदे । ऐसी अवस्थाके होनेपर अगले अगले समयोगें केवलं भारुम्बसिव केवलमात्मानं परिच्छिन्दतस्तदुत्तरोत्तरक्षणक्षीयमानकर्तृकमिक्रयाविभागतया निःक्रियं चिन्मात्रं भावमधिगतस्य जातस्य मणेरिवाकम्यवत्तर्निम्लालोकस्याक्त्यमेव निराश्रय-तया मोहतमः मलीयते । यद्येवं लब्यो सया मोहवाहिनीविजयोपायः ॥ ८० ॥

अपैवं प्राप्तविन्तामणेरिप मे प्रमादो दस्युरिति जागति—
जीवो चवगदमोहो उवलद्धो तस्त्रमप्पणो स्तम्मं ।
जहिंद जदि रागदोसे सो अप्पाणं लहिंद सुद्धं ॥ ८१ ॥
जीवो व्यपगतमोह उपल्ब्यवास्तस्त्रमात्मनः सम्यक् ।
जवाति यदि रागदेषै स आत्मानं लमते श्रुद्धम् ॥ ८१ ॥

एवसपुवर्णितस्वरूपेणोपायेन मोहमपसार्यापि सम्यगात्मतत्त्वस्रपलम्यापि यदि नाम राग-हेषौ निर्मृत्यति तदा शुद्धमात्मानमञ्जभवति । यदि पुनः पुनरपि तावज्ञवर्तेते तदा ममाद-मोहक्षपणसमर्थपरिणामविशेषबळेन पश्चादात्मनि योजयति । तदनन्तरमविकलपस्बरूपे प्राप्ते, यथा पर्याय-स्थानीयमक्ताफलानि गुणस्थानीयं धवल्यं चामेदनयेन हार एव. तथा पूर्वोक्तद्रव्यगुणपूर्याया अभेदनये-नात्मैवेति भावयतो दरीनमोहान्यकारः प्रलीयते । इति भावार्थः ॥ ८० ॥ अथ प्रमादोत्पादकचारित्रमोहसंज्ञ-श्रीरोऽस्तीति मत्वाऽऽसपरिज्ञानादपलन्धस्य गुद्धात्मचिन्तामणेः रक्षणार्थं जागतीति कथयति--जीवो जीवः कर्ता । किविशिष्टः । ववगदमोहो अद्धात्मतत्त्वरुचिप्रतिबन्धकविनाशितदर्शनमोह । पनरपि किविशिष्टः । उबस्दो उपलब्धवान् ज्ञातवान् । किम् । तश्चं परमानन्दैकस्वभावात्मतन्वम् । कस्य सर्वान्धः । अप्पणो निजञ्जदात्मनः । कथम् । सम्मं सम्यक् संश्यादिरहितन्वेन जहदि जदि रागदोसे शुद्धात्मानुभूतिरुक्षण-बीतरागचारित्रप्रतिबन्धकौ चारित्रमोहसज्ञौ रागदेषौ यदि त्यजति सो अप्याणं लहिंद सदं स एवमेदरन-त्रयपरिणतो जीवः शुद्धबद्धैकरबभावमात्मानं लभते मुक्तो भवतीति । किंच पूर्व ज्ञानकण्टिकायां ' उवओग-विसदों सो खवेदि देहरूमन दुक्लं इत्युक्तम् , अत्र तु 'चय(जह )दि जदि रागदोसे सो अप्पाण कर्ता. कर्म. कियाका भेद क्षीण होता है. तभी किया रहित चैतन्य स्वभावको प्राप्त होता है। जैसे चोखे (स्तरे) रतका अकंप निर्मल प्रकाश है, तैसे ही चैतन्य-प्रकाश जब निर्मल निश्चल होता है, तब आश्रयके बिना मोहरूपी अंधकारका अवस्य ही नाश होता है। आचार्य महाराज कहते हैं, जो इस भांति स्वरूप-की प्राप्ति होती है, तो मैंने मोहकी सेनाके जीतनेका उपाय पाया ॥ ८० ॥ आगे कहते हैं, कि यद्यपि मैंने स्वरूप-चिंतामणि पाया है, तो भी प्रमादरूप चीर अभी मौजूद है, इसल्चिये सावधान होकर मैं जागता हैं-[ व्यपगतमोह: ] जिससे मोह दूर हो गया है, ऐसा [ जीव: ] आत्मा [ आत्मव:] आत्माका [ सम्यक् तस्वं ] यथार्थ त्वरूप [ उपलञ्चवान् ] प्राप्त करता हुआ [ यदि ] जो [रागद्वेषी ] राग देवरूप प्रमाद भाव [ जहाति ] त्याग देवे, [तदा ] तो [सः ] वह जीव [ जादं आस्मानं ] निर्मल निज स्वरूपको [ लमते ] प्राप्त होवे । भावार्थ-जो कोई मध्यजीव पर्व कहे हुए उपायसे मोहका नाश करे, आत्म-तत्त्वरूप चिंतामणि-रत्नको पावे, और पानेके पश्चात राग

तन्त्रतया जुष्ठितशुद्धात्मतत्त्रवोषत्रम्भविन्तास्त्रोऽन्तस्ताम्यति । अतो मया रागद्वेषनिषेशाया-त्यन्तं जागरितव्यम् ॥ ८१ ॥

अथायमेवैको भगवद्भिः स्वयमञ्जूभूयोपदर्श्वितो निःश्रेयसः पारमार्थिकः पन्था इति मर्ति व्यवस्थापपति—

> सन्ते वि य अरहंता तेण विधाणेण खिदकस्मंसा। किबा तधोवदेसं णिव्वादा ते णमो तेसि ॥ ८२ ॥ सर्वेऽपि वाहंत्वस्तेन विधानेन क्षपितकर्माताः। कत्वा तथोपदेशं निर्वेदक्ते नमस्तेभ्यः॥ ८२॥

यतः खल्वतीतकालानुभूतक्रमपद्वत्तयः समस्ता अपि भगवन्तरतीर्थकराः प्रकारान्तरस्या-संभवादसंभावितद्वैतेनाम्रनैवैकेन प्रकारेण क्षपणं कर्माशानां स्वयमन्त्रभूय, परमाप्तत्या परेषा-मप्यायत्यामिदानीत्वे वा सुमुक्षुणां तथैव तदुपदिश्य निःश्रेयसमध्याश्रिताः । ततो नान्यद्वत्र्य-ल्हिद सर्द्धं' इति भणितस् , उभयत्र मोक्षोऽस्ति । को विशेषः । प्रख्तरमाह —तत्र शुभाशुभयोर्निश्चयेन .सुमानत्वं ज्ञात्वा पश्चाच्छद्धे शुभरहिते निजस्बरूपे स्थित्वा मीक्षं रूभते, तेन कारणेन शुभाशुभमुद्धत्वनिरासार्थे ज्ञानकण्टिका भण्यते । अत्र तु द्रव्यगुणपर्यायैराप्तस्वरूपं ज्ञात्वा पश्चात्तद्रपे स्वग्रुद्धात्मनि स्थित्वा मोक्षं प्राप्नोति, ततः कारणादियमाप्तान्ममङ्खिनरासार्थं जानकण्ठिका इत्येतावान विशेषः ॥ ८१ ॥ अथ पर्वे इन्यगुणपर्यायैराप्तस्यरूपं विज्ञाय पश्चानधाभूते स्वात्मनि स्थित्वा सर्वेऽप्यर्हन्तो मोक्षं गता इति स्वमनिम निश्चयं करोति - सच्वे वि य अरहंता सर्वेऽपि चार्हन्तः तेण विभाणेण द्रव्यगुणपयांयैः पूर्वमहत्परि-ज्ञानात्पश्चात्तथाभनस्वात्मावस्थानरूपेण तेन पूर्वोक्तप्रकारेण स्वविद्वक्रमंस्य क्षपितकर्मारा विनाशितकर्मभेदा मत्वा किया तथीवटेसं अहा भव्या अयमेव निश्चयरत्त्रयात्मकराद्वात्मीपलम्भलक्षणी मोक्षमार्गो नान्य इत्युपदेशं कृत्वा शिक्यादा निर्वृता अक्षयानन्तसुखेन तुसा जाताः, ते ते भगवन्तः । शमो तेसि एवं हैष रूप प्रमादके वश न होते, तो शुद्धात्माका अनुभव कर सके, और यदि राग हैपके बशीभुत होते. तो प्रमादरूप चोरसं राद्वाल अनुभवरूप चितामणि-स्तुको लटाक पीधे अंतःकरणमें (चित्तमें) अलंत द:ख पावे । इसलियं राग देवके विनाशके निमित्त मुझको सावधान होके जागत ही रहना चाहिये ८१ ॥ आगे कहते हैं, कि भगवंतदेवने ही आप अनुभव कर यही एक मोक्ष-मार्ग दिखाया है, ऐसी बुद्धिकी स्थापना करते है-ितन विधानेन ] तिस पूर्वकथित विधानसे [ क्षापितकर्माजा ] जिन्होंने कमींके अंश बिनाश किये हैं, ऐसे ति सर्वे अहन्त अपि वे सब अगवन्त तीर्थंकरदेव भी तथा उसी प्रकार [ उपदेशं कस्वा ] उपदेश करके [ निर्कृत्ताः ] मोक्षको प्राप्त हए । निभ्यः ] उन अरहत देवोंको निम: मेरा नमस्कार होवे । आवार्ध-अगवान तीर्थकरदेवने पहले अरहतका स्वरूप, द्रव्य, गुण, पर्यायसे जाना, पीछे उसी प्रकार अपने स्वरूपका अनुभव करके समस्त कमीका नाश किया, और उसी प्रकार मन्यजीवोंको उपदेश दिया, कि यही मोक्ष-मार्ग है, अन्य नहीं है । तथा जिबांकस्येत्ववर्षार्यते । अलमधवा मलपितेन । ज्यवस्थिता मतिर्मम, नमो भगनद्भषः ॥ ८२ ॥ अथ शुद्धात्मलाभपरिपन्थिनो मोहस्य स्वभावं भूमिकाश्र विभावयति—

दञ्जादिएस मुढो भावो जीवस्स हवदि मोहो सि । खुब्भिद तेणुच्छण्णो पप्पा रागं व दोसं वा ॥ ८३ ॥ ट्रब्यादिकेषु मृढो मावो जीवस्य मवति मोह इति । खुब्बित तेनावच्छकाः माप्प रागं वा डेवं वा ॥ ८३ ॥

यो हि द्रव्यगुणपर्याचेषु पूर्वश्चपर्वाणेतेषु पीतोन्सत्तकस्येव जीवस्य तस्वाभतिपत्तिस्त्रक्षणो मृहो भावः स खल्छ भोडः तेनावच्छकात्मरूपः सस्यमात्मा परद्वव्यमात्मद्रव्यस्वेन परगुणमात्म-मोक्षमार्गीन्थसं कृत्वा श्रीकृन्दकृन्दाचायदेवास्तर्से निजशुद्धात्मानुमृतिस्वरूपमोक्षमार्गाय तद्यपदेशकेन्यो-ईद्भग्चक तद्वमस्वरूपमोक्षमार्गायः सित्ता 'तमोस्तु तेन्यः' इत्यनेन पदेन नमस्कारं कुकैन्तीस्यमिमायः ॥ ॥ ८२ ॥ अध रनत्रवाराषका एव पुरुष दानपूजागुणप्रशंसानमस्काराहो भवन्ति नान्या इति कथविन-

दंसणसुद्धा पुरिसा णाणपहाणा समन्यचरियत्था । पूजासकाररिहा दाणस्स य हि ते णमो तेसि ॥ \* ७ ॥

दंसपासदा निजञ्जदात्मरुचिरूपनिश्चयसम्यक्त्वसाधकेन मुदत्रयादिपञ्चविशतिमलग्हितेन तत्त्वार्थ-श्रद्धानस्क्षणेन दर्शनेन शुद्धा दर्शनशुद्धाः पुरिसा पुरुषा जीवाः । पुनरिष कथंभूताः । **णाणपदाणा** निरुपमस्वसंवेदनज्ञानसाधकेन वीतरागसर्वज्ञप्रणीतपरमागमाभ्यासलक्षणज्ञानेन प्रधानाः समर्थाः प्रौदज्ञान-प्रधानाः । पुनश्च कथंभूताः । सममाचरियत्था निर्विकारनिश्वलालानुभूतिलक्षणनिश्वयचारित्रसाधकेना-चारादिशासकथितमूळोत्तरगुणानुष्टानादिरूपेण चारित्रेण समग्राः परिपूर्णाः समग्रचारित्रस्थाः पूजासका-रिद्वा द्रव्यभावलक्षणपूजा गुणप्रशंसा सत्कारस्तयोरहां योग्या भवन्ति । दाणस्य य हि दानस्य च हि स्फूटं ते ते पूर्वीकरःनत्रयाधारा णमो नेसिं नमस्तेम्य इति नमस्कारस्यापि त एव योग्याः ॥ ७ ॥ एव-माप्तारमस्बद्धपविषये मुद्धत्विनिरासार्थं गाथासप्तकेन दितीयज्ञानकण्ठिका गता । अथ श्रद्धारमोपळम्भप्रतिपक्ष-भाज पंचमकाल (कलियुग) में भी वही उपदेश चला आता है। इसलिये अब बहुत कहाँतक कहें, श्रीभगवन्त बीतरागदेव बडे ही उपकारी है, उनको तींनो काल नमस्कार होवे ॥ ८२ ॥ आगे श्रद्धात्माके छाभका घातक मोहके स्वभावको और भूमिकाको कहते हैं—[ जीवस्य] आत्माका [ द्रव्यादिकेषु ] द्रव्य. गुण, पर्यायमें जो मृदः भावः ] विपरीत अज्ञानभाव है, सो भोहः इति ] मोह ऐसा माम अवित होता है, अर्थात् जिस भावसं यह जीव धतुरा खानेवाले पुरुषके समान दृज्य, गुण, पर्यायोको यथार्थ नहीं जानता है, और न श्रद्धान करता है, उस भावको 'मोह' कहते हैं। तिन ] उस दर्शनमोह करके [ अवच्छन्न: ] आच्छादित जो यह बीव है, सो [ रागं वा डेघं वा ] रागभाव अथवा देवमावको [ प्राप्य ] पाकर [ क्षुक्यित ] क्षोम पाता है । अर्थात् इस दर्शनमोहके जहबसे परद्रव्योको अपना दव्य मानता है, परगुणको आत्मगुण मानता है. और परपर्यायको आत्म- गुणतया परपर्यायानात्मपर्यायभावेन मतिपद्यमानः, मरूडदृडतरसंस्कारतया परह्रव्यमेवाहरहरू-पाददानो दम्धेन्द्रियाणां रुचिवज्ञेनाद्वेतेऽपि मर्वातंतद्वेतो रुचितारुचितेषु रामद्वेषानुपश्चित्य मजुरतराम्मोभाररयाहतः सेतृबन्ध इव द्वेषा विदीर्यमाणो नितरां श्लोमसूपैति। अतो मोहराग-द्वेषभेदान्निभूमिको मोदः॥ ८३॥

अथानिष्टकार्यकारणत्यमिश्राय त्रिभूभिकस्यापि मोहस्य क्षयमास्त्रयति— मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स । जायदि विविहो बंघो तम्हा ते संख्वहृद्द्वा ॥ ८४ ॥ मोहेन वा रागेण वा हेणेण वा परिणतस्य जीवस्य । जायते विविधो बन्यस्तस्माने संक्षपयित्व्याः ॥ ८४ ॥

एवमस्य तत्त्वाप्रतिपत्तिनिमीलितस्य मोहेन वा रागेण वा द्वेषेण वा परिणतस्य रुणपटला-भूतमोहस्य स्वरूपं भेदांश्च प्रतिपादयति -दञ्चादिएसु शुद्रात्मादिद्रव्येषु, तेषां द्रव्याणामनन्तज्ञानाध-रितत्वादिविशेषसामान्यलक्षणगुणेषु, अद्भात्मपरिणतिलक्षणसिद्धत्वादिपर्यायेषु च यथासंभवं पूर्वोपवर्णितेषु बस्यमाणेषु च मृदो माचो एतेषु पूर्वोकद्रव्यगुणपर्यायेषु विपरीताभिनिवेशरूपेण तत्त्वसंशयजनको मृदो भावः जीवस्स हेबदि मोहो त्ति इत्थंभूतो भावो जीवस्य दर्शनमोह इति भवति । खुडमदि तेणुच्छण्णो तेन दरीनमोहेनावच्छनो अस्पितः सन्नक्षमितात्मतःवविषरीतेन क्षोभेण श्लोमं स्वरूपचलनं विपर्ययं गच्छति। कि कृत्वा । पप्पा रागं व दोसं वा निर्विकारग्रद्धात्मनो विपरीतिमधानिष्टेन्द्रियविषयेषु हर्षविषादसूपं चारित्रमोहसंजं रागद्वेषं वा प्राप्य चेति। अनेन किसक्तं भवति। मोहो दर्शनमोहो रागद्वेषद्वयं चारित्रमोहश्वेति त्रिभूमिको मोह इति ॥८३॥ अथ द:खहेतभतवन्थस्य कारणभना रागद्देषमोहा निर्मूलनीया इत्याधोषयति---मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स मोहरागद्वेषपरिणतस्य मोहादिरहितपरमात्मस्यह्यप-परिणतिच्यतस्य बहिर्मुखजीवस्य जायदि विविहो बंधो श्रद्धोपयोगलक्षणो भावमोक्षस्तद्वलेन जीवप्रदेश-पर्याय जानके अंगीकार करता है। भावार्थ-यह जीव अनादि अविधासे उत्पन्न हुआ जो परमें भारम-संस्कार है. उससे सदाकाल परदव्यको अंगीकार करता है, इंद्रियोंके दश होकर इष्ट अनिष्ट पदार्थी-में राग देव भावोंसे दैतभावको प्राप्त होता है । यद्यपि संसारके सर्व विषय एक सरीखे हैं. तो भी राग देवरूप भावोंसे उसे भले बरे लगते हैं। जैसे किसी नदीका बँधा हुआ दूल पानीके अत्यंत प्रवाह-से भंग होकर दो खंडोमें बँट जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा मोहके तीन उदयसे राग देख भावन्य परिणमन करके देतभावको धारण करता हुआ अत्यंत आकुछ रहता है। इस कारण एक मोहके राग. हेब. और मोह ये तीन मेद जानना चाहिये ॥ ८३ ॥ आगे कहते हैं, कि यह मोह अनिष्ट कार्य करनेका कारण है, इसिलये पूर्वोक्त तीन प्रकार मोहका क्षय करना योग्य है— सोहेस ] मोहभावसे [ बा रागेज ] अथवा रागभावसे [ वा ] अथवा [ क्रेबेज ] दुष्ट भावसे [ परिणातस्य जीवस्य ]

परिणमते हुए जीवके विविध: पन्धः ] अनेक प्रकार कर्मबंध (आयसे ] उत्पन्न होता है.

क्ष्यकार्तसंगतस्य करेणुकुहनीगात्रासक्तस्य मितिहरददर्जनोद्धतमविधावितस्य च सिन्धुरस्येव भवति नाम नानाविधो बन्धः । ततोऽमी अनिष्ठकार्यकारिणो छुम्रुभुणा मोहरागद्वेवाः सम्यक्षि-र्युककार्यं कवित्वा क्षपणीयाः ॥ ८४ ॥

अधामी अभीभिर्लिङ्गेरुपरुभ्योद्धवन्त एवं निग्रम्भनीया इति विभावयति—
अद्वे अजधागहणं करुणासावो य मणुवतिरिएस ।
विसरम्स य प्यसंगो मोहस्सेदाणि टिंगाणि ॥ ८५ ॥
अर्थे अयथाग्रहणं करुणाभावश्च तिर्यक्षतुजेषु ।
विषयेषु च मसङ्गो मोहस्वैतानि लिङ्गानि ॥ ८५ ॥

अर्थानामयाथातध्यप्रतिपत्त्या तिर्यम्मनुष्येषु प्रेक्षाईष्वपि कारुण्यबुद्ध्या च मोहमभीष्ट-कर्मप्रदेशानामःयन्तिविक्षेषो द्रव्यमोक्षः, इत्थंभूतद्रव्यभावमोक्षादिलक्षणः सर्वप्रकारोपादेयभृतस्वाभाविकसुख-बिपरीतस्य नारकादिदःखस्य कारणभूतो विविधवन्धो जायते । तम्हा ते संख्वाइद्रच्वा यतो रागद्वेष-मोहपरिणतस्य जीवस्येत्वं मुतो बन्धो भवति ततो रागादिरहितदाद्वात्मध्यानेन ते रागद्वेषमोहाः सम्यक् क्षप्रियतन्या इति तात्पर्यम् ॥ ८४ ॥ अथ स्वकीयस्वकीयलिकै रागद्वेषमोहान जात्वा यथासंभवं त एव विनाशियतन्या इत्यपदिशति-अद्दे अजभागहणं शुद्धात्मादिपदार्थे यथात्यस्त्रपत्थितेऽपि विपरीताभिनिवेश-**रूपेणायथाग्रहणं करुणाभावो य** शुद्धास्मोपलब्धिलक्षणपरमोपेक्षासंयमाद्विपरीतः करुणामायो दयापरि-णामश्च, अथवा व्यवहारेण करुणाया अभावः । केषु विषयेषु । मणुवतिरिएम् मनुष्यतिर्यग्जीवेषु इति [ तस्मात ] इसलिये [ ते ] वे राग, हेष, और मोहभाव [ संक्षपियनच्याः ] मूल सनासे अय करने योग्य हैं । आवार्ध-जीवके राग, देव, मोह, इन तीन भावींसे जानावरणादि अनेक कर्मवन्ध होते हैं. इसलिये इन तीनों भावोंका नाश करना चाहिये । जैसे जंगलका मदोन्मन हस्नी (हाथी) मोहसे अज्ञानी होकर सिखलाई हुई कुट्टिनी हस्तिनीको अन्यंत प्रेमभावके वश होकर आलिंगन करता है, तथा देव भावसे अन्य हस्तियोंको उस हस्तिनीके पास आते देख लडनेको सामने दौडता है. और राणादिकसे माच्छादित (देंके हए) गडदेमें पहकर पकडनेवाले परुषोंसे नाना प्रकारसे बाँधा जाता है। इसीतरह इस जीवके भी मोह, राग, द्वेष भावांसे अनेक प्रकार कर्मबंघ होता है। इसल्यि मोक्षकी इच्छा करनेवालेको अनिष्ट कार्यके कारणरूप मोहादि तीनों भाव मूलसत्तासे ही सर्व प्रकार क्षय करना चाहिये॥ ८४॥ आगे कहते हैं, कि ऊपर कहे तीनों भाव इन छक्षणोंसे उत्पन्न होते देखकर नाश करना चाहिये-[अर्थे ] पदार्थोमें [ अयथाग्रहणं ] जैसेका तैसा ग्रहण नहीं करना, अर्थात् अन्यका अन्य जानना [ **च** ] तथा [ तिर्यक्**मनुजेषु** ] तिर्यंच और मनुष्यांमें [ करुणाभावः ] ममतासे दयारूप भाव [ **व** ] और [ **विषयेषु** ] संसारके इष्ट अनिष्ट पदार्थीमें [ प्रसङ्गः ] लगना [ एतानि ] इतने [ बोइस्प ] मोहके [ लिङ्गानि ] चिह्न हैं ॥ भाषार्थ- मोहके तीन भेद हैं-दर्शनमोह, राग, और देष । पदार्थीको औरका और जानना, तथा मनुष्य तिर्यंचोमें ममत्त्वबृद्धिसे दया होना, ये तो दर्शन-

विषयमसंगेन रागमनभीष्टविषयाभीत्या डेपमिति त्रिमिलिँग्रैरियगम्य क्रममिति संभवसपि त्रिभूमिकोऽपि मोदो निइन्तव्यः ॥ ८५ ॥

अध मोहभूगणोपायान्तरमालोचयति-

जिणसत्थादो अहे पबक्खादीहिँ वुज्यदो णियमा। स्वीयदि मोहोवसयो तम्हा सत्थं समधिद्वः ॥ ८६ ॥ जिनशासादर्थान् पत्यसादिमिर्युज्यमानस्य नियमात्। स्वीयते मोहोपस्यः तस्मात् शास्तं समध्येतव्यम् ॥ ८६ ॥

यत्किल द्रव्यगुणपर्यायस्वभावेनाईतैः ज्ञानादात्मनस्तथा ज्ञानं मीहक्षपणीपायत्वेन प्राक्र भतिपन्नम् । तत् खळूपायान्तरमिदमपेक्षते । इदं हि विध्तिमथमभूमिकासंक्रमणस्य सर्वज्ञोपज्ञ-तया सर्वतोऽप्यवाधितं शान्दं प्रमाणमाक्रम्य कीडतस्तत्संस्कारस्फ्रटीकृत्विशिष्टसंवेदनशक्ति-दर्शनमोहचिद्धम । विस्तवस य प्यसंतो निर्विषयसखास्वादरहितबहिरात्मजीवानां मनोज्ञामनोज्ञविषयेष च योऽसौ प्रकर्षेण सङ्घः संसर्गन्तं दृष्टा प्रीत्यप्रीतिलिङ्गान्यां चारित्रमोहसंज्ञौ रागद्वेषौ च जायेते विवेकिमिः. ततस्तत्परिजानानन्तरमेव निर्विकारस्वश्रदात्मभावनया रागदेषमोहा निहन्तन्या इति सन्नार्यः ॥ ८५ ॥ अञ्च द्रव्यगुणपर्यायपरिज्ञानाभावे मोहो भवतीति यदक्तं पूर्वे तदर्यमागमाभ्यासं कारयति । अथवा द्रव्यगुणत्व-पर्यायत्वैरईत्परिज्ञानादात्मपरिज्ञानं भवतीति यदक्तं तदात्मपरिज्ञानमिममागमाभ्यात्मपेक्षत् इति पातनिकाद्रयं मनिस भूत्वा सुत्रमिदं प्रतिपादयति — जिणसत्थादो अटे पश्चक्खादीहिं बज्यदो णियमा जिनशाला-त्मकाशाच्छदात्मादिपदार्थान् प्रत्यक्षादिप्रमाणैर्वभ्यमानस्य जानतो जीवस्य नियमानिश्वयात । कि फर्ल भवति । स्वीयदि मोहोवचयो दरभिनिवेशसंस्कारकारी मोहोपचयः स्वीयदि क्षीयते प्रलीयते क्षयं याति। तम्हा सत्यं समिधिदञ्जं तरमाञ्जासं सम्यगन्येतन्यं पठनीयमिति । तद्यथा-चीतरागसर्वज्ञप्रणीतशास्त्रात् 'एगो में सस्सदो अप्पा' इत्यादि परमात्मोपदेशकश्रतज्ञानेन ताबदात्मानं जानीते कश्चिद्रन्यः, तदनन्तरं विशिष्टा-मोहके चित्र हैं । इष्ट विषयों में प्रीति, यह रागका चित्र है, और अनिष्ट (अप्रिय ) पदार्थीमें कर दृष्टि यह देषका लक्षण है। इन तीन चिद्धों ( लक्षणों ) से मोहको उत्पन्न होते हुए देखकर उसका नाज अवस्य ही करना चाहिये !! ८५ !! आगे मोहका क्षय करनेके लिये अन्य उपायका विचार करते हैं---[प्रस्थादिभि: ] प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रमाण ज्ञानों करके [ जिन्ह्यास्त्रात ] बीतराग सर्वज्ञ प्रणीत आगमसे [अर्थान ] पदार्थोंको [बुध्यमानस्य ] जाननेवाले पुरुषके [नियमात ] नियमसे [मोहोपचयः] मोहका समूह अर्थात् विपरीतज्ञान व श्रद्धान [क्षीयते ] नाशको प्राप्त होता है, [ तस्मात ] इसलिये [ जास्मं ] जिनागमको [ समध्येतव्यं ] अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिये । माबार्थ-पहले मोहके नाहा करनेका उपाय, अहँतके द्रव्य, गुण, पर्यायके जाननेसे आत्माका ज्ञान होना बतलाया है. परंत वह उपाय दसरे उपायको भी चाहता है, क्योंकि अहैतके द्रव्य, गुण पर्यायका ज्ञान जिनागमके विना नहीं होता । इसलिये जिनागम मोहके नाशमें एक बलवान उपाय है, जिन

संपदः सहदयविडळनचित्रानन्दमकाबदात्रानन्दोक्चेददायिना [सहदयहृदयानन्दोक्चेददायिना] मत्यक्षेणान्येन वा तदिवरोधिना प्रमाणजातेन तत्त्वतः समस्तमपि वस्तुजातं परिच्छिन्ददः सीयत एवातत्त्वाभिनिवेश्वसंस्कारकारी मोडोपचयः। अतो हि मोइक्षपणे परमं शब्दब्रह्मोपासनं भावज्ञानावष्टम्मदृदीकृतपरिणामेन सम्यगिषीयमानसुषायान्तरम् ॥ ८६ ॥

अथ कथं जैनेन्द्रे शब्दब्रह्मणि किलाधौनां व्यवस्थितिरिति वितर्कयति— दृञ्वाणि गुणा तेसिं पज्जाया अद्वसण्णया भणिया । तेसु गुणपज्जयाणं अप्पा दृञ्व त्ति उबदेसो ॥ ८७ ॥ द्रव्याणि गुणास्तेषां पर्याया अर्थसंत्रया भणिताः । तेषु गुणपर्यायाणामात्मा द्रव्यमित्युपदेशः ॥ ८७ ॥

द्रव्याणि च गुणाश्च पर्यायाश्च अभिन्नेयभेदेऽप्यभिधानाभेदेन अर्थाः, तत्र गुणपर्यायान् इयति गुणपर्यायैरर्यन्त इति वा अर्था द्रव्याणि, द्रव्याण्याश्रयत्वेनेयति द्रव्येराश्रयभूतैर्यन्त इति भ्यासकोन परमसमाधिकाले रागादिविकल्परहितमानसप्रत्यक्षेण च तमेवात्मानं परिच्छिनत्ति । तथैवानु-मानेन वा । तथाहि---अत्रैव देहे निश्चयनयेन शृद्धबद्धैकरबभावः परमात्मास्ति । कस्माद्धेतोः । निर्विकारस्व-संवेदनप्रत्यक्षत्वात् सुरवादिवत् इति, तथैवान्येऽपि पदार्था यथासंभवमागमाभ्यासब्लोत्पन्नप्रत्यक्षेणानुमानेन बा जायन्ते । ततो मोक्षार्थिना भन्येनागमान्यासः कर्तन्य इति तात्पर्यम् ॥ ८६ ॥ अथ द्रन्यगुणपर्याया-णामर्थसंज्ञां कथयति-रञ्जाणि गुणा तेसि पज्जाया अद्भाष्णया भणिया द्रव्याणि गुणास्तेषां द्रव्याणां पर्यायाध्य त्रयोऽन्यर्थसंज्ञया भणिताः कथिता अर्थसंज्ञा भवन्तीत्यर्थः । तेस्र तेष त्रिष द्रव्यगुणपर्यायेष मध्ये गणपज्जयाणं अप्या गुणपर्यायाणां संबन्धी आत्मा स्वभावः । कः इति प्रष्टे । द्रव्य ति जबदेखो भव्यजीवोंने पहले ही ज्ञान-मूमिकामें गमन किया है, वे कनयांस अखंडित जिनप्रणीत आगमको प्रमाण करके क्रीडा करते हैं। जिनागमके बलसे उनके आत्म-ज्ञान-शक्तिरूप संपदा प्रगट होती है। तथा प्रत्यक्ष परीक्ष ज्ञानसे सब वस्तुओंके ज्ञाता द्रष्टा होते हैं, और तभी उनके स्थार्थ ज्ञानसे मोहका नाश होता है । इसल्लिये मोहनाशके उपायोंमें शास्त्ररूप शन्द-ब्रह्मकी सेवा करना योग्य है । भावश्रुत ज्ञानके बलसे इंड परिणाम करके आगम-पाठका अन्यास करना, यह बढ़ा उपाय है ॥ ८६ ॥ अब कहते है. कि जिनभगवानके कहे हुए शन्द-ब्रह्ममें सब पदार्थींके कथनकी यथार्थ स्थिति है—[ द्वव्याणि ] गुण पर्यायोंके आधाररूप सब इन्य [ तेषां ] उन इन्योंके [ गुणाः ] सहभावी गुण और [ पर्यायाः ] क्रमवर्ती पर्याय [अर्थसंज्ञया ] 'अर्थ' ऐसे नामसे [अणिताः ] कहे हैं । [तेषु ] उन गुण पर्यायों में [ गुणपर्यायाणां ] गुण पर्यायोका [ आत्मा ] सर्वस्व [ द्वव्यं ] द्वय है । [ इति ] ऐसा [ उपदेश: ] भगवानका उपदेश है । भावार्थ-इन्य, गुण, पर्याय, इन तीनोंका 'अर्थ' ऐसा नाम है। क्योंकि समय समय अपने गुण पर्यायोक प्रति प्राप्त होते है, अथवा गुण पर्यायो करके अपने स्वरूपको प्राप्त होते हैं, इसलिये दन्योंका नाम 'अर्थ' है। 'अर्थ' शब्दका अर्थ गमन अथवा

वा अर्था गुणाः, द्रव्याणि क्रमपरिणामेनेयति द्वयैः क्रमपरिणामेनार्यन्त इति वा अर्थाः पर्यायाः। यथा हि सुवर्ण पीततादीन गुणान कण्डलादींश्व पर्यायानियत तैरर्यमाणं वा अथीं द्रव्यस्था-नीयं. यथा च सुवर्णमाश्रयत्वेनेयतस्तेनाश्रयश्रतेनार्यमाणा वा अर्थाः पीततादयो गुणाः. यथा च सवर्णं क्रमपरिणामेनेयतः तेन क्रमपरिणामेनार्थमाणा वा अर्थाः क्रण्डलादयः पूर्यायाः । एवमन्यत्रापि । यथा चैतेषु सुवर्णपीततादिग्रणकुण्डलादिपर्यायेषु पीततादिग्रणकुण्डलादि-पर्यायाणां सुवर्णादप्रयन्भावातसूवर्णमेवात्मा तथा च तेषु द्रव्यगुणपर्यायेषु गुणपर्यायाणां इव्यादप्रथम्भावाद्वव्यमेवात्मा ॥ ८७ ॥

अथैवं मोहक्षपणोपायभूतजिनेश्वरी : प्रदेशलाभेऽपि प्रदूषकारोऽर्थकियाकारीति

च्यापास्यति--

## जो मोहरागदोसे णिहणदि उवलब्भ जोण्हम्बदेसं । सो सञ्बदक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥ ८८ ॥

द्रव्यमेव स्वभाव इत्यपदेशः, अथवा द्रव्यस्य कः स्वभाव इति प्रष्टे गुणपर्यायाणामात्मा एव स्वभाव इति । अथ विस्तर:--अनन्तज्ञानसुखादिगुणान् तथैवामुर्तत्वातीन्द्रियत्वसिद्धत्वादिपर्यायांश्च इयति गच्छति परिण-मत्याश्रयति येन कारणेन तस्मादर्थी भण्यते । किम् । शुद्धात्मद्रव्यम् । तच्छुद्धात्मद्रव्यमाधारभूतमियति गञ्जन्ति परिणमन्त्याश्रयन्ति येन कारणेन ततोऽर्था भण्यन्ते । के ते । ज्ञानन्त्रसिद्धत्वादिगुणपर्यायाः । जानत्वसिद्धत्वादिगणपूर्वायाणामात्मा स्वभावः। क इति पृष्टे श्रद्धात्मद्रव्यमेव स्वभावः, अथवा श्रद्धात्मद्रव्यस्य कः स्वभाव इति पृष्टे पूर्वोक्तगुणपूर्याया एव । एवं शेषद्रव्यगुणपूर्यायाणामप्यर्थसंज्ञा बोद्धव्येत्यर्थः ॥८७॥ अथ दर्लभजैनोपदेशं लब्बापि य एव मोहरागद्वेषानिहन्ति स एवाशेषदःखक्षयं प्राप्नोतीत्यावेदयति—य प्राप्त होता है, क्योंकि आधारभृत द्रव्यको प्राप्त होता है, अथवा द्रव्य करके प्राप्त किया जाता है, इसलिये गुणोका नाम 'अर्थ' है, और क्रमसे परिणमन करके द्रव्यको प्राप्त होते हैं, अथवा द्रव्य करके अपने स्वरूपको प्राप्त होते हैं, इसलिये पर्यायोंका नाम 'अर्थ' है। जैसे-सीना अपने पीत आदि गणीको और कंडलादि पर्यायों(अवस्थाओं )को प्राप्त होता है, अथवा गुणपर्यायोंसे सवर्णपनेको प्राप्त होता है, इसल्यि सोनेको अर्थ कहते हैं, और जैसे आधारभूत सोनेको पीतत्वादि गुण प्राप्त होते हैं. अथवा सोनेसे प्राप्त होते हैं. इस कारण पीतत्वादि गुणोंको अर्थ कहते है. और जैसे क्रम परिणामसे कंडलादि पर्याय सोनेको प्राप्त होते हैं, अथवा सोनेसे प्राप्त होते हैं, इसलिये कुंडलादि पर्यायोंको अर्थ कहते हैं। इस प्रकार द्रव्य, गुण, पर्यायोका नाम अर्थ है। तथा जैसे सुवर्ण, पीतत्वादिगुण और कंडलादि पर्यायोमें पीतत्वादि गुण और कंडलादि पर्यायोका मोनेसे जुदापना नहीं है. इसलिये सर्वर्ण अपने गुणपूर्यायोका सर्वस्व है, आधार है । उसी प्रकार दृष्य, गुण, पूर्यायोमें गुणपूर्या-बोंको द्रव्यसे प्रथकपना नहीं है, इसलिये द्रव्य अपने गुणपर्यायोंका सर्वस्व है, आधार है, अर्थात द्रव्यका गणपर्यायों से अभेद है ॥ ८७ ॥ आगे यथपि मोहके नाश करनेका उपाय जिनेश्वरका उपदेश है, क्रांत यो मोहरागद्वेषाधिहन्ति उपलभ्य जैनसुपदेशस् । स सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोत्यचिरेण कालेन ॥ ८८ ॥

800

इह हि द्वाचीयसि सदाजवंजनयपे कथमप्यम्नं सम्रुपकञ्चापि जैनेश्वरं निश्चिततरवारि-भारापश्वरयानीयमुपदेशं य एव मोहरागद्वेषाणामुपरि दृढतरं निपातयति स एव निलिल्द्रुंख-परिमोक्षं क्षिममेवाप्नोति, नापरो व्यापारः करवाल्पाणिरिव । अत एव सर्वारम्भेण मोह-स्वपणाय पुरुषकारे निषीदामि ॥ ८८ ॥

अथ स्वपरिविकेसिद्धेरेव मोहसपणं भवतीति स्वपरिवभागसिद्धये प्रयतते— णाणप्पामप्पाणं परं च दृश्वक्तणाहिसंबद्धं । जाणिद जिद णिच्छयदो जो सो मोहक्तवयं कुणिद ॥ ८९ ॥ झानात्मकमात्सानं परं च द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धम् । जानाति यदि निश्चयतो यः स मोहसयं करोति ॥ ८९ ॥

एव मोहरागद्वेषाजिहन्ति । किं कृत्वा । उपलम्य प्राप्य । कम । जैनोपदेशम । स सर्वदःखमीक्षं प्राप्नोति । केत । स्तोककालेनेति । तपथा-एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रियादिदर्लभपरंपरया जैनोपदेशं प्राप्य मोहराग-देवविलक्षणं निजञ्जदात्मनिश्वलानभृतिलक्षणं निश्चयसम्बन्धवज्ञानद्रयाविनाभृतं वीतरागचारित्रसंज्ञं निशित-खडगं य एव मोहरागद्वेषशत्रनामुपरि इडतरं पातयति स एव पारमार्थिकानाकुळवळक्षणमुखविळक्षणानां दःखानां क्षयं करोतीत्वर्थः ॥ ८८ ॥ एवं द्रव्यगुणपर्यायविषये मुदत्वनिराकरणार्थं गाथाष्टकेन तृतीय-ज्ञानकण्ठिका गता । अथ स्वपरात्मयोर्भेदज्ञानात् मोहक्षयो भवतीति प्रज्ञापयति - णाणप्पगमप्पाणं परं च दृष्यत्तणाहिसंबद्धं जाणदि जदि ज्ञानात्मकमात्मानं जानाति यदि । कथंभूतम् । स्वकीयशुद्धचैतन्यद्रव्य-खेनाभिसंबदं. न केवलमात्मानम् । परं च यथोचितचेतनाचेतनपरकीयदन्य बेनाभिसबद्धम् । कस्मात् । उसके लाभमें भी पुरुषार्थ करना कार्यकारी है, इसलिये उद्यमको दिखलाते हैं—[ य: ] जो पुरुष िजैनं उपदेशं वितराग प्रणीत आत्मधर्मके उपदेशको [उपलभ्य ] पाकर [मोहरागद्वेषान् ] मोह, राग, और देवभावोंको [ निहन्ति ] वात करता है, [ सः ] वह [ अचिरेण काछेन ] बहत थोडे समयसे [ सर्वद:स्वमोक्षं ] संपूर्ण द:खोंसे भिन्न (जुदा ) अवस्थाको [ प्राप्नोति ] पाता है। आबार्थ इस अनादि संसारमें किसी एक प्रकारसे तलवारकी धारके समान जिनप्रणीत उपदेशको पाकर, जो मोह, राग, द्वेषरूप शत्रओंको मारता है, वह जीव शीघ्र ही सब द:खोंसे मक्त होकर (इंटकर) मुखी होता है। जैसे कि सुभट तलवारसे राजुओंको मारकर सुखसे बैठता है। इसलिये में सब तरह उद्यमी होकर मोहके नाश करनेको परुषार्थमें सावधान हुआ बैठा है ॥ ८८ ॥ अब स्वपरमेदके विज्ञानको सिद्धिसे ही मोहका नाश होता है, इसलिये स्व तथा परके मेदकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करते हैं- य: रो जो जीव यिदि यदि निकायतः ] निश्चयसे [जानास्पकः ] जानत्वरूप [ आत्मानं ] परमात्माको [ द्वारायको ] अपने द्रव्य स्वरूपसे [ अभिनंबर्द ] संयक्त

य एव स्वकीयेन चैतन्यात्मकेन द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धमात्मानं परं च परकीयेन ययोचितेन द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धमेव निश्चयतः परिच्छिनचि, सः एव सम्यगवाप्तस्वपरिविवेकः सकलं सोहं भ्रपयति । अतः स्वपरिविवेकाय प्रयतोऽस्मि ॥ ८९ ॥

अथ सर्वथा स्वपरविवेकसिद्धिरागमतो विधातन्येत्युपसंहरति—

तम्हा जिणमगगादो गुणेहिं आदं परं च दन्वेसु ।

अभिगच्छदु णिम्मोहं इच्छदि जदि अप्पणो अप्पा ॥ ९० ॥

तस्माज्जिनमार्गाहुँगैरात्मानं परं च द्रव्येषु ।

अभिगच्छतु निर्मोहमिन्छति यद्यात्मन आत्मा ॥ ९० ॥

इह खल्वागमनिगदितेष्यनन्तेषु गुणेषु कैश्रिद्वणैरन्ययोगव्यवस्केदकतयासाधारणतासु-पादाय विशेषणताम्प्रपातरनन्तायां द्रव्यसंतती स्वपरविवेकम्प्रपाच्छन्तः मोहप्रहाणप्रवणबुद्धयो लञ्चवर्णाः । तथाहि-यदिदं सदकारणत्या स्वतः सिद्धमन्तर्वहिर्ध्वसकाश्रशालित्या स्वपर-परिच्छेदकं मदीयं मम नाम चैतन्यमहमनेन तेन समानजातीयमसमानजातीयं वा द्रव्यमन्यद-पहाय ममात्मन्येव वर्तमानेनात्मीयमात्मानं सकलिकालकलितश्रीव्यं द्रव्यं जानामि । एवं णिच्छ्यदो निश्चयतः निश्चयनयानकलं भेदजानमाश्चिय । जो यः कर्ता सो स सोहक्तवयं कणिट निर्मोहपरमानन्दैकस्वभावञ्जद्भात्मनो विपरीतस्य मोहस्य क्षयं करोतीति सूत्रार्थः ॥ ८९ ॥ अध पूर्वसूत्रे यदक्तं स्वपरभेदविज्ञानं तदागमतः सिद्धचनीति प्रतिपादयति- तम्हा जिलसमादो यसादेवं मणितं पूर्वं स्वपरभदविज्ञानाद मोहक्षयो भवति, तस्मात्कारणाजिनमार्गाजिनागमात् गुणेहि गुणैः आदं आत्मानं, न केवलमात्मानं परं च परव्वयं च। केषु मध्ये । दव्वेसु शुद्धात्मादिषड्दव्यमध्येषु अभिगच्छद् अभिगच्छत् [ जानाति ] जानता है, [ च ] और [ परं ] पर अर्थात पुद्रलादि अचेतनको जड स्वरूप कर आत्मासे मित्र अपने अचेतन द्रव्य स्वरूप संयुक्त जानता है, [स:] वह जीव [मोहक्षयं] मोहका क्षय करोति करता है। भावार्थ-जो जीव अपने चैतन्य स्वभावकर आपको परस्वभावसे भिन्न जानते हैं, और परको जड़ स्वभावसे पर ( अन्य ) जानते हैं, वे जीव स्वपरिववेकी हैं, और वे ही भेद-विज्ञानी मोहका क्षय करते हैं । इसलिये मैं स्वपर विवेकके निमित्त प्रयत्न ( उद्योग ) करता हूँ ॥ ८९ ॥ अब स्वपर विवेककी सबप्रकार सिद्धि जिनभगवान प्रणीत आगमसे करनी चाहिये, ऐसा कहकर इस कथनका संक्षेप करते हैं — तिस्मात ] इसलिये [ यदि ] जो [ आत्मा ] यह जीव [ आत्मान: ] आपको [ निर्मोहं ] मोह रहित वीतराग भावरूप [ इच्छिति ] चाहता है, तो [ जिनमार्गात ] बीतरागदेव कथित आगमसे [ गुणै: ] विशेष गुणोके द्वारा [ इड्येषु ] छह द्रव्योमेंसे [ आत्मानं ] भाषको च ] और [परं ] अन्य इञ्योको [अभिगच्छतु ] जाने । भावार्थ-इञ्योके गुण दो प्रकारके हैं. एक सामान्य और दसरे विशेष । इनमेंसे सामान्य गुणोके द्वारा द्रव्योंका मेट नहीं हो सकता, इसलिये बुद्धिमान पुरुषोको चाहिये, कि विशेष गुणोके द्वारा अनन्त द्रव्यको संत्रतिमें अपना और पृथक्तवृहणस्वलक्षणेट्रेन्यमन्यद्रपहाय तस्मिश्रेव च वर्तमानैः सकलविकालकलितःशौन्यं द्रव्यमा-काशं धर्ममपर्मे कालं पुहल्मात्मान्तरं च निश्चिनोमि । ततो नाइमाकाशं न धर्मो नाधर्मी न च कालो न पुहलो नात्मान्तरं च भवामि, यतोऽभीष्वेकायराकमवीधितानेकदीपमकाशिष्वव संभूयावस्थितेष्विप मचैतन्यं सत्क्षाद्रमच्युतमेव मां पृथमवगमयति । एवमस्य निश्चितस्वपर-विवेकस्यात्मनो न सल्ल विकारकाणिणो मोडाङ्गस्य मादर्भतिः स्यात ॥ ९० ॥

अब जिनोदितार्थअद्वानमन्तरेण धर्मन्नामों न अवतीति मतर्कयति— सत्तासंबद्धेदे सबिसेसे जो हि णेव सामण्णे । सद्दृहदि ण सो समणो तत्तो घम्मो ण संभवदि ॥ ९१ ॥ सत्तासंबद्धानेतान् सविशेषान् यो हि नैव श्रामण्ये । अष्ट्याति न स श्रमणः ततो धमों न संभवति ॥ ९१ ॥

यो हि नामैतानि सादश्यास्तित्वेन सामान्यमञ्जयजन्त्यपि स्वरूपास्तित्वेनाश्चिष्टविशे-जानात यदि । किम । णिक्मोहं इच्छिटि जटि निर्मोहभाविभिच्छित यदि चेत । स कः। अण्या आत्मा । कस्य संबन्धित्वेन अप्याणो आत्मन इति । तथाहि-यदिदं मम वैतन्यं स्वपरप्रकाशकं तेनाहं कर्ता शब-ज्ञानदर्शनभावं स्वकीयमात्मानं जानामि, परं च पृद्रलादिपश्चद्रव्यरूपं शेषजीवान्तरं च पररूपेण जानामि, ततः कारणादेकापवरकप्रबोधितानेकप्रदीपप्रकारोखेव संभुयाबस्थितेष्वपि सर्वद्रव्येषु मम सहजशद्भचिदानन्दैक-स्वभावस्य केनापि सह मोहो नास्तीत्यभिप्रायः ॥ ९० ॥ एवं स्वपरपरिज्ञानविषये मृहत्वनिरासार्थं गाथा-ह्रयेन चतुर्थज्ञानकण्ठिका गता । इति पञ्चविंशतिगाथाभिर्ज्ञानकण्ठिकाचतुष्टयाभिधानो द्वितीयोऽधिकारः परका भेद करें । इस कारण अब उस स्व पर भेदका प्रकार कहते हैं-इस अनादिनिधन, किसीसे उत्पन्न नहीं हुए, अंतर बाहिर दैदीध्यमान, स्व परके जाननेवाले अपने चैतन्य गुणसे अन्य जीव द्रव्य तथा अजीव द्रव्य इनको जुदा करके मैं आप विषे तीनो काल अविनाशी अपने स्वरूपको जानता हूँ, और आकाश, धर्म, अधर्म, काल, पदल, तथा अन्य जीव जो हैं, उनके भेद भिन्न भिन्न ( जदा जदा ) विकोष लक्षणोंसे अपने अपने में तीन काल अविनाशी ऐसे इनके स्वरूपको भी मैं जानता हूँ । इसलिये में आबाश नहीं हैं, धर्म नहीं हैं, अधर्म नहीं हैं, काल नहीं हैं, पहल नहीं हैं, और अन्य जीव भी नहीं हैं। मैं जो हैं, सो हैं। जैसे एक सरमें अनेक दीपक जलानेसे उन सबका प्रकाश उस घरमें एक जगह मिला हुआ रहता है, इसी प्रकार ये छह द्रव्य एक क्षेत्रमें रहते है, परंतु मेरा द्रव्य इन सबसे क्रिल है। जैसे सब दीपकोंका प्रकाश देखनेसे तो मिला हुआ सा दिखाई देता है, परंत सक्स दृष्टिसे जिचारपर्वक देखा जावे, तो जो जिस दीपकका प्रकाश है, वह उसीका है । इसी प्रकार यह मेरा चैतन्य स्वरूप मुझको सबसे पृथक दिखलाता है। इस प्रकार स्व पर विवेकवाले आत्माके फिर मोहरूपी अंकरकी उरपत्ति नहीं होती।। ९०।। अब कहते हैं, कि बीतरागदेव कथित पदार्थीकी श्रदाके बिना इस क्रीबको आत्म-धर्मका लाभ नहीं होता- य: ] जो जीव [ हि ] निश्चयसे [ आत्मण्ये ] यति अव- पाणि द्रन्याणि स्वपरावच्छेदेनापरिज्ञिन्दक्षश्रद्द्याना वा एवमेव आमण्येनात्मानं दमयित स खद्ध न नाम अमणः । यतस्ततोऽपरिच्छिक्दरेणुकनककणिकानिशेषाबूल्यावकात्कनकलाभ इव निकपरानात्मतत्त्वोपल्यम्भलस्या धर्मोपल्यम्भा न संभृतिमनुभवति ॥ ९१ ॥ अथ 'उव-संपपामि सम्मं जलो खिन्दाणसंपत्ती' इति मतिक्वाय 'वारिनं सल्य धम्मो धम्मो जो सो समो वि खिद्दिशे' इति साम्यस्य धर्मे निश्चित्य 'विश्वत्य केण दच्चं तकालं तम्मय वि पण्णात्तं तन्द्वा' इति साम्यस्य धर्मे निश्चित्य 'विश्वत्य वे 'धम्मेण परिणद्पा अप्पा जदि सुद्धसंप्योगतुद्दो पावदि जिल्लाकाकुष्टं' इति निवाणसुर्वापनोगोऽपिकर्तुः नारस्यः अभाग्यभोपयोगो व विरोधिकर्तुः नारस्यः अभाग्यभाग्यभाग्यस्य स्वर्वापयाना व विरोधिकर्वा स्वर्वापयाना व विरोधिका स्वर्वापयाना स्वर्व

समाप्तः । अथ निर्दोषिपरमात्मप्रणीतपदार्थश्रद्धानमन्तरेण श्रमणो न भवति, तस्माच्छुद्धोपयोगलक्षणधर्मोऽपि न संभवतीति निश्चिनोति— सत्तासंबद्धे महासत्तासंबन्धेन सहितान एडे एतान पूर्वोक्तश्रद्धजीवादिपदार्थान । पुनरिप किविशिष्टान । सविसेसे विशेषसत्तावान्तरसत्तास्वकीयस्वरूपसत्ता तथा सहितान जो हि णेव सामण्णे सइहदि यः कर्ता द्रव्यथामण्ये स्थितोऽपि न श्रद्धते हि स्फूटं ण सो समणो निजग्रद्धात्महिन-रूपनिश्वयसम्यक्त्वपूर्वकपरमसामायिकसंयमलक्षणश्रामण्याभावात्स श्रमणो न भवति । इत्धंमृतमावश्रामण्या-भावात तत्तो धम्मो ण संभवदि तस्मात्पवीक्तद्रव्यश्रमणात्सकाशानिरुपरागश्रद्धात्मानभृतिलक्षणधर्मोऽपि न संभवतीति सत्रार्थः ॥ ९१ ॥ अथ 'उनसंपयामि सन्मं' इत्यादि नमस्कारगाथायां यत्प्रतिज्ञातं, तद-रथामें [सन्तासंबद्धान ] सत्ता भावसे सामान्य अस्तिपने सहित और [सविद्रोणान ] अपने अपने विशेष अस्तित्व सहित [ एतान ] इन छह द्व्योंको [ नैव श्रद्याति ] नहीं श्रद्धान करता. [ म: ] वह जीव [ श्रमण: ] मुनि [ न ] नहीं है, और [ तत: ] उस इव्यक्तिंगी ( बाह्य भेषधारी ) मुनिसे [धर्मः] ग्रुद्रोपयोगरूप आलीक-धर्म (न संभवति ] नहीं हो सकता । भावार्थ-अस्तित्व दो प्रकारका है, एक सामान्य अस्तित्व, दूसरा विशेष अस्तित्व । जैसे बृक्ष जातिसे बृक्ष एक है. आम-निम्बादि मेदोसे प्रथक प्रथक है, इसी प्रकार द्रव्य सामान्य अस्तित्वसे एक है, विशेष अस्ति-त्वसे एक है, विशेष अस्तित्वसे अपने जुदा जुदा स्वरूप सहित है। इन सामान्य विशेष भाव संयुक्त दृब्बोंको जो जीव मनि अवस्था धारण करके नहीं जानता है. और स्व पर भेद सहित श्रदान नहीं करता है, वह यति नहीं है । सम्यक्त भावके विना द्रव्यक्ति अवस्थाको धारण करके व्यर्थ ही खेद-खिल होता है, क्योंकि इस अवस्थासे आत्मीक-धर्मकी संभावना नहीं है। जैसे घलका धोनेवाला न्यारिया यदि सोनेकी कणिकाओं को पहचाननेवाला नहीं होवे. तो वह कितना भी कष्ट क्यों न उठावे. परंत उसे सवर्णको प्राप्ति नहीं होती. इसी प्रकार संयमादि कियामें कितना ही खेद क्यों न करे, परंतु लक्षणोंसे स्व पर भेदके विना वीतराग आत्म-तत्त्वकी प्राप्तिरूप धर्म इस जीवके उत्पन्न नहीं होता ॥ ९१ ॥ पूर्व ही आचार्यने "उवसंप्यामि सन्मं" इत्यादि गाथासे सान्यमाव मोक्षका तद्भुना क्वं क्थमपि शुद्धोपयोगमतादेन प्रसाध्य परनिस्वृहतामात्मतृमां पारमेश्वरी-मृहत्तिमध्युपगतः कृतकृत्यतामवाष्य नितान्तमनाङ्कलो भूता मलीनभेदवासनोन्मेषः स्वयं साम्राद्धमं प्वास्मीत्यवतिष्ठते —

> जो णिहदमोहिद्दि आगमकुसलो विरागचरियिन्ह । अब्सुद्विदो महप्पा घम्मो सि विसेसिदो समणो ॥ ९२ ॥ यो निहतमोहर्ष्टिरागमकुशलो विरागचरिते । अभ्यत्यितो महान्मा धर्म इति विशेषितः अमणः ॥ ९२ ॥

यदयं स्वयमात्मा धर्मी भवति स खळु मनोरथ एव, तस्य त्वेका बहिमीहृहृष्टिरेव बिहन्त्री । सा चागमकीक्षछेनात्मज्ञानेन च निहता. नात्र मम प्रनर्भावमापतस्यते । ततो वीतरागचरित्र-स्वितावतारो ममायमात्मा स्वयं धर्मो भूता निरस्तसमस्तमत्यहत्तया नित्यमेव निष्कम्य एवा-नन्तरं 'चारित्तं खळु धन्मो' इत्यादिसुत्रेण चारित्रस्य धर्मत्वं व्यवस्थापितम् । अथ 'परिणमदि जेण दव्वं' इत्यादिस्त्रेणात्मनो धर्मत्वं भणितमित्यादि । तत्सर्वं शद्धोपयोगप्रसादात्प्रसाध्येदानी निश्चयरत्त्रत्रयपरिणत आत्मैव धर्म इत्यवतिष्ठते । अथवा द्वितीयपातनिका-सम्यक्तवाभावे श्रमणो न भवति तस्मात् श्रमणा-द्धमोंऽपि न भवति, तर्हि कथं श्रमणो भवति, इति पृष्टे प्रत्यत्तरं प्रयच्छन जानाधिकारसपसंहरति जो **षिहदमोहदिदी** तत्त्वार्श्वश्रद्धानलक्षणञ्यवहारसम्यक्त्वोत्पनेन निजशुद्धात्मरुचिरूपेण निश्रयसम्यक्त्वेन परिणतत्वानिहतमोहदृष्टिर्विव्वंसितद्रश्नमोहो यः । पुनश्च किरूपः । आगमकसलो निर्दोषिपरमात्मप्रणीत-परमागमाभ्यासेन निरुपाधिस्वसंवेदनज्ञानकुशुक्रवादागमकुशुक्र आगमप्रवीणः । पुनश्च किरूपः। विराग-बरियम्ड अब्यद्भिदो वतसमितिगुश्यादिबहिरङ्गचारित्रानुष्ठानवशेन स्वश्रद्धात्मनि निश्चलपरिगतिरूपवीत-रागचारित्रपरिगतत्वातः परमवीतरागचारित्रे सम्बगन्यविवतः उद्यतः। पुनरपि कथंभुतः । महप्पा मोक्षलक्षण-महार्थसाधकतेन महात्मा धम्मो ति विसेमिटो समणो जीवितमरणलाभालाभादिसमताभावनायरिणतात्मा कारण अंगीकार किया था. और "चारित्तं खद्ध धम्मो" आदि गाथासे साम्यभाव ही श्रद्धोपयोगरूप धर्म है. ऐसा कहकर "परिणमदि जेण दव्वं" इस गाथासे साम्यभावसे आत्माकी एकता बतलाई थी। इसके पश्चात साम्यधर्मकी सिद्धि होनेके लिये "धन्मेण परिणदणा" इससे मोक्ष-सरवका कारण श्चरापयोगके अधिकारका आरंभ किया था। उसमें शुद्धोपयोग भलीमाँति दिखलाया, और उसके प्रतिपक्षी संसारके कारण ग्रामाश्चमोपयोगको मूलसे नाग करके शब्दोपयोगके प्रसादसे उत्पन्न हुए अती-न्द्रियज्ञान भुखोंका स्वरूप कहा । अब मैं शुद्धीपयोगके प्रसादसे परभावोंसे भिन्न, आत्मीक-मावोंकर पूर्ण उत्क्रष्ट परमात्मा-दशाको प्राप्त, कृतकृत्य और अत्यंत आकलता रहित होकर संसार-मेद-वासनासे मुक्त आपमें साक्षात् धर्मस्वरूप होकर स्थित होता हूँ- यः ] जो [ निहत्तमोहृहृष्टिः ] दर्शन-मोहका बात करनेवाला अर्थात् सम्यग्दष्टि है, तथा [ आगमकुशल: ] जिन प्रणीत सिद्धान्तमें प्रवीण अर्थात सम्बन्धानी है, और [विरागचारित्रे ] रागभाव रहित चारित्रमें [अम्युत्थितः ] सावधान वतिष्ठते । अरुमतिविस्तरेण ॥९२ ॥ स्वस्ति स्याद्वादम्रद्विताय कैनेन्द्राय क्रव्यक्रको । स्वस्ति तन्युलायात्मतत्त्र्वोपलम्भाय च, यत्मसादादुद्वन्यितो शगित्येवासंसारबद्धो मोदम्रन्यः। स्वस्ति च परमवीतरागचारित्रात्मने शुद्धोपयोगाय, यत्मसादादयमात्मा स्वयमेव धर्मो अतः ॥

> आत्मा धर्मः स्वयमिति भवन् पाप्य श्रुद्धोपयोगं नित्यानन्दभसरसरसं क्षानतत्त्वे निठीय । भाप्यवयुचैरविचलतया निःभक्रम्यभकाशां स्फूर्जञ्ज्योतिः सहजविलसद्बदीपस्य लक्ष्मीम ॥

स अमण एवाभेदनयेन धर्म इति बिरोधितो मोहक्षोभविद्दीनात्मपरिणामक्त्पो निश्चयधर्मो भणित इत्यर्थः ॥ ॥ ९२ ॥ अधैबंभूतनिश्चयरनत्रवपरिणतमहातपोधनस्य योऽसौ भक्ति करोति तस्य फलं दर्शयति —

जो तं दिहा तुहो अब्सुहिता करेदि सकारं। वंदणणमंसणादिहिं तत्तो सो धम्ममादियदि ॥ <sup>\*</sup>८॥

जो तं दिट्ठा सुद्रो यो भव्यवरपुण्डरीको निरुप्तागञ्जहास्मीयल्भालक्ष्मणनिश्चयधर्मपरिणतं पूर्वसूत्रोकं सुनीचरं दृष्टा तुद्रो निर्मराणानुरागेण संतुष्टः सन् । किं करोति । अन्द्रश्चित्ता करेदि सकारं अभ्युत्थानं कवा मीक्षसायकसम्यक्तादिपुणानां सत्कारं प्रशंसां करोति वंदणणमंसणादिर्धि तत्तो सो धम्ममादियदि 'तवसिद्रे णयसिद्धे' इत्यादि वन्दना भग्यते, नमोऽस्वित नमस्कारो भण्यते, तत्प्रशत्मिकिवेशैपैः तस्माधतिवरात्स भय्यः पुण्यमादत्ते पुण्यं गृहाति इत्यर्धः ॥ ८ ॥ अथ तेन पुण्येन भवान्ते किं फलं भवतीति प्रतिचादयति—

तेण जरा व तिरिच्छा देविं वा माणुर्सि गर्दि पप्पा । विडविस्सरियेडिं सया संपुष्णमणोरहा होति ॥ <sup>\*</sup>९ ॥ (१०१)

तेण णरा व तिरिच्छा तेन पूर्वोक्तपुण्येनात्र वर्तमानमवे नरा वा तिर्वश्वो वा देवि वा माणुसि गरिं पप्पा भवान्तरे देवी वा मानुषी वा गति प्राप्य विद्वविस्सरियेष्ठिं सया संपुष्णमणोरहा हाँति रावाधिराजरूपजावण्यसीमाग्यपुत्रकळादिपरिपूर्णिवभूतिविभवो भण्यते, आज्ञाफळमैक्यै भण्यते, तान्यां है, तथा [महात्मा ] श्रेष्ठ मोक्षपदाण्कि साधनेमें प्रधान है। [स अमणाः] वह सुनीकर [धर्म इति ] धर्म है, ऐसा [विद्योपितः] विशेष छक्षणोपि कहा गया है। भावार्ष —यह आस्मा वीतरागमावरूप परिणान करके साक्षात् आप ही धर्मरूप है। इस आसाको घातक जो एक मोहदृष्टि है, वह तो आगम-कुश्चलता और आस्म-ज्ञानसे विनाशको प्राप्त हुई है, इस कारण मेरे फिर उत्पन्न होनेवाळी

१ इस टीकामें १०१ गाथाकी रचना है, और चुड़ारी श्रीप्रमानन्त्रजीकृत सरोकमान्करटीकामें भी १०१ ही का वर्षन है। श्रीमद्रदुतवादाचामे ९ गायाजीका व्याख्यान नहीं किया, न माद्रम क्या कारण है। द्विद्यान इस बातका निचार कर ठेवें। इसी तरह आगे भी कुछ गाथायें ऐसी है, कि क्षेपककी तरह टीकाकारने छोड़ राये हैं।

निश्विस्पात्मन्यिषकुतिभिति ज्ञानतन्त्रं यथावत् तत्त्तिद्धपर्यं प्रश्नमविषयं श्रेयतत्त्रं बुञ्चत्त्वः । सर्वोनर्थान् कल्यति गुणद्रव्यपर्याययुक्या प्रादुर्श्वतिनं अवति यथा जातु मोहाङ्करस्य ॥

इति पवचनसारहतौ तत्त्वदीपिकायां श्रीमदश्चतत्त्वन्द्रस्तिविरिचितायां ज्ञानतत्त्त्वप्रज्ञा-पनो नाम प्रथमः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥ १ ॥

विभवेश्वयांच्यां संपूर्णमनोरथा मवन्तीति । तदेव पुण्यं भोगादिनिदानसहितनेन यदि सम्यक्तपूर्वकं भवति तर्हि तेन परंपरया मोक्षं रूमत इति भावार्थः ॥ ९ ॥

इति श्रीजयसेनाचार्यकतायां तात्पर्यकृतौ पूर्वोक्तप्रकारेण 'एस युरासुरमणुर्सिददंदियं' इतीमां गाथामादिं कृत्वा द्वासानितगाथाभिः युद्धोपयोगिषकारः, तदनन्तरं 'देवदनदिगुरुप्तासु' इत्यादि पश्चविद्यति-गाथाभिज्ञानकण्ठिकाच्युव्याभिथानो दितीयोऽपिकारः, तदश्च सत्तासंबदेदे' कृत्यादि सत्यक्तवक्रधनरूपेण प्रथमा गाथा, रत्नत्रथागुरुरुपस्य धर्मः संभवतीति 'जो णिहदमोहदिद्वी' कृत्यादि दितीया चेति व्यतन्त्रत्रगाथादम्य, तस्य निखयभर्यस्त्रत्रत्रपेशनत्य योऽसौ मिक्त करोति तत्मक्लक्ष्यनेन 'जो तं दिद्वा' इत्यादि गाथादयम् । इत्यपिकारस्यमं पृथमन्तगाथाचनुष्रयसद्वित्तैकोत्तरश्वगाथाभिद्धानत्त्रव्यम्तियादकन्त्राम् प्रथमो महाभिकारः समाप्तः ॥ १॥

नहीं है। इसिलिये बीतरागचारित्रसे यह मेरा आत्मा धर्मरूप होकर सब शत्रुआंस रहित सदाकाल ही निश्चल स्थित है। अधिक कहनेसे क्या 'स्थात' पद-गांभित जिनप्रणीत शब्द ब्रद्ध जयवंत होओ, जिसके प्रसादसे आत्म-तत्वकी प्राप्ति हुई, और उस आत्म-तत्वकी प्राप्ति स्वाप्ति कार्यक्त स्वाप्ति हुई, और उस आत्म-तत्वकी प्राप्ति स्वाप्ति प्राप्ति हुआ, इसीलिये शुद्धोपयोग संयम भी जयवंत होवै, जिसके प्रसादसे यह आत्मा आप धर्मरूप हुआ।!

इति श्रीपांडेहेमराजकृत श्रीप्रवचनसार सिद्धान्तकी बालावबीध भाषाटीकार्मे ज्ञानतत्त्वका अधिकार पूर्ण हुआ ॥ १॥

## **ब्रे**यतत्त्वाधिकारः ॥ २ ॥

## अथ क्रेयतत्त्वमक्कापनं, तत्र पदार्थस्य सम्यन्द्रव्यग्रजपर्यायस्वरूपग्रुपवर्णयति-

इतः उन्दे 'सत्तासंबदेदे' इत्यादि गाधासत्रेण पूर्व संक्षेपेण यहचाल्यातं सम्यग्दर्शनं तस्येदानीं विषयभतपदार्थव्याख्यानद्वारेण त्रयोदशाधिकशतप्रमितगाशापर्यन्तं विस्तरव्याख्यानं करोति । अथवा दितीय-पातनिका-पर्वं यद्वचारूयातं ज्ञानं तस्य ज्ञेयभूतपदार्थान् कथयति । तत्र त्रयोदशाधिकशतगाथासु मध्ये प्रथमस्तावत 'तन्हा तस्स णमाइं' इमां गाथामादि कृत्वा पाठकमेण पञ्चित्रशहाथापर्यन्तं सामान्यज्ञेय-न्यास्यानं, तदनन्तरं 'दब्वं जीवमजीवं' इत्याधैकोनविंशतिगाधापर्यन्तं विशेषद्वेयव्यास्यानं, अधानन्तरं 'सपदेसेहिं समगो लोगो' इत्यादि गाथाष्ट्रकपर्यन्तं सामान्यमेदभावना, ततथ 'अत्थित्तिगिन्छिदस्स हि' इत्यायेकपञ्चाशदाश्चापर्यन्तं विशेषभेदभावना चेति दितीयमहाधिकारे समुदायपातनिका । अधेदानीं सामान्य-क्रेयव्याख्यानमध्ये प्रथमा नमस्कारगाथा, द्वितीया द्रव्यगणपर्यायव्याख्यानगाथा, ततीया स्वसमयपरसमयः निरूपणगाथा, चतुर्थी द्रव्यस्य सत्तादिलक्षणत्रयसूचनगाथा चेति पीठिकाभिधाने प्रथमस्थले स्वतन्त्रगाथा-चतष्टयम् । तदनन्तरं 'सञ्भावो हि सहाबो' इत्यादिगाश्चाचतुष्टयपर्यन्तं सत्तारुक्षणन्याद्यानमुख्यत्वं तदनन्तरं 'ण भवो भंगविहीणो' इत्यादिगाधात्रयपर्यन्तमत्पादन्ययधौन्यलक्षणकथनमुख्यता, ततश्च 'पाडन्भवदि य अण्णो' इत्यादिगाधाद्वयेन द्रव्यपर्यायनिरूपणमुख्यता । अथानन्तरं 'ण हवदि जदि सदव्यं' इत्यादि गाथाचतप्रयेन सत्ताद्रव्ययोरभेदविषये युक्ति कथयति, तदनन्तरं 'जो खुद दव्बसहाबो' इत्यादि सत्ता-इन्ययोर्गणगुणिकथनेन प्रथमगाथा, इन्येण सह गुणपर्याययोरभेदमुख्यत्वेन 'णात्य गुणो ति य कोई' इत्यादि द्वितीया चेति स्वतन्त्रगाधाद्वयं, तदनन्तरं द्रव्यस्य द्रव्यार्थिकनयेन सद्त्पादी भवति, पर्यायार्थिक-नयेनासदित्यादिकथनरूपेण 'एवंबिहं' इतिप्रभृति गाथाचतुष्टयं, ततश्च 'अध्य ति य' इत्याचेकसन्नेण नयसप्तमङ्गीन्याख्यानमिति समुदायेन चतुर्विशतिगाधाभिरष्टभिः स्थलैदैन्यनिर्णयं करोति । तद्यथा-अध सम्यक्तं कथयति---

> तम्हा तस्स णमाइं किचा णिचं पि तम्मणो होजा । वोच्छामि संगहादो परमद्रविणिच्छयाधिगमं ॥ \*१॥

तम्हा तस्स णमाई कि.बा बस्मात्सन्यक्वं विना श्रमणी न भवति तस्यात्कारणात्तस्य सम्यक्-चारित्रकुक्तस्य पूर्वोक्ततपोधनस्य नमस्यां नमस्कियां नमस्कारं कृत्वा णिश्चं पि तम्मणी होज्ज नित्यमणि तद्वतमना भूत्वा वोच्छामि वस्यान्यहं कर्ता संग्रहादों संश्रहात्संक्षेपात्संक्षेपात्सकाशात् । किम् । प्रसद्व-विणिच्छयाधिगमं परमार्थविनिश्चयाधिगमं सम्यक्त्वमिति परमार्थविनिश्चयाधिगमश्चेत्र सम्यक्ष्यं कथं भण्यत इति चेत्-परमोर्थः परमार्थः छुडबुढैकत्वमावः परमात्मा, परमार्थत्य विशेषण सशयादिरहित्वेन निश्चयः परमार्थनिश्चयक्तपोऽपिगमः शङ्काषष्टदोषरहितश्च यः परमार्थनोऽध्योववोषो यस्मात्सन्यक्त्यात्तत्

आगे ज्ञेयतत्त्वका कथन करते हुए उसमें भी पहले पदार्शीको द्रव्य, गुण, पर्याय, स्वरूप कहते

अरथो खन्दु दृष्वमञी दृष्वाणि गुणप्पमाणि भणिदाणि । तेर्हि पुणो पद्धापा पद्धपमुदा हि परसमया ॥ १ ॥ अर्थ: खळु दृष्यमयो दृष्याणि गुणात्मकानि भणितानि । तैस्तु पुनः पूर्यायाः पूर्यपमुदा हि प्रसमयाः ॥ १ ॥

इह हि किल यः कश्चन परिन्धियमानः पदार्थः स सर्व एव विस्तारायतसामान्यसम्बदा-यात्मना द्रव्येणाभिनिर्द्वत्तवाद्रव्यमयः। द्रव्याणि त प्रनरेकाश्रयविस्तारविशेषात्मकैरिभनिर्द्व-चत्वाद्भुषात्मकानि । पर्यायास्तु पुनरायतविशेषात्मका उक्तलक्षणेईव्यरिप गुणैरप्यभिनिर्वच-त्वाद्वव्यात्मका अपि गुणात्मका अपि । तत्रानेकद्वव्यात्मकैक्यमतिपत्तिनिबन्धनो द्वव्यपर्यायः । स द्विविधः, समानजातीयोऽसमानजातीयश्च । तत्र समानजातीयो नाम यथा अनेकपुहलात्मको द्वचणुकह्यणुक इत्यादि, असमानजातीयो नाम यथा जीवपुद्रशात्मको देवी मनुष्य इत्यादि । गुणद्वारेणायतानैक्यमतिपत्तिनिकन्धनो गुणपर्यायः । सोऽपि द्विविधः स्वभावपर्यायो विभाव-पर्यायश्च । तत्र स्वभावपर्यायो नाम समस्तद्रव्याणामात्मीयात्मीयागुरुलघगुणद्वारेण प्रतिसमय-समुद्रीयमानपटस्थानपतितद्वद्धिहानिनानात्वात्त्रभृतिः, विभावपर्यायो नाम रूपादीनां ज्ञानादीनां वा स्वपरमत्ययवर्तमानपूर्वोत्तरावस्थावतीर्णतारतम्योपदर्शितस्वभावविशेषानेकत्वापत्तिः । अथेदं दृष्टान्तेन द्रुदयति-ययेव हि सर्व एव पटोऽवस्थायिना विस्तारसामान्यसम्बदायेनाभिधावताऽ-**ऽयतमामान्यसम्बदायेन चाभिनिर्वर्त्यमानस्तन्मय एव. तथैव हि सर्व एव पदार्थोऽवस्थायिना** परमार्यविनिश्वयाधिगमम् । अथवा परमार्थविनिश्वयोऽनेकान्तात्मकपदार्थसमृहस्तस्याधिगमो यस्मादिति ॥१॥ क्षत्र पदार्थस्य द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपं निरूपयति—अत्यो सन्तु दृष्यमुओ अर्थो ज्ञानविषयभृतः पदार्थः स्रष्ठं द्रव्यमयो भवति । करमात् । तिर्यक्सामान्योर्ध्वतासामान्यलक्षणेन द्रव्येण निष्पन्नवात । तिर्धकसामान्योर्ध्वतासामान्यलक्षणं कप्यते-एककाले नानान्यक्तिगतोऽन्वयस्तिर्यकसामान्यं भण्यते, तत्र है—[ ख़त्रु ] निश्चयते [ अर्थः [ क्षेयपदार्थ [ द्रव्यमयः ] सामान्य स्वरूप वस्तुमय है [तु ] तथा [ इच्चाणि ] समस्त इन्य [ गुणात्मकानि ] अनन्तगुण स्वरूप [ भणितानि ] कहे हैं । पनः ] और [तै: ] उन द्रव्य गुणांके परिणमन करनेसे [ पर्याया: ] पर्याय हैं, अर्थात् द्रव्यपर्याय और गुणपर्याय ये दो भेद सहित पर्याय हैं, और [पर्यायमुदा ] अशुद्ध पर्यायोंमें मुद्ध अर्थात आत्म-बुद्धिसे पर्यायको ही द्रव्य माननेवाले अज्ञानी [हि] निश्चयकर [परसमयाः] मिध्यादृष्टि हैं। आसार्थ-जितने क्षेयपदार्थ हैं, वे समस्त गुण पर्याय सहित हैं, इसलिये द्रव्य एक आधारमत अनन्तगणस्वरूप है। गुणका नाम विस्तार है, और पर्यायका नाम आयन है। विस्तार चौडाईको कहते हैं, और आयत लम्बाईको कहते हैं । गुण चौड़ाईख्प अविनाशी सदा सहभूत ( साथ रहनेवाले ) है. और पर्याय लम्बाईरूप हैं जिससे कि अतीत अनागत वर्तमान कालमें क्रमवर्ती हैं। पर्यायके दो मेह हैं-एक द्रव्यपर्याय और दूसरे गुणपर्याय । इनमेंसे अशुद्ध द्रव्यपर्यायका लक्षण कहते हैं-

विस्तारसामान्यसमुदायेनाभिभावताऽऽयतसामान्यसमुदायेन च द्रव्यनाम्नाभिनिर्वर्च्यमानो द्रव्यमय एव । यथैव च पटेऽवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदायोऽभिशावश्रायतसामान्यसमुदायो वा गुणैरभिनिर्वर्त्यमानो गुणेभ्यः पृथगनुपलम्भाद्रणात्मक एव, तथैव व पढार्थेष्ववस्थायी विस्तारसामान्यसम्बदायोऽभिधावश्रायतसामान्यसम्बदायो वा द्रव्यनामा गुणैरभिनिर्वर्त्यमानो ग्रणेभ्यः प्रथानपलम्भाहणात्मक एव । यथैव चानेकपटात्मको द्विपटिका त्रिपटिकेति समान-जातीयो द्रव्यपूर्यायः, तथैव चानेकपुद्रलात्मको द्रचणुकस्यणुक इति समानजातीयो द्रव्य-पर्यायः । यथैव चानेककोशेयककार्पासमयपटात्मको द्विपटिकात्रिपटिकेत्यसमानजातीयो द्रव्य-पर्यायः, तथैव चानेकजीवपुद्गलात्मको देवो मनुष्य इत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः। यथैव च कचित्पटे स्थलात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण कालक्रमभद्वतेन नानाविश्रेन परिणमनाश्रानात्मित-मत्तिर्गुणात्मकः स्वभावपर्यायः, तथैव च समस्तेष्वपि द्रव्येषु सक्ष्मात्मीयात्मीयाग्रुरुलघुगुण-दृष्टान्तो यथा-नानासिद्धजीवेषु सिद्धोऽयं सिद्धोऽयमित्यनगताकारः सिद्धजातिप्रत्ययः । नानाकालेष्वेक-व्यक्तिगतोऽन्वय कर्ध्वतासामान्यं भण्यते । तत्र दृष्टान्तः यथा—य एव केवलज्ञानोत्पत्तिलक्षणे सुक्तासा दितीयादिलक्षणेष्यपि स एवेतिप्रतीतिः, अथवा नानागीशरीरेषु गौरयं गौरयमिति गोजातिप्रतीतिस्तिर्यक-सामान्यम् । यथैव चैकस्मिन परुषे बालकमारायवस्थास् स एवायं देवदत्त इति प्रत्यय कर्वतासामान्यम् । दृष्टवाणि गुणप्पराणि भणिदाणि द्रव्याणि गुणात्मकानि भणितानि, अन्वयिनो गुणा अथवा सहभवो गुणा इति गुणलक्षणम् । यथा अनन्तज्ञानस्खादिविशेषगुणेभ्यस्तथैवागुरुलघुकादिसामान्यगुणेभ्यश्चाभिन्नत्वाद्वणात्मकं भवति सिद्धजीबद्रव्यं, तथैव स्वकीयविशेषसामान्यगुणेन्यः सकाशावभिक्तवात् सर्वद्रव्याणि गुणात्मकानि अनेक द्रव्य मिलकर जो एक पर्यायका होता है, सो द्वरुयपर्याय है यह द्रव्यपर्याय दो प्रकार है, एक समान जातीय, दसरा असमान जातीय । समान जातीय जैसे-अनेक जातिक पदलुक्दप द्वचणुक व्यापक आदि, और असमान जातीय जैसे-जीव पहल मिलकर देव मनुष्यादि पर्याय, और भिन्न जातीय इञ्चके संयोगसे गुणकी परिणतिरूप गुणपर्याय होती है, सो भी दो प्रकार है, एक स्वभाव गुणपर्याय. दसरी विभाव गुणपर्याय । स्वभाव गुणपर्याय वह है, जो समस्त हब्य अपने अपने अगरुलघगणोंसे समय समय षटगुणी हानि बृद्धिरूप परिणमन करें, और विभावगुण पर्याय वह है, जो वर्णादि गुण पुद्रस्टस्कंधोमें ज्ञानादि गुण जीवमें पुद्रलके संयोगके पहले आगामी दशामें हीनाधिक होकर परिणमन करें। आगे इसीको उदाहरणसे दढ़ करते है-जैसे वल शुक्रादि गुणोंसे अपनी परिणतिरूप पर्यायसे सिद्ध हैं, इसलिये गुण-पर्यायमय वस है। इसी प्रकार द्रव्य गुणपर्यायमय है, और जैसे बस्न शुक्रादि गुण पर्यायोंसे जुदा नहीं है. इसी प्रकार द्रव्य गुण पर्यायोंसे जुदा नहीं है । जैसे वखके दो तीन पाट मिलकर समानजातीय पर्याय होता है, उसी प्रकार पुदलके बच्चणुक त्यणुकादि अनेक समानजातीय पर्याय होते हैं। जैसे बखके रेडाम कपासके दो तीन पाट मिलके असमान जातीय इञ्यपर्याय होता है, उसी प्रकार जीव पृहल मिलकर देव मनव्यादि असमान जातीय द्रव्यपर्याय होते हैं । और जैसे किसी वसमें स्थल अपने अगरूलधगण दारा

द्वारेण प्रतिसमयसप्रद्वीयमाणपट्स्थानपतितद्विद्वानिनानासानुभूतिः गुणात्मकः स्वभावपर्योयः।
यवेव च पटे रूपादीनां स्वपरमत्ययप्रवर्तमानपूर्वीचरावस्थावतीर्णतारतस्योपदर्शितस्वभावविकः
पानेकलापनिर्णुणात्मको विभावपर्यायः, तथैव च समस्तेष्विप द्रव्येषु रूपादीनां ज्ञानादीनां वा
स्वपरमत्ययभवर्तमानपूर्वीचरावस्थावतीर्णतारतस्योपदर्शितस्वभावविक्षेषानेकलापनिर्णुणात्मको
विभावपर्यायः। इयं ि सर्वपदार्थानां द्रव्यगुणपर्यायस्वभावमक्ताशका पारमेश्वरी व्यवस्था
साधीयसी, न पुनरितरा । यतो ि बहवोऽपि पर्यायमात्रमेवावल्यस्य तत्त्वामतिपन्तिलक्षणं
मोहद्वप्रयाल्यनः परसमया भवन्ति ॥ १ ॥

अथानुबिक्किमिसामेव स्वसमयपरसमयव्यवस्यां प्रतिष्ठाप्योपसंहरति— जे पञ्जयेसु णिरदा जीवा परसमयिग स्ति णिहिट्टा । आदसहावस्मि ठिदा ते सगसमया मुणेदव्या ॥ २ ॥

भवन्ति । तेहिं पुणो पज्जाया तैः पूर्वोक्तलक्षणैर्द्रव्यगुणैश्च पर्याया भवन्ति, व्यतिरेकिणः पर्याया अथवा कम-स्वः पर्याया इति पर्यायलक्षणम् । यथैकस्मिन् मुक्तत्मदृत्ये किंचिदृनचरमगरीराकारगतिमार्गणविलक्षणसिद्ध-गतिपर्यायः तथाऽगुरुलघुकगुणपदुवृद्धिहानिरूपाः साधारणस्वभावगुणपर्यायाश्च, तथा सर्वद्रव्येषु स्वभावद्रव्य-पर्यायाः स्वजातीयविभावद्रव्यपर्यायाश्च,तथैवस्वभावविभावगुणपर्यायश्च 'जेसि अधिसहाओ' इत्यादिगाथायां, तथैव 'भावा जीवादीया' इत्यादिगाश्रायां च पञ्चास्तिकाये पूर्व कथितक्रमेण यथासंभवं ज्ञात्व्याः । प्रज्ञय-**सदा हि परसमया यस्मा**वित्थंभृतद्रव्यगुणपर्यायपरिज्ञानमुदा अथवा नारकादिपर्यायरूपो न भवाम्यहर्मिति भेदविज्ञानमुद्राश्च परसमया मिथ्यादृष्टयो भवन्तीति । तस्मादियं पारमेश्वरी द्रव्यगुणपूर्यायव्याख्या समीचीना भदा भवतीःयभिप्रायः ॥१॥ अथ प्रसंगायातां परसमयस्यसमयन्यवस्थां कथयति — जे पज्जयेस जिरदा जीवा ये पर्यायेष निरताः जीवाः परसमयिग ति णिहिट्टा ते परसमया इति निर्दिष्टाः कथिताः । कालके क्रमसे नाना प्रकारसे परिणमन होनेसे एक अनेकता लिये गुकादि गुणोंका गुणस्वरूप स्वभावपर्याय है. उसी प्रकार सभी द्रव्योमें सुदम अपने अपने अगुरुलघुगुणोंसे समय समय षटगुणी हानि बृद्धिसे नाना स्वभावगणपर्याय है। और जैसे वलमें अन्य दृज्यके सयोगसे वर्णाद गुणोकी कृष्ण पीतनादि भेदोसे पर्व उत्तर अवस्थामें हीन अधिकरूप विभावगुणपर्याय होते हैं, उसी प्रकार पहलमें वर्णादि गुणोंकी तथा आत्मामें ज्ञानादि गुणोंकी परसंयोगसे पूर्व उत्तर (पहली-आगेकी) अवस्थामें हीन अधिक विभावगुणपर्याय हैं । इस प्रकार संपूर्ण द्रव्योंके गुणपर्यायोंको भगवानको वाणी ही दिखलानेमें समर्थ है. अन्यमती नहीं दिखा सकते । क्योंकि वे सब एक नयका ही अवलंबन लेते हैं, और एक नयसे सब इन्य. गण, पर्यायके स्वरूप नहीं कहे जा सकते । ऐसे अनेक जीव अश्रद पर्याय मात्रका अवलंबन करते इए मिथ्या मोहको प्राप्त होकर परसमयी होते हैं ॥ १ ॥ अब इस व्याख्यानका संयोग पाकर स्वसमय तथा परसमयका स्वरूप प्रगट करते हैं-िये जीवाः ] जो अज्ञानी संसारी जीव [पर्यायेख ] मनष्यादि पर्यायोमें [ निरताः ] उवलीन हैं, वे [ परसमयिकाः ] परसमयमें रागयुक्त हैं, [ इति ]

## ये पर्यायेषु निरता जीवाः परसमयिका इति निर्दिष्टाः । आत्मस्वभावे स्थितास्ते स्वकसमया मन्तव्याः ॥ २ ॥

ये खळ जीवपुद्रलात्मकमसमानजातीयद्रव्यपर्यायं सकलाविद्यानामेकमुलुमुपगता यथोदिता-त्मस्वभावसंभावनकीवास्तस्मिभेवाशक्तिग्रपत्रजन्ति, ते खळुच्छलितनिर्गलैकान्तदृष्ट्यो मनुष्य एवाहमेष ममैवेतन्मनुष्यशरीरमित्यहङ्कारममकाराभ्यां विमलभ्यमाना अविचलितचेतनाविलास-मात्रादात्मच्यवहारात पच्यत्य क्रोडीकृतसमस्त्रक्रियाकुदुम्बकं मनुष्यव्यवहारमाश्रित्य रज्यन्तो द्वियन्तश्च परद्रव्येण कर्मणा संगतलात्परसमया जायन्ते । ये त प्रनरसंकीर्णद्रव्यगुणपर्यायसस्थितं मगवन्तमात्मनः स्वभावं सकलविद्यानानेकमृलग्रुपगम्य यथोदितात्मस्वभावसंभावनसमर्थतया पर्यायमात्राञ्चक्तिमृत्यस्यात्मनः स्वभाव एव स्थितिमाञ्चत्रयन्ति, ते खलु सहजविज्ञस्मिताने-कान्तदृष्टिमक्षपितसमस्तैकान्तदृष्टिपरिश्रदृश्चा मनुष्यादिगतिषु तद्विग्रदेषु वाविधितादृश्चारम-मकारा अनेकापवरकसंचारितरवपदीपमिवैकरूपमेवात्मानसपूरुभमाना अविचलितचेतनाविला-समात्रमात्मव्यवहारमुररीकृत्य क्रोडीकृतसमस्त्रिक्षयाकुद्रम्वकं मनुष्यव्यवहारमनाश्रयन्तो विश्रा-तथाहि- मनुष्यादिपर्यायरूपोऽहमित्यहङ्कारो भण्यते, मनुष्यादिशरीरं तच्छरीराधारोत्पन्नपञ्चन्द्रियविषयसुख-स्वरूपं च ममेति ममकारो भण्यते. ताभ्यां परिणताः ममकाराहंकाररहितपरमचैतन्यचमत्कारपरिणतेश्च्यता ये ते कमीद्यजनितपरपर्यायनिरतत्वात्परसमया मिध्यादृष्टयो भण्यन्ते । आदसहायम्मि ठिटा ये पुनरास-स्वरूपे स्थितास्तं सगसमया मणेदञ्चा स्वसमया मन्तन्या ज्ञातन्या इति । तद्यथा-अनेकापबरक-ऐसा [ निर्दिष्टा: ] भगवंतदेवने दिग्वाया हैं। और जो सम्यग्दष्टि जीव [ आरमस्य भावे ] अपने ज्ञानदर्शन स्वभावमें [ स्थिताः ] मौजूद है, [ते ] वे [स्वकसमयाः ] स्वसमयमें रत [ ज्ञात-ड्या: ] जानने योग्य हैं। भावार्थ-जो जीव सब अविद्याओंका एक मूलकारण जीव पुरुल स्वरूप असमान जातिबाले द्रव्यपर्यायको प्राप्त हुए है, और आत्म-स्वभावको भावनामें नपुंसकके समान अञ्चित ( निर्वेखपने ) को धारण करते हैं, वे निश्चय करके निर्रगेल एकान्तदृष्टि ही है । 'मै मनुष्य हूँ, यह मेरा शरीर है ' इस प्रकार नाना अहंकार ममकारआवास विपरीत ज्ञानी हुए अविचलित चेतना-चिलासक्रप भारम-व्यवहारसे च्यत होकर समस्त निंध किया-समूहके अंगीकार करनेसे पुत्र स्त्री मित्रादि मनध्य-व्यवहारको आश्रय करके रागी देशी होते हैं, और परडव्यकर्मींसे मिलते हैं, इस कारण परसम्बरत होते हैं। और जो जीव अपने दृत्यगुणपर्यायोकी अभिनतासे स्थिर हैं, समस्त विद्याओं के मुख्यत आवंत आत्माके स्वभावको प्राप्त हुए हैं, आत्मस्वभावकी भावनासे पर्यायस्त नहीं हैं, और आत्म-स्वभावमें ही स्थिरता बढ़ाते हैं, वे जीव स्वाभाविक अनेकान्तदृष्टिसे एकांत दृष्टिक्टए परिग्रहको दूर करनेवाले हैं। मनव्यादि गतियोंमें शरीरसंबंधी अहंकार ममकारभावोंसे रहित हैं। जैसे अनेक गृहोंमें संचार करनेवाळा रत्नदीपक एक है, उसी प्रकार एकरूप आत्माको प्राप्त हुए हैं। अचलित चैतन्य-विलासरूप आत्म-व्यवहारको अंगीकार करते हैं। असमीचीन क्रियाओंके मूलकारण मनुष्य-व्यवहारके आश्रित नहीं होते। न्तरागद्वेषोन्मेषतया परममीदासीन्यमवरुम्बमाना निरस्तसमस्तपरद्रष्ट्यसंगतितया स्वद्रव्येणैव केवर्छन संगतसात्स्वसमया जायन्ते । अतः स्वसमय एवास्मनस्त्रच्यम् ॥ २ ॥

अथ द्रव्यलक्षणसुपलक्षयति---

अपरिबस्तसहावेणुप्पादव्ययपुवस्तसंजुसं । गुणवं च सपजायं जं तं दव्बं ति बुबंति ॥ ३ ॥ अपरित्यक्तस्वभावेगोत्पादव्ययपुवसंयुक्तम् । गुणवच सपर्यायं यस्तृत्यमिति ब्रवन्ति ॥ ३ ॥

इह खुळ यदनारव्यस्त्रभावभेदग्रत्पादच्ययधीच्यत्रयेण गुणपर्यायद्वयेन च यळक्ष्यते तद्वयम् । तत्र हि द्वयस्य स्वभावोऽस्तितसामान्यान्वयः, अस्तित्वं हि वक्ष्यति द्विविधं. स्वरूपास्तित्वं साद्ययास्तित्वं चेति । तत्रोत्पादः मादुर्भावः, व्ययः प्रच्यवनं, श्रीव्यमव-स्थितिः । ग्रणा विस्तारविशेषाः, ते द्विविधाः सामान्यविशेषात्मकत्वात् । तत्रास्तित्वं नास्ति-समेकलमन्यत्वं द्रव्यत्वं पर्यायत्वं सर्वगतलमसर्वगतत्वं समदेशलममदेशत्वं मूर्तलममूर्तत्वं सिक-यसमक्रियत्वं चेतनसम्चेतनत्वं कर्त्रसमकर्तत्वं भोक्त्रसमभोक्त्रसमग्रहरुपुत्वं चेत्यादयः सामा-संचारितैकरत्नप्रदीप इवानेकशरीरव्ययेकोऽहमिति इदसंस्कारेण निजशुद्धात्मानि स्थिता ये ते कर्मोदय-जनितपर्यायपरिणतिरहितःबात्स्वसमया भवन्तीत्यर्थः ॥ २ ॥ अथ द्रव्यस्य सत्तादिरुक्षणत्रयं सचयति — अपरिश्वत्तसहावेण अपरित्यक्तस्वभावमस्तित्वेन सहाभिनं उप्पादक्वयधवत्तसंज्तं उत्पादक्वयधौन्यैः सह संयक्तं गणवं च सपज्जायं गुणवत्पर्यायसहितं च जं यदित्थंभूतं सत्तादिलक्षणत्रयसंयुक्तं तं दृष्ट्यं ति वश्चेति तं द्रव्यमिति बुवन्ति सर्वज्ञाः । इदं द्रव्यमुत्पादव्ययधौत्येर्गुणपर्यायेश्व सह रूक्ष्यरूक्षणभेदे अपि सित सत्ताभेदं न गच्छति । तर्हि कि करोति । स्वरूपतयैव तथाविधत्वमवलम्बतं । कोऽर्थः । उत्पाद-राग द्वेषके अभावसे परम उदासीन हैं, और समस्त परदृश्योंकी सगति दूर करके केवल स्वदृश्यमें प्राप्त हुए हैं. इसी कारण स्वसमय हैं। स्वसमय आत्मस्वभाव है। आत्मस्वभावमें जो लीन रहते है वे धन्य हैं ॥२॥ अब द्रव्यका रुक्षण कहते हैं-[ यत ] जो [ अपरित्यक्तस्वभावेन ] नहीं छोड़े हए अपने अस्तिव स्वभावसे जिल्लादञ्ययञ्चयत्वसंबद्धं ] जत्याद, ज्यय, तथा धीव्य सयुक्त है। [स्व ] और [ गुणवत ] अनंतगुणात्मक है, [ सपर्यायं ] पर्यायसहित है, [तत् ] उसे [ द्रव्यं इति ] द्रव्य ऐसा [ क्र**वन्ति** ] कहते हैं। भावार्थ-जो अपने अस्तित्वसे किसीसे उत्पन्न नहीं हथा होवे. उसे द्रव्य कहते हैं । अस्तित्व दो प्रकारका हैं-एक स्वरूपास्तित्व और दूसरा सामान्यास्तित्व, इन दोनों अस्तित्वोका वर्णन आगे करेंगे । यहाँ द्रव्यके लक्षण दो है, सो बतलाते हैं, एक उत्पाद-व्यय-धौव्य, और दसरा गुणपर्याय । उत्पाद उत्पन्न होनेको, व्यय विनाश होनेको, और धौत्य स्थिर रहनेको कहते हैं । गुण दो प्रकारका है. एक सामान्यगण दसरा विशेषगण । अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, हव्यत्व, पर्यायत्व. सर्वगतत्व, असर्वगतत्व, सप्रदेशत्व, अप्रदेशत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, सिक्रयत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व.

न्यगुणाः । अवगाइहेतृत्वं गतिनिमित्तता स्थितिकारणत्वं वर्तनायतनत्वं रूपादिमत्ता चेतनत-मित्यादयो विशेषग्रणाः । पर्याया आयतविशेषाः, ते पूर्वमेवोक्ताश्रतुर्विधाः । न च तैरुत्पादा-दिभिर्गणपर्यापैनी सह द्रव्यं लक्ष्यलक्षणभेदेऽपिस्वरूपभेदम्पत्रजति, स्वरूपत एव द्रव्यस्य तथा-विभत्वादत्तरीयवत् । यथा खळत्तरीयम्पात्तमळिनावस्यं प्रक्षालितममलावस्ययोत्पद्यमानं तेनो-त्पादेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमप्रवजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलस्वते । तथा द्रव्यमपि सम्रुपात्त्रभाक्तनात्रस्थं सम्रुचितवहिरङ्गसाधनसंनिधिसद्भावे विचित्रवहतरात्रस्थानं स्वरूपकर्वकरणसामध्यस्वभावेनान्तरङ्गसाधनताप्रयागतेनान्त्रग्रहीतप्रचरावस्थयोत्पद्यमानं तेनो-त्यादेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदम्यप्रजातिः स्वरूपत एव तथाविधलमवलस्वते । यथा च तदेवोत्तरीयममलावस्थयोत्पद्यमान मलिनावस्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपत्रजति, स्वरूपत एव तथाविधलमवलम्बते । तथा तदेव द्रव्यमण्यूच-रावस्थयोत्पद्यमानं माक्तनावस्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेद-मुप्रवजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलस्वते । यथैव च तदेवोत्तरीयमेककालममलावस्थयो-व्ययधौत्यस्वरूपं गुणपर्यायरूपं च परिणमति शुद्धात्मवदेव । तथाहि-केवलज्ञानीत्पत्तिप्रस्तावे शुद्धात्मरूप-परिच्छितिनिश्वलान्भतिरूपकारणसमयसारपर्यायस्य विनाशे सति ग्रद्धात्मोपङभन्यकिरूपकार्यसमय-सारस्योत्पादः कारणसमयसारस्य व्ययस्तद्भयाधारभृतपरमान्मद्रव्यत्वेन धौव्यं च । तथानन्तज्ञानादिगुणाः, गतिमार्गणाविपक्षभूतसिद्धगतिः, इन्द्रियमार्गणाविपक्षभूतातीन्द्रियत्वादिरुक्षणाः शुद्धपर्यायाथः भवन्तीति । यथा श्रद्धसत्तया सहाभिनं परमात्मद्रव्यं पूर्वोक्तोत्पादव्ययद्रौव्यैर्गुणपर्यायश्च सह संज्ञानक्षणप्रयोजनादि-भेदेऽपि सति तैः सह सत्तादिभेदं न करोति, स्वस्यपत एव तथाविषत्वमवलस्वते । तथाविषत्वं कोऽर्यः । अचेतनत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व, भोक्तत्व, अभोक्तत्व, अगुरुलघुत्व, इत्यादि सामान्यगुण हैं । अवगाहहेतुत्व, गतिनिभित्तता, स्थितिहेतुत्व, वर्तनायतनत्व, रूपादिमत्व, चेतनत्व, इत्यादि विशेषगुण हैं। द्रव्यगुणकी परिणतिके भेदको पर्याय कहते हैं । इन उत्पाद व्यय धौन्य गुणपर्यायोसे द्व्य लक्षित होता (पहिचाना जाता ) है. इसलिये द्रव्य 'लक्ष्य' है । और जिनसे लक्षित होता है, वे लक्षण है, इसलिये उत्पाद व्ययादि 'छक्षण' हैं । छस्य लक्षण भेदसे यद्यपि इनमें भेद है, तथापि स्वरूपसे द्रव्यमें भेद नहीं है. अर्थात् स्वरूपसे टस्य टक्षण एक ही हैं। जैसे-कोई वस पहले मलिन था, पांछेसे धोकर उज्ज्वल किया. तब उज्ज्वलतासे उत्पन्न हुआ कहलाया । परंतु उस बुक्का उत्पादसे प्रथकपना नहीं है, क्योंकि पूर्ववस्र ही उज्ज्वलभावसे परिणत हुआ है। इसी प्रकार बहिरंग-अंतरंग निमित्त पांकर दृश्य एक पर्यायसे उत्पन्न होता है, परंतु उत्पादसे जुदा नहीं है, स्वरूपसे ही उस पर्यायरूप परिणमन करता है। वही वल उज्ज्व-लावस्थासे तो उत्पन्न हुआ है, और मलिनपर्यायसे व्यय ( नाश ) को प्राप्त हुआ है, परंतु उस व्ययसे बख प्रथक नहीं है, क्योंकि आप ही मलिनभावके नाशरूप परिणत हुआ है । इसी प्रकार दृश्य आगामी पर्यायसे तो उत्पद्यमान है, और प्रथम अवस्थासे नष्ट होता है, परंतु उस व्ययसे पृथक नहीं है, व्यय- स्वधानं मिलन्यवस्थया ज्ययमानमवस्थायिन्योत्तरीयत्वावस्यया प्रौव्यमालम्ब्यमानं प्रौव्येषा लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपमेद्रमुपव्रजति, स्वरूपते एव तयाविधतमवलम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमप्येककालमुत्तरावस्थयात्रिया प्राप्तनावस्थया व्ययमानमवस्थायिन्या द्रव्यत्वावस्थया प्रौव्यमालम्ब्यमानं प्रौव्येषा लस्यते । न च तेन सह स्वरूपमेद्रमुपव्रवति, स्वरूपत एव तया-विधस्यमलस्वते । यथैव च तदेवोत्तरीयं विस्तारिवेशमाल्यकेर्योत्वेलस्थते । तथैव तदेव द्रव्यमपि विस्तारिवेशमालमेर्योग्वेलस्थते । तथैव तदेव द्रव्यमपि विस्तारिवेशमालमेर्योग्वेलस्थते । तथैव तदेव द्रव्यमपि विस्तारिवेशमालमेर्योग्वेलस्यते । तथेव तदेव द्रव्यमपि विस्तारिवेशमालमेर्योग्वेलस्थते । तथेव तदेव द्रव्यमपि विस्तारिवेशमालमेर्योग्वेलस्थते । तथेव तदेव द्रव्यमपि विस्तारिवेशमालमेर्योग्वेलस्थते । तथेव तदेवोत्तरीयमायतिविश्वासम्बर्धः पर्योगवर्तिमित्यन्त्यनिक्ष्यते । न च तैः सह स्वरूप-मेद्यमुपव्यवति, स्वरूपत एव तथाविधत्तमवलम्बते । तथेव तदेव द्रव्यमप्यायतिवेशमालमेर्यः पर्योगवर्तिमित्यन्ति । तथेव तदेव द्रव्यमप्यायतिवेशमालमेर्यः पर्यान्ययेशमालमेर्यः पर्यान्ययायतिवेशमालमेर्यः पर्यान्यविक्षमालमेर्यायतिवेशमालमेर्यः पर्यान्यव्यवस्यति । न च तैः सह स्वरूपने पर्यान्यविक्षमालमेर्यायतिविक्षमालमेर्यायतिवेशमालमेर्यः पर्यान्ययायतिवेशमालमेर्यः ।

अय क्रमेणास्तिलं द्विविधमभिद्रधाति तत्रेदं स्वरूपास्तित्वाभिधानम-

उत्पादन्ययात्रीन्यगुणपर्यायस्वस्तपेण परिणमन्ति, तथा सर्वद्रन्याणि स्वकीयस्वकीययथोचितोःपादन्ययात्रीन्यै-स्त्रीव गुणपर्यायेश्व सह यद्यपि संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभिभेदं कर्वन्ति तथापि सत्तास्त्ररूपेण भेदं न कर्वन्ति. स्वामायत एव तथाविधन्तम्बलम्बते । तथाविधनं कोऽर्यः । जल्पादक्रवयादिस्वक्रपेण परिणमन्ति । अथवा बचा बखं निर्मेळपर्यायेणोत्पन्नं मिलनपर्यायेण विनष्टं तद्भयाधारभूतवलाहरोण ध्रवमविनस्रां, तथैव शुक्क-वर्णादिगणनवजीर्णादिपर्यायसहितं च सत् तैरुत्पादन्ययधौन्यैस्तथैव च स्वकीयगुणपर्यायैः सह संज्ञादि-भेदेऽपि सति सत्तारूपैण मेदं न करोति । तहिं किं करोति । स्वरूपत एवोत्पादादिरूपेग परिणमति, तथा सर्वेद्रव्याणीत्यिभिष्ठायः ॥ ३ ॥ एवं नमस्कारगाथा द्रव्यगुणपर्यायकथनगाथा स्वसमयपरसमयनिस्द्रपणगाथा सत्तादिलक्षणत्रयसुचनगाथा चेति स्वतन्त्रगाथाचतुष्टयेन पीठिकाभिधानं प्रथमस्थलं गतम । अध प्रथमं स्वरूप परिणत हुआ है। और वहीं वल जैसे एक समयमें निर्मल अवस्थाकी अपेक्षांसे तो उत्पद्यमान है. मिलनावरथाकी अपेक्षासे ज्यय ( नाश ) वाला है, और वलपनेकी अपेक्षा ध्रुव है, परंतु ध्रुवपनेसे स्वरूप-भेदको धारण नहीं करता है, आप ही उस स्वरूप परिणमता है । इसी प्रकार द्रव्य हरण्क समग्रमें उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता है, पूर्व अवस्थासे विनाशको प्राप्त होता है, और दृश्यपने स्वभावसे प्रव रहता है, ध्रवपनेसे पृथक नहीं रहता, आप ही धौज्यको अवलंबन करता है। और इसी प्रकार जैसे वहीं वल उज्बल कोमलादि गुणोंकी अपेक्षा देखते हैं, तो वह उन गुणोंसे भिन्न मेद धारण नहीं करता. स्वरूपसे गुणात्मक है, इसी तरह प्रत्येक दन्य निज गुणोंसे भिन्न नहीं है, स्वरूपसे ही गुणात्मक है, ऐसा देखते हैं। जैसे वस्त्र तंतुरूप पर्यायोंसे देखाजाता है, पांतु उन पर्यायोंसे जुदा नहीं है, स्वरूपसे ही उनस्प है; इसी प्रकार द्रव्य निज पर्यायोसे देखते हैं, परंतु स्वरूपसे ही पर्यायपनेको अवलम्बन करता है। इस तरह द्रव्यका उत्पादन्यवधीन्यलक्षण और गुणपर्यायलक्षण जानने योग्य है॥ ३॥ अब दो प्रकारके अस्तिवर्गेसे पहले स्वरूपास्तिवको दिखलाते हैं- युगै: ] अपने गुणो करके विन्नै: सह सन्भावो हि सहावो गुणेहिं सह पत्रपृष्टिं विसेहिं। दव्बस्स सव्बकालं उप्पादन्वयधुवसेहिं॥ ४॥ सद्भावो हि स्वभावो गुणैः सह पर्वयीक्षेत्रैः। द्रव्यस्प सर्वकाल्धुत्यादन्वयधुत्रत्वैः॥ ४॥

अस्तित्वं हि किल द्रव्यस्य स्वभावः, तत्युनरन्यसाधननिरपेक्षत्वादनाद्यनन्तत्या हेत्रुक्यैः करुपया इत्या नित्यप्रइत्तत्वाद्विभावधर्मवैलक्षण्याच भावभाववद्धावाचानात्वेऽपि प्रदेशभेदा-भावाद्ययेण सहैकत्वमवलम्बमानं द्रव्यस्य स्वभाव एव कथं न भवेत् । तुत्र द्रव्यान्तराणामिव इन्यगुणपर्यायाणां न प्रत्येकं परिसमाप्युते । यतो हि परस्परसाधितसिद्धियक्तत्वाचेषामस्ति-त्वमेकमेव, कार्तस्वरवत यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कार्तस्वरात पृथग्त्रपळभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेण मीतादिगुणानां क्रण्डलादिपर्यायाणां च स्वरूपश्च-पादाय पवर्तमानमञ्जीयुक्तस्य कार्तस्वरास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तैः पीततादिग्रणैः तावत्त्वकृपास्तित्वं प्रतिपादयति—सहावो हि स्वभावः स्वरूपं भवति हि स्फूटम् । कः कर्ता । सब्भावो सद्भावः शद्धसत्ता शद्धान्तित्वम् । कस्य स्वभावो भवति दृष्यस्य मुक्तात्मद्रव्यस्य तश्च स्वरूपास्तित्वं यथा मुक्तात्मनः सकाशात्रश्रम्भतानां पुरलादिपञ्चद्रव्याणां शेषजीवानां च भिन्नं भवति न च तथा कैः सह । गणेहिं सह पज्जणहिं केवलजानादिगुणैः किचिदनचरमशरीराकारादिस्वकीयपययिश्व सह । कथंभतैः । चित्तेति सिद्धगतित्वमतीव्द्रयत्वमकायावमयोगत्वमवेदत्वभित्यादिवहभेदभित्तेने केवलं गुणपर्यायैः सह भिन्नं भवति । उपपादन्वयध्वत्ते हिं शुद्धात्मप्राप्तिरूपमोक्षपर्यायस्योत्पादो रागादिविकलपरहितपरमसमाधिरूप-मोक्षमार्गपर्यायस्य व्ययस्तथा मोक्षमार्गाधारभूतान्वयद्वव्यत्वरुक्षणं ध्रौव्यं चेत्युक्तरुक्षणोत्पादव्ययधौत्र्येश्व सह भिनं न भवति । कथम् । सञ्ज्ञालं सर्वकालपर्यन्तं यथा भवति । कस्मारीः सह भिनं न भवतीति चेत् । पर्यायै: ] नाना प्रकारकी अपनी पर्यायोकरके और [ उत्पाद व्ययक्ष्यक्वै: ] उत्पाद, व्यय, तथा धौन्यकरके [ द्वव्यस्य ] गुणपर्यायस्वरूप दृश्यका [ सर्वकालं ] तीनों कालमें [ सदाव ] अस्तित्व है. वही [ हि ] निश्चय करके [ स्वभाव: ] मूलभूत स्वभाव है । भावार्थ-निश्चय करके अस्तित्व ही द्रव्यका स्वभाव है, क्योंकि अस्तित्व किसी अन्य निमित्तसे उत्पन्न नहीं हुआ है। अनादि अनंत एकस्य प्रवृत्तिसे अविनाशी है। विभावभावस्य नहीं, किन्त स्वाभाविकसाव है। और गणगणीके मेदसे यद्यपि द्रव्यसं अस्तित्वगुण पृथक कहा जाता है, परंतु वह प्रदेशभेदके विना द्रव्यसे एकस्तुप है। एक द्रव्यसे दूसरे द्रव्यकी नाई पृथक नहीं हैं, क्योंकि द्रव्यके अस्तित्वसे गुणपर्यायोका अस्तित्व है, और गणपर्वायोंके अस्तित्वसे द्रव्यका अस्तित्व है। यह कथन नौचे छिखे हुए सोनेके दृष्टांतसे समझाते हैं। जैसे-पीततादि गुण नथा कुंडलादिपर्याय जो कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षा सोनेसे पृथक नहीं हैं: जनका कर्ता, साधन, और आधार सोना है, क्योंकि सोनेके अस्तित्वसे ही उनका अस्तित्व है। जो सोना न होवे, तो पीततादि गुण तथा कुंडलादिपर्यायं भी न होवें । सोना स्वभाववंत है, और वे

क्रण्डलादिपर्यांचैश्व यदस्तित्वं कार्तस्वरस्य स स्वभावः, तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा द्वयात्प्रथगनप्रकभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेण गुणानां पर्यायाणां च स्वरूप-मुपादाय प्रवर्तमानप्रतियुक्तस्य द्रव्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तेर्गुणैः पर्यायैश्व यदस्तित्वं द्रव्यस्य स स्वभावः । यथा वा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा पीततादिगुणेभ्यः क्रण्डलादिपर्यायेभ्यश्च प्रथमनुपलभ्यमानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण कार्तस्यरस्यरूपप्रपादाय प्रवर्तमानप्रतियुक्तैः पीततादिगुणैः कुण्डलादिपर्यायैश्व निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य कार्तस्वरस्य मलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः, तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा गुणेभ्यः पर्यायेभ्यश्च प्रथानप्रस्थानस्य कर्तकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपप्रपादाय प्रवर्तमानापर्वाचयुक्तेर्युणैः पर्यायैश्व निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य मुलसाधनत्या तैर्निष्पा-दितं यदस्तित्वं स स्वभावः । किं च - यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कार्त-स्वरात्प्रथगञ्जपलभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेण कुण्डलाङ्गद्पीतताद्युत्पादन्ययध्रीन्याणां स्वरूप-यतः कारणाद्वणपर्यायोऽस्तिलेनोत्पाद्व्ययश्रीव्यास्तिलेन च कर्तृभूतेन ग्रद्धात्मद्व्यास्तिलं साध्यते, ग्रद्धात्म-इञ्चास्तित्वेन च गुणपर्यायोत्पादञ्ययधौञ्चास्तित्वं साध्यत इति । तद्यथा-यथा स्वकीयदञ्यक्षेत्रकालभावैः सबर्णादभिनानां पीतःवादिगणकण्डलादिपर्यायाणां संबन्धि यदस्तित्वं स एव सवर्णस्य सङ्गावः, तथा स्वकीय-द्रव्यक्षेत्रकारुभावैः परमात्मद्रव्यादभिन्नानां केवलज्ञानादिगुणकिचिद्गनचरमगरीराकारादिपर्यायाणां संबन्धि यदस्तित्वं स एव मुक्तात्मद्रव्यस्य सङ्गावः । यथा स्वकीयद्रव्यक्षेत्रकालभावैः पीतत्वादिगुणकृण्डलादिपर्यायभ्यः सकाशादभिनस्य सुवर्णस्य संबन्धि यदस्तित्वं स एव पीतत्वादिगुणकुण्डलादिपर्यायाणां स्वभावो भवति, तथा स्वकीयद्वव्यक्षेत्रकालमावैः केवलज्ञानादिगुणकिचिदनचरमशरीराकारपर्यायेन्यः सकाशादभिन्नस्य मुक्तारम-द्रव्यस्य संबन्धि यदस्तित्वं स एव केवलज्ञानादिगुणिकचिदनचरमशरीराकारपर्यायाणां स्वभावो जातव्यः। स्वभाव हैं। इसी प्रकार द्रश्य, क्षेत्र, काल, भावोंकी अपेक्षा द्रश्यसं अभिन्न जो उसके गणपर्याय हैं. उनका कर्ता साधन, और आधार द्रव्य हैं, क्योंकि द्रव्यके अस्तित्वसे ही गुगपर्यायोंका अस्तित्व है। जो द्रव्य न होवे. तो गणपर्याय भी न होवें । द्रव्य स्वभाववंत है, और गुणपर्याय स्वभाव है । और जैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल भावोंसे, पीततादि गुण तथा कुंडलादि पर्यायोंसे अपृथक्भत (जो ज़दे नहीं) मोनेके कर्म पीततादि गण तथा कंडलादि पर्याय हैं. इसलिये पीततादि गण और कंडलादि पर्यायोंके अस्तित्वसे सोनेका अस्तित्व है। यदि पीततादिगण तथा कंडलादि पर्यायें न हों. तो सोना भी न होने । इसी प्रकार दृष्य, क्षेत्र, काल, भावोंसे गुणपर्यायोंसे अपृथग्भून दृष्यके कर्म गुणपर्याय हैं, इसलिये गणपर्यायोंके अस्तित्वसे दव्यका अस्तित्व है। जो गुणपर्यायें न हों, तो द्वव्य भी न होवे। और जैसे-द्रव्य. क्षेत्र, काल, भावींसे सोनेसे अप्रथाभूत ऐसा जो कंकणका उत्पाद, कंडलका व्यय तथा पीतत्वादिका धौट्य इन तीन भावोंका कर्ता, साधन, और आधार सोना है, इसलिये सोनेके अस्तित्वसे इनका व्यस्तित्व है. क्योंकि जो सोना न होवे, तो कंकणका उत्पाद, कुंडलका व्यय और पीतत्वादिका धीव्य,

श्वपादाय पर्वतमानमद्दत्तियुक्तस्य कार्वस्वरास्तित्वेन निप्पादितनिष्यत्तियुक्तैः कुण्डलाङ्करपीतवाषुत्पादव्ययश्रौव्येयृद्दित्त्वं कार्तस्वरस्य स स्वभावः, तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा काल्येन वा
भावेन वा द्रव्यात्पृथगनुपलभ्यमानैः कर्वकरणाधिकरणव्येणोत्पादव्ययश्रौव्याणां स्वरुपष्ठपादाय
भवतेमानमद्दत्तियुक्तस्य द्रव्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्यत्तिकृत्यादव्ययश्रौव्येपेद्दित्तत्वं द्रव्यस्य
स स्वभावः । यथा वा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कुण्डलाङ्गदपीतताद्युत्पादव्ययश्रौवयेम्यः पृथानुपलभ्यमानस्य कर्तकृरणाधिकरणव्येण कार्तस्यस्वरूप्ताया भवर्तमानमद्दत्तियुक्तः कुण्डलाङ्गद्रपीतताद्युत्पाद्व्ययश्रौव्येनिष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य कार्तव्यस्य मृलसाभवन्तया तैर्निष्पाद्वयं वदस्तित्वं रूपास्यः तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन
वीत्यादव्ययश्रौव्येभ्यः पृथानुपलभ्यानस्य कृत्वस्य द्रव्यस्य मृलसाभवत्वावायः
भवतमानमद्विसुक्तेकर्याद्वययाजैव्येनिष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य मृलसाभवत्वा तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वावः। ॥ ४ ॥

अथेदानीमरपादव्ययद्वीव्याणामपि द्रव्येण सहाभिज्ञास्तिवं कथ्यते। यथा स्वकीयद्रव्यादिचत्रष्ट्येन सवर्णाद-भिनानां कटकपर्यायोत्पादकङ्कणपर्यायविनागसुवर्णत्वलक्षणधौन्याणां संबन्धि यदस्तित्वं स एव सुवर्णसङ्खावः, तथा स्वद्रव्यादि चतुष्ट्येन परमात्मद्रव्यादिभनानां मोक्षपर्यायोत्पादमोक्षमार्गपर्यायव्ययतदभयापारभूतपरमात्म-द्रव्यावनक्षणप्रौव्याणां संबन्धि यदस्तित्वं स एव मुक्तात्मद्रव्यस्वभावः । यथा स्वद्रव्यादिचतुष्टयेन कटक-पर्यायोत्पादकङ्गणपर्यायन्यसम्पर्णतनस्याग्रीन्येभ्यः सकागादभित्रस्य समर्गस्य संगत्य यदस्तित्वं स एव कटकपर्यायोत्पादकङ्कुणपर्यायन्ययतदमयाधारमृतस्यर्णत्वलक्षणध्रौत्याणां सद्भावः, तथा स्वद्रन्यादिचतप्रयेन मोक्षपर्यायोत्पादमोक्षमार्गपर्यायन्ययतदभयाधारमृतमुक्तात्मद्रन्यत्वलक्षणधौन्येभ्यः सकाशादभिन्नस्य परमातम् द्रव्यस्य संबन्धि यदस्तित्वं स एव मोक्षपर्यायोत्पादमोक्षमार्गपर्यायव्ययतदभयाधारमृतमुक्तात्मद्रव्यव्यक्षकण-धौरयाणां स्वभाव इति । एवं यथा मक्तात्मद्रव्यस्य स्वकीयगुगपर्यायोत्पादव्ययधौर्व्यः सह स्वरूपास्ति-ये तीन भाव भी न होवें। इसी प्रकार दृश्य, क्षेत्र, काल, भावी करके दृश्यसे अप्रथम्मत ऐसे जो उत्पाद, व्यय, धौव्य इन तीन भावोंका कर्ता, साधन तथा आधार द्रव्य है, इसलिये द्रव्यके अस्तित्वसे उत्पा-दादिका अस्तित्व है। जो द्रव्य न होवे तो उत्पाद, व्यय, धौव्य ये तीन भाव न होवे। और जैसे इन्य, क्षेत्र, काल, भावोंकर कंकगादि पर्यायका उत्पाद, कंडलादिका न्यय, पीतत्वादिका धौन्य, इन तीन भावोंसे अप्रथम्भूत जो सोना है, उसके कर्ता, साधन और आधार कंकगादि उत्पाद, कंडलादि व्यय. पीतत्वादि ध्रीव्य, ये तीन भाव हैं, इसलिये इन तीन भावांके अस्तित्वसे सोनेका अस्तित्व है। यदि ये तीन भाव न होवें, तो सोना भी न होवे । इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों करके उत्पाद, व्यय, ध्रौज्यसे अप्रयासत द्रव्यके कर्ता, साधन और आधार उत्पाद, व्यय, धौव्य, ये तीन भाव है, क्योंकि इन तीनोंके अस्तित्वसे द्रव्यका अस्तित्व है। यदि ये तीन भाव न होवें, तो द्रव्य भी न होवे । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि दृब्य, गुण और पर्यायोका अस्तित्व एक है। और जो दृब्य है, सो अपने गुण इदं तु साहस्यास्तित्वाभिभानमस्तीति कथपति— इह विविह्नकृष्णाणां लक्ष्मणमेगं सदिति सुन्वगयं । उविदिसदा खल्ज धम्मं जिणवरबसहेण पण्णकं ॥ ५॥ इह विविधलक्षणानां लक्षमणमेकं सदिति सर्वगतम् । उपदिचता खल्ज धर्मं जिनवरत्वभेण प्रक्षम् ॥ ५॥

इह किल प्रपश्चितवैचित्रयेण द्रव्यान्तरेभ्यो व्याद्रत्य द्वेन शतिद्रव्यं सीमानमास्त्रयता विशेषलक्षम् भूतेन च स्वरूपास्तित्वेन लक्ष्यमाणानामपि सर्वद्रव्याणामस्त्रमित्वैचित्र्यमप्रश्नं षद्वत्य इतं प्रतिद्रव्यमास्त्रितं सीमानं भिन्दत्सदिति सर्वगतं सामान्यलक्षणभूतं साहत्यास्ति-लमेकं खल्ववबोद्धव्यम् । एवं सदित्यभिषानं सदिति परिच्छेदनं च सर्वार्थपरामर्शि स्यात् । यदि प्रनिरदमेव म स्याचदा किंचित्सदिति किंचिदसदिति किंचित्सवासबेति किंचिदवाच्यमिति च स्यात् । तत्तु विभतिषिद्धमेवामसाध्यं चैतदनोकहवत् । यथा हि बहुनां बहुविधानामनोकहा-नामात्मीयस्यात्मीयस्य विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टमभेनोत्तिष्टमानात्वे, सामान्य-त्वाभिधानमवान्तरास्तित्वमभिनं व्यवस्थापितं, तथैव समस्तरोषद्रव्याणामपि व्यवस्थापनीयमित्वर्थः ॥ ४ ॥ वय सादश्यास्तित्वशन्दाभिधेयां महासत्तां प्रज्ञापयति—इह विविद्दलक्ष्मणाणं इह लोके प्रत्येकसत्ता-भिषानेन स्वरूपास्तित्वेन विविधलक्षणानां भिन्नलक्षणानां चेतनाचेतनमूर्तामूर्तपदार्थानां लक्खणमेगं त एकमखण्डलक्षणं भवति । कि कर्त् सदिति सर्वे सदिति महासत्तारूपम् । किंविशिष्टम् । सन्वग्रयं संकर-व्यतिकरपरिहाररूपरवजात्यविरोधेन श्रद्धसंग्रहनयेन सर्वगतं सर्वपदार्थव्यापकम् । इदं केनोक्तम् । तबदि-सदा खळ धम्मं जिणवरवसहेण पणात्तं धर्मं वस्तुत्वभावसंग्रहसुपदिशता खळ स्फटं जिनवरवयभेण पर्यायस्वरूपको लिये हुए है, अन्य द्रव्यसे कभी नहीं मिलता । इसीको स्वरूपास्तिन्व कहते है ॥ ४ ॥ आगे सादश्यास्तित्व बतलाते हैं--[इह] इस लोकमें [धर्म उपदिशाला] बस्तुके स्वभावका उपदेश देनेबालं [जिणवरवृषभेण] गणधरादिदेवोंमें श्रेष्ट श्रीवीतराग सर्वज्ञदेवनं [प्रज्ञप्तं] ऐसा कहा है, कि [विविधलक्षणानां] नाना प्रकारके लक्षणींवाले अपने स्वरूपास्तित्वसे जुदा जुदा द्रव्योका [सन इति] 'सत्' ऐसा [सर्वगतं] सब द्रव्योमें पानेवाला [एकं लक्ष्मणं] एक लक्षण है। भावार्थ-स्वरूपारितत्व विशेषलक्षणरूप है, क्योंकि वह द्रव्योकी विचित्रताका विस्तार करता है। तथा अन्य द्रव्यसे भेद करके प्रत्येक द्रव्यकी मर्यादा करता है। और 'सत्' ऐसा जो सादस्यास्तित्व है, सो द्रव्योमें मेद नहीं करता है, सब द्रव्योमें प्रवर्तता है, प्रत्येक द्रव्यकी मर्यादाको दूर करता है. और सर्वगत है, इसलिये सामान्यलक्षणरूप है। 'सत्' शब्द सब पदार्थोंका ज्ञान कराता है, क्योंकि बदि ऐसा न माने, तो कुछ पदार्थ सत् हो, कुछ असत् हों, और कुछ अवक्तव्य हों: परंत ऐसा नहीं है. संवर्ण पदार्थ सत्रूप ही हैं, असदादिरूप नहीं है । जैसे-बृक्ष अपने अपने स्वरूपास्तित्वसे, आम. नीमादि भेदोंसे अनेक प्रकारके हैं, और सादश्यास्तित्वसे बृक्ष जातिकी अपेक्षा एक हैं। इसी प्रकार लक्षणभूतेन साइक्योद्भासिनानोकहरवेनोत्यापितमेकत्वं तिरियति । तथा बहुनां बहुविधानां द्रव्याणामात्सीयात्यायस्य विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टम्भेनोत्तिष्टक्षानात्वं, सामान्य-लक्षणभूतेन साइक्योद्भासिना सदित्यस्य भावेनोत्यापितयेकत्वं तिरयति । यथा च तेषामनी-कहानां सामान्यलक्षणभूतेन साइक्योद्भासिनानोकहरवेनोत्यापितयेकत्वं तिरयति । यथा च तेषामनी-कहानां सामान्यलक्षणभूतेन साइक्योद्भासिनानोकहरवेनोत्यापित्रयेकत्वं तिराहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपाणामपि सामान्यलक्षणभूतस्य स्वरूपाणामपि सामान्यलक्षणभूतेन साइक्योद्भासिना सदित्यस्य मावेनोत्यापितेनैकत्वेन तिराहितमपि विशेषलक्षण-भूतस्य स्वरूपास्तितवस्यावष्टम्भेनोत्तिष्ठक्षानात्वग्चकास्ति ॥ ५ ॥

अथ द्रव्येद्रेव्यान्तरस्यारम्भं द्रव्यादर्थान्तरत्वं च सत्तायाः प्रतिहन्ति — दब्वं सहावसिद्धं सदिति जिणा तबदो समक्तवादा । सिद्धं तथ आगमदो णेच्छदि जो सो हि परसमओ ॥ ६ ॥ द्रव्यं स्वभावसिदं सदिति जिनास्तत्त्वतः समाख्यातवन्तः । सिद्धं तथा आगमतो नेच्छति यः स हि परसमयः ॥ ६ ॥

प्रजातमिति । तद्यथा-यथा सर्वे मुक्तात्मनः सन्तीक्षके सति परमानन्दैकलक्षणस्रखामृतरसास्वादभरिताब-स्थलोकाकाराप्रमितद्यद्वासंख्येयात्मप्रदेशैस्तथा किचिदनचरमशरीराकारादिपर्यायेश्च संकरव्यतिकरपरिहार-रूपजातिभेदेन भिलानामपि सर्वेवां सिद्धजीवानां ग्रहणं भवति, तथा 'सर्वं सत्' इत्युक्ते संग्रहनयेन सर्व-पदार्थानां ग्रहणं भवति । अथवा सेनेयं वनमिदमित्यक्ते अञ्चहरत्यादिपदार्थानां निन्बामादिवक्षाणां स्वकीय-स्वकीय जातिभेद भिनानां यगपद यहणं भवति, तथा सबै सदित्यक्ते सति सादश्य सत्ताभिषानेन महासत्तारूपेण राद्धसंग्रहनचेन सर्वपदार्थानां स्वजात्मविरोधन ग्रहणं भवतीत्पर्थः ॥ ५ ॥ अथ यथा दृत्यं स्वभावसिद्धं तथा सदसदपि स्वभावत एकेत्याख्याति—दञ्चं सहावसिद्धं द्रव्यं परमात्मद्रव्यं स्वभावसिद्धं भवति । कस्पात । अनावनन्तेन परहेत्तिरंपक्षेण स्वतः सिद्धेन केवलज्ञानादिगणाधारम्तेन सदानन्दैकस्रपमस्व-द्रव्य अपने अपने स्वरूपास्तित्वसे ६ प्रकार हैं, और सादश्यास्तित्वसे सत्की अपेक्षा सब एक हैं। सतके कहनेमें छहों द्रव्य गर्भित हो जाते हैं। जैसे जब बृक्षोंमें स्वरूपास्तित्वसे भेद करते हैं, तब साइश्या-स्तित्वरूप वक्षकी जातिकी एकता मिट जाती है, और जब साइश्यास्तित्वरूप वक्षजातिकी एकता करते हैं. तब स्वरूपास्तित्वसे उत्पन्न नाना प्रकारके भेद भिट जाते हैं. इसी प्रकार द्रव्योमें स्वरूपास्तित्वकी अपेक्षा सतुरूप एकता मिट जाती है, और सादस्यास्तित्वकी अपेक्षा नाना प्रकारके भेद मिट जाते हैं। भगवानका मत अनेकान्त है, जिस पक्षकी विवक्षा (कहनेकी इच्छा) करते हैं, वह पक्ष मुख्य होता है, और जिस पक्षकी विवक्षा नहीं करते हैं. वह पक्ष गौण होता है। अनेकान्तसे नय संपर्ण प्रमाण हैं. विवक्षाकी अपेक्षा माल्य गौण हैं ॥ ५ ॥ आगे द्रव्यांसे अन्य द्रव्यकी उत्पत्तिका निषेध करते हैं, और द्रव्यसे सत्ताकी जुदाईका निषेध करते हैं- द्रिटयं ] गुणपर्यायरूप वस्तु [स्वामावसिद्धं ] अपने स्वभावसे निष्पन्न है। और वह सित इति । सत्तास्वरूप है, ऐसा [जिनाः ] जिनभगवान् [तस्वतः ] स्वरूपसे

न खळु द्रव्येर्द्रव्यान्तराणामारम्भः, सर्वद्रव्याणां स्वभावसिद्धतात् । स्वभावसिद्धत्वं तु तेषा-मनादिनिधनतात । अनादिनिधनं हि न साधनान्तरमपेक्षते । गुणपर्यापात्मानमात्मनः स्वभाव-मेव मुलसाधनमुपादाय स्वयमेव सिद्धसिद्धिमृहतं वर्तते । यत्त द्रव्यैरारभ्यते न तद्रव्यान्तरं कादा-चित्कतात स पर्याय द्वचणुकादिवनमनुष्यादिवच । द्रव्यं पुनरनविध त्रिसमयावस्थायि न तथा स्यात । अथैवं यथा सिद्धं स्वभावत एव द्रव्यं तथा सदित्यपि तत्स्वभावत एव सिद्धमित्यवधार्य-ताम । सत्तात्मना (त्मनः) स्वभावेन निष्पन्ननिष्पत्तिमद्भावयक्ततात । न च द्रव्यादर्थान्तरभूता सत्तोपपत्तिमभिमपद्यते, यतस्तत्समवायात्तत्सदिति स्यात । सतः सत्तायाश्च न तावद्यतसिद्धते-नार्थान्तरसं, तयोर्द्रण्डवध्वतिसद्धलस्यादर्शनात । अयुत्तसिद्धलेनापि न तदुपपद्यते । इहेद-मितिपती तेरुपपद्यत इति चेत किनिबन्धना हीहेदमिति प्रतीतिः। भेदनिबन्धनेति चेत को नाम भेदः । प्रादेशिकः, अताद्भाविको वा । न तावत्पादेशिकः, पूर्वमेव युतसिद्धत्वस्यापसारणात् । अताद्भाविकश्चेत उपपन्न एव यहुच्यं तन्न गुण इति वचनात । अयं तु न खल्वेकान्तेनेहेदमिति-सधारसपरम् समरसीभावपरिणतसर्वश्रद्धात्मप्रदेशभरितावस्थेन श्रद्धोपादानभतेन स्वकीयस्वभावेन निष्पत्रत्वात् । यञ्च स्वभावसिद्धं न भवति तद् द्रव्यमपि न भवति । द्वचणुकादिपुद्रलस्कन्थपर्यायवत् मनुष्यादिजीवपर्यायवच । सहिति यथा स्वभावतः सिद्धं तदद्रव्यं तथा सदिति सत्तालक्षणमपि स्वभावत एव भवति, न च भिन्नसत्ता-समबाबात । अथवा यथा दृग्यं स्वभावतः सिद्धं तथा तस्य योऽसौ सत्तागणः सोऽपि स्वभावसिद्ध एव । कस्मादिति चेत् । सत्ताद्वययोः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि दण्डदण्डिबद्विन्नप्रदेशाभावात् । इदं के [समाख्यातवन्तः] भले प्रकार कहते हैं। [यः] जो पुरुष [आगमतः] बाखसं तिथा सिद्धं दिक प्रकार सिद्ध नि इच्छिति नहीं मानता है, [हि] निश्चयकरके [सः] वह [पर-समय: ] मिथ्यादष्टि है। भावार्थ-प्रवय अनादिनिधन है, वह किसीका कारण पाके उत्पन्न नहीं हुआ है, इस कारण स्वयंसिद्ध है। अपने गुण पर्याय स्वरूपको मूलसाधन अंगीकार करके आप ही सिद्ध है। और जो द्रव्योंसे उत्पन्न होते हैं, वे कोई अन्य द्रव्य नहीं, पर्याय होते हैं; परंतु पर्याय स्थायी नहीं होते— नाशवान होते हैं। जैसे परमाणुओंसे ढ्रचणुकादि स्कंघ तथा जीव पुहलसे मनुष्यादि होते हैं। ये सब इञ्यके पर्याय हैं, कोई नवीन द्रव्य नहीं है। इससे सिद्ध हुआ, कि द्रव्य त्रिकालिक स्वयंसिद्ध है, वही सत्ता स्वरूप है। जैसे द्रव्य स्वभावसिद्ध है, वैसे ही सत्ता स्वभावसिद्ध है। परंतु सत्ता द्रव्यसे कोई जुदी बस्त नहीं है, सत्ता गुण है, और द्रव्य गुणी है । इस सत्ता गुणके संबंबसे द्रव्य 'सत्' कहा जाता है । सत्ता और दृज्यमें यद्यपि गुणगुणीके भेदसे भेद है, तो भी जैसे दंड और दंडीपुरुषमें भेद है, बैसा भेद नहीं है। भेद दो प्रकारका है-एक प्रदेशभेद और दूसरा गुणगुणीभेद । इनमेंसे सत्ता और दृश्यमें प्रदेश भेद तो है नहीं, जैसे कि दंड और दंडीमें होता है, क्योंकि सत्ताके और द्रव्यके जुदा जुदा प्रदेश नहीं हैं, गुणगुणीभेद है; क्योंकि जो द्रव्य है, सो गुण नहीं है, और जो गुण है, सो द्रव्य नहीं है। इस प्रकार संज्ञा संख्या उक्षणादिसे भेद कहते हैं । द्रव्य-सत्तामें सर्वथा भेद नहीं हैं । कथंचित्प्रकार भेद

प्रतीतिर्विक्यनं, स्वयमेवोन्सम्भित्तवात् । तयाहि-यदेव पर्यायेणाप्येते द्रच्यं तदेव गुणवदिदं द्रव्यसयमस्य गुणः, शुश्रमिद्रश्चरतियमयमस्य शुश्रो गुण इत्यादिवदताद्भाविको भेद उन्मज्ञति । यदा तु द्रव्येणाप्येते द्रव्यं तदास्तमितसमस्तर्गुणवासनोन्मेषस्य तथाविधं द्रव्यमेव शुश्रमुत्तरीय-सित्यादिक्तप्रपत्त्वतः समृत्व एवाताद्भाविको भेदो निमज्जित । एवं हि भेदे निमज्जित तत्प्रत्यया प्रतीतिर्विमज्जिति । तदा समस्तमिप् द्रव्यमेव भूताविष्ठिते । यदा तु भेद उन्मज्जित तस्मिणुन्मज्जित तत्प्रत्यया भतीतिरुन्मज्जित । तदा समस्तमिप् द्रव्यमेव भूत्वाविष्ठते । यदा तु भेद उन्मज्जित, तस्मिणुन्मज्जित तत्प्रत्यया भतीतिरुन्मज्जिति । तस्मापुन्तमज्जत्व । तदापि तत्यर्यायमेनन्मज्जज्जन्मज्जित । तस्मापुन्तमज्जत्व । तस्मापुन्तमज्जत्वास्यम्यान्तरसमुन्यज्ञत्व। तदापि तत्पर्यायकेनोन्मजज्जन्मज्जित । तस्मापुन्तमज्जत्व। व्यत्तिके स्यात् । एवं सित् स्वयमेव सङ्क्यं भवति । यस्त्वेवं नेन्यित सख्य पत्र प्रवृत्यः ॥ ६ ॥

अयोत्पाद्व्ययुर्गेव्यात्मक्ततेऽपि सङ्ख्यं भवतीति विभावयति— सद्बद्दिदं सहावे दृत्वं दृव्वस्स जो हि परिणामो । अत्येखु सो सहावो ठिदिसंभवणाससंबद्धो ॥ ७ ॥ सद्बिथतं स्वभावं दृव्यं दृव्यस्य यो हि परिणामः । अर्थेषु स स्वभावः स्थितिसंभवनात्रासंबदः ॥ ७ ॥

कथितवन्तः । जिला तच्चदो समकसादा जिनाः कर्तारः तत्त्वतः सम्मगाख्यातवन्तः कथितवन्तः सिद्धं तह आगमदो सतानापेक्षया द्रव्यार्थिकनयेनानादिनिधनागमादिप तथा सिद्धं णेच्छिद जो सो हि पर-समओ नेच्छति न मन्यते य इदं बस्तुस्बरूपं स हि स्फ्रटं परसमयो मिथ्यादृष्टिभेवति । एवं यथा परमात्म-द्रव्यं स्वभावतः सिद्धमवबोद्धव्यं तथा सर्वद्रव्याणीति । अत्र द्रव्यं केनापि पुरुषेण न क्रियते । सत्तागुणोऽपि . इन्याहिको नास्तीत्यभिप्रायः ॥ ६ ॥ अथोत्पादन्ययधौन्यत्वे सति सत्तैव द्रन्यं भवतीति प्रजापयति—सद-है, किसी एक प्रकारसे अभेद है। इस भेदाभेदको दृज्यार्थिक और पर्यायार्थिकनयके भेदसे दिखलाते है---जब पर्यायार्थिकनयसे द्रव्यका कथन करते है, तब द्रव्य गुणवाला है, यह उसका गुण है। जैसे बस्न द्रव्य है, यह उसका उज्ज्वलपना गुण है। इस प्रकार गुणगुणी भेद प्रगट होता है। और जब द्रव्यार्थिकनयसे द्रव्यका कथन करते हैं, तब समस्त गुणभेदकी वासना मिट जाती है, एक द्रव्य ही रहता है, गुणगुणी भेद नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार भेदके नष्ट होनेसे गुणगुणी भेदरूप ज्ञान भी नष्ट होता है, तथा ज्ञानके नष्ट होनेसे वस्तु अभेदमावसे एकरूप होकर ठहरती है। पर्याय कथनसे जब इञ्चमें भेद उछलते हैं, तब उसके निमित्तसे भेदरूप ज्ञान प्रगट होता है, और उस भेदरूप ज्ञानके उछछनेसे गुणोंका भेद उछछता है। जिस तरह समुद्रमें उछछते हुए, जलके कछील समुद्रसे जुदे नहीं हैं, उसी प्रकार पर्याय कथनसे द्रव्यसे ये भेद जुदे नहीं हैं। इससे सिद्ध हुआ, द्रव्यसे सत्तागुण प्रथक नहीं है, द्रव्य उस स्वरूप ही है। गुणगुणिक भेदसे भेद है, स्वरूपसे भेद नहीं है। जो ऐसा नहीं मानते हैं, वे मिथ्यादर्षी हैं ॥ ६ ॥ आगे कहते है कि उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यके होनेपर ही सत द्रव्य

इह हि स्वभावे नित्यमवतिष्ठमानसात्सादिति द्रव्यम् । स्वभावस्तु द्रव्यस्य भौज्योत्पादौ-च्छेदैक्यात्मकपरिणाम्। यथैव हि द्रव्यवास्तुनः सामस्त्येनैकस्यापि विष्कम्भकममप्रतिवर्तिनः स्रक्ष्मांशाः प्रदेशाः, तथैव हि द्रव्यव्रतेः सामस्त्येनैकस्यापि प्रवाहक्रमप्रवृत्तिवर्तिनः स्रक्ष्मांशाः परिणामाः । यथा च प्रदेशानां परस्परव्यतिरेकनिबन्धनो विष्कम्भक्रमः, तथा परिणामानां परस्परच्यतिरेकनिबन्धनः मनाहक्रमः । यथैन च ते प्रदेशाः स्वस्थाने स्वरूपपूर्वरूपाभ्याम्रत्पक्रोच्छ-श्रत्वात्सर्वत्र परस्पराजस्यतिस्त्रितेकवास्तुतयाज्ञत्पश्रमलीनतात्र संभृतिसंहारश्रीव्यात्मकमात्मानं धारयन्ति, तथैव ते परिणामाः स्वावसरे स्वरूपपर्वरूपाभ्यामृत्यक्षोन्कन्नत्वात्सर्वत्र परस्पराजस्यति-स्वितिकभवाहतयानुत्पन्नमलीनताच संभृतिसंहारश्रीच्यात्मकमात्मानं धारयन्ति । तथैव च य एव हि पूर्वप्रदेशोच्छेदनात्मको वास्तुसीमान्तः स एव हि तदुत्तरीत्पादात्मकः, स एव च परस्परानस्यतिम्बन्निकेवास्त्रत्यातदभयात्मक इति । तथैव य एव हि पूर्वपरिणामोच्छेदात्मकः भवाहसीमान्तः स एव हि तदुचरोत्पादात्मकः, स एव च परस्पराज्ञस्यतिस्त्रितैकमवाहतयातदु-भयात्मक इति एवमस्य स्वभावत एव त्रिलक्षणायां परिणामपद्धतौ दर्ललितस्य स्वभावानित-बद्धिदं सहावे दञ्बं दञ्बं मुक्तात्मद्रञ्यं भवति । किं कर्त् । सदिति शुद्धचेतनान्वयरूपमस्तित्वम् । किं-विशिष्टम् । अवस्थितम् । क । स्वभावे । स्वभावं कथयति—दञ्जसम् जो हि परिणामो तस्य परमात्म-द्रव्यस्य संबन्धी हि स्फुटं यः परिणामः । केषु विषयेषु । अत्येषु परमात्मपदार्थस्य धर्मत्वादभेदनयेनार्था भण्यन्ते । के ते । केवलज्ञानादिगुणाः सिद्धत्वादिपर्यायात्रः, तेष्वर्थेष विषयेष योऽसौ परिणामः । सो सहाचो केवलज्ञानादिगुणसिद्धत्वादिपर्यायरूपस्तस्य परमात्मद्रव्यस्य स्वभावो भवति । स च कथंभूतः । हिदि-संभवणाससंबद्धो स्वात्मप्राप्तिरूपमोक्षपर्यायस्य संभवस्तिसम्नेव क्षणे परमागमभाषयैकःविवतर्कविचार-होता है-[स्वभावे] अपनी परिणतिमें [अवस्थितं] उहरा हुआ जो [सत् ] सत्तारूप वस्तु सो [द्रव्यं] द्रव्य है । और द्रिव्यस्य ] द्रव्यका [अर्थेषु ] गुणपर्यायोमें [य: ] जो [स्थितिसंभव-नाइ।संबद्धः ] ध्रौन्य, उत्पाद, और न्यय सहित [परिणामः] परिणाम है, [सः] वह [हि] [स्वभाव:] स्वभाव है। भावार्थ-इन्यके गणपर्यायरूप परिणमनेको स्वभाव कहते हैं. और वह . स्वभाव उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य सहित है। जैसे एक दव्यके चौडाईरूप सक्सप्रदेश अनेक हैं. उसी प्रकार समस्त दृश्योको परिणतिके प्रवाहकमसे लम्बाईरूप महमपरिणाम भी अनेक हैं । दृश्योकी चौहाई प्रदेश हैं। और लम्बाई परिणति हैं। प्रदेश सदाकाल स्थायी है, इसी कारण चौडाई है, और परिणति प्रवाह-. रूप कमसे है, इसी लिये लम्बाई है। जैसे द्रव्यके प्रदेश पृथक् पृथक् हैं, उसी प्रकार तीन कालसंबंधी परिणाम भी जुदे जुदे हैं। और जैसे वे प्रदेश अपने अपने स्थानोंमें अपने पूर्व पूर्व प्रदेशोंकी अपेक्षा उत्पन हैं, उत्तर उत्तर (आगे आगेके) प्रदेशोंकी अपेक्षा व्यय हैं । एक दृत्य संपूर्ण प्रदेशोंमें है, इस अपेक्षासे न उत्पन्न होते हैं, न नाश होते हैं, ध्रुव हैं । इसी कारण प्रदेश उत्पाद, व्यय और ध्रुवताको धारण किये हुए हैं । इसी प्रकार परिणाम अपने कालमें पूर्व उत्तर परिणामीकी अपेक्षा उत्पाद व्ययस्य

क्रमात्रिष्ठभणमेव सत्त्वमनुमोदनीयम् । स्वकाफल्दामवत् । यथैव हि परिष्ठहीतद्राचिन्नि भल-म्बमाने स्वकाफल्दामनि समस्तेष्वपि स्वधामस्वकासत्तस् स्वकाफलेषुकरोत्तरेषु धामस्वत्रोत्तर-स्वकाफलानासुदयनात्पूर्वपूर्वस्वकाफलानामनुदयनात् सर्वत्रापि परस्परानुस्यृतिस्वत्रकस्य स्वत्रकस्या-वस्थानात्रैलक्षण्यं प्रसिद्धिमवतरति, तथैव हि परिष्ठहीतनित्यत्रचिनिवर्तमाने द्रव्यं समस्तेष्वपि स्वावसरेषुबकासत्स्य परिणामेषुक्तरोत्तरेष्ववसरेषुक्तरोत्तरपरिणामानासुदयनात्पूर्वपूर्वपरिणामाना-मनुदयनात् सर्वत्रापि परस्परानुस्यृतिस्वत्रकस्य मवाहस्यावस्थानाश्चेलक्षण्यं मसिद्धिमवतरित ॥०॥

अथोत्पादच्ययध्रीच्याणां परस्पराविनाभावं द्रवयति-

ण अबो अंगविहीणो अंगो वा णित्य संभविहीणो । उप्पादो वि य अंगो ण विणा घोटवेण अख्येण ॥ ८ ॥ न भवो भक्तविहीनो भक्तो वा नास्ति संभविहीनः । उत्पादोऽपि च भक्तो न विना औन्येणार्थेण ॥ ८ ॥

न खुळ सर्गः संहारमन्तरेण, न संहारो वा सर्गमन्तरेण, न सृष्टिसंहारी स्थितिमन्तरेण, न स्थितिः सर्गसंहारमन्तरेण । य एव हि सर्गः स एव संहारः, य एव संहारः स एव सर्गः, द्वितीयश्रक्षःयानसंज्ञस्य श्रद्धोपादानभृतस्य समस्तरागादिविकल्पोपाधिरहितस्वसंवेदनज्ञानपर्यायस्य नाशस्त-रिमनेव समये तदभयाधारभूतपरमात्मद्रव्यस्य रिधतिरित्युक्तलक्षणोत्पादन्ययधौव्यत्रयेण संबन्धो भवतीति । एवमुत्पादन्ययश्लीन्यत्रयेणैकसमये यद्यपि पर्यायार्थिकनयेन परमात्मद्रन्यं परिणतं, तथापि द्रन्यार्थिकनयेन सत्तालक्षणमेव भवति । त्रिलक्षणमपि सत्सत्तालक्षणं कथं भण्यत इति चेत "उत्पादव्ययधौन्ययक्तं सत" इति बचनात् । यथेदं परमात्मद्रव्यमेकसमयेनोत्पाद्वययधौव्यैः परिणतमेव सत्तालक्षणं भण्यते तथा सर्व-इञ्याणीत्यर्थः ॥ ७ ॥ एवं स्वरूपसत्तारूपेण प्रथमगाथा, महासत्तारूपेण द्वितीया, यथा द्रव्यं स्वतःसिद्धं तथा सत्तागणोऽपीति कथनेन ततीया, उत्पादन्ययधौन्यत्वेऽपि सत्तैव द्रव्यं भण्यत इति कथनेन चतुर्थीति गाधाचनष्ट्रयेन सत्तालक्षणविवरणम्हयतया द्वितीयस्थलं गतम् । अथोत्पादन्ययधौन्याणां परस्परसापेक्षत्वं है, सदा एक परिणतिप्रवाहकी अपेक्षा ध्रव है, इस कारण परिणाम भी उत्पाद-न्यय-ध्रवता संयुक्त है। को परिणाम है, वही स्वभाव है, और द्रव्य स्वभावके साथ है, इसी कारण द्रव्य भी पर्वोक्त तीन छक्षण-युक्त है। जैसे मोतियों की मालामें अपनी प्रभासे शोभायमान जो मोती हैं, वे पहले पहले मोति-योकी अपेक्षा आगे आगेके मौती उत्पादरूप है, पिछले पिछले व्ययरूप हैं, और सबमें सत एक है, इस अपेक्षासे ध्रव हैं । इसी प्रकार दन्यमें उत्तर परिणामोंकी अपेक्षा उत्पाद, पूर्वपरिणामोंकी अपेक्षा व्यय, और द्रव्य प्रवाहकी अपेक्षा ध्रौत्य है । इस तरह द्रव्य तीन लक्षण सहित है ॥ ७ ॥ अब कहते हैं, कि उत्पाद, व्यय, और ध्रौत्य ये आपसमें पृथक नहीं है, एक ही हैं--[भक्कविहीन:] व्यय रहित [भवः] उत्पाद [न] नहीं होता, [वा] तथा [संभवविहीनः] उत्पाद रहित [भक्कः] व्यय निमित्त नहीं होता. चि और जित्याद: जिलाद अपि तथा भिदः व्यय ये

यावेव सर्गसंहारी सैव स्थिति:, यैव स्थितिस्तावेव सर्गसंहाराविति । तथाहि-य एव कुम्मस्य सर्गः स एव प्रत्यिण्डस्य संहारः. भावस्य भावान्तराभावस्वभावेनावभासनात् । य एव च मृत्यिण्डस्य संहारः, स एव क्रम्मस्य सर्गः, अभावस्य भावान्तरमावस्यभावेनावभासनात् । यौ च कुम्मिफिडयोः सर्गसंहारौ सैव मुत्तिकायाः स्थितिः, व्यतिरेकमुखेनैवान्वयस्य प्रकाननात । यैव च मुत्तिकायाः स्थितिस्तावेव क्रम्भपिण्डयोः सर्गसंहारी, व्यतिरेकाणामन्वयानतिक्रमणात्। यदि पुमर्नेदमेवमिष्येत तदान्यः सर्गोऽन्यः संहारः अन्या स्थितिरित्यायाति । तथा सति हि केवलं सर्गं ग्रायमाणस्य क्रम्भस्योत्पादनकारणाभावादभवनिरेव भवेत . असदत्याद एव वा । तत्र कुम्भस्याभवनी सर्वेषामेव मावानामभवनिरेव भवेत । असदृत्यादे वा व्योममसवादीना-दरीयति—ण भवो भंगविद्दीणो निर्दोषपरमात्मरुचिरूपसम्यक्त्वपर्यायस्य भव उत्पादः तद्विपरीतिमध्यात्व-पर्यायस्य भन्नं विना न भवति । कस्मात । उपादानकारणाभावात , पृत्पिण्डभङ्गाभावे घटोत्पाद इव । द्वितीयं च कारणं मिथ्यात्वपर्यायभङ्गस्य सम्यक्त्वपर्यायरूपेण प्रतिभासनात् । तदपि कस्मात् । "भावान्तर-स्वभावरूपो भवत्यभावः" इति बचनात् । घटोत्पादरूपेण मृत्यिण्डभङ्ग इव । यदि पुनर्मिध्यात्वपर्यायभङ्गस्य सम्यक्तवोपादानकारणभूतस्याभावेऽपि द्यदात्मानमृतिरुचिरूपसम्यक्तवस्योत्पादो भवति, तर्ह्यपादानकारण-रहितानां खपुष्पादीनामञ्जलपादी भवत । न च तथा । भंगी वा णत्थि संभवविहीणी परद्रव्योपादेय-रूपमिण्यात्क्त्य भङ्गो नास्ति । कथंभूतः । पूर्वोक्तसम्यक्तवपर्यायसंभवरहितः । कस्मादिति चेत् । भङ्गकारणा-मावात घटोत्पादामावे मृत्पिण्डस्येव । द्वितीयं च कारणं सम्यक्तवपर्यायोत्पादस्य मिध्यात्वपर्याया-दोनों [बिना भीव्येण अर्थेण] नित्य स्थिररूप पदार्यके बिना [न] नहीं होते। भाषार्थ-उत्पाद व्ययके बिना नहीं होता. व्यय उत्पादके बिना नहीं होता. उत्पाद और व्यय ये दोनों धौव्यके विना नहीं होते, तथा धौव्य उत्पाद व्ययके विना नहीं होता । इस कारण जा उत्पाद है, वही व्यय है, जो ज्यय है, वही उत्पाद है, जो उत्पाद ज्यय है. वही ध्रवता है। इस कथनको दृशन्तसे दिग्वाते हैं-जैसे जो घड़ेका उत्पाद है, वहीं मिट्टीके पिंडका व्यय (नाश) है, क्योंकि एक पर्यायका उत्पाद (उत्पन्न होना ) दूसरे पर्यायके नाशसे होता है । जो घड़े और पिंडका उत्पाद और व्यय है वहां मिहाकी प्रवता है, क्योंकि पर्यायके बिना इत्यकी स्थिति देखनेमें नहीं आती । जो माटीकी धवता है, वही घडे और पिंदका उत्पाद-व्यय है, क्योंकि दव्यकी थिरताके विना पर्याय हो नहीं सकते । इस कारण ये तीनों एक हैं। ऐसा न मानें, तो वस्तका स्वभाव तीन लक्षणवाला सिद्ध नहीं हो सकता। जो केवल उत्पाद ही माना जाय, तो दो दोष लगते है-एक तो कार्यकी उत्पत्ति न होवे, दूसरे असत्का उत्पाद हो जाय । यही दिखाते हैं- चड़ेका जो उत्पाद है वह मुख्यित्वके न्ययसे है, यदि केवल उत्पाद ही माना जाने, व्यय न मार्ने, तो उत्पादके कारणके अभावसे घडेकी उत्पत्ति ही न हो सके, और जिस तरह घट-कार्य नहीं हो सकता, वैसे सब पदार्थ भी उत्पन्न नहीं हो। सकते । यह पहला दवण है। दसरा दोष दिखाते हैं--- जो ध्रवपना सहित वस्तुके बिना उत्पाद हो सके, तो असत वस्तुका उत्पाद हो

मप्युत्पादः स्यात् । तथा केवलं संहरमारभमाणस्य मृत्पिण्डस्य संहारकारणाभावादसंहरणिरेव भवेत, सदच्छेद एव वा । तत्र मृत्पिण्डस्थासंहरणौ सर्वेषामेत्र मावानामसंहरणिरेव भवेत । सदच्छेदे वा संविदादीनामप्युच्छेदः स्यात । तथा केवलां स्थितिमपगच्छन्त्या मृत्तिकाया व्यतिरेकाक्रान्तस्थित्यन्वयाभावादस्थानिरेव भवेत्, क्षणिकनित्यत्वमेव वा । तत्र मृत्तिकाया अस्थानौ सर्वेषामेव भावानामस्थानिरेव भवेत । अणिकनित्यत्वे वा चित्तक्षणानामपि नित्यत्वं स्यात । तत उत्तरीत्तरव्यतिरेकाणां सर्गेण पूर्वपूर्वव्यतिरेकाणां संहारेणान्वयस्यावस्थानेनाविना-

भूतमुद्योतमाननिर्विधन्नेलक्षण्यलाञ्छनं द्रञ्यमवस्यमनुमन्तञ्यम् ॥ ८ ॥

### अथोत्पादादीनां द्रव्यादनर्थान्तरत्वं संहरति -उप्पादद्विविभंगा विज्ञंते पज्जएस पञ्जाया । दर्ज हि संति णियदं तम्हा दर्ज हवदि सर्ज ॥ ९ ॥

भावरूपेण दर्शनात् । तदपि कस्भात् । पर्यायस्य पर्यायान्तराभावरूपत्वाद्, घटपर्यायस्य मृत्पिण्डाभाव-रूपेणेव । यदि पनः सम्यवत्वोत्पादनिरपेक्षो भवति मिध्यान्वपर्यायाभावस्तर्धभाव एव न स्यात । कस्मात । अभावकारणाभावादिति, घटोत्पादाभावे मृत्यिण्डामावस्य इव । उप्पादी वि य भंगी ण विणा दृष्टवेण अन्थेण परमात्मरुचिरूपसम्बद्धस्योत्पादस्तद्विपरीतमिथ्यान्वस्य भङ्गो वा नास्ति । कं विना । तदभयाधार-भूतपरमात्मरूपद्रञ्चपदार्थे विना । करमात । द्रञ्याभावे ज्ययोत्पादाभावान्म्रत्तिकाद्रञ्याभावे घटोत्पादमृत्पिण्ड-मङ्गाभावादिति । यथा सम्यक्त्विभधात्वपर्यायद्वये परस्परसापेश्वमुत्पादादित्रयं दर्शितं तथा सर्वद्रव्यपर्यायेषु इष्ट्यमित्यर्थः ॥ ८ ॥ अधीत्पादन्ययधौन्याणि इन्येण सह परस्पराधाराधेयभावत्वादन्वयदन्यार्थिकनयेन जाना चाहिये. ऐसा होनेपर आकाशके फूल भी उत्पन्न होने लगेंगे । और जो केवल न्यय ही मानेंगे. तो भी दो दूपण आवेंगे। एक तो नाश ही का अभाव हो जावेगा, क्योंकि मृत्पिडका नाश घड़ेके उत्पन्न होनेसे है, अर्थात यदि केवल नाश ही मानेंगे, तो नाशका अभाव सिद्ध होगा, क्योंकि नाश उत्पादके बिना नहीं होता । इसरे, सतका नाश होनेगा, और सतके नाश होनेसे ज्ञानादिकका भी नाश होकर धारणा न होगी। और केवल ध्रवके नाल माननेसे भी दो दपण लगते हैं। एक तो पर्यायका नाल होना है, दूसरे, अनित्यको नित्यपना होता है। जो पर्यायका नाश होगा, तो पर्यायके विना द्रव्यका अस्तित्व नहीं है. इसलिये इत्यके नाशका प्रसंग आता है, जैसे मृतिकाका पिंड घटादि पर्यायोक विना नहीं होता । और जो अनित्यको नित्यत्व होगा, तो मनकी गतिको भी नित्यता होगी । इसल्चिये इन सब कारणोंसे यह बात सिद्ध हुई, कि केवल एकके माननेसे वस्तु सिद्ध नहीं होती है। इसलिये आगामी पर्यायका उत्पाद, पूर्व पर्यायका व्यय, मूलवस्तुकी स्थिरता, इन तीनोकी एकतासे ही द्रव्यका लक्षण निर्वित्र संघता है।। ८।। आगे उत्पाद, व्यय और धौव्य इन तीनों भावोंको द्रव्यंस अभेदरूप सिद्ध करते हैं- जिल्पादस्थिति अङ्गाः ] उत्पाद, व्यय और धौव्य [पर्यायेषु ] द्रव्यके पर्यायोमें [बियन्ते] रहते हैं, और [हि] निश्ववकरके वे [पर्यायाः] पर्याय [इन्ये] दन्यमें [सन्ति]

उत्पादस्थितिभङ्गा निद्यन्ते पर्यायेषु पर्यापाः । द्रव्यं हि सन्ति नियतं तस्माद्रव्यं भवति सर्वम् ॥ ९ ॥

उत्पादव्ययश्रीव्याणि हि पर्यायानालम्बन्ते, ते पुनः पर्याया द्रव्यमालम्बन्ते । ततः समस्त-मप्येतदेकमेव द्रव्यं न पुनर्द्रव्यान्तरम् । द्रव्यं हि तावत्पर्यायैरालम्ब्यते । सम्रुदायिनः सम्रुदायात्म-कत्वात पादपवत । यथा हि सम्रुदायी पादपः स्कन्धमूलकालासम्रुदायात्मकः स्कन्धमूल-भाखाभिरालम्बित एव प्रतिभाति, तथा समुदायि द्रव्यं पर्यायसमुदायात्मकं पर्यायैरालम्बि-तमेव मतिभाति । पूर्वायास्तत्यादव्ययश्रीव्येरालम्ब्यन्ते उत्पादव्ययश्रीव्याणामंत्रधर्मतात बीजाङ्करपादपत्रत् । यथा किलांशिनः पादपस्य बीजाङ्करपादपत्वलक्षणासयौँऽशा भक्कोत्पाद-भौव्यलक्षणैरात्मधर्मेशलम्बताः सममेव प्रतिमान्ति, तथांशिनो द्रव्यस्योच्छिमानोत्पद्यमाना-वतिष्ठमानभावलक्षणास्त्रयोंऽशा भङ्गोत्पादधौव्यलक्षणैरात्मधर्मेरालम्बिताः सममेव मितमान्ति । यदि पुनर्भक्कोत्पादधौव्याणि द्रव्यस्यैवेष्यन्ते तदा समग्रमेव विष्ठवते । तथाहि भक्के तावत् क्षणभद्गकटाक्षितानामेकक्षण एव सर्वेद्रव्याणां संहरणाडुव्यशुन्यतावतारः सम्बच्छेदो वा । उत्पादे इञ्यमेव भवतीत्युपदिशति—उप्पादद्विदिभंगा विश्वद्वज्ञानदर्शनस्वभावात्मतःवनिर्विकारस्वसंवेदनज्ञानस्रपे-णोत्पादस्तरिमनेन क्षणे स्वसंवेदनज्ञानविलक्षणाज्ञानपर्यायख्येण भक्कः, तदभयाधारात्मद्रव्यत्वावस्थाख्येण स्थितिरित्युक्तलक्षणाख्यो भङ्गाः कर्तारः विज्ञाते विधन्ते तिष्ठन्ति । केष् । प्रज्ञापस् सम्यक्तवपूर्वक-निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानपर्याये तावद्त्पादस्तिष्ठति स्वसंवेदनज्ञानपर्यायरूपेण भङ्गस्तद्भयाधारात्मद्रव्यत्वा-बस्थारूपपर्यायेण धौव्यं चेत्युक्तलक्षणस्वकीयस्वकीयपर्यायेष प्रजाया दृष्यं हि संति ते चोक्तलक्षण-ज्ञानाञ्ज्ञानतद्वभयाधारात्मद्रव्यत्वावस्थारूपपर्याया हि स्फुटं द्रव्यं सन्ति **णियदं** निश्चितं प्रदेशाभेदेऽपि स्वकीयस्वकीयसंज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेन तम्हा दुव्वं हविह सूव्वं यतो निश्चयाधाराधेयभावेन तिष्टनयु-त्पादादयस्तरमात्कारणादत्पादादित्रयं स्वसंवेदनज्ञानादिपर्यायत्रयं चान्ययद्रव्यार्थिकनयेन सर्वे द्रव्यं भवति । हृते हैं। [तस्मात्] इस कारणचे [नियतं] यह निश्चव है, कि [सर्व ] उपादादि सब [द्रुच्यं] इन्य ही [भवति] हैं, जुदे नहीं है। भावार्थ-उपाद-यय-प्रीत्यमाव पर्यायके आश्रित है और बे पर्याय दन्यके आधार हैं, प्रथक नहीं हैं, क्योंकि दन्य पर्यायात्मक है । जैसे बुक्ष स्कंघ (पिड), शास्त्रा और मूलादिरूप है, परन्तु ये स्कंध-मूल-शाखादि वृक्षमं जुदा पदार्थ नहीं हैं, इसी प्रकार उत्पादादिकमे द्रव्य प्रथक नहीं है, एक ही है । द्रव्य अंशी है, और उत्पाद-व्यय-प्रीव्य अंश है । जैसे बक्ष अंशी है, बीज अंकर वृक्षत्व अंश हैं। ये तीनों अंश उत्पाद-व्यय और ध्रुवपनेको लिये हुए हैं, बीजका नाश अंकरका उत्पाद और वृक्षत्वका ध्रुवपना है। इसी प्रकार अंशी दृत्यके उत्पद्यमान विनाशिक और स्थिरतारूप-ये तीन पर्यायरूप अंश हैं, सो उत्पाद-व्यय-ध्रवत्वसे संयत हैं । उत्पाद-व्यय-ध्रवभाव पर्या-योंमें होते हैं । जो दन्यमें होवें, तो सबका ही नाश हो जावे । इसीको स्पष्ट रीतिसे दिखाते हैं---जो बन्यका नाश होने, तो सब शन्य हो जाने, जो बन्यका उत्पाद होने, तो समय समयमें एक एक बन्यके ह मितसमयोत्पादसुद्वितानां मत्येकं द्रव्याणामानन्त्यमसद्दत्पादो वा । श्रीच्ये तु क्रमश्चवां भावानाममावाद्वव्यस्याभावः क्षणिकतं वा । अत उत्पादव्यवश्चीव्यैरालम्ब्यन्तां पर्यायाः पर्यायेश्व द्रव्यमालम्ब्यतां, येन समस्तमप्येतदेकमेव द्रव्यं भवति ॥ ९ ॥

अथोत्पादादीनां क्षणभेदमुदस्य द्रव्यत्वं द्योतयति---

समबेदं खलु दन्बं संभविटिदणाससण्णिदद्वेहिं। एक्किम चेव समये तम्हा दन्बं खु तत्तिद्यं॥ १०॥ समवेतं खलु दृव्यं संग्रवस्थितिनाशसंद्रितार्थैः। एकस्मिन् चैव समये तस्माद्रव्यं खलु तन्नियम्॥ १०॥

इह हि यो नाम वस्तुनो जन्मक्षणः स जन्मनैव व्याप्तत्वात स्थितिक्षणो नामक्षणश्च न भवति। यश्र स्थितिक्षणः स खळभयोरन्तरालद्रलेलितताज्ञन्मक्षणो नाशक्षणश्च न भवति । यश्च नाशक्षणः पूर्वोक्तोत्पादादित्रयस्य तथैव स्वसंवेदनज्ञानादिपर्यायत्रयस्य चानुगताकारेणान्वयरूपेण यदाधारभूतं तदन्वय-इव्यं भण्यते. तदिषयो यस्य स भन्तयन्वयद्वव्यार्थिकनयः यथेदं ज्ञानाज्ञानपर्यायदये भक्त्रयं व्याख्यातं तथापि सर्वदन्यपर्यायेषु यथासंभवं ज्ञातन्यमित्यभिप्रायः ॥ ९ ॥ अथोत्पादादीनां पुनरपि प्रकारान्तरेण द्रव्येण सहाभेदं समर्थयति समयभेदं च निराकरोति—समवेदं खल दुव्वं समवेतमेकीभृतमभिनं भवति खल स्कटम् । किम् । आत्मद्रव्यम् । कैः सह संभविदिणाससण्णिददेष्टि सम्यक्तवज्ञानपूर्वकिनिश्वस्र-उत्पन्न होनेसे अनन्त द्रव्य हो जावें, और जो द्रव्य ध्रुव होवे, तो पर्यायका नारा होवे, और पर्यायके नारासे इत्यका भी नाग हो जावे । इसलिये उत्पादादि इत्यके आश्रित नहीं हैं, पर्यायके आश्रित हैं । पर्याय उत्पन्न भी होते है, नष्ट भी होते हैं, और वस्तुकी अपेक्षा स्थिर भी रहते हैं। इस कारण वे पर्यायमें हैं, पर्याय दृज्यसे जुदे नहीं हैं, दृज्य ही हैं। पर्यायकी अपेक्षा दृज्योंमें उत्पादादिक तीन भाव जानना चाहिये ॥ ९ ॥ आगे इन उत्पादादिकोंमें समय मेद नहीं है, एक ही समयमें द्रव्यसे अमेदरूप होते हैं. यह प्रगट करते हैं-[द्वरुपं] वस्तु [संभवस्थितिनाशसंज्ञितार्थैः] उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य नामक भावोंसे [स्वल्ह ] निश्चयकर [समवेतं] एकमेक है, जुदी नहीं है, [च] और वह [एकस्मिन एव समयो | एक ही समयमें उनसे अमेदरूप परिणमन करती है। निस्मात | इस कारण [स्वल्ह्र] निश्चयकरके [तत् त्रितयं] वह उत्पादादिकत्रिक [द्वटयं] द्रव्यस्वरूप है-एक ही है। भावार्ध-यहाँ कोई वितर्क करे, कि उत्पाद-व्यय-धौव्य एक समयवर्ती हैं-यह सिद्धान्त ठीक नहीं हैं, इन तीनोंका समय जुदा जुदा है, क्योंकि जो समय उत्पादका है, वह उत्पाद ही से व्याप्त है, वह भीज्य-ज्ययका समय नहीं है। जो भीज्यका समय है, वह उत्पाद-ज्ययके मध्य है, इससे भी जुदा ही समय है। और जो नाशका समय है, उस समय उत्पाद-श्रीव्य नहीं हो सकते। इस कारण यह समय भी प्रथक है। इस प्रकार इनके समय प्रथक प्रथक संभव होते है; सो इस कुतर्कका समाधान आचार्य महाराज इस प्रकार करते हैं कि, "जो द्रव्य आपही उत्पन्न होता, आप ही स्थिर होता, आप

स तृत्पाद्यावस्थाय च नव्यतो जन्मक्षणः स्थितिक्षणश्च न भवति । इत्युत्पादादीनां वित्वर्च्यमाणः क्षणभेदो हृदयभूमिमवतरति, अवतरत्येवं यदि द्रव्यमात्मनैवोत्पद्यते आत्मनैवावतिष्ठते आत्मनैव नव्यतीत्यभ्यपाम्यते । तत्त नाभ्यपगतम् । पर्यायाणामेनोत्पादादयः कृतः क्षणभेदः । तथाहि-यथा कुलालदण्डचक्रचीवरारोध्यमाणसंस्कारसंनिधौ य एव वर्धमानस्य जन्मक्षणः स एव मृत्यिण्डस्य नाशक्षणः स एव च कोटिइयाधिरूदस्य ग्रतिकालस्य स्थितिक्षणः । तथा अन्तरङ्गबहिरङ्गसाध-नारोप्यमाणसंस्कारसंनिधौ य एवोत्तरपूर्यायस्य जन्मक्षणः स एव प्राक्तनपूर्यायस्य नाशक्षणः स एव च कोटिइयाधिरूदस्य द्रव्यत्सस्य स्थितिक्षणः । यथा च वर्धमानसृत्यिण्डमृत्तिकात्वेषु प्रत्येकवर्तीन्युत्पादव्ययश्रीव्याणि विस्त्रभावस्पिक्षन्यां मृत्तिकायां सामस्त्येनैकसमय एवावलो-क्यन्ते, तथा उत्तरमाक्तनपर्यायद्रव्यत्वेषु पत्येकवर्तीन्यप्युत्पादव्ययधौव्याणि त्रिस्वमावस्पर्शिनि इच्ये सामस्त्येनैकसमय एवावलोक्यन्ते । यथैव च वर्धमानपिण्डमृत्तिकालवर्तीन्युत्पादव्यय-भीव्याणि सत्तिकेव न वस्त्वन्तरं, तथैवोत्तरमाक्तनपर्यायद्रव्यत्वर्तीन्यप्युत्पादव्ययभीव्याणि इच्यमेव न खल्वर्थान्तरम् ॥ १० ॥

निर्विकारनिजात्मानुभूतिलक्षणवीतरागचारित्रपर्यायेणोत्पादः तथैव रागादिपरद्रव्येकत्वपरिणतिरूपचारित्र-पर्यायेण नाशस्तदभयाधारात्मद्रव्यत्वावस्थारूपपर्यायेण स्थितिरित्युक्तस्थणसंज्ञित्वोत्पादव्ययधौन्यैः सह । तर्हि कि बौद्धमतबद्धिन्नभिन्नसमये त्रयं भविष्यति । नैवम् । एकस्मि चेव समये अङ्गलिद्रव्यस्य वक-पर्यायवत्संसारिजीवस्य मरणकाले ऋजुगतिवत् क्षीणकषायचरमसमये केवलज्ञानीत्पत्तिवदयोगिचरमसमये मोक्ष-वक्षेत्येकस्मिन्समय एव । तम्हा दव्यं खु तत्तिदयं यस्मात्पूर्वोक्तप्रकारंणैकसमये भद्गत्रयेण परिणमति तस्मात्संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि प्रदेशानामभेदात्त्रयमपि खु स्फूटं द्रव्यं भवति । यथेदं चारित्राचारित्रपर्याय-ही नष्ट होता, तो अवस्य ही तीन समय होतं, परंतु ऐसा नहीं है"। पर्यायसे उत्पाद, न्यय, श्रीव्य होते हैं, इस कारण एक ही समयमें सधते हैं। जैसे दंड, चक्र, सूत, कुंभकारादिके निमित्तसे घटके उत्पन्न होनेका जो समय है, वही मृत्पिण्डके नाशका समय है, और इन दोनों अवस्थाओं में मृत्तिका अपने स्वभावको नहीं छोड़ती है, इसलिये उसी समय ध्रवपना भी है। इसी प्रकार अंतरंग-बहिरंग कारणोंके होनेपर आगामी पर्यायके उत्पन्न होनेका जो समय है, वही पूर्व पर्यायके नाशका समय है, और इन दोनों अवस्थाओमें द्रव्य अपने स्वभावको छोड़ता नहीं है, इसल्लिये उसी समय ध्रव है। जैसे मृत्तिका द्रव्यमें घट, मृत्पिड और मृत्तिकाभाव इन पर्यायोंसे एक ही समयमें उत्पाद-व्यय-ध्रीव्य है, उसी प्रकार पर्यायोंके द्वारा इव्यमें भी जानना चाहिये । पूर्व पर्यायका नाश. उत्तर पर्यायका उत्पाद, और द्रव्यतासे ध्रुवता, ये तीन भाव एक ही समयमें सधते हैं। हाँ, बिद द्रव्य ही उपजता, विनशता, तो एक समय अवश्य ही नहीं सघता, परंतु पर्यायकी अपेक्षा अच्छी तरह सपते हैं, कोई शंका नहीं रहती । और जैसे घट, मृत्यिड, मृत्तिकामावरूप उत्पाद-व्यय-प्रौव्य मृति-कासे जुदे पदार्थ नहीं हैं, मृतिकारूप ही हैं, उसी प्रकार उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य ये द्रव्यसे जदा नहीं

अथ इन्यस्योत्याद्वयपर्योद्याष्यनेकद्रश्यपर्यायद्वारेण विन्तयति—
पादुव्भवदि य अण्णो पज्जाओ पज्जओ वयदि अण्णो ।
द्व्वस्स तं पि दृव्वं जेव पण्डं ण उप्पण्णं ॥ ११ ॥
मादुर्भवति बान्यः पूर्वायः पूर्ययो व्यति अन्यः ।
दृव्यस्य तदिष दृव्यं नेव मण्डं नोत्यक्षम् ॥ ११ ॥

इह हि यथा किलेकस्यणुकः समानजातीयोऽनेकद्रव्यपर्यायो विनन्धस्यन्यश्रद्धरुणुकः प्रजा-यते, ते त त्र त्रयश्चलारो वा पुरुष्ठा अविनष्टानुत्पन्ना एवावतिष्ठन्ते । तथा सर्वेऽपि समानजातीया इन्यपर्याया विनदयन्ति प्रजायन्ते च । समानजातीनि इव्याणि खविनशानत्यकान्येवावति-ष्टरते । यथा चैको मनुष्यतलक्षणोऽसमानजातीयो विनश्यत्यन्यस्त्रिदशसलक्षणः मजायते तौ च जीवपुरली अविनष्टातृत्पन्नावेवातिष्टेते. तथा सर्वेऽप्यसमानजातीया द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति हये मक्त्रयमभेदेन दर्शितं तथा सर्वद्रव्यपर्यायेष्यवबोद्धव्यमित्यर्थः ॥ १० ॥ एवसुन्यादव्ययधौव्यरूप **अक्षणन्याच्यानमुख्यतया** गाथात्रयेण तृतीयस्थलं गतम् । अथ द्रन्यपर्यायेणोत्पादन्यधौन्याणि दर्शयति----पाडरमवित च प्रादर्भवति च जायते अक्को अन्यः कश्चिदपूर्वानन्तज्ञानस्रसाविगुणास्पदसतः शास्रतिकः। स कः । चन्ताओ परमात्मावातिरूपः स्वभावद्वव्यपर्यायः चन्त्रओ क्यादि अच्छो पर्यायो व्येति विनञ्यति । कशंभुतः । अन्यः पूर्वोक्तमोक्षपर्यायाद्विजो निश्चयरलत्रयात्मकनिर्विकत्पसमाधित्वपत्यैव मोक्षपर्यायस्योपादान-कारणभूतः । कस्य संबन्धी पर्यायः । दञ्जस्य परमात्मद्रव्यस्य । तं पि दञ्जं तदपि परमात्मद्रव्यं जेव पणटं ज उप्पाणां शहरव्यार्थिकनयेन नैव नष्टं न चोत्पनम् । अथवा संसारिजीवापेक्षमा देवादिकापो विभावद्वयपर्यायो जायते मनध्यादिकापो विनाध्यति तदेव जीवद्रव्यं निश्चयेन न चौत्पन्नं न च विनष्टं, पद्रस्क-द्रव्यं वा द्रचणकादिस्कन्धरूपस्वजातीयविभावद्रव्यपर्यायाणां विनाशोत्पादेऽपि निश्चयेन न चोरपनं न च हैं. द्रव्यस्वरूप ही है ॥ १० ॥ आगे अनेक द्रव्योंके संयोगसे जो पर्याय होते हैं. उनके द्वारा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यका निरूपण करते हैं-- व्रिट्यस्य ] समान जातिवाले द्रव्यका [अन्य: पर्याय: ] अन्य पर्याय [प्रादुर्भवित] उत्पन्न होता है, [च] और [अन्यः पर्यायः] दूसरा पर्याय [ब्येति] बिनष्ट होता है, [तदपि] तो भी [द्रञ्यं] समान तथा असमानजातीय द्रव्य निव प्रणष्टं] न तो नष्ट ही हुआ है, और [न उत्पन्न] और न उत्पन हुआ है, द्रव्यपनेसे ध्रव है। भावार्ध-संयोगवाले द्रव्यपर्याय दो प्रकारके हैं, एक समानजातीय और दूसरे असमानजातीय । जैसे तीन परमाणुओंका समानजातीय स्कंब (पिंड) पर्याय नष्ट होता है, और चार परमाणुओंका स्कन्ध उत्पन्न होता है, परंत परमाणुओं से न उत्पन्न होता है, और न नष्ट होता है, ध्रुव है। इसी प्रकार सब जातिके इन्यपर्याय उत्पाद-न्यय-ध्रुवरूप जानना चाहिये। और जैसे जीव पुदलके संयोगसे असमान जातिका मनुष्यरूप द्रव्यपर्याय नष्ट होता है, और देवरूप द्रव्यपर्याय उत्पन्न होता है, परंत द्रव्यालकी अपेक्षासे जीव-पुद्रस्त न उत्पन्न होते हैं, और न नष्ट होते हैं, और ध्रद हैं, इसी प्रकार स्पीर

प्रजायन्ते च असमानजातीनि द्रव्याणि सविनष्टाजुत्पक्षान्येवावतिष्ठन्ते । एवमास्मना भ्रुवाणि द्रव्यपर्यायद्वारेष्णोत्पादव्ययीभृतान्युत्पादव्ययश्रौव्याणि द्रव्याणि भवन्ति ॥ ११ ॥

अथ इन्यस्योत्पादन्यपञ्जीन्याण्येकद्रन्यपर्यायद्वारेण निन्तपति—
परिणमदि सयं दन्धं गुणदो य गुणंतरं सदिबसिइं।
तन्हा गुणपजाया अणिया पुण दन्बमेव सि ॥ १२॥
परिणमति स्वयं द्रन्यं गुणतश्च गुणान्तरं सदिबिष्टिम्।
तस्माद्रणपर्याया अणिताः पुनः द्रन्यमेवेति ॥ १२॥

एकद्रव्यपर्याया हि गुणपर्यायाः, गुणपर्यायाणामेकद्रव्यलात् । एकद्रव्यलं हि तेषां सहकारफलकत । यथा किल सहकारफलं स्वयमेव हरितमावात् पाण्डमावं परिणमत्पूर्वी-त्तरमहत्तहरितपाण्डभावाभ्यामञ्जभूतात्मसत्ताकं हरितपाण्डभावाभ्यां सममविशिष्टसत्ताकतयैक-मेव वस्तु न वस्तन्तरं, तथा द्रव्यं स्वयमेव पूर्वावस्थावस्थितगुणादुत्तरावस्थावस्थितगुणं परिण-विनष्टमिति । ततः स्थितं यतः कारणादन्पादन्ययद्गीन्यरूपेण द्रन्यपर्यायाणां विनाशोत्पादेऽपि द्रन्यस्य विनाशो नास्ति, ततः कारणाद् द्रव्यपर्याया अपि द्रव्यलक्षणं भवन्तीत्यभिप्रायः॥११॥ अथ द्रव्यस्योत्पादव्यय-ध्रीन्यादिगणपर्यायमुख्यत्वेन प्रतिपादयति—परिणमदि सर्य दठवं परिणमति स्वयं स्वयमेवीपादान-कारणसतं जीवदव्यं कर्त । कं परिणमति । गुणदो य गुणंतुरं निरुपमरागरवसंवेदनगुणाःकेवलज्ञानीत्पत्ति-बीजमृतात्सकाशात्सकरुविमरुकेवरुज्ञानगुणान्तरम् । कथंभूतं सत्परिणमति । सदविसिद्धं स्वकीयस्वरूपत्वा-श्रिद्रपास्तिवादविशिष्टमभिन्नम् । तम्हा गुणपज्ञाया भणिया पुण दञ्जमेव ति तस्मात् कारणान केवलं पूर्वसूत्रोदिताः द्रव्यपर्यायाः द्रव्यं भवन्ति, गुणरूपपर्याया गुणपर्याया भण्यन्ते तेऽपि द्रव्यमेव मवन्ति । अथवा संसारिजीवद्रव्यं मतिस्मृत्यादिविभावगुणं त्यक्त्वा श्रुतज्ञानादिविभावगुणान्तरं परिणमति, भी असमानजातीय द्रव्यपर्यायोंको उत्पाद-व्यय-ध्रवरूप जानना चाहिये। 'द्रव्य' पर्यायकी अपेक्षा उत्पाद-ज्ययस्वरूप है, और इञ्यपनेकी अपेक्षा ध्रवरूप है। उत्पाद-ज्यय-धौज्य, ये तीनों इज्यसे अभेद-रूप हैं. इसिंखये द्रव्य ही हैं. अन्य वस्तुरूप नहीं हैं ॥ ११ ॥ आगे एक द्रव्यपूर्याय-द्रारमे जत्याद-व्यय और धौव्य दिसलाते हैं—[सदविशिष्टं] अपने स्वरूपास्तित्वसे अभिन्न [इन्ह्यं] सत्तारूप वस्तु [स्वयं] आप ही [गुणतः] एक गुणसे [गुणान्तरं] अन्यगुणहूप [परिणमित] परिणमन करती है। तिस्मात् ] इस कारण [च पुनः] फिर [गुणपर्याचाः] गुणोंके पर्याय [इट्यमेव] द्रव्य ही हैं [इति भणिता:] ऐसा भगवान्ते कहा है। भावार्थ-एक द्रव्यके जो पर्याय हैं, वे गुणपर्याय हैं । जैसे आमका जो फल हरे गुणरूप परिणमन करता है, वही अन्यकाल्झें पीतभावरूपमें परिणम जाता है, परंतु वह आम अन्य द्रव्य नहीं हो जाता, गुणरूप परिणमनसे भेद क्क होता है। इसी प्रकार द्रव्य पूर्व अवस्थामें रहनेवाले गुणसे अन्य अवस्थाके गुणस्टप परिणमन करता है, परंतु उक्त पूर्व-उत्तर अवस्थासे द्रव्य अन्यस्थ नहीं होता, गुणके परिणमनसे भेद होता है,

मत्यूचौँतरावस्थावस्थितगुणाभ्यां ताभ्यामनुभूतात्मसत्ताकं पूचौँतरावस्थितगुणाभ्यां सममिबि-शिष्टसत्ताकतयैकमेव द्रव्यं न द्रव्यान्तरस् । यथैव चोत्पद्यमानं पाण्डुभावेन, व्ययमानं हरित-मावेनावितष्टमानं सहकारफलेलेनोत्पादव्ययशौव्याण्येकवस्तुपर्यायद्वारेण सहकारफलं तयैवोत्प-द्यमानमुत्तरावस्थावस्थितगुणेन, व्ययमानं पूर्वावस्थावस्थितगुणेनावितष्टमानं द्रव्यलगुणेनोत्पाद-व्ययशौव्याण्येकद्रव्यपर्यायद्वारेण द्रव्यं अविति ॥ १२ ॥

अथ सत्ताद्रव्ययोरनर्थान्तरत्वेन युक्तिग्रुपन्यस्यति-

ण हवदि जदि सहव्वं असद्धुवं हवदि तं कहं द्व्वं । हवदि पुणो अपणं वा तम्हा द्व्वं सयं सत्ता ॥ १३ ॥ न भवति यदि सहव्यमसङ्कृदं भवति तत्कयं द्रव्यम् । भवति पुनरन्यद्वा तस्माहृत्यं स्वयं सत्ता ॥ १३ ॥

यदि हि द्रव्यं स्वरूपत एव सम्र स्याचदा द्वितयी गतिः असद्वा भवति, सचातः प्रथम्बा

पुद्रलद्दव्यं वा पूर्वोक्तशक्रवर्णादिगुणं त्यक्त्वा रक्तादिगुणान्तरं परिणमति हरितगुणं त्यक्त्वा पाण्डरगुणान्तर-माम्रफलिमवेति भावार्थः ॥१२॥ एवं स्वभावविभावरूपा द्रव्यपर्याया गुणपर्यायाश्च नयविभागेन द्रव्यक्क्षणं भवन्ति इति कथनमुख्यतया गाथाद्वयेन चतुर्थस्थलं गतम् । अथ सत्ताद्रव्ययोरभेदविषये पुनरपि प्रकारान्तरेण युक्ति दर्शयति—ण इन्दि जदि सद्दव्यं परमचैतन्यप्रकाशरूपेण स्वरूपेण स्वरूपसत्तास्तित्वगुणेन यदि चेत् सत्र भवति । किं कर्तृ । परमात्मद्रव्यं तदा असद्धवं होदि असदिवधमानं भवति ध्रुवं निश्चितम् । अविद्यमानं सत् तं कहं दृष्यं तत्परमात्मद्रव्यं कथं भवति । किंतु नैव । स च प्रत्यक्षविरोधः । करमात । स्वसवेदनज्ञानेन गन्यमानत्वात् । अथाविचारितरमणीयन्यायेन सत्तागुणाभावेऽध्यस्तौति चेत् तत्र विचार्यते--यदि केवलजानदर्शनगुणाविनाभतस्यकीयस्वरूपास्तित्वाराध्यभता तिष्ठति तदा स्वरूपास्तित्वं नास्ति स्वरूपा-द्रव्य तो दोनों अवस्थाओं में एक ही है। और जैसे आम पीलेपनेसे उत्पन्न होता है, हरेपनेसे नष्ट होता है, तथा आम्रपनेसे ध्रव है, परंतु ये उत्पाद-व्यय-धौन्य एक द्व्यपर्यायरूप आगसे जुदे नहीं है. आम ही है। इसी प्रकार द्रव्य उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता है, पूर्व अवस्थासे नष्ट होता है, तथा इन्यपनेसे ध्रव है, परंतु ये उत्पाद-न्यय-ध्रीन्य एक इन्यपर्यायके द्वारा इन्यसे जुदे नहीं हैं, इन्य ही हैं। ये गुणपर्यायमें उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य जानने चाहिये ॥ १२ ॥ आगे सत्ता और द्रव्यका अमेड दिखलाते हैं-[यदि] जो द्विच्यं] गुणपर्यायात्मक वस्तु [सत्] अस्तित्वरूप [न भवति] नहीं हो [तदा] तो [भवं] ध्रव अर्थात् निश्चित सत्तारूप वस्तु [असत् ] अवस्तुरूप [भवित] हो जावे, तथा [तत ] वह सत्ता रहित वस्तु [इच्यं] द्रव्य खरूप [कथं] कैसे [भवति] होवे, वा] अथवा [पुनः ] फिर [अन्यत् ] सत्तासे भिन्न द्रव्य [भवति ] होवे । [तस्मात ] इस कारण [ द्वाच्ये ] द्रव्य स्वयं सन्ता ] आप ही सत्तास्वरूप है, भेद नहीं है। आवार्थ-जो इव्य सत्तारूप न होवे, तो दोष आते हैं। या तो द्वय असत् होता है, या सत्तासे जुदा होता है।

मवति । तत्रासद्भवद्भीव्यस्यासंगवादात्मानमभारयद्रव्यमेवास्तं गन्छेत् । सत्रातः श्वामनत् सत्तामन्तरेणात्मानं भारयत्तावन्मात्रमयोजनां सत्तामेवास्तं गमयेत् । स्वरूपतस्तु सद्भवद्भीव्यस्य संभवादात्मानं भारयद्रव्यद्भद्भद्रदेशकृते । सत्रातोऽश्यग्युत्वा चात्मानं भारयत्तावन्मात्रमयोजनां सत्ताद्भस्ययेत् । ततः स्वयमेव द्रव्यं सत्त्वेनाभ्युपगन्तव्यं, भावभाववतोरपृथक्वेनानन्त्रस्यात् ॥ १३ ॥

अथ पृथक्तवान्यत्वलक्षणसुन्सुद्रयति---

# पविश्वसपदेससं पुषसमिदि सामणं हि बीरस्स । अण्णसमतन्भावो ण तन्भवं होदि कथमेर्ग ॥ १४ ॥

रितालागांचे द्रव्यमपि नास्ति । अथवा स्वकीयस्वक्रपारितालासांज्ञाल्यणप्रयोजनादिभेदेऽपि प्रदेशरूपेणाभिनं तिष्ठति तदा संमतमेव । अत्रावसरे सौगतमतानुसारी कथिदाह—सिद्धपर्यायसत्तारूपेण छुद्धान्यद्वयसुप-चारेणास्ति, न च सुरुवहृत्यते । पिरिहारमाह—सिद्धपर्यायोगादानकारणभूतपरमात्मद्वव्याभावे सिद्धपर्यायक्षेत्र न संभवति वृक्षाभावे फलिन्य । अत्र प्रस्तावे नैवायिकमतानुसारी कथिदाह—हददि पुणो अण्यं चा तत्परमास्त्रव्यं भवति पुनः किंदु सत्तायाः सकाशात्न्यद्वित्रं भवति पक्षारसत्तासम्वायासद्वद्वति । आचार्याः परिहारमाहः—सत्तासमवायाप्यै द्वयं सदसदा, यदि सत्तदा सत्तासमवायां वृथ्यं प्रविवासित्वं तिष्ठति, अधासत्तर्वे स्वपुत्रव्यविध्यानद्वयेणापि सह सत्ताकरीसम्वायं करित्र, करोतीति करित्रवित्र सर्व्यव्यविध्यानद्वयेणापि सह सत्ताकरीसम्वायं करित्रु, न व तथा । तम्हा दृष्यं सत्त्र स्वयं सत्ता तस्मादभेदनयेन छुद्धचैतन्यस्वक्रपत्तसेव परमास्त्रव्यं भवतीति । यथेदं परमास्त्रव्यं सह छुद्धचेतनासत्त्राया अभेद्य्याख्यां कृतं तथा सर्वेषं चेतनद्वस्याणां स्वकीयस्वकीयसत्त्या सहाभेद्व्यास्यां कर्त्वत्वास्त्रायाः ॥ १३ ॥

अब पृथक्षक्छकां किमन्यव्रक्षणं च किमिति १९ प्रश्नुतरं ददाति—पित्रभाषदेसतं पुधतं पृथक्षं भवति पृथक्षाभिधानो भवति । किंबिरिष्टम् । प्रकर्षण विभक्तप्रदेशां भिन्नप्रदेशांवम् । किंवत् । पांतु जो द्रव्य असत् होगा, तो सत्ताके विना ध्रुव नहीं होगा, जिससे कि द्रव्यके नाशका प्रसंग आ जावेगा । और यदि सत्ताचे द्रव्य पृथक् हो, तो द्रव्य सत्ताके विना भी अपने स्वरूपको धारण करें, जिससे कि सत्ताका कुछ प्रयोजन ही न रहे, क्योंकि सत्ताका कार्य यही है, कि द्रव्यके स्वरूपका अस्तित्व करें, सो यदि द्रव्य ही अपने स्वरूपको जुदा धारण करेगा, तो सत्ताका किर प्रयोजन ही क्या रहेगा ! इस रायथे सत्ताका नाश होगा । परंतु जो द्रव्य सत्ताक होगा, तो द्रव्य अपने स्वरूपको जिसके होनेसे द्रव्यका नाश न होगा । यदि सत्तासे द्रव्य पृथक् नहीं होगा, तो द्रव्य अपने स्वरूपको प्रारण करता हुआ, स्वाके प्रयोजनको प्रगट करेगा, और सत्ताका नाश न होगा । इस्तिक्ये द्रव्य स्वरूपके देश हुआ हो हो ॥ १३ ॥

सिद्धान्तमें मेद दो प्रकारके हैं, एक पृथकत दूसरा अन्यत्व। आगे इन दोनोंका लक्षण कहते हैं—[हि] निश्यसे [बीरस्य] महाबीर भगवानका [इति ] ऐसा [द्यास्तर्म] उपदेश है कि

## मविभक्तमदेशत्वं पृथक्त्वमिति शासनं हि वीरस्य । अन्यत्वमतद्भावो न तद्भवतु भवति कथमेकम् ॥ १४ ॥

मविभक्तमदेशत्वं हि पृथक्तवस्य लक्षणम् । तुत्तु सत्ताद्रव्ययोने संभाव्यते, गुणगुणिनोः भविभक्तभदेशत्वाभावात शुक्कोत्तरीयवत । तथाहि-यथा य एव शुक्रस्य ग्रणस्य मदेशास्त **र्**वोत्तरीयस्य गुणिन इति तथोर्न प्रदेशविभागः, तथा य एव सत्ताया गुणस्य प्रदेशास्त एव इच्यस्य ग्रणिन इति तयोर्ने मदेशविभागः । एवमपि तयोरन्यत्वमस्ति तल्लक्षणसद्भावात । अतद्भावो ग्रन्यत्वस्य लक्षणं. तत्त् सत्ताद्रव्ययोर्विद्यत एव ग्रणग्रणिनोस्तद्भावस्याभावातः शकोत्तरीयवदेव । तथाहि-यथा यः किलैकचश्चरिन्द्रियविषयमापद्यमानः समस्तेतरेन्द्रियप्रा-मगोचरमतिकान्तः शुक्को गुक्को भवति, न खल तदाखिलेन्द्रियम्रामगोचरीभृतसूत्तरीयं भवति, यच किलाखिलेन्द्रियप्रामगोचरीभृतप्रचरीयं भवति, न खळ स एकचन्न्रारिन्द्रियविषयमापद्यमानः समस्तेतरेन्द्रियब्रामगोचरमतिकान्तः शुक्लो गुणो भवतीति तयोस्तद्धावस्याभावः । तथा या दण्डदण्डिबत् । इत्थंभूतं प्रथक्वं शुद्धात्मद्रन्यशुद्धसत्तागुणयोर्न घटते, कस्माद्धेतीर्भिन्नप्रदेशाभावात् । कयोरिव । शक्कवन्नराक्रगणयोखि इदि सासणं हि वीरस्स इति शासनसुपदेश आहेति । कस्य । वीरस्य वीराभि-भानान्तिमतीर्थकरपरमदेवस्य । अण्यानं तथापि प्रदेशाभेदेऽपि मुक्तात्मद्रव्यशुद्धसत्तागणयोरन्यत्वं भिन्नत्वं भवति । कथंमतम् । अत्रवभावो अतद्भावस्यं संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदस्वभावम् । यथा प्रदेशस्येणाः भेदस्तथा संज्ञादिलक्षणरूपेणाच्यमेदो भवत को दोष इति चेत । नैवस् । ण तब्भवं होदि तन्म्रकात्मद्रव्यं पित्र कि कि प्रतिकारको विसमें इञ्यके प्रदेश अत्यन्त भिन्न हों, वह प्रियक्रको प्रथक्रक नामका भेद है। और [अतद्भाव:] प्रदेशभेदके बिना संज्ञा, संख्या, खक्षणादिसे जो गुण-गुणी-भेद है, सो [अन्यत्वं] अन्यत्व है। परंतु सत्ता और द्रव्य [तद्भवं] उसी भाव अर्थात एक ही स्वरूप न अवित ] नहीं है, फिर कियां एक ] दोनों एक कैसे हो सकते हैं ! नहीं हो सकते। आवार्थ-'प्रबन्त' सत्तामें नहीं है, क्योंकि सत्ता और द्रव्यमें प्रदेश-भेद नहीं है। जैसे वस्त्र और उसके शक गुणमें प्रदेश-भेद नहीं है. अभेद हैं । उसी प्रकार सत्ता और दृष्यमें अभेद है. परंत संज्ञा. संख्या. खक्षणादिके भेदसे जो दृत्यका स्वरूप है, वह सत्ताका स्वरूप नहीं है, और जो सत्ताका स्वरूप है, वह इन्यका स्वरूप नहीं है । इस प्रकारके गुण-गुणी मेदको अन्यस्य कहते है । यह अन्यस्य मेद सत्ता भीर द्रव्यमें रहता है। यहाँ प्रश्न होता है कि, जैसे सत्ता और द्रव्यसे प्रदेश-भेद नहीं है, वैसे ही सत्ता-इत्यमें स्वरूप भेद भी नहीं है. फिर अन्यत्व-भेदके कहनेकी क्या आवश्यकता है ? सो इसका समाधान यह है, कि 'सत्ता और द्रव्यमें स्वरूप-भेद नहीं है, एक ही भाव है', ऐसा कहना बन नहीं सकता, क्योंकि सत्ता और दल्यमें संज्ञा, संख्या, लक्षणादिसे स्वस्थ-मेद अवश्य ही है. फिर दोनों एक हैंसे हो सकते हैं ! अन्यत्व-भेद मानना ही पहेंगा । जैसे वक्ष और शक्र गणमें अन्यत्व-भेद है. उसी किलाशित्य वर्तिनी निर्शृणैकगुणसङ्गदिता विशेषणं विश्वायिका द्वसिक्स्सा सत्ता भवति, न तन्त्र तदनाशित्य वर्ति गुणवदनेकगुणसङ्गदितं विशेष्यं विश्वीयमानं द्वसिक्त्सक्षं च द्रव्यं भवति यस्तु किलनाश्रित्य वर्ति गुणवदनेकगुणसङ्गदितं विशेष्यं विश्वीयमानं द्वसिक्त्सक्षं च द्रव्यं भवति, न सल् साश्रित्य वर्तिनी निर्शृणैकगुणसङ्गदिता विशेषणं विश्वायिका द्वसिक्त्सक्षा च सत्ता अवतीति तयोस्तद्भावस्यामावः। अत एव च सत्ताद्रव्ययोः कथंचिदनर्यान्तरःवेऽपि सर्वेषेक्तस्य न सङ्गतिन्त्रां, तद्भावो धेकत्वस्य लक्षणम्। यस्तु न तद्भवद्विभाव्यते तत्क्ष्मभेक्षं स्यात् । अपि तृ गुणगुणिकपेणानेकमेवेत्यर्थः॥ १४॥

अयातद्भावसुदाहत्य मथयति-

सद्दब्वं सब गुणो सबेव य पज्जओ सि विस्थारो । जो खल तस्स अभावो सो तदभावो अतन्भावो ॥ १५ ॥

इद्धालमत्तागणेन सह प्रदेशामेदेऽपि संज्ञादिरूपेण तन्मयं न भवति कथ्यमेशं तन्मयत्वं हि किलैकत्वलक्षणं संज्ञादिरूपेण तन्मयं त्वभावमेकत्वं किंतु नानात्ममेव । यथेदं मुक्तात्वद्वव्ये प्रदेशामेदेऽपि संज्ञादिरूपेण नानात्वं कथितं तथैव सर्वदन्याणां स्वकीयस्वकीयस्वरूपास्तित्वगुणेन सह ज्ञातन्यमित्यर्थः ॥ १४ ॥ अधा-तडाबं विशेषण विस्तार्थ कथयति—सहव्वं सन्न गणो सन्नेव य पज्जओ ति विस्थारो सद द्रव्यं संक्ष गुणः संश्वेव पर्याय इति सत्तागुणस्य द्रव्यगुणपर्यायेषु विस्तारः । तथाहि—यथामुक्ताफलहारे सत्तागुण-प्रकार सत्ता और इञ्चमें है, क्योंकि वलमें जो शुरू गुण है, सो एक नेत्र इंदियके द्वारा प्रहण होता है, अन्य नासिकादि इंदियोंके द्वारा नहीं होता, इस कारण वह शुरू गुण वस नहीं है। और जो वस है. सो नेत्र इंद्रियके सिवाय अन्य नासिकादि इंद्रियोंसे भी जाना जाता है. इस कारण वह बख शक गण नहीं है । गुरू गुणको एक नेत्र इंदियसे जानते हैं, और वस्त्रको नासिकादि अन्य सब इंटियोसे जानते हैं। इसलिये यह सिद्ध है, कि वल और शक्त गुणमें अन्यत्व अवस्य ही है। जो मेद न होता, तो जैसे नेत्र इंद्रियसे शुरू गुणका ज्ञान हुआ था, बैसे ही स्पर्श रस गंधरूप बखका भी ज्ञान होता, परंत ऐसा नहीं है। इस कारण इंदिय-भेदसे भेद अवस्य ही है। इसी प्रकार सत्ता और द्रव्यमें अन्यत्व-भेद है। सत्ता इञ्यके आश्रय रहती है, अन्य गुण रहित एक गुणरूप है, और इञ्यके अनंत विशेषणोंमें एक अपने भेदको दिसाती है, तथा एक पर्यायरूप है, और द्रव्य है, सो किसीके आधार नहीं रहता है. अनंत गण सहित है, अनेक विशेषणों से विशेष्य है, और अनेक पर्यायों वाला है। इसी कारण सत्ता और द्रव्यमें संज्ञा, संख्या, लक्षणादि भेदसे अवश्य अन्यत्व-भेद है। जो सत्ताका स्वरूप है, वह द्रव्यका नहीं है, और जो द्रव्यका स्वरूप है, वह सत्ताका नहीं है। इस प्रकार गुण-गुणी-मेद है, परंतु प्रदेश-मेद नहीं है ॥ १४ ॥ आगे अन्यत्वका रक्षण विशेषतासे दिखलाते हैं:- [सल इन्यं] सत्तारूप द्रव्य है, [स] और [सत् गुणः] सत्तारूप गुण है, [च] तथा [सत् एव पर्यायः] सत्तारूप ही पर्याय है, [इति] इस प्रकार सत्ताका [विस्तार:] विस्तार है। और स्विल्ह्य निश्चय करके यि:] जो

## सद्रव्यं सत्र गुणः सत्त्रेव च पर्याय इति विस्तारः । यः खळ तस्याभावः स तदभावीऽतद्भावः ॥ १५ ॥

यथा खरवेकं मुक्ताफलसन्दाम, हार इति सुत्रमिति मुक्ताफलमिति त्रेघा विस्तार्यते, तथैकं द्रव्यं द्रव्यमिति गण इति पूर्याय इति त्रेघा विस्तार्यते । यथा वैकस्य मुक्ताफलस्रम्दाम्नः शुक्तो गुणः शुक्तो हारः शुक्तं सूत्रं शुक्तं सुक्ताफलमिति त्रेघा विस्तार्यते, तथैकस्य द्रव्यस्य सत्तागुणः सद्रव्यं सद्रणः सत्पर्याय इति त्रेषा विस्तायते । यथा वैकस्मिन् मुक्ताफलस्रग्दाम्नि यः शुक्को गुणः स न हारो न सूत्रं न सुक्ताफलं यश्र हारः सूत्रं सुक्ताफलं स न शुक्को गुण स्थानीयो योजसौ शक्रमण: स प्रदेशाभेदेन कि कि भण्यते । शक्रो हार इति शक्रं सत्रमिति शक्रं सत्ता-फलमिति भण्यते, यक्ष हारः सूत्रं मुक्ताफलं वा तैक्षिभिः प्रदेशाभेदेन शुक्रो गुणो भण्यत इति तद्भावस्य छक्षणमिदम् । तद्भावस्येति कोऽर्यः । हारसत्रमुक्ताफलानां ग्रह्मगुणेन सह तन्मयत्वं प्रदेशाभिन्नत्वमिति तथा मुक्तात्मपदार्थे योऽसौ श्रद्धसत्तागुणः स प्रदेशामेदेन कि कि भण्यते सत्तालक्षणः परमात्मपदार्थं इति. सत्तालक्षणः केवलज्ञानादिगण इति सत्तालक्षणः सिद्धपर्याय इति भण्यते । यश्व परमात्मपदार्यः केवल-ज्ञानादिगुणः सिद्धत्वपर्याय इति तैश्व त्रिभिः ग्रद्धसत्तागुणो भण्यत इति तद्भावस्य लक्षणमिदम् । तद्भावस्येति कोऽर्थः । परमात्मपदार्थकेवलज्ञानादिगणसिद्धत्वपर्यायाणां श्रद्धसत्तागुणेन संज्ञादिभेदेऽपि प्रदेशैस्तन्मयत्वमपि जो खळ तस्य अभावो यस्तस्य पूर्वोक्तलक्षणतद्भावस्य खळ स्फूटं संज्ञादिभेदविवक्षायामभावः स्रो तदभावो स पूर्वोक्तलक्षणस्तदभावो भण्यते । स च तदभावः कि भण्यते । अतुरुभावो तदभावस्तन्मयत्वम् । किंचातद्भावः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद इत्यर्थः । तद्यथा-यथा मुक्ताफलहारे योऽसौ ग्रञ्जगुणस्तद्भाचकेन शक्रमित्यक्षरद्वयेन हारो बाच्यो न भवति सत्रं वा मक्ताफलं वा. हारसत्रमक्ताफलशब्दैश शक्रगणो वाच्यो न भवति । एवं परस्परं प्रदेशाभेदेऽपि योऽसौ सज्ञादिभेदः स तस्य पूर्वोक्तलक्षणतज्ञावस्याभावस्तज्ञावो भण्यते । स च तद्भावः पुनर्राप कि भण्यते । अतद्भावः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद इति । तथा मुक्तजीवे योऽसौ ग्रद्धसत्तागुणस्तदबाचकेन सत्ताशब्देन मुक्तजीवो बाच्यो न भवति केवलज्ञानादिगुणो वा सिद्धपर्यायो बा मुक्तजीवकेवलज्ञानादिगुणसिद्धपर्यायैश्व शुद्धसत्तागुणी वाच्यो न भवति । इत्येत्वं परस्परं प्रदेशभेदेऽपि [तस्य] उस सत्ता-द्रव्य-गुण पर्यायकी एकताका [अभाव:] परस्परमें अभाव है, [स:] वह [तदभाव:] उस एकताका अभाव [अतदाव:] अन्यत्व नामा भेद है। भावार्थ — जैसे एक मोतीकी माला हार, सूत्र और मोती इन मेदोंसे तीन प्रकार है, उसी प्रकार एक द्रव्य, द्रव्य गण और

[तस्य] उस सत्ता-द्व्य-युण पयायका एकताका [अन्नावः] परस्पस अनाव हुं. [साः] वह [तद्यावः] उस एकताका अनाव [अत्यक्ताका ] अत्यक्त नामा भेद है । आवार्ष — कैते एक मोतीकी माला हार, सूत्र और मोती इन भेदोसे तीन प्रकार है, उसी प्रकार एक द्वव्य, द्वव्य गुण और पर्याय-मेदोसे तीन प्रकार है। और जैसे एक मोतीकी मालाका शुक्र (सफेद) गुण, खेत हार, खेत स्त्त, और खेत मोती, इन भेदोसे तीन प्रकार है, उसी प्रकारसे द्वव्यका एक सत्ता गुण, सत् द्व्य, सत् गुण, और स्वयर्थि इन भेदोसे तीन प्रकार है। उस प्रकार वित्तार है। और जैसे एक मोतीकी मालार्भे अवस्विवक्षाकों जो खेत गुण है, सो हार नहीं है, यह नहीं है, और मोती नहीं है। तथा जो हार स्त्त मोती हैं, वे खेत गुण नहीं हैं, से स्ता प्रकार एक द्वव्यों जो सत्ता गण है. वह द्वव्य

इतीतरेतरस्य यस्तस्याभावः स तदभावलक्षणोऽतद्वाबोऽन्यस्वनिवन्धनश्चरः। तथैकस्मिन् इन्ये यः सत्तागुणस्तक द्रव्यं नान्यो गुणो न पर्याचो यत्त द्रव्यमन्यो गुणः पर्यायो वा स न सत्तागुण इतीतरेतरस्य यस्तस्याभावः स तदभावलक्षणोऽतद्वावोऽन्यस्वनिवन्धनभुतः॥ १५॥

अथ सर्वयामावलक्षणत्वमतद्भावस्य निषेधयति-

जं दृब्वं तं ण गुजो जो वि गुजो सो ण तबसरथादो । एसो हि अतन्यावो जेव अभावो स्व णिदिहो ॥ १६ ॥ यहच्यं तब गुजो योऽपि गुजः स न तस्वमर्यात् । एष इतहावो नैन अभाव इति निर्दिष्टः ॥ १६ ॥

एकस्मिन्द्रव्ये यहव्यं गुणो न तद्भवति, यो गुणः स द्रव्यं न भवतीत्येवं यहव्यस्य गुण-रूपेण गुणस्य वा द्रव्यरूपेण तेनाभवनं सोऽतुद्धावः । एतावतैवान्यत्वव्यवहारसिद्धेने पुनर्द्रव्य-स्याभावो गुणो गुणस्याभावो द्रव्यमित्येवंलक्षणोऽभावोऽतृद्धावः, एवं सत्येकद्रव्यस्यानेकत्वप्रभ-योऽभौ संज्ञादिभेदः संस्तस्य पूर्वोक्तरुक्षणतद्भावस्याभावस्तद्भावो भण्यते । स च तदभावः पुनर्पि कि अध्यते । भतज्ञावः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद इत्यर्थः । यथात्र शुद्धात्मनि शुद्धसत्तागुणेन सहाभेदः स्थापितस्तथा यथासंभवं सर्वद्वव्येषु ज्ञातव्य इत्यभिश्रायः ॥ १५ ॥ अथ गुणगुणिनोः प्रदेशमेदनिषेधेन तमेव संज्ञाविभेदरूपमतद्भावं द्रदयति— जं दृष्टवं तं ण गुणो यददव्यं स न गुणः यन्मुक्तजीवद्रव्यं स श्रद्धः सत् गुणो न भवति । मुक्तजीवद्रव्यशब्देन शुद्धसत्तागुणो वाच्यो न भवतीत्पर्धः । जो वि गुणो सो ज तकमत्थादो योऽपि गुणः स न तत्त्वं द्रव्यमर्थतः परमार्थतः, यः गुद्धसत्तागुणः स मुक्तालद्रव्यं न भवति । श्चद्रसत्ताशन्देन सुक्तात्मद्रव्यं वाच्यं न भवतीत्यर्थः। एसो हि अतुनभावो एव उक्तस्क्षणो हि स्कृटमतद्भावः। उक्तलक्षण इति कोऽर्थः । गुणगुणिनोः संज्ञाविभेदेऽपि प्रदेशमेदाभावः णेव अभावो ति पिहिटो नहीं, गुण नहीं, और पर्याय नहीं है, तथा जो द्रव्य गुण पर्याय है, सो सत्ता नहीं है, ऐसा आपसमें मेद है। सारांश यह है, कि सत्ताके स्वरूपका अभाव द्रव्य, गुण, पर्यायों में है, और द्रव्य, गुण, पर्यायके स्वरूपका अभाव सत्तामें है। इस प्रकार गुण-गुणी-भेद है, प्रदेश-भेद नहीं है। यही अन्यस्व नामक मेद है ॥ १५ ॥ आगे सर्वथा अभावरूप गुण-गुणी-भेदका निषेध करते हैं—[ यह ] जो [ द्रव्यं ] द्रव्य है, तिल ] सो [गुण: न ] गुण नहीं है, और [य:] जो [अपि ] निश्चयसे [गुण: ] गुण है, [सः] वह [अर्थात् ] स्वरूपके भेदसे [तत्त्वं न ] द्रव्य नहीं है। [एषः हि] यह गुण-गुणी मेदरूप ही [अलद्भाव:] स्वरूपभेद है, [अभाव:] सर्वश्रा अभाव [मैव] निश्चयसे नहीं है। [इति ] ऐसा [निर्दिष्टः] सर्वज्ञदेवने दिखाया है। भावार्थ-एक द्रव्यमें जो द्रव्य है, वह गुण नहीं है, और जो गुण है, वह द्रव्य नहीं है। इस प्रकार जो द्रव्यका गुणकरप न होना है, वह अन्यत्व-मेद व्यवहारसे कहा जाता है, न कि द्रव्यका अभाव गुण, और गुणका अभाव द्रव्य, ऐसा सर्वधा अभावरूप मेद, क्योंकि इस तरहका अभाव माननेसे द्रव्यका अनेकपना होना, १ (द्रव्य-काणी) का

अथ सत्ताद्वव्ययोर्गुणगुणिभावं साधयति-

जो खलु द्व्यसहायो परिणामो सो गुणो सद्विसिद्धो । सद्यद्विदं सहाये द्व्य सि जिणोबदेसोयं ॥ १७ ॥

नैवाभाव इति निर्दिष्टः । नैव अभाव इति कोऽर्थः । यथा सत्तावाचकशब्देन मुक्तात्मद्रव्यं वाच्यं न भवति तथा यदि सत्ताप्रदेशैरपि सत्तागणात्मकाशाद्धिनं भवति तदा यथा नीवप्रदेशेभ्यः पद्रख्दव्यं भिनं सददव्यान्तरं भवति तथा सत्तागुणप्रदेशेन्यो मुक्तजीवद्रव्यं सत्तागुणाद्भिनं सत्यृथ्यद्रव्यान्तरं प्राप्नोति। एवं कि सिद्धमः। सत्तागुणुरूपं प्रथादव्यं मुक्तात्मद्रव्यं च प्रथगिति द्रव्यद्वयं जातं. न च तथा । द्वितीयं च दुषणं प्रान्नोति-यथा सुवर्णत्वगुणप्रदेशेम्यो भिनस्य सुवर्णस्याभावस्त्रथैव सुवर्णप्रदेशेम्यो भिनस्य सुवर्णत्वगुणस्याप्यभावः, तथा सत्तागणप्रदेशेम्यो भिनस्य सक्तजीबद्रव्यस्याभावस्त्रेषेव सक्तजीबद्रव्यप्रदेशेम्यो भिनस्य सत्तागणस्याप्य-भावः इत्युभयश्रान्यत्वं प्राप्नोनि । यथेदं मुक्तजीवद्रव्ये संज्ञादिभेदभिनस्यातद्भावस्तस्य सत्तागुणेन सह प्रदेशाभेदञ्याख्यानं कृतं तथा सर्वद्रञ्येष यथासंभवं ज्ञातन्यमित्यर्थः ॥ १६ ॥ एवं द्रन्यस्यास्तित्वकथन-नारा होना २, और अपोहरूपत्व दोषका प्रसंग, ३ इस प्रकार तीन दोष उपस्थित होते है। वे इस प्रकार है कि.—जैसे जोवका अभाव अजीव है, और अजीवका अभाव जीव है, इसलिये इन दोनोंमें अनेकत्व है. उसी प्रकार द्रव्यका अभाव गुण, और गुणका अभाव द्रव्य माननेसे एकत्वके अनेकत्व द्रव्यका प्रसंग आवेगा १ । जैसे सोनेके अभावसे सोनेके गुणका अभाव होता है, और सोनेके गुणके अभावसे सोनेका नाश सिद्ध होता है, उसी तरह द्रव्यके अभावसे गुणका अभाव होगा, और फिर गुणके अभावसे द्रव्यका अभाव हो जावेगा । इस प्रकार दोनोंके नाशका प्रसंग आवेगा २ । तीसरे, जैसे घटका अभावमात्र पट है, और पटका अभावमात्र घट है, इन दोनोमें किसीका रूप किसीमें नहीं है, उसी प्रकार द्रव्यका अभावमात्र गुण होगा, और गुणका अभावमात्र द्रव्य होगा, इस तरह अपोहरूपत्व दोषका प्रसंग आवेगा ३ । इसलिये जो द्रव्य-गुणकी एकता चाहते हैं, दोनोंका नाश नहीं चाहते हैं, और अपोहरूपत्व दोषसे जुदा रहना चाहते हैं, उन्हें भगवान् वीतरागदेवने जो गुण-गुणीमें व्यवहारसे अन्यत्व-मेद दिखलाया है, उसे अंगीकार करना चाहिये, सर्वशा अभावरूप मानना योग्य नहीं है ॥ १६ ॥ आगे सत्ता और द्रव्यका गुण-गुणी-भाव दिखलाते हैं—[य:]जो [खलू ] निश्वयसे [द्रव्यस्वभाव:]

### यः सञ्ज द्रव्यस्वभावः परिणामः स गुणः सदविशिष्टः । सदवस्थितं स्वभावे द्रव्यमिति जिनोपदेशोऽयम् ॥ १७ ॥

द्रव्यं हि स्वभावे नित्यमवतिष्ठमानसात्सदिति पाक् प्रतिपादितम् । स्वभावस्तु द्रव्यस्य परिणामोऽभिहितः । य एव द्रव्यस्य स्वभावभृतः परिणामः, स एव सदविशिष्टो गुण इतीह साध्यते । यदेव हि द्रव्यस्यरूपद्वतिभूतमस्तिलं द्रव्यमधाननिर्देशात्सदिति संश्रव्यते तदविशिष्ट-गुषभूत एव इन्यस्य स्वभावभृतः परिणामः द्रन्यहत्तेर्हि त्रिकोटिसमयस्पर्शिन्याः प्रतिक्षणं तेन तेन स्वभावेन परिणमनाद्रव्यस्वभावभृत एव तावत्परिणामः । स सस्तित्तभृतद्रव्यवृत्त्यात्मकः बात्सदविशिष्टो द्रव्यविधायिको गुण एवेति सत्ताद्रव्ययोगुणगणिभावः सिद्धचति ॥ १७ ॥ रूपेण प्रथमगाया प्रथमकलक्षणातज्ञानविधानान्यत्वलक्षणयोः कथनेन द्वितीया संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद-रूपस्यातद्भावस्य विवरणरूपेण तृतीया तस्यैव दृढीकरणार्थं च चतुर्थी द्रव्यगुणयोरभेदविषये युक्तिकथन-सुरुवतया गाथाचतुष्टयेन पञ्चमस्थलं गतम् । अथ सत्ता गुणी भवति द्रव्यं च गुणी भवतीति प्रतिपादयति---जो स्वल दण्यसहात्रो परिणामो यः खल स्कटं द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः पश्चेन्द्रियविषयानुमव-क्रपममोव्यापारीत्पन्नसमस्तमनोरथक्रपविकल्पजालाभावे सति यश्चिदानन्दैकानभृतिकृपः स्वस्थभावस्तस्यो-त्पादः, पूर्वोक्तविकल्पजास्रविनाशो व्ययः, तदुभयाधारभूतं जीवत्वं ध्रौव्यमित्युक्तस्रक्षणोत्पादव्ययध्रौव्यात्मकः जीवद्रव्यस्य स्वभावमृतो योऽसौ परिणामः सो गुणो स गुणो भवति स परिणामः । कथंभृतः सत्गुणो भवति । सदविसिद्रो सतोऽस्तित्वादविशिष्टोऽभिन्नस्तदुरपादादित्रयं तिष्ठस्यस्तित्वं चैकं तिष्ठस्यस्तित्वेन सह कथमभिन्नो भवतीतिचेत् । "उत्पादन्ययधौन्ययुक्तं सत्" इति वचनात् । एवं सति सत्तैव गुणो भवतीत्यर्थः । इति गुणव्याख्यानं गतम् । सदवद्धिदं सहावे दच्च ति सदवस्थितं स्वभावे द्रव्यमिति । द्रव्यं परमात्मद्रव्यं भवति । किं कर्त् । सदिति । केन । अभेदनयेन । कथं भूतम् । सत् अवस्थितम् । क । उत्पादन्ययप्रौ-व्यात्मकरवभावे । जिल्होवदेसोसं अयं जिनोपदेश इति 'सदबद्धिं सहावे दन्वं दन्वस्स जो ह परिणामो' इत्यादिप्रवस्त्रे यदक्तं तदेवेदं व्याख्यानम्, गुणकथनं पुनरिषकिमिति तात्पर्यम् । यथेदं जीवदव्ये गुण-गणिनोर्व्यास्त्रानं कतं तथा सर्वद्रन्येष जातन्यमिति ॥ १७॥

हन्यका स्वभावभृत [पिरणास्मः] उत्पाद, न्यय, धुवरूप विकाल संवेषी परिणाम है, [साः] वह [साद्विशिष्टः] सत्ताचे अभिन्न अस्तित्वरूप [गुणाः] गुणा है। और [स्वभावे] अस्तित्वरूप सत्ता-स्वभावमं [अवस्थित हन्यं] तिग्रता हुआ हन्य [सत्ता] सत्ता कहलाता है, [हिता] हस प्रकार [अवस्थात हन्यं] तिग्रता हुआ हन्य [सत्ता] सत्ता कहलाता है, [हिता] हस प्रकार [अवस्थात हन्यं] विकामपदेवाः] जिनमगवान्यका गुण कहते है। आवाव्यं —प्रन्यका जो अस्तित्व-रूप स्वतागृण हन्यसं अभिन्न हन्यका स्वतावन्त परिणाम है। उसको सत्ता नामका गुण कहते है। यह अस्तित्वरूप सत्तागृण हन्यसं अभिन्न हन्यका स्वभावन्त परिणाम है। और वह सत्ता गुणा हन्यसं प्रकाम हन्य स्वत्वरूप स्वता गुणा हन्यसं हि। इसी कारण सत्ता गुणाके प्रधानाको हन्यको सत्त कहते हैं। और इस सत्ता गुणाके सत्वरूप गुणी हन्य जाना जाता है। इस कारण कत्ता गुणा है, और इन्य गुणी है॥ १०॥ आगे गुण-गुणीका

अथ गुणगुणिनोर्नानासमुपद्दन्ति-

णात्य गुणो सि व कोई पद्धाओं सीह वा बिणा दब्बं। दब्बसं पुण भावो तम्हा दब्बं सयं ससा ॥ १८॥ नास्ति गुण इति वा कथित् पर्योग इतीह या विना द्रव्यम् । द्रव्यतं पुनर्यावस्तमाहृत्यं स्वयं सत्ता ॥ १८॥

न खल द्रव्यात्पृथगभूतो गुण इति वा पर्याय इति वा कश्चिद्रिय स्थात् । यथा सुवर्णात्पृथगभूतं तत्पीततादिकमिति वा तत्कुष्टलादिकलमिति वा । अथ तस्य तु द्रव्यस्य स्वरूपद्वतिभूतमस्ति-लाक्ष्यं यद्रव्यसं स खलु तद्भावारूयो गुण एव भवन कि डि द्रव्यात्पृथगभूततेन वर्तते । न वर्तत एव । तर्हि द्रव्यं सत्तास्त, स्वयमेव ।। १८ ।।

अथ द्रव्यस्य सदुत्पादासदुत्पादयोरिवरोधं साघयति— एवंविहं सहाथे दृव्वं दृव्वत्थपज्जयत्थेहिं । सदसञ्जावणिबद्धं पादञ्जावं सदा छजदि ॥ १९ ॥

अथ गुणपर्यायाभ्यां द्रव्यस्यामेदं दर्शयति- - णात्थि नास्ति न विषते । स कः । गुणो ति व कोई गुण इति कथित्। न केवलं गुणः पज्जाओ त्तीह वा पर्यायो वेतीह । कथम् । विणा विना । कि विना । दृष्यं इन्यमिदानीं इन्यं कथ्यते दृष्यमं पुषा भावो इन्यत्वमित्तित्वम् । तःपुनः कि भण्यते । भावः । कोऽर्यः । उत्पादन्ययधौन्यात्मकसद्भावः तम्हा दन्त्रं सयं सत्ता तस्मादभेदनयेन सत्ता स्वयमेव द्रन्यं भवतीति । तद्यथा---मुक्तात्मद्रव्ये परमावाप्तिरूपो मोक्षपर्यायः केवलज्ञानादिरूपो गुणसमृहश्च येन कारणेन तद्रद्वयमपि परमात्मद्रव्यं विना नास्ति न विवते । कस्मात्प्रदेशाभेदादिति उत्पादव्ययधौव्यात्मकश्रद्धसत्तारूपं मुक्तात्म-द्रव्यं भवति । तस्मादभेदेन सत्तैव द्रव्यमित्यर्थः । यथा मुक्तात्मद्रव्ये गुणपर्यायान्यां सहाभेदव्याख्यानं कृतं तथा यथासंभवं सर्वद्रव्येषु ज्ञातन्यमिति ॥ १८ ॥ एवं गुणगुणिन्याख्यानरूपेण प्रथमगाभा द्रव्यस्य गणपर्यायाभ्यां सह भेदो नास्तीति कथनरूपेण द्वितीया चेति स्वतन्त्रगाश्राद्वयेन पष्टस्थलं गतम् ॥ अध भेद दर करते है - [इह ] इस जगत्में [द्वर्च्य चिना ] दृव्यके विना [गुण इति ] गुण ऐसा [बा] अथवा [पर्याय: इति ] पर्याय ऐसा [कश्चित् ] कोई पदार्थ [नास्ति ] नहीं है । [पुनः ] और [ क्रव्यत्वं ] द्रव्यका अस्तित्व [ भाव: ] उसका स्वभावभूत गुण है, [तस्मात् ] इसलिये [ क्रव्यं ] द्रव्य [स्वयं] आप ही [सत्ता] अस्तिवरूप सत्ता है। भावार्थ-ऐसा कोई गुण नहीं है, जो द्रव्यके विना प्रथक रहता हो, इसी प्रकार ऐसा कोई पर्याय भी नहीं है, जो द्रव्यसे पृथक हो। द्रव्य ही में गण और पर्याय होते हैं, द्रव्यसे प्रथक कोई पदार्थ नहीं है । अतः गुणपर्याय द्रव्यसे अभेदरूप हैं । जैसे सोनेसे पीतत्वादि गुण, कुंडलादि पर्याय पृथक् नहीं पाये जाते, उसी प्रकार द्रव्यसे गुणपर्याय पृथक् नहीं हैं, और सत्ता है, सो बस्तुसे अभिन उसका गुण है। इस कारण अस्तित्वरूप सत्ता गुण द्रव्यके प्रथक नहीं है, द्रव्य स्वयं सत्तास्वरूप है ॥ १८ ॥ आगे द्रव्यके द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिकनयकी विवक्षासे 'सत

### प्तंतिषं स्त्रभावे द्रव्यं द्रव्यार्थपर्यायार्थास्याम् । सदसद्भावनिवदं पादुर्भावं सदा लगते ॥ १९ ॥

प्वमेतद्ययोदितपकारसाकल्याकलङ्कलाञ्छनमनादिनिधनं सत्स्वभावे मादुर्भावमास्कन्दति इच्यम् । स त प्रादर्भावो द्रव्यस्य द्रव्यामिधेयतायां सद्भावनिबद्ध एव स्यात् । पर्यायाभिधेय-तायां लसद्भावनिवद्ध एव । तथाहि-यदा द्रव्यमेवाभिधीयते न पर्यायास्तदा प्रभवावसान-बर्जिताभियौँगपद्यमञ्जाभिर्द्रव्यनिष्यादिकाभिरन्वयञ्चक्तिभिः प्रभवावसानलाठखनाः क्रमपद्रताः पर्यायनिष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्तास्ताः संक्रामतो द्रव्यस्य सद्भावनिबद्ध एव माद्रमीवः हेमवत । तथाहि-यदा हेमैवामिधीयते नाङ्गदादयः पर्यायास्तदा हेमसमानजीवितामियौँग-पद्मप्रवृत्ताभिर्देमनिष्पादिकाभिरन्त्रयशक्तिभिरकदादिपर्यायसमानजीविताः क्रमप्रवृत्ता अनुदादि-द्रव्यस्य द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयाभ्यां सदत्पादासदत्पादौ दर्शयति एवंविष्टसन्भावे एवंविष्टसद्भावे सत्तालक्षणमुत्पादञ्ययद्रीञ्यलक्षणं गुणपर्यायलक्षणं द्रञ्यं चेत्येवविषप्रविक्तसद्भावे, अथ प्रविवहं सहावे इति पाठान्तरम् । तत्रैबंबिधं पूर्वोक्तलक्षणं स्वकीयसङ्गावे स्थितम् । किम् । दञ्बं दन्यं कर्त् । किं करोति । सदा लसदि सदा सर्वकालं लमते । किं कर्मतापलम् । पाद्वभावं प्रादुर्भावसुत्पादम् । कथं भूतम् । सदसञ्भावणिबद्धं सद्भावनिबद्धमसद्भावनिबद्धं च । काभ्यां कृत्वा । दञ्चत्थपज्ञयत्थेहिं दञ्यार्थिकपर्यायार्थिः कनयान्यामिति । तथाहि-यथा यदा काले ब्रन्यार्थिकनयेन विवक्षा कियते यदेव कटकपर्याये सुवर्ण तदेव कक्रणपर्याये नान्यदिति, तदा काले सङ्गावनिबद्ध एवीत्पादः । कस्मादिति चेत् । द्रव्यस्य द्रव्यरूपेणा-उत्पाद' और 'असत उत्पाद' ऐसा दो प्रकारका उत्पाद होता है, सो उन दोनोंका अविरोध दिखलाते है-[ एवंविधं ] इस प्रकारसे [ इव्यं ] इव्य [स्वभावे ] स्वभावमें [ इच्यार्थपर्यायार्था भ्यां ] इल्यार्थिक-पर्यायार्थिकनयोंको विवक्षासे [सदसद्वावनिबद्धं] सन् और असन् इन दो भावोंसे संयुक्त [प्राह भीवं] उत्पादको [सदा] हमेगा [ल भते] प्राप्त होता है। भावार्थ-अनादि अनंत इन्य अपने परिणाम स्वभावमें निरंतर उत्पन्न होता है, इसको 'उत्पाद' कहते हैं। इसे जब इन्यार्थिकनयकी विवक्षासे कहते हैं, तब यों कहते हैं, कि द्रव्य जो जो पर्याय धारण करता है, उन उन पर्यायोंमें बही द्रव्य उत्पन्न होता है, जो पूर्वमें था, इसका नाम 'सद्भावउत्पाद' है । और जब पर्यायकी अपेक्षासे कहते हैं. तब यों कहते है कि द्रव्य जो जो पर्याय धारण करता है. उन उन पर्यायोमें वही द्रव्य अवस्थाके पळटनेसे अन्य कहा जाता है, इसका नाम 'असड़ावउत्पाद' है। इन दोनों प्रकारके उत्पादको नीचे लिखे दृष्टान्तसे समझना चाहिये । जैसे-सोना अपने अविनाशी पीत किएव (चिकने) गुरुत्वादि गुणोसे नाना कंकण कंडलादि पर्यायोंको प्राप्त होता है । जो यहाँपर द्रव्यार्थिकनयसे विचार करें, तो कंकण कंडलादि जितने पर्याय हैं, उन सबमें वहीं सोना उत्पन्न होता है, जो कि पहछे था, न कि दूसरा। यह सोनेका सदावउत्पाद है। और नो उन्ही कंकण कंडलादि पर्यायोमें सोनेको पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षासे कहें. तो जितने कंकण कुंडलादि पर्याय हैं, सबके सब कम लिये हुए है। इस कारण ऐसा कहा जावेगा, कि

पर्यायनिष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्तास्ताः संकामतो हेम्नः सद्भावनिबद्ध एव पादर्भावः । यदा त पर्याया एवामिधीयन्ते न द्रव्यं तदा मभवावसानलाञ्छनाभिः क्रममहत्ताभिः पर्यायनिष्पा-दिकाभिव्यतिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिः मभवावसानवर्जिता यौगपद्यप्रवृत्ता द्वयनिष्यादिका अन्वयशक्तीः संकामतो द्रव्यस्यासद्भावनिबद्ध एव पादुर्भावः हेमवदेव । तथाहि-यदाङ्गदादि-पर्याया प्रवाभिश्रीयन्ते न हेम तहाक्दादिपर्यायसमानजीविताभिः क्रमप्रवृत्ताभिरकदादिपर्याय-निष्पादिकाभिर्च्यतिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिर्देनसमानजीविता यौगपद्यमद्वता हेमनिष्पादिका अन्वयन्नक्तीः संक्रामतो हेम्नोऽसद्भावनिबद्ध एव मादमीवः अय पूर्यायामिधेयतायामप्यस-दृत्यत्तौ पर्यायनिष्पादिकास्तास्ता व्यमिरेकव्यक्तयो यौगपद्यमृहत्तिमासाद्यान्वयशक्तित्वमापनाः वर्यायान् द्रवोक्क्युः, तथाङ्गदादिपर्यायनिष्पादिकाभिस्ताभिर्व्यतिरेकव्यक्तिभिर्यौगपद्यमद्वत्तिमा-साधान्वयशक्तित्वमापनाभिरक्रदादिपर्याया अपि हेमीक्रियेरन् । द्रव्याभिश्वेयतायामपि सदृत्पत्ती द्रव्यनिष्पादिका अन्वयञ्चक्रयः क्रमप्रदृत्तिमासाध तत्त्वद्वचितरेकव्यक्तित्वमापन्ना द्रव्यं पर्या-विनष्टत्वात् । यदा पुनः पर्यायविवक्षा कियते कटकपर्यायात् सकाशादन्यो यः कङ्कणपर्यायः सुबर्णसंबन्धी स एव न भवति । तदा पुनरसद्त्यादः कस्भादिति चेत् । पूर्वपर्यायस्य विनष्टत्वात् । तथा यदा द्रव्यार्थिकः नयविवक्षा क्रियते य एव पूर्व गृहस्थावस्थायामेवमेवं गृहत्यापारं कृतवान् पश्चाजिनदीक्षां गृहीत्वा स एवेदानी रामादिकेवलीपुरुषो निश्चयरत्तत्रयात्मकपरमात्मध्यानेनानन्तसुखामृततृतो जातः, न चान्य इति । तथा सद्भावनिबद्ध एवोत्पादः। कस्मादिति चेत्। पुरुषत्वेनाविनष्टत्वात्। यदा तु पर्यायनयविवक्षा क्रियते। पूर्वे सरागावस्थायाः सकाशादन्योऽयं भरतसगररामपाण्डवादिकेवलिपुरुषाणां संगन्धी निरुपमरागपरमात्म-कंकण उत्पन्न हुआ, कुंडल उत्पन्न हुआ, मुदिका (अँगूठी) उत्पन्न हुई। ऐसा दूसरा दूसरा उत्पाद होता है, अर्थात जो पूर्वमें नहीं था, वह उत्पन्न होता है, यह असद्भावउत्पाद है। इसी प्रकार द्रव्य अपने अविनाशी गुर्गोसे युक्त रहकर अनेक पर्याय धारण करता है। सो उसे यदि द्रव्यार्थिकनयकी विवक्षासे कहते है, तो जितने पर्याय हैं, उन सब पर्यायोमें वही द्रत्य उत्पन होता है, जो पहले था, अन्य नहीं। यह सतउत्पाद है। और यदि पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षासे कहते हैं, तो जितने पर्याय उत्पन्न होते हैं, वे सब अन्य अन्य ही है। पहले जो थे, वे नहीं है-यह असत उत्पाद है। और जैसे पर्यायार्थिककी विवक्षामें जो असत्रहरूप कंकण कुंडलादि पर्याय उत्पन्न होते हैं, उनके उत्पन्न करनेवाली जो सुवर्णमें शक्ति है. वह कंकण कंडलादि पर्यायोंको सवर्ण द्रव्य करती है। सोनाकी पर्याय भी सोना ही है, क्योंकि पर्यायसे दृष्य अभिन्न है। इसी प्रकार पर्याय विवक्षामें दृष्यके जो असद्रप पर्याय हैं, उनकी उत्पन्न करने-बाली शक्ति जो दृज्यमें है, वह पर्यायको दृज्य करती है। जिस दृज्यके जो पर्याय है, वे उसी दृज्यरूप हैं, क्योंकि पर्धायसे द्रव्य अभिन है। इसलिये पर्याय और द्रव्य दो बस्त नहीं हैं, जो पर्याय है, वही द्रव्य है। और द्रव्यार्थिककी विवक्षांसे वैसे सोना अपनी पीततादि शक्तियोंसे कंकण कुंडलादि पर्यायोमें उत्पन्न होता है, सो सोना ही कंकण कुंडलादि पर्यायमात्र होता है। अर्थात जो सोना है, वही कंकण कंडलादि बीकुर्युः । तया हेमनिष्पादिकाभिरन्वयक्षकिभिः क्रमहत्तिमासाझ तत्तद्वयत्तिरेकव्यक्तित्वमापक्षा-भिर्देमाकुदादिपर्यायमात्री क्रियेत । ततो द्रव्यार्थादेकात्सदुत्पादः, पर्यापार्यादेकादसत् इत्यनवद्यम् ॥ १९ ॥

अथ सदुत्पावमनन्यत्वेन निश्चिनोति-

जीबो अर्थ अबिस्सदि णरोऽअरो बा परो अबीय पुणो ।
किं दृष्यसं पजहदि ण व्यदि अण्णो कहं हबदि ॥ २० ॥
नीबो अवन् अविष्यति नरोऽअरो वा परो भूत्वा पुनः ।
किं दृष्यत्वं पजहाति न त्यजत्यन्यः कवं अबति ॥ २० ॥

इच्यं हि ताबहर्व्यत्वभूतानामन्वयञ्चर्कि नित्यमप्यपरित्यज्ञज्ञवति सदेव । यस्त इच्यस्य पर्यायभूताया व्यतिरेकव्यक्तेः मादुर्मावः तस्मिश्चपि द्रव्यतभूताया अन्वयशक्तरमच्यवनात द्रष्यमनन्यदेव । ततोऽनन्यत्वेन निश्चीयते द्रव्यस्य सदत्यादः । तथाहि-जीवो द्रव्यं भव-पर्यायः स एव न भवति । तदा पुनरसद्भावनिबद्ध एवोत्पादः । कस्मादिति चेत् । पूर्वपर्यायादन्यत्वादिति । यथेदं जीवद्रवये सदत्यादासदत्याद्व्याख्यानं कृतं तथा सर्वद्रव्येषु यथासंभवं ज्ञातव्यमिति ॥ १९ ॥ अध पूर्वोक्तमेव सदस्पादं द्रव्यादभिन्नत्वेन विकृणोति जीवो जीवः कर्ता भवं सवन् परिणमन् सन् भविस्सदि भविष्यति तावत । कि कि भविष्यति । निर्विकारशङ्गोपयोगविलक्षणाभ्यां शभाशभोपयोगाभ्यां परिणम्य **णरोऽमरो वा परो न**रो देवः परस्तिर्यङ्नारकरूपो वा निर्विकारशुद्धोपयोगेन सिद्धो वा भविष्यति **भवीय** प्रको एवं पूर्वोक्तप्रकारेण पूनर्भूत्वापि । अथवा दितीयन्याख्यानम् । भवन् वर्तमानकालापेक्षया भविष्यति भाविकालापेक्षया भूत्वा भूतकालापेक्षया चेति कालत्रये चैवं भूत्वापि कि दञ्बनं पजहि कि दञ्बन्वं पर्याय हैं. उसी प्रकार दृष्य अपनी शक्तियोंसे अपने पर्यायों में क्रमसे उत्पन्न होता है। जब जो पर्याय भारण करता है. तब उसी पर्यायमात्र होता है. अर्थात जो उन्य है. वही पर्याय है। इसल्यिये सिद्ध हुआ कि असत्उत्पादमें जो पर्याय है, वे द्रव्य ही हैं, और सदुत्पादमें जो द्रव्य है, सो पर्याय ही हैं। द्रव्य और वर्याय आपसमें अभेदरूप है, परंतु नयके भेदसे भेदरूप हैं ॥ १९ ॥ आगे सदत्यादको पर्यायसे अमेदरूप बतलाते है - जिता: ] आत्मा [ भवन ] द्रव्यस्वभावरूप परिणमन करता हुआ [ नर: ] मनुष्य वा असर: देव वा अथवा पर: अन्य अर्थात् नारकी, तिर्यंच, सिद्ध इन सब पर्यायरूप भिविषयति ] होवेगा, [पुनः ] और भित्वा ] पर्यायत्वरूप होकर [कि] क्या [इच्यत्वं] अपनी द्रव्यत्वराक्तिको [प्रजहाति] छोड़ सकता, है ? कभी नहीं, और जब [न जहता] अपने द्रव्यवस्वभावको नहीं छोड़ सकता तो अन्यः कथं अवति ] अन्य स्वरूप कैसे हो सकता है ! कदापि नहीं हो सकता । आवार्य-यह जीवद्रव्य नारकी, तिर्यंच, देवता, मनुष्य, सिद्ध इन सबकी अनंत पर्यायोंको धारण करता है। यद्यपि यह जीव पर्यायोंसे अनेक स्वरूप होगया है, तो भी अपने हज्यपने स्वभावको नहीं छोडता है। और जब अनेक पर्यायोंके धारण करनेपर भी अपनी हज्यस्व-शक्तिको कारकतिर्यम्बनुष्यदेवसिद्धत्वानामन्यतमेन पर्यापेण द्रष्यस्य पर्यायदुर्जलितद्वत्तिस्वादकारयमेव भविष्यति । स हि भूत्वा च तेन किं द्रव्यभूतामन्वयशक्तिप्रुच्यति, नोज्यति । यदि नोज्यति क्षयनन्यो नाम स्वात्, येन प्रकटितभिकोटिसचाकः स एव न स्यात् ॥ २० ॥

अथासदुत्पादमन्यत्वेन निश्चिनोति-

मणुवो ण हबदि देवो देवो वा माणुसो व सिद्धो वा । एवं अहोज्जमाणो अणण्णसायं कर्ष छहदि ॥ २१ ॥ मनुजो न भवति देवो देवो वा मानुषो वा सिद्धो वा । एवमभवकतन्यभावं कर्ष छमते ॥ २१ ॥

पर्याया हि पर्यायभूताया आत्मन्यतिरेकन्यक्तेः काल एव सन्वात्ततोऽन्यकालेषु भवन्त्य-सन्त एव । यश्च पर्यायाणां द्रव्यत्वभृतयान्वयभक्तयानुस्यतः क्रमानुपाती स्वकाले मादर्भावः तस्मिन्पर्यायम्ताया आत्मव्यतिरेकव्यक्तेः पूर्वप्रसन्तात्पर्याया अन्य एव । ततः पर्यायाणा-मन्यत्वेन निश्चीयते पूर्यायस्वरूपकर्वकरणाधिकरणभूतत्वेन पूर्यायेभ्यो प्रथम्भृतस्य द्रव्य-परित्यजति वा चयदि द्रव्यार्थिकनयेन द्रव्यत्वं न त्यजति द्रव्याद्वित्रो न भवति । अववारे कहं हवदि अन्यो भिनाः कथं भवति । किंतु द्रव्यान्वयशक्तिरूपेण सद्भावनिवद्धीत्पादः स एवेति द्रव्यादभिन इति भावार्यः ॥ २० ॥ अथ द्रव्यस्यासदत्यादं पूर्वपर्यायादन्यत्वेन निश्चनोति---मणवो ण इवदि देवो आकल्रत्वोत्पादक-मनुजः देवादिविभावपर्यायविलक्षणमनाकुल्यवरूपस्वभावपरिणतिलक्षणं परमात्मद्रव्यं यद्यपि निश्चयेन मनुष्य-पर्याये देवपर्याये च समानं तथापि मनुजो देवो न भवति । करमाहेवपर्यायकाले मनुष्यपर्यायस्थानुपल्नभात । देशो वा माणुसो व सिद्धो वा देवो वा मनुष्यो न भवति स्वामोपल्थिक्षपसिद्धपर्यायो वा न भवति। नहीं छोड़ता, तो अन्यरूप कभी नहीं हो सकता, जो नारकी था, वही तियेच पर्यायमें है, वही मनुष्य हो बाता है, वही देवता तथा सिद्ध आदि पर्यायरूप हो जाता है। इन सब अवस्थाओं में अविनाशी द्रव्य वही एक है, दूसरा नहीं । इसल्यि सतु उत्पादकी अपेक्षा सब पर्यायोमें वही अविनाशी वस्त है. ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २० ॥ आगे असत्उत्पादको अन्यरूपसे दिखाते है — मिनुषाः वो मनुष्य है, वह [देव: ] देव [वा] अथवा [देव: ] देव है, वह [मानुष: ] मनुष्य [वा] अथवा [मित्र: ] सिद अर्थात मोक्ष-पर्यायरूप नि भवति । नहीं हो सकता, एवं अभवत । इस प्रकार नहीं होता हुआ अनम्यभावं ] अभिन्यनेको [कथं ] किस तरह [लभते ] प्राप्त हो सकता है? । भावार्थ-जो देव मनुष्यादि पर्याय हैं, वे सब एक कालमें नहीं होते, किंतु जुदा जुदा समयमें होते हैं । जिस समय देष-पर्याय है उस समय मनुष्यादि पर्याय नहीं है, एक ही पर्याय हो सकती है । इस कारण जो एक पर्याय होती है, वह अन्यरूप नहीं हो सकती । सब जुदा जुदा ही पर्याय होते हैं । इसल्लिये पर्यायका कत्तां, करण, द्रव्य, आधार है, सो द्रव्य पर्यायसे जुदा नहीं है, पर्यायके पलटनेसे द्रव्य भी व्यवहारसे भन्य कहा जाता है । जैसे--मनुष्य-पर्यायरूप बीच देव-पर्यायरूप वा सिद्ध-पर्यायरूप नहीं होता. और स्यासदुत्यादः । तथाहि-न हि मनुजन्निदशो वा सिदो वा स्यात् , न हि जिदशो मनुजो वा सिदो वा स्यात् । एवमसन् कथमनन्यो नाम स्यात् येनान्य एव न स्यात् । येन च निज्यद्यमान-मनुजादिपर्यायं जायमानवलयादि विकारं काञ्चनमिव जीवद्रस्यमपि प्रतिपदमन्यन्न स्यात् ॥२१॥ अयोकद्रव्यस्यान्यत्वानन्यत्वविमतिषेत्रमुद्धनोति—

दन्बद्दिएण सन्बं दन्बं तं प्रजायद्विएण पुणो । हबदि य अण्णमणण्णं तक्काले तम्मयत्तादो ॥ २२ ॥ इन्पायिकेन सर्वे इन्धं तत्पर्यापार्थिकेन पुनः । भवति चान्यदनन्यत्काले तन्मयत्वात ॥ २२ ॥

सर्वस्य हि वस्तुनः सामान्यविशेषात्मकत्वात्तत्त्वरूपमुत्पश्यतां यथाक्रमं सामान्यविशेषौ गरिच्छिन्दती दे किल चश्चची, द्रव्याधिकं पर्यायाधिकं चेति । तत्र पर्यायाधिकमेकान्तनि-मीकितं विधाय केवलोन्मीकितेन द्रव्यार्थिकेन यदावलोक्यते तदा नारकतिर्यक्मनुष्यदेव-करमात् । पर्यायाणां परस्परं भिनकाळवात् , सुवर्णद्रव्ये कुण्डलादिपर्यायाणामिव । एवं अहोज्जमाणो एक्सभवन्सन अगण्याभावं कथं लहिट अनन्यभावमेकत्वं कथं छमते, न कथमपि । तत एतावदायाति असद्भावनिबद्धोत्पादः पूर्वपर्यायाद्विजो भवतीति ॥ २१ ॥ अधैकद्रव्यस्य पर्यायैस्सहानन्यत्वाभिधानमेकत्व-मन्यत्वाभिधानमनेकत्वं च नयविभागेन दर्शयति, अथवा पूर्वोक्तसद्भावनिबद्धासद्भावमुत्पादद्वयं प्रकारान्तरेण समर्थयति इबिट भवति । किं कर्त् । सञ्चं दञ्चं सर्वं विवक्षिताविवक्षितजीवद्रव्यम् । किं विशिष्टं भवति । अपार्णां अनन्यमभिन्नमेकं तन्मयमिति । केन सह । तेन नारकतिर्यक्रमनुष्यदेवरूपविभावपर्याय-सम्बोत केवलज्ञानाचनत्त्वतष्ट्रयशक्तिरूपसिद्धपर्यायेण च । केन कृत्वा । दृष्ट्यदिष्ठण ग्रद्धान्वयद्वयार्थिक-देव-पर्यायरूप जीव मनुष्य-पर्यायरूप वा सिद्ध-पर्याय रूप नहीं होता, इस तरह पर्यायके भेदसे दृज्य भी अन्य कहा जाता है। इस कारण पर्यायार्थिकनयसे द्रव्य अन्यस्तप अवस्य करना चाहिये। जैसे सोना कंकण कंडलादि पर्यायोके भेदसे 'कंकणका सोना.' 'कंडलका सौना' इस रीतिसे अन्य अन्यरूप कहा जाता है. उसी प्रकार मनुष्यजीव, देवजीव, सिद्धजीव इस तरह अन्य अन्य ऋप कहनेमें आता है। इस कारण असत्उत्पादमें द्रव्यको अन्यरूप कहना चाहिये, यह सिद्ध हुआ ॥ २१ ॥ आगे एक द्रव्यके अन्यत्व, अनन्यत्व ये दो भेद है, वे परस्पर विरोधी एक जगह किस तरह रह सकते है ! इसका समाधान भाचार्य महाराज करते है— द्रव्यार्थिकेन ] द्रव्यार्थिकनयकी विवक्षासे [तत सर्व ] वह समस्त बस्त [ अनन्यत ] अन्य नहीं है, वहीं है, अर्थात नर नारकादि पर्यायोमें वहीं एक द्रव्य रहता है [पनः] और [पर्यायार्थिकेन ] पर्यायार्थिकनयकी विवक्षासे [अन्यत ] अन्यस्प द्रव्य होता है, अर्थात नर नारक आदि पर्यायोसे जुदा जुदा कहा जाता है । क्योंकि निस्कालं ने नर नारकादि पर्यायोंके होनेके समय वह द्रव्य [तन्मयत्वात ] उस पर्यायत्वरूप ही हो जाता है। भावार्थ-बस्त सामान्य, विशेषक्षप दो प्रकारसे है। इन दोनोंके देखनेवाले हैं, उनके दो नेत्र कहे हैं-एक तो द्रव्यार्थिक,

सिद्धत्वपर्यापात्मकेषु विशेषेषु व्यवस्थितं जीवसामान्ययेकमवलोकपतामनवलोकितविशेषाणां तत्सर्व जीवद्रव्यमिति प्रतिभाति । यदा तु द्रव्यार्थिकमेकान्तनिमीलितं [विभाय] केवलोन्मी-लितेन पर्यायार्थिकेनावलोक्यते तदा जीवद्रव्यं व्यवस्थिताक्षारकिर्त्यमनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यात्मकान् विशेषाननेकानवलोकयतामनवलोकितसामान्यानामन्यदन्यत्पतिभाति । द्रव्यस्य तपदिशेषकाले तप्तदिशेषेभ्यस्तन्मयत्वेनानन्यत्वात् गणतृणपणदाक्षमयद्वयाद्वत् । यदा तु ते उभे अपि द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिके तुल्यकालोन्मीलिते विभाय तत इतथावलोक्यते तदा नास्कितियक्ष्मकुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मका विशेषाय तुल्यकालमेवान्यते । तैकैकचक्षुत्वलोकनन्तिम्मत्वज्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मका विशेषाय तुल्यकालमेवान्यते । तैकैकचक्षुत्वलोकनन्तिम्मत्वलोकन्यते । तैकैकचक्षुत्वलोकनन्तम् । तदा सर्वावलोकने द्रव्यस्यान्यत्वमनन्यत्वं च विभित्तिष्यते । २२ ॥

#### अथ सर्वविमतिषेधनिषेधिकां सप्तभाक्तीमवतार्यति-

नयेन । करमात् । कुण्डलादिपर्यायेषु सुवर्णस्येव भेदाभावात् तं पज्जयदिएण पुणो तद् द्रव्यं पर्यायार्थिक-नयेन पुनः अन्यद्भिन्नमनेकं पर्यायैः सह प्रथम्भवति । कस्मादिति चेत् । तकाले तम्मयत्तादी तृणामि-काष्ट्राग्निपत्राग्निवत् स्वकीयपर्यायैः सह तत्काले तन्मयःबादिति । एतावता विसुक्तं भवति । द्रव्यार्थिकनयेन यदा वस्तुपरीक्षा कियते तदा पर्यायसंतानरूपेण सर्वे पर्यायकदम्बकं द्रव्यमेव प्रतिभाति । यदा त पर्यायनयविवक्षा क्रियते तदा द्रव्यमपि पर्यायरूपेण भिन्नं भिन्नं प्रतिभाति । यदा च परस्परसापेक्षया नयद्वयेन युगपत्समीक्ष्यते, तदैकत्वमनेकत्वं च युगपत्प्रतिभातीति । यथेदं जीवहरुये व्याख्यानं कृतं तथा सर्वद्रव्येषु यथासंभवं ज्ञातव्यमित्यर्थः ॥ २२ ॥ एवं सद्यादकथनेन प्रथमा सद्यादविशेषविवरणरूपेण दूसरा पर्यायार्थिक । इन दोनों नेत्रोमेंसे जो पर्यायार्थिक नेत्रको सर्वथा बंद करके एक द्रव्यार्थिक नेत्रसे ही देखे, तब नारक, तियैच, मनुष्य, देव, सिद्ध पर्यायोमें स्थित जो सामान्य एक जीव उसके देखनेवाले पुरुषोंको सब जगह जीव ही प्रतिभासता (दीखता ) है, भेद नहीं माञ्रम होता । और जब दृज्यार्थिक नेत्रको सर्वथा बंद कर एक पर्यायार्थिक नेत्रसे ही देखा जाने, तब जीनद्रव्यमें नर नारकादि पर्यायोंके देखनेवाले पुरुषोंको नर नारकादि पर्याय जुदा जुदा माल्यम होते हैं। जिस कालमें जो पर्याय होता है, उस पर्यायमें जीव उसी स्वरूप परिणमता है। जैसे कि आग, गोबरके छाने-कंडे, तूण, पत्ता, काठ आदि अनेक ईंधनके आकार हो जाती है. उसी प्रकार जीव भी अनेक पर्यायोको धारण करता हुआ अनेक आकाररूप होजाता है। तथा जब द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों ही नेत्रोंसे इधर उधर सब जगह देखा बाय. तो एक ही समय नर नारकादि पर्यायोंमें वही एक द्रव्य देखनेमें आता है. और अन्य अन्य ऋष भी दोखता है। इस कारण एक नयरूप नेत्रसे देखना एक अंगका देखना है, तथा दो नयरूप नेत्रोंसे देखना सब अंगोका देखना कहा जाता है। इसलिये सर्वोग द्रव्यके देखनेमें अन्यरूप और अनन्य-रूप-इस तरह दो स्वरूप कहनेका निषेध नहीं हो सकता ॥ २२ ॥ अब सब तरहके विरोधोंको दूर अस्थि स्ति य णस्थि स्ति य हवदि अवस्यव्यमिदि पुणो दब्बं । पज्जायेण दु केण वि तदु अयमादिद्वमण्णं वा ॥ २३ ॥ अस्तीति च बास्तीति च भवत्यवक्तव्यमिति पुनर्द्रव्यम् । पर्यायेण तु केनापि तद्वभयमादिष्टमन्यद्वा ॥ २३ ॥

स्यादस्त्येव १ स्यान्नास्त्येव २ स्यादवक्तव्यमेव ३ स्यादिस्तनास्त्येव ४ स्यादस्त्यवक्त-व्यमेव ५ स्याक्षास्त्यवक्तव्यमेव ६ स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्यमेव ७, खरूपेण १ पररूपेण २ स्वपररूपयौगपद्येन ३ स्वपररूपक्रमेण ४ स्वरूपस्वपररूपयौगपद्याभ्यां ५ पररूपस्वपररूपयौग-पद्याभ्यां ६ स्तरूपररूपस्वपररूपयौगपद्यैरादिश्यमानस्य स्तरूपेण सतः, पररूपेणासतः, द्वितीया तथेवासदत्पादविशेषविवरणरूपेण तृतीया द्रव्यपर्याययोशेकत्वानेकत्वप्रतिपादनेन चतुर्शीति सदत्पादा-सदुत्पादःयाख्यानमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन सप्तमस्थलं गतम् । अथ समस्तदुर्नयैकान्तरूपविवादनिषेधिकां नयसप्तभन्नी विस्तारयति-अस्थि सि य स्यादस्येव । स्यादिति कोऽर्यः कथंनिकोऽर्यः । विवक्षित-प्रकारेण स्वद्रव्यादि चतुष्टयेन तचतुष्टयं अद्भजीवविषये कथ्यते । अद्भगणपर्यायाधारमूतं अद्भाग्मद्रव्यं द्रव्यं भण्यते, लोकाकाशप्रमिताः श्रद्धासंख्येयप्रदेशाः क्षेत्रं भण्यते, वर्तमानश्रद्धपर्यायरूपपरिणतो वर्तमानसमयः कालो भण्यते, शुद्धचैतन्यं भावश्रेत्युक्तलक्षणद्रव्यादिचतुष्टयेन इति प्रथमभङ्गः १। णात्थि ति य स्यानास्त्येव स्यादिति कोऽर्थः। कथंचिद्विवक्षितप्रकारेण परद्रव्यादिचतुष्टयेन हव्दि भवति २। कथंभूतम् । अवत्तव्यमिदि स्यादवक्तव्यमेव ३ स्यादिति कोऽर्थः । कथंचिद्ववित्तप्रकारेण युगपत्त्वपर-द्रव्यादिनतष्ट्रयेन स्यादस्ति, स्यानास्ति, स्यादवक्तव्यं, स्यादस्तिनास्ति, स्यादस्येवावक्तव्यं, स्यानास्येवा-वक्तत्र्यं, स्थादिस्तिनारूयवक्तत्र्यम् । पुणो पुनः इत्थंभूतम् । किं भवति । दृष्ट्यं परमात्मद्रव्यं कर्तृ । पुनरपि कथंभूतं भवति । तदः भयं स्यादित्तनारः येव । स्यादिति कोऽर्थः कथंचिद्विवक्षितप्रकारेण क्रमेण स्वपरदृश्यादि-चत्रष्टयेन ४ । कथंभूतं सदित्थमित्थं भवति । आदिद्रं आदिष्टं विवक्षितं सत् । केन कृत्वा । पज्जायेण करनेवाड़ी सप्तमङ्गी वाणीको कहते हैं —[इब्यं] जो वस्तु है, वह [केनचित्पर्यायेण] किसी एक पर्यायसे [अस्तीति] अस्तिरूप [अवति] है, चि] और किसी एक पर्यायसे [नास्तीति] वहीं द्रव्य नास्तिरूप है, चि तथा अवक्तव्यं इति किसी एक प्रकारसे वचनगोचर नहीं है. ति पनः ] और [तात उभयं] किसी एक पर्यायसे वहां द्रव्य अस्तिनास्तिरूप है. [खा] अथवा किसी एक पर्यायसे [अन्यत् ] अन्य तीन भंगस्वरूप [आदिष्टं ] कहा गया है। इस तरह अपने चतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य अस्तिरूप है १, परद्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिरूप है २, एक कालमें 'अस्ति नास्ति' कह नहीं सकते, इस कारण वह अवस्तव्य है ३, कमसे वचनद्वारा अस्तिनास्तिरूप है ४, तथा द्रव्यमें स्पात अस्त्यवक्तव्य चौथा भंग है, क्योंकि किसी एक प्रकार स्वचतुष्टयसे अस्तिरूप होता हुआ भी एक ही काल्में स्वपरचतुष्टयसे बचनद्वारा कहा स्वपरस्पाभ्यां युगपदकुमशस्यस्य, स्वपरस्पाभ्यां क्रमेण सतोऽसतश्च, स्वस्पस्वपरस्पयौगप्याभ्यां सतो वक्तुमश्चयस्य च, परस्पस्वपरस्पयौगप्याभ्यामसतो वक्तुमश्चयस्य च, स्वस्पपरस्पयौगप्याभ्यामसतो वक्तुमश्चयस्य च, स्वस्पपरस्पयस्यपरस्पयौगपयोः सतोऽसतो वक्तुमश्चयस्य चानन्तपर्मणो द्रव्यस्पैकैकं धर्ममाशित्यविविश्वताविविश्वतविविधानियाभ्यामवतरन्ती सप्तमाश्चित्रवश्चारस्यान्तसभुचार्यमाणस्यान्तसाम्याप्यस्यस्य विविश्वताविविधान्यसम्

अथ निर्भायमाणत्वेनोदाहरणीक्कतस्य जीवस्य मनुष्यादिषर्यायाणां क्रियाफलत्वेनान्यत्वं

षोत्रथति -

## एसो त्ति णित्थ कोई ण णित्थ किरिया सहावणिव्वत्ता । किरिया हि णित्थ अफला धम्मो जिद णिष्फलो परमो ॥ २४ ॥

१४७

दु पर्यायेण तु प्रश्नोत्तरुरूपनयविभागेन तु । कथंभूतेन । केण वि केनापि विवक्षितेन नैगमादिनयरूपेण अर्था वा अन्यहा संयोगभद्भत्रयस्यपेण । तत्कथ्यते—स्यादस्त्येबावक्तव्यं स्वद्रव्यादिचतृष्ट्येन यगपत्त्वपर-इन्यादिचनुष्टयेन च ५ । स्यानास्त्येवावकन्यं परहन्यादिचनुष्टयेन युगपरस्वपरहन्यादिचनुष्टयेन च ६ । स्यादिस्तिनास्त्येवाबक्तन्यं क्रमेण स्वपरदन्यादिचतुष्टयेन युगपत्स्वपरदन्यादिचतुष्टयेन च ० । पूर्व पञ्चास्तकारो स्यादस्तीत्यादिप्रमाणवास्येन प्रमाणसप्तमञ्जी व्याख्याता, अत्र त स्यादस्त्येव यदेवकारप्रहणं तन्त्रयसप्तमङ्गीज्ञायनार्थिमिति भावार्थः । यथेदं सप्तमङ्गीव्याख्यानं गुद्धात्मद्रव्ये दर्शितं तथा यथासंभवं सर्वपदार्थेषु द्रष्टव्यमिति ॥ २३ ॥ एवं नयनासभङ्गी व्याख्यानगाथयाष्ट्रमस्थलं गतम् । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण प्रथमा नमस्कारगाथा, इव्यगुणपर्यायकथनरूपेण दिनीया, स्वसमयपरसमयप्रतिपादनेन तृतीया, इव्यस्य सत्तादिलक्षणत्रयस् चनरूपेण चनर्थाति स्वतन्त्रमाथाचत्रप्येन पीठिकास्थलम् । तदनन्तरमवान्तरसत्ताकथन-रूपेण प्रथमा, महासत्तारूपेग द्वितीया, यथा दृत्यं स्वभावसिद्धं तथा सत्तागुणोऽपीति कथनरूपेण वृतीया. उत्पादन्ययञ्जीन्यत्वेऽपि सत्तेव द्रन्यं भवतीति कथनेन चतुर्थीति गाथाचतुष्टयेन सत्तालक्षणविवरणसुख्यता । तदनन्तरमुत्पादन्ययधौन्यलक्षणविवरणमुख्यत्वेन गाधात्रयं, तदनन्तरं द्रव्यपर्यायकथनेन गुण्पर्यायकथनेन नहीं जाता ५, और कथैचित् प्रकार परचतुष्टयसे नास्तिरूप हुआ भी एक ही समय स्वपरचतुष्टयकर बचनगोचर न होनेसे स्यान्नास्त्यवस्त्रत्य है ६. और किसी एक प्रकार स्वरूपसे अस्तिरूप-परस्त्रपसे नास्तिरूप होता हुआ भी एक ही समयमें स्वपररूपकर वचनसे कह नहीं सकते, इस कारण स्यादस्ति-नास्त्यवक्तच्य भंगरूप है ७ ॥ इस प्रकार अनंतगुणात्मक दृष्य सप्तभंगसे सिद्ध हुआ । विधिनिषेधकी मुख्यता-गौणता करके यह सतभंगी वाणी 'स्यात' पदरूप सत्यमंत्रसे एकांतरूप खोटे नयरूपी विष-मोहको दूर करती है ॥ २३ ॥ आगे जीवके जो ये असद्भत मनुष्यादि पर्याय दिखलाये हैं. वे मोह-कियाके फल है. इस कारण वस्तु स्वभावसे जुदा हैं, ऐसा दिखलाते हैं--[एख:] यह पर्याय टंकोत्कीर्ण अविनाशी है, इति ेे ऐसा किश्चित् ेे नर नारकादि पर्यायों में कोई भी पर्याय [ नास्ति ] नहीं है। और [ स्व भावनिवृत्ता ] रागादि अशुद्ध परिणतिरूप विभाव स्वभावकर उत्पन्न

## ष्प इति नास्ति कश्चिम नास्ति क्रिया स्वभावनिष्टेता। क्रिया हि नास्त्यफला धर्मों यदि निःफलः प्रमः॥ २४॥

इह हि संसारिको जीवस्थानादिकर्मपुद्रलोपाधिसंनिधिमत्ययमवर्तमानमतिक्षणविवर्तनस्य क्रिया किल स्वभावनिर्हेतैवास्ति । ततस्तस्य मनुष्यादिपर्यायेषु च न कश्चनाप्येष एवेति टङ्कोन स्कीर्णोऽस्ति, तेषां पूर्वपूर्वोपमर्दमृहत्तक्रियाफलस्वेनोत्तरोत्तरोपमर्द्यमानसात् फलममिलप्येत वा मोहसंवलनाविल्यनात् क्रियायाः । क्रिया हि तावचैतनस्य पूर्वीत्तरदशाविशिष्ट्रचैतन्यपरिणा-च गाथाद्वयं, ततथ द्रव्यस्यास्तित्वस्थापनारूपेण प्रथमा, प्रथक्वलक्षणस्यातद्वावाभिधानत्वलक्षणस्य च कथनरूपेण दितीया, संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदरूपस्यातदावस्य विवरणरूपेण तृतीया, तस्यैव दृदीकरणार्थै चतुर्थाति गाथाचतुष्टयेन सत्ताद्रव्ययोरभेदविषये युक्तिकथनमुख्यता । तदनन्तरं सत्ताद्रव्ययोर्गुणगणिकथनेन प्रथमा, गुणपर्यायाणां द्रव्येण सहाभेदकथनेन द्वितीया चेति स्वतन्त्रगाथाद्वयम् । तदनन्तरं द्रव्यस्य सदत्यादासदत्यादयोः सामान्यव्याख्यानेन विशेषव्याख्यानेन च गाथाचतप्रयं, ततश्च सप्तभन्नीकथनेन गार्थेका चेति समुदायेन चतुर्विशतिगाथाभिरष्टभिः स्थलैः सामान्यक्षेयव्याख्यानमध्ये सामान्यद्वव्यप्रहृपणं समाप्तम् । अतः परं तत्रैव सामान्यद्रव्यनिर्णयमध्ये सामान्यभेदभावनामुख्यन्वेनैकादशगाश्चापर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तत्र क्रमेण पञ्च स्थानानि भवन्ति । प्रथमस्तावद्वार्तिकव्याख्यानाभिष्रायेण सांख्यैकान्तनिराकरण, अथवा श्रुद्धनिश्वयनयेन कर्मफलं भवति. न च श्रुद्धारमस्वरूपमिति तस्यैवाधिकारमञस्य विवरणार्थं 'कस्मं णामसम्बन्धं' इत्यादि पाठकमेण गाथाचत्रष्टयं, ततः परं रागादिपरिणाम एव दृश्यकर्मकारणत्यादावकर्म भण्यत इति परिणाममुख्यत्वेन 'आदा कम्ममलिमसो' इत्यादिसूत्रदृयं, तदनन्तरं कर्मफलचेतना कर्मचेतना ज्ञान-चेतनेति त्रिविधचेतनाप्रतिपादनरूपेण 'परिणमदि चेदणाए' इत्यादिस्त्रहर्यं, तदनन्तरं शुद्धात्मभेदभावनाफलं कथ्यन सन 'कत्ता करणे' इत्याधेकसंत्रेणोपसंहरति । एवं भेदभावनाधिकार स्थलपञ्चकेन समुदायपातिनेका । तब्रधा--- अथ नरकादिपर्यायाः कर्माधीन वेन विनश्वरत्वादिति शद्धनिश्वयनयेन जीवस्वरूपं न भवतीति भेदभावनां कथयति— एसो ति णान्यि कोई टङ्कोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावपरमात्मद्रव्यवत्ससारे मनुष्यादि-पर्यायेषु मध्ये सर्विदेवैक एकरूप एव नित्यः कोऽपि नास्ति । तर्हि मनुष्यादिपर्यायनिर्विर्तिका संसारिकया हुई जो किया ] जीवकी अशुद्ध कर्तव्यता [ नास्ति न ] वह नहीं है, ऐसा भी नहीं, अर्थात किया तो अवस्य है। [यदि] जो [परमः धर्मः] उत्कृष्ट बीतराग भाव [निष्फलः] नर नारकादि पर्यायरूप फलकरके रहित है, तो [ हि ] निश्चयसे [ किया ] रागादि परणमनरूप किया [ अफला ] फल रहित [ नास्ति ] नहीं है, अर्थात् किया फलवती है। भावार्थ-ससारमें कोई पर्याय नित्य नहीं है। यहाँ कोई यह कहे, कि नर नारकादि पर्याय नित्य नहीं मानोगे, तो रागादि परिणतिरूप क्रिया भी नहीं हो सकती ! ऐसा कहना ठीक नहीं हैं, क्योंकि आत्मा अनादि कालसे पुढ़लकर्मके निमित्तसे नानारूप परणमन करता है, इस कारण रागादि परिणतिरूप किया है। उसी कियाके फल नर नारकादि पर्याय हैं. तथा पूर्व पर्याय आगेको पर्यायसे विनाशीक हैं । जैसे क्लिप रूखे गुणोकर परिणत हुई परमाण-

मास्मिका । सा पुनरणोरण्वन्तरसंपातस्य परिणतिरिवात्मनो मोहसंबिलतस्य द्वशणुककार्यस्ये व मनुष्यादिकार्यस्य निष्पादकलात्सकलेव । सैव मोहसंबलनिक्यने पुनरणोरुच्छिष्नाण्वन्तरः संगमस्य परिणतिरिव द्वशणुककार्यस्येव मनुष्यादिकार्यस्यानिष्पादकन्वात् परमद्रव्यस्वभावभूत-तया परमधर्माख्या मन्दयफलेव ॥ २४ ॥

अथ मनुष्यादिषयींयाणां जीवस्य क्रियाफलस्वं न्यनक्ति— कस्मं णामसमन्त्रनं सभावमध्य अप्पणो सहावेण । अभिभूष णरं तिरियं जेरह्यं वा सुरं कुणदि ॥ २५ ॥

सापि न भविष्यति । ण णस्थि किरिया न नास्ति क्रिया मिथ्यात्वरागादिपरिणतिः ससारः कर्मेति यावत इति पर्यायनामचत्रष्टयरूपा क्रियास्त्येव । सा च कथंभूता । सभाविणव्यत्ता शुद्धानस्वभावाद्विपरीतापि नरनारकादिविभावपर्यायस्वभावेन निर्वृत्ता । तर्हि कि निष्फला भविष्यति । किरिया हि णत्थि अफला किया हि नास्त्यफला सा मिथ्यावरागादिपरिणतिरूपा किया यद्यप्यनन्तम्खादिगुणात्मकमोक्षकार्यै प्रति निष्फला तथापि नानादःखदायकस्वकीयकार्यभूतमन्ध्यादिपर्यायनिर्वर्तकत्वात्सफलेति मन्ध्यादिपर्यायनिष्पत्ति-रेवास्याः फलम् । कथं ज्ञायत इति चेत् । धम्मो जदि णिप्फलो परमो धर्मो यदि निष्फलः परमः नीरागपरमात्मोपलभ्यपरिणतिरूपः आगमभाषया परमयथाख्यानचारित्ररूपो वा योऽसौ परमो धर्मः, स केवलज्ञानाधनन्तचन्ध्यव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसाग्स्योत्पादकवात्सफलोऽपि नरनारकादिपर्यायकारणम्तं ज्ञानावरणादिकर्मवन्धं नोत्पादयति, ततः कारणानिन्मलः । ततो ज्ञायते नरनारकादिससारकार्यं मिथ्यात्व-रागादिकियायाः फलमिति । अथवास्य सूत्रस्य दितीयन्याख्यानं क्रियते-यथा शुद्धनयेन रागादिविभावेन परिणमत्ययं जीवस्त्रधैवाञ्चद्धनयेनापि न परिणमतीति यदक्तं सांख्येन तन्निराकृतम् । कथमिति चेत् । अश्रद्धनयेन मिध्यात्वरागादिविभावपरिणतजीवानां नरनारकादिपर्यायपरिणतिदर्शनादिति । एवं प्रथमस्थले सत्रमाथा गता ॥ २४ ॥ अथ मनध्यादिषयीयाः कर्मजनिता इति विशेषेण व्यक्तीकरोति—करमं कर्म-रहितपरमात्मनो बिलक्षणं कर्मे कर्ते । किंबिशिएम् । **णामसमक्**षं निर्नामनिर्गोत्रमुक्तात्मनो विपरीतं नामेति ओंकी किया द्वचणकादि स्कंधरूप कार्यको उत्पन्न करती है, उसी प्रकार मोहसे मिली हुई आत्माकी किया अवश्य ही मनध्यादि पर्यायोंको उत्पन्न करती है. इस कारण किया फलवती समझना चाहिये। इसरा प्रमाण फलवती किया होनेमें यह है, कि बीतरागभाव नरनारकादि पर्यायरूप फलरहित है, तो ऊपरसे यह बात सिद्ध ही है, कि रागादि परिणतिरूप किया नर नारकादि पर्यायरूप फळवाली है। जैसे बंधबोग्य-स्त्रिम्बरुक्ष-भावरहित परमाण इन्यणकादि बंधको नहीं उत्पन कर सकते. उसी तरह परम बीत-रागमाव मनष्यादि पर्यायोको कारण नहीं है। इसलिये यह सारांश निकला, कि मोहसे मिली हुई किया संसारका कारण है । मोह रहित किया वस्तुका स्वमाव है, वही परमधर्मरूप है, तथा संसारका नाश इसी कियासे होता है।। २४॥ आगे जीवके मनुष्यादि पर्याय कियाके फरू हैं, ऐसा दिखाते है---[अथ] इसके बाद जो [नामसमाख्यं] नामकर्म संज्ञावाला [कर्म] नर नारकादिरूप नामकर्म है. कर्म नामसमारूयं स्वभावमयात्मनः स्वभावेन । अभिभूय नरं तिर्वश्चं नैरिवकं वा सुरं करोति ॥ २५ ॥

क्रिया खल्दात्मना पाप्यत्वात्कर्म, तिक्षमित्तमाप्तपिणामः युद्रलोऽपि कर्म, तत्कार्यभूता मनुष्यादिपर्याया जीवस्य क्रियाया मृलकारणभूतायाः प्रवृत्तत्वात् क्रियाफलसेव स्युः। क्रिया-ऽभावे युक्तलानां कर्मत्वाभावात्तत्कार्यभूतानां तेषामभावात्। अय कर्य ते कर्मणाः कार्यभाव-मायान्ति, कर्मस्वभावेन जीवस्वभावमिभूय क्रियमाणत्वात् तु प्रदीपवत्। तथाहि—यया खल् ज्योतिःस्वभावेन तैलल्यभावमिभभूय क्रियमाणाः मदीपो ज्योतिःकार्यं तथा कर्मस्वभावेन जीव-स्वभावमिभभूय क्रियमाणा मनुष्यादिपर्यायाः कर्मकार्यम् ॥ २५ ॥

अथ कृतो मनुष्यादिपर्यायेषु जीवस्य स्वभावाभिभरो भवतीति निर्धारयति— णरणारयतिरियसुरा जीवा खळु णामकम्मणिष्वस्ता । ण हि ते छद्धसहावा परिणममाणा सकम्माणि ॥ २६ ॥

सम्बगाख्या संज्ञा यस्य तद्भवति नामसमाख्यं नामकर्मेत्यर्थः । सभावं शुद्धबृद्धैकपरमात्मस्यभावं अह अध

अप्पणी सहावेण आत्मीयेन ज्ञानावरणादिस्वकीयस्यभावेन करणभूतेन अभिभ्रय तिरस्कृत्य प्रश्लाघ तं पूर्वोक्तमात्मस्वभावम् । पश्चारिक करोति । णरं तिरियं णेरडयं वा सुरं कुणदि नरतिर्यप्रारकसुररूपं करोतीति । अयमत्रार्थः-यथाग्निः कर्ता तैलस्वभावं कर्मनापनमभिभयं निरस्त्रत्य बर्धाधारेण दीपशिखारूपेण परिणमयति, तथा कर्माप्रिः कर्ता तैलस्थानीयं राज्ञात्मस्यभावं तिरस्त्रत्य वर्तिस्थानीयगरीराघारेण वीपशिखा-स्थानीयनरनारकादिपर्यायरूपेग परिणमयति । ततो ज्ञायते मनुष्यादिपर्यायाः निश्वयनयेन कर्मजनिता इति ॥ २५ ॥ अध नरनारकादिपर्यायेषु कथं जीवस्य स्वभावाभिभवो जातस्तत्र कि जीवामाव इति प्रश्ने प्रत्यत्तरं वह [स्वामावेन] अपने नर नारकादि गतिरूप परिजमन स्वभावसे [आहमन:] जीवके [स्वामावं] शद निष्किय परिणामको [अभिभय] आच्छादित करके जीवको [नरं] मनुष्य [निर्यक्षं] निर्येच [नैरियकं] नारकी [वा] अथवा [सुरं] देव [करोनि] इन चारी गनियोद्धप करता है। भावार्थ-रागादि परिणतिरूप किया आत्मासे होती है. इसलिये इस कियाका नाम 'भावकर्म' है। उसके निभित्तको पाकर पदल द्रव्य कर्मरूप परिणमन करता है. इस कारण पदलको भी कर्म बहते हैं। उस कर्मके फल मनुष्यादि पर्याय है। वास्तवमें देखा जाय, तो जीवकी जो रागादिरूप किया है, उसीकी मस्यतासे इन मनव्यादि पर्यायोंकी प्रवृत्ति होती है, इसी लिये ये पर्याय कियाके फल कहे गये हैं। यदि रागादि किया न हो, तो पुद्रल कर्मरूप परिणमन नहीं कर सकता, कर्मरूप परिणमन न होनेसे नर नारकादि पर्याय भी नहीं हो सकते । जैसे दीपक अग्निस्वभावसे तेल स्वभावको दूर करके प्रकाशकरप कार्य करता है, उसी प्रकार जानावरणादि कर्म जीव-स्वभावको घातकर मनुष्यादि पर्यायरूप नाना प्रका-रके कार्यको करता है ॥ २५ ॥ आगे निश्वयसे मनुष्यादि पर्यायों में जीवके स्वभावका नाश कदापि नहीं होता, ऐसा दिखाते हैं--- नरनारकतिर्घकसराः ] मनुष्य, नारकी, तिर्धेच और देव [ जीवा: ]

## नरनारकतिर्यक्सुरा जीवाः खलु नामकर्मनिर्देत्ताः । न हि ते लम्भस्यभावाः परिणममानाः स्वकर्माणि ॥ २६ ॥

अभी मनुष्यादयः पर्याया नामकर्मनिर्हत्ताः सन्ति तावत् । न पुनरेतावतापि तत्र जीवस्य स्वभावासिभवोऽस्ति । यथा कनकबद्धमाणिक्यकङ्कणेषु माणिक्यस्य । यत्तर नैव जीवस्वभावयुण्डभते तत् स्वकर्मपरिणमनात् पयःश्रवत् । यथा त्वछ पयःपुरः मदेशस्वादाभ्यां पिचुमन्दवन्तनादिवनराजीं परिणमम् द्रव्यतस्वादुतस्वभावस्रुपनभते, तथात्मापि प्रदेशभावाभ्यां कर्मपरिणमनामामृत्वनिक्यरागविगुद्धिमन्वस्वभावस्रुपनभते ॥ २६ ॥

अय जीवस्य द्रव्यतेनावस्थिततेऽपि पर्यायैरनवस्थिततं द्योतपति— जायदि णेव ण णस्सदि खण मंगसमुङभवे जणे कोई। जो हि भवो सो विलञो संभवविलय सि ते णाणा॥ २७॥

ददाति - णरणारयतिरियसरा जीवा नरनारकतिर्यकसूरनामानो जीवाः सन्ति तावत् । खळ स्कटम । कथंभूताः । णामकस्मणिव्यत्ता नरनारकादिस्वकीयनामकर्मणा निर्वृताः ण हि ते लद्धसहाता किंत यथा माणिक्यबद्धमुवर्णकङ्कणेषु माणिक्यस्य हि मुख्यता नास्ति, तथा ते जीवाश्चिदानन्दैकगुद्धात्मस्वभाव-मलभमानाः सन्तो लब्धस्वभावा न भवन्ति, तेन कारणेन स्वभावाभिभवो भण्यते, न च जीवाभावः । कथंभूताः सन्तो छन्धस्त्रभावा न भवन्ति । परिणममाणा सकम्माणि स्वकीयोदयागतकमाणि सस्वदःस्व-रूपेण परिणममाना इति । अयमत्रार्थः-यथा वृक्षसेचनविषये जलप्रवाहश्चन्दनादिवनराजिरूपेण परिणतः सन्स्वकीयकोमलशीतलनिर्मलस्वभावं न लभते. तथायं जीबोऽपि वक्षस्थानीयकमोदयपरिणतः सन्परमाहादैहः-लक्षणसुखामृतास्यादनैर्मन्यादिस्वकीयगुणसमुहं न लभत इति ॥ २६ ॥ अथ जीवस्य द्रवयेण नित्यत्वेडपि पर्यायेण विनश्वरत्वं दरीयति-जायदि णेव ण णस्सदि जायते नैव न नश्यति द्रव्यार्थिकनयेन । क । इस प्रकार चार गतियों स्वरूप जीव [ स्वन्तु ] निश्वयसे [ नामकर्मनिवृत्ताः ] नामकर्मसे रचे गये हैं. िही इसी कारणसे तो वे जीव स्वक्सीणि । अपने अपने उपार्जित कसौंरूप पिरिवास-मानाः ]परणमन करते हुए [ लब्धस्वभावा न ] चिदानंद स्वभावको नहीं प्राप्त होते। भावार्थ-ये मनुष्यादि पर्याय नामकर्मसे उत्पन्न होते है, परंतु इनसे जीवके स्वभावका नाश नहीं होता । जैसे-सोनेमें जड़ा हुआ माणिक रत्नका नाश नहीं होता है, उसी प्रकार जीवका भी नाश नहीं होता । कित उन पर्यायोमें अपने अपने कर्मोंके परिणमनसे यह जीव अपने चिदानंद शुद्ध स्वभावको नहीं पाता है। जैसे जलका प्रबाह बनमें अपने प्रदेशों और स्वादसे नीम चंदनादि बृक्षरूप होके परिणमन करता है. बहाँपर वह जल अपने द्रव्यस्वभाव और स्वाद स्वभावको नहीं पाता, उसी प्रकार यह आत्मा भी जब अपने प्रदेश और भावोंसे कर्मरूप होके परिणमता है, तब यही अमूर्तित्व और वीतराग चिदानंद स्वभा-बको नहीं पाता । इसल्यि यह सिद्ध हुआ, कि यह जीव परिणमनके बोषसे अनेकरूप हो जाता है. केकिन उसके स्वमावका नारा नहीं होता ॥ २६ ॥ आगे जीव अविप द्रव्यपनेसे एक अवस्थाक्य है. जायते नैव न नव्यति क्षणभङ्गसमुद्धवे जने कश्चित् । यो हि भवः स विलयः संभवविलयाचिति तौ नाना ॥ २७ ॥

इह तावज कश्चिजायते न मियते च । अथ च मनुष्यदेवतिर्यङ्गारकात्मको जीवलोकः प्रतिक्षणपरिणामिलाद्रत्संगितक्षणभक्नोत्पादः। न च विप्रतिषिद्धमेततः, संभवविल्ययोरेकलनाना-लाभ्याम । यदा खळ भङ्गोत्पादयोरेकलं तदा पूर्वपक्षः, यदा त नानालं तदोत्तरः । तथाहि-यथा य एव घटस्तदेव कुण्डमित्युक्ते घटकुण्डस्वरूपयोरेकलासंभवानदभयाधारभूता मृत्तिका संभवति, तथा य एवं संभवः स एवं विलय इत्यक्ते संभवविलयस्वरूपयोरेकतासंभवात्तरभयाः भारभूतं श्रीव्यं संभवति । ततो देवादिपर्याये संभवति मनुष्यादिपर्याये विलीयमाने च य एव संभवः स एव विखय उति कृता तदुभयाधारभूतं श्रीव्यवज्ञीवद्रव्यं संभाव्यत एव । ततः सर्वदा खणभंगसमूबभवे जुणे कोई क्षणभङ्गसमुद्भवे जने कोऽपि । क्षणं क्षणं प्रति भङ्गसमुद्भवो यत्र संभवति क्षणमङ्गससुद्भवस्तरिमन्क्षणमङ्गससुद्भवे विनश्चरे पर्यायार्थिकनयेन जने लोके जगति कश्चिदपि, तस्मानीय जायते न चोत्पधत इति हेतुं वदित जो हि भवो सो विलओ द्रव्यार्थिकनयेन यो हि भवः स एव विलयो यतः कारणात् । तथाहि मुक्तात्मनां य एव सकलविमलकेवलज्ञानादिरूपेण मोक्षपर्यायेण भव उत्पादः स एव निश्चयरनत्रयात्मकनिश्चयमोक्षमार्गपर्यायेण विलयो विनाशस्तौ च मोक्षपर्यायमोक्षमार्गपर्यायौ कार्यकारणस्त्रपेण भिन्नी, तदभयाधारमतं यापरमात्मद्रव्यं तदेव मृत्यिण्डघटाधारभूतम्तिकादव्यवत मन्ष्य-तो भी पर्यायोंसे अनवस्थित (नानारूप) है, ऐसा प्रगट करते है— क्षाण अङ्गसमुद्धवे । समय समय विनाश होनेवाले [जने] इस जीवलोकमें [कश्चित ] कोई भी जीव [नैच जायते] न तो उत्पन्न होता है, [न नर्यति] और न नष्ट होता है। [यः] जो इन्य [हि] निश्चयसे [भवः] उत्पत्तिरूप है, [स] वही वस्त [बिलयः] नाशरूप है। [इति] इसलिये [तौ] वे [संभवविलयौ] उत्पाद और नाश ये दोनों पर्याय [नाना] भेद लिये हुए हैं। भावार्थ-इस विनाशीक संसारमें जो द्रव्यद्वष्टिसे देखा जाय, तो न तो कोई वस्तु उत्पन्न होती है, और न विनाशको प्राप्त होती है, इस कारण द्रव्यार्थिकनयसे उत्पाद और व्यय इन दोनों अवस्थाओं में द्रव्य एक नित्य ही है. पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षा उत्पाद, व्यय जदा जदा हैं। इस तरह उत्पाद और व्ययमें एकता और अनेकता ये दो मेद होते हैं । जो द्रव्यत्वकर देखा जाय, तो एकता है, और पर्यायार्थिकसे अनेकता देखनेमें आती है। यही दृष्टांतसे दिस्ताते हैं-जैसे जो घड़ा है, वही कुंडा है, ऐसा कहनेसे घड़े और कुंडेमें एकता नहीं होसकती. इस कारण उन दो स्वरूपोंका आधार मिटीकी जो अपेक्षा ही जावे. तो एकता हो सकती है. उसी प्रकार उत्पाद, व्ययमें भी द्रव्यपनेसे दोनोंका आधार घौव्य द्रव्य आता है। इसलिये जीवके देवादि पर्यायके उत्पाद होनेपर और मनुष्यादि पर्यायके विनाश होनेपर जो उत्पन्न होता है, वही विनाश पाता है, इन दोनों अवस्थाओंका आधार धौन्य जीवदन्य ही सिद्ध होता है। इस कारण जीव द्रव्य हमेशा द्रव्यपनेसे टंकोल्कीर्ण रहता है। इस तरह सब अवस्थाओं में एकता सिद्ध हुई। अब भेद दिसाते

द्रव्यतेन जीन्छङ्कोत्कीणोँऽवतिष्ठते। अपि च ययाऽन्यो घटोऽन्यत्कुण्डमित्युक्ते तदुभयाधारभूताया मृत्तिकाया अन्यतासंभवात् घटकुण्डस्वरूपे संभवतः, तथान्यः संभवोऽन्यो विलय इत्युक्ते तदुभयाधारभूतस्य प्रौव्यास्यान्यतासंभवात्संभविकल्यस्वरूपे संभवतः । ततो देवादिपर्याये संभवित मनुष्यादिपर्याये संभवति मनुष्यादिपर्याये संभवित मनुष्यादिपर्याये संभवित मनुष्यादिपर्याये संभवित मनुष्यादिपर्याये सिभवित साम्यत्वित्याया संभवित स्वत्यादिपर्याये सिभवित साम्यत्यादिष्याया । २०॥।

अथ जीवस्थानवस्थिततहेतुमुद्दयोतयति -

तम्हा दु णत्थि कोई सहावसमबद्विदो त्ति संसारे । संसारो पुण किरिया संसरमाणस्स देव्वस्स ॥ २८ ॥ तस्मातु नास्ति कथित् स्वभावसमवस्थित इति संसारे । संसारः प्रनः क्रिया संसारतो द्रव्यस्य ॥ २८ ॥

यतः खलु जीवो द्रव्यत्नेनावस्थितोऽपि पर्यायैरनवस्थितः, ततः मतीयते न कश्चिदपि संसारे स्वभावेनावस्थित इति । यचात्रानवस्थितसं तत्र संसार एव हेतः । तस्य मनुष्यादि-पर्यायदेवपर्यायाधारभूतसंसारिजीवदञ्यवद्वा । क्षणभङ्गसमुद्भवे हेतुः कथ्यते । संभवविलयं ति ते जाजा सभवविलयौ द्वाविति तौ नाना भिन्नौ यतः कारणात्ततः पर्यायार्थिकनयेन भङ्गोत्पादौ । तथाहि-य एव पुर्वोक्तमोक्षपर्यायस्योत्पादो मोक्षमार्गपर्यायस्य विनाशस्तावेव भिन्नौ न च तदाधारभूतपरमात्मद्रव्यमिति । ततो ज्ञायते इत्यार्थिकनयेन नित्यत्वेऽपि पर्यायरूपेण विनाशोऽस्तीति ॥ २७ ॥ अथ विनश्चरते कारण-मुपन्यस्यति, अथवा प्रथमस्थलेऽधिकारसूत्रेण मनुष्यादिपर्यायाणां कर्मजनितत्वेन यदिनश्वरःवं सूचितं तदेव गाधात्रयेण विशेषेण व्याख्यातमिदानीं तस्योपसंहारमाह-तम्हा द णान्धि कोई सहावसमवदिदो त्ति तस्मानास्ति कश्चित्स्वभावसम्बर्भित इति । यस्मात्पवीक्तप्रकारेण मनुष्यादिपयीयाणां विनश्चरत्वव्याख्यानं कतं तस्मादेव जायते परमानन्दैकलक्षणपरमंचैतन्यचमत्कारपरिणतश्रद्धात्मस्वभावबदवस्थितो नित्यः कोऽपि हैं-जैसे घड़ा अन्य है, और कुंड़ा अन्य ही है, ऐसा कहनेपर जो उन दोनोंका आधार मृत्तिकाकी अपेक्षा हैं, तो भेद हो नहीं सकता, इसलिये यहाँ घट-कंड पर्यायोंके भेदसे ही भेद हो सकता है, उसी प्रकार अन्य ही उत्पन्न होता है. और दसरा ही, नाशको पाता है, ऐसा कहनेपर यदि इन दोनोंका आधार द्रव्य छिया जाय, तो मेद बनता ही नहीं है, इस कारण उत्पाद और व्यय पर्यायके भेदसे ही भेद होता है। इसलिये देवादि पर्यायोंके उत्पन्न होनेपर और मनुष्यादि पर्यायोंके विनाश होनेसे अन्य ही उत्पन्न होता है, और दूसरा ही विनाश पाता है, ऐसा भेद देव मनुष्यादि पर्यायोंसे कहा जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ, कि समय समयमें पर्यायोंसे ही जीव अनवस्थित-अस्थिर है ॥ २७ ॥ आगे जीवके अथिर भाव दिखलाते हैं-[तस्मात तु] इस पूर्वोक्त रीतिसे [संसारे] संसारमें [कश्चित] कोई भी वस्त [स्वभावसमवस्थितः] स्वभावसे थिर है, [इति] ऐसा [नास्ति] नहीं है, [पुनः] और जो [संसरतो द्रव्यस्य] चारों गतियोमें भटकनेवाले जीवद्रव्यकी [क्रिया] अन्य अन्य अवस्थारूप पर्यायात्मकलात् स्वरूपेणैव तथाविश्वतात् । अथ यस्तु परिणममानस्य द्रव्यस्य पूर्वेचरदश्चा-परित्यागोपादानात्मकः क्रियारूयः परिणामस्तत्संसारस्य स्वरूपम् ॥ २८ ॥

अथ परिणामात्मके संसारे कृतः पुद्रलम्छेषो येन तस्य मनुष्यादिपर्यायास्मकलिमस्यन्न समाभानस्रपर्यातः—

> आदा कम्ममिलिमसो परिणामं लहदि कम्मसंजुत्तं । तत्तो सिलिसदि कम्मं तुम्हा कम्मं तु परिणामो ॥ २९ ॥ आत्मा कमेमलीमसः परिणामं लभते कमेसंयुक्तम् । ततः श्लिप्यति कमें तस्मात् कमें तु परिणामः ॥ २९ ॥

यो हि नाम संसारनामायमात्मनस्तथाविषः परिणामः स एव द्रव्यक्रमे श्लेषहेतुः । अथ तथाविधपरिणामस्यापि को हेतः, द्रव्यकर्म हेतः तस्य. द्रव्यकर्मसंयुक्तक्षेनेवोपलम्भात । एवं सतीतरेतराश्रयदोषः । न हि । अनादिप्रसिद्धद्वयकर्माभिसंबद्धम्यात्मनः प्राक्तनद्वव्यकर्मणस्तत्र नास्ति । क । संसारे निस्संसारञ्जदात्मनो विपरीते संसारे । संसारस्वरूपं कथयति --संसारो प्रण किरिया संसारः पनः किया निष्कियनिर्विकल्पञ्जातमपरिणतेर्विसदशा मन्ध्यादिविभावपर्यायपरिणतिरूपा क्रिया संसारस्वरूपम् । सा च कस्य भवति । संसरमाणस्य जीवस्य विश्वद्वज्ञानदर्शनस्वभावमुक्तात्मनौ विरुक्षणस्य संसरतः परित्रमतः संसारिजीवस्येति । ततः स्थितं मनुष्यादिपर्यायात्मकः संसार एव विनश्वरत्वे कारणमिति ॥ २८ ॥ एवं श्रद्धात्मनो भिजानां कर्मजनितमनप्यादिपर्यायाणां विनश्चरत्वकथनमुख्यतया गाथाचतृष्टयेन द्वितीयस्थलं गतम् । अथ संसारस्य कारणं ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म तस्य त कारणं मिध्यात्वरागादिपरिणाम इत्यावेदयति-आदा निर्दोषिपरमात्मा निश्चलेन सद्भवेदैकस्वभावोऽपि व्यवहारे-परिणित है, वही [संसार: ] संसार है। भावार्थ-यह जीव द्रव्यपनेसे यद्यपि टंकीकीर्ण थिररूप है, तो भी पर्यायोंसे अधिर है, इसलिये संसारमें, मनुष्यादिखप कोई भी पर्याय अविनाशी नहीं है, स्वभाव होसे सब अधिररूप हैं, और चारों गतियोमें अमण करते हुए जीवका पूर्व अवस्थाको त्यागके आगेकी अवस्थाका जो ग्रहण करना है, वहीं संसारका स्वरूप है ॥ २८॥ आगे कहते हैं, कि अशब्र परिणतिरूप संसारमें पड़लका संबंध किस तरह हुआ ? जिससे कि मनुष्यादि पर्याय होते हैं--- अगन्या ] यह जीव [ कर्ममलीमसः ] पुद्रलकर्मीसे अनादिकालसे मलिन हुआ [ कर्मसंयुक्तं ] मिथ्यात्व रागादिह्य कर्म सहित [परिणामं] अञ्च विभाव (विकार) रूप परिणामको लिभते ] पाता है. नितः] और उस रागादिरूप विभाव परिणामसे [कर्म] पुद्रलीक दृब्यकर्म [श्रिष्ट्रचिति ] जीवके प्रदेशोंमें आकर बंधको प्राप्त होता है। [तु] और [तस्मात्] इसी कारणसे [परिणामः] रागादि विभाव परिणाम किम ] पुद्रलीक-बंधको कारणरूप भावकर्म है । भावार्थ-को आत्माके रागादिरूप अञ्चद परिणाम हैं, वे द्रव्य कर्मबंधके कारण हैं, और रागादि विभावपरिणामका कारण द्रव्यकर्म है, क्योंकि द्रव्य-कर्मके उदय होनेसे भावकर्म होता है। यहाँपर कोई यह प्रश्न करे, कि ऐसा होनेसे इतरेतराश्रय दोष

हेतुरवेनोपादानात् । एवं कार्यकारणभूतनवपुराणद्रव्यकर्मनादारभनस्तथाविधपरिणामो द्रव्य-कर्मैव । तथात्मा चात्मपरिणामकहेताद्रव्यकर्मकर्ताप्युपचारात् ॥ २९ ॥

अथ परमार्थादात्मनो द्रव्यकर्माकर्त्रत्वम्रदयोत्तयति-

परिणामो सयमादा सा पुण किरिय त्ति होदि जीवमया। किरिया कम्म त्ति मदा तम्हा कम्मस्स ण दु कत्ता॥ ३०॥ परिणामः खयमात्मा सा पुनः क्रियेति भवति जीवमयी। क्रिया कर्मेति मता तस्मात्कर्मणो न तु कर्तो॥ ३०॥

आत्मपरिणामो हि तावत्स्वयमात्मैव, परिणामिनः परिणामस्बरूपकर्ततेन परिणामादनन्य-लात् । यथ तस्य तथानिधः परिणामः सा जीवमध्येन क्रिया, सर्वेद्रव्याणां परिणामलक्षण-णानादिकर्भवन्धवशात करममलिमसो कर्ममलीमसो भवति । तथा भवन्सन कि करोति । परिणामं लहि परिणामं लभते । कथंभूतम् । कम्मसंजुत्तं कर्मरहितपरमात्मनो विसदशकर्मसंयुक्तं मिथ्यात्वरागादिविभाव-परिणामं तत्तो सिलिसदि कम्मं ततः परिणामात् थ्रिप्यति बभाति । किम् । कर्म । यदि पुनर्निर्मेळ-विवेक ज्योति:परिणामेन परिणमिन तदा त कर्म मुझति तम्हा कम्मं त परिणामो तस्मात कर्म त परिणामः । यस्माङागादिपरिणामेन कर्म बञ्चातिः तस्माङागादिविकत्परूपो भावकर्मन्थानीयः सरागपरिणाम एवं कर्मकारणवादपचारण कर्मेति भण्यते । ततः स्थितं रागादिपरिणामः कर्मबन्धकारणमिति ॥ २९ ॥ अधात्मा निश्चयेन स्वकीयपरिणामन्येव कर्ता न च द्रव्यकर्मण इति प्रतिपादयति । अथवा द्वितीयपातनिका-श्रद्धपारिगामिकपरमभावप्राहकेण खद्धनयेन यथैवाकर्ता तथैवाखद्धनयेनापि सांख्येन तदक्तं तनिषेधार्थमात्मनो बन्धमोक्षसिद्ध ग्रंथे कथं वित्परिणामित्वं व्यवस्थापयतीति पातनिकाद्धयं मनसि संप्रधार्य सत्रमिदं निरूप-पयति—परिजामो सयमादा परिणामः स्वयमात्मा आत्मपरिणामस्तावदात्मैव । कस्मात्परिणामपरिणा-आता है, क्योंकि रागादि विभावपरिणाभींस दृश्यकर्म और दृश्यकर्मसे विभावपरिणाम होते हैं ! इसका उत्तर इस प्रकार है, कि-यह आत्मा अनादिकालंस दन्यकर्मीकर बँधा हुआ है, इस कारण पूर्व बंधे दन्यकर्म उस रागादि विभावपरिणामके कारण होते हैं. और विभावपरिणाम नवीन दृत्यकर्मके कारण होते हैं. इसलिये एक दुसरेके आश्रयहरूप इतरेतराश्रय दोष नहीं हो सकता । इस तरह नवीन प्राचीन कर्मका भेद होनेसे कार्य कारणभाव सिद्ध होता है। आत्मा नियमसे अपने विभावरूप रागादि भावकर्मीका कर्ता है, और व्यवहारसे इन्यक्रमोंका भी कर्ता कहा जाता है।। २९॥ आगे निश्चयनयसे 'आत्मा द्रन्यकर्मका अकर्ता है' यह कहते हैं—[परिजाम:] जो आत्माका परिणाम है, वह [स्वयं] आप [आत्मा] जीव ही है, [पन:] और [किया] वह परिगामरूप किया [जीवमयी] जीवकर की जाती है, इससे जीवमयी [इति] ऐसी [अवित ] होती है, अर्थात कही जाती है। [क्रिया] जो किया है, वही [कर्म इति] 'कर्म' ऐसी सँजासे [ मता ] मानी गई है, [तस्मात ] इस कारण आत्मा [कर्मणः ] द्रव्यकर्मका [न त कर्ता ] करनेवाला नहीं है ॥ भावार्थ-परिणामी अपने परिणामका कर्ता होता है, क्योंकि परिणामी कियाया आत्ममयलाभ्युपगमात् । या च किया सा पुनरात्मना स्वतन्त्रेण पाप्यलात्कर्म । ततस्तस्य परमार्थादात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य भावकर्मण एव कर्ता, न तु पुद्रलपरिणामात्मकस्य भावकर्मण एव कर्ता, न तु पुद्रलपरिणामात्मकस्य भ्रवकर्मणः । अथ द्रन्यकर्मणः कः कर्तेति चेत् । पुद्रलपरिणामो हि तावत्स्ययं पुद्रल एव, परिणामिनः परिणामस्य परिणामादनन्यलात् । यश्च तस्य तथाविशः परिणामः सा पुद्रलम्ययेव क्रिया, सर्वद्रव्याणां परिणामलक्षणिक्रयाया आत्मयवाभ्युपगमात् । या च क्रिया सा पुनः पुद्रलेन स्वतन्त्रेण पाप्यलात्कर्म । ततस्तस्य परमार्थात् पुद्रलात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य द्रव्यकर्मण एव कर्ता, न लात्मपरिणामात्मकस्य भावकर्मणः । तत आत्मात्म-स्वरूपेण परिणमति ।। ३० ॥

अथ किं तत्स्वरूपं येनात्मा परिणमतीति तदावेदयति-

मिनोस्तन्मयत्वात् । सा प्रण किरिय ति होदि सा पुनः कियेति भवति स च परिणामः किया परिणति-जित भवति । क्रथंभता । जीवमया जीवेन निर्वत्तत्वाजीवमयी किरिया कम्म ति मदा जीवेन स्वतन्त्रेण स्वाधीनेन श्रद्धाश्रद्धोपादानकारणमृतेन प्राप्यत्वात्सा किया कर्मेति मता संमता । कर्मशब्देनात्र यदेव चिद्रपं जीवादभिन्नं भावकर्मसंज्ञं निश्चयकर्म तदेव बाह्यम् । तस्यैव कर्ता जीवः तम्हा कम्मस्स ण द कत्ता तस्माद दृज्यकर्मणो न कर्तेति । अत्रैतदायाति-ययपि कथंचित परिणामित्वे सति जीवस्य कर्तृत्वं जातं तथापि निश्चयेन स्वकीयपरिणामानामेय कर्ना पुद्रलकर्मणां व्यवहारणेति । तत्र तु चदा शुद्रोपादानकारणरूपेण हासीपयोगेन परिणमति तदा मोक्षं साधयति, अञ्जूषोपादानकारणेन तु बन्धमिति । एदलोऽपि जीववनिश्चयेन क्रम्बीक्रवरितामानामेव कर्ता जीवपरिजामानां व्यवहोरेणेति ॥ ३० ॥ एवं राशादिपरिजामाः कर्मबन्धकारणे और परिणामका आपसमें भेद नहीं है, इसलिये जो जीवका परिणाम है, वह जीव ही हुआ । और जो परिणाम है, वह आत्माकी किया होनेसे जीवनयी किया कही जाती है, क्योंकि जिस दृष्यकी जो परिणाम-रूप किया है, उससे दृत्य तन्मय है, इस कारण जीव भी तन्मय होनेसे जीवमयी किया कहलाई। जो किया है. वह आत्माने स्वाधीन होकर की है, इमलिये उसी कियाको कर्म कहते है। इससे यह सारांश निकला कि आत्माके रागादि विभाव परिणाम आत्माकी किया (कार्रवाई ) है, उस कियासे जीव तत्मय हो जाता है, ये ही जीवके भावकर्म है। इसलिये निश्चयसे आत्मा अपने भावकर्मीका कर्ता है। जब आत्मा अपने भावकर्मीका कर्ता है, तब तो पुदल परिणामरूप दृज्यकर्मका कर्ता कभी नहीं हो सकता है ! यदि कोई ऐसा प्रश्न करे, कि उन्यकर्मका कर्ता कौन है ! तो उसका उत्तर यह है, कि पुद्रलका जो परिणाम वह पुद्रल ही है, और परिणामी अपने परिणामीका कर्ता है, परिणाम-परिणामी एक ही है। जो पदलपरिणाम है, वही पुदलमयी किया है, क्योंकि सब दृज्योंकी परिणामरूप कियाको तन्मयपना सिद्ध है। जो किया है, वह कर्म है। पुदलने भी स्वाधीन होकर की है। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि पुदल अपने इत्यक्रमूं रूप परिणामों का कर्ता है, परंतु जीवके भावकर्मरूप परिणामों का कर्ता नहीं है। इस कारण पदल आत्म-स्वरूप परिणमन नहीं करनेसे ही द्रव्यकर्मका कर्ता नहीं हो सकता ॥ ३० ॥ आगे जिस परिणमदि बेदणाए आदा पुण बेदणा तिथाभिमदा । सा पुण णाणे कम्मे फलिम्म वा कम्मणो भणिदा ॥ ३१ ॥ परिणमति वेतनया आत्मा पुनः वेतना त्रिथाभिमता । सा पुनः द्वाने कर्मण फले वा कर्मणो भणिता ॥ ३१ ॥

यतो हि नाम चैतन्यमात्मनः स्वधर्मव्यापकतं, ततन्नेतनैवात्मनः स्वरूपं तया खल्वा-त्मा परिणमति । यः कश्रनाप्यात्मनः परिणामः स सर्वोऽपि चेतनां नातिनर्तत इति तात्पर्वम् । चेतना पुनर्ज्ञानकर्मकर्मफल्येन त्रेथा । तत्र झानपरिणतिर्क्षानचेतना, कर्मपरिणतिः कर्मचेतना, कर्मफल्यरिणतिः कर्मफल्येतना ॥ ३१ ॥

अथ ज्ञानकर्मकर्मफलस्वरूपमुपवर्णयति-

णाणं अद्विषयपो कम्मं जीवेण जं समारद्धं । तमणेगाविषं भणिदं फलं ति सोक्षं व दुक्खं वा ॥ ३२ ॥ ज्ञानमर्थविकल्पः कर्मं जीवेन यत्तमारूथम् । तदनेकविषं भणितं फलमिति सौंख्यं वा दृःखं वा ॥ ३२ ॥

तेषामेव कर्ता जीव इतिकथनमुख्यतया गाथाद्वयेन तृतीयस्थलं गतम् । अथ येन परिणामेनात्मा परिणमति तं परिणामं कथयति-परिणमदि चेदणाण आदा परिणमति चेतनया करणभूतया । स कः । आत्मा । यः कोऽध्यात्मनः शुद्धाशुद्धपरिणामः स सर्वोऽपि चेतनां न त्यजति इत्यभिप्रायः। पुण चेदणा तिषाभिमदा सा सा चेतना पुनिलयाभिमता। कुत्र कुत्र। णाणे ज्ञानविषये करूमे कर्मनिषये फल्टिम वा फले वा । कस्य फले । कम्मणों कर्मणः । भणिदा भणिता कथितेनि । ज्ञानपरिणतिः ज्ञानचेतना अमे बस्यमाणा, कर्मपरिणतिः कर्मचेतना, कर्मफलपरिणतिः कर्मफलचेतनेति भावार्थः ॥ ३१ ॥ अथ जानकर्म-कर्मफलक्रपेण त्रिधा चेतनां विशेषेण विचारयति--- णाणं अटवियणं ज्ञानं मन्यादिभेदेनाष्ट्रविकल्पं भवति । अथवा पाठान्तरं णाणं अद्विवयपो ज्ञानमर्थविकल्पः तथाह्यर्थः परमारमादिपदार्थः अनन्तज्ञानसुखादि-स्वरूप आत्मा परिणमन करता है, उसीको कहते हैं- आत्मा ] जीव चितनया ] चेतना स्वभावसे [परिणमित ] परिणमन करता है, [पुनः] और [सा चेतना] वह चैतन्यपरिणित [अभिमता] सर्वज्ञदेवकर मानी हुई [जाने ] ज्ञानपरिणतिमें [कर्मण] कर्मपरिणतिमें [कर्मण: फरें ] कर्मकी फल-परिणतिमें [ निघा ] तीन तरहकी [ भिणता ] कही गई है। भावार्थ-जीवका स्वरूप चेतना है, इस कारण जीवके परिणाम भी चेतनाको छोड़ते नहीं, इसलिये जीव चेतनभावांसे परिणमन करता है। वह चेतना ज्ञानचेतना १, कर्मचेतना २, कर्मफलचेतना ३, इस तरह तीन प्रकारकी जिनेन्द्रदेवने कही है ॥ ३१ ॥ आगे इस तीन तरहकी चेतनाका स्वरूप कहते है- अर्थविकरूप: ] स्वपरका भेद लिये हुए जीवादिक पदार्थीको भेद सहित तदाकार जानना, वह [जानं] ज्ञानभाव है, अर्थात आत्माका जानभावरूप परिणमना, उसे ज्ञानचेतना कहते हैं, और जितिन आत्माने [ यस समारब्धं ] अपने अर्थविकल्पस्तावत् ज्ञानम् । तत्र कः खल्वर्थः, स्वपरिक्षागेनावस्थितं विश्वं, विकल्पस्तदाकारावभासनम् । यस्तु धुकुरू-दृद्दयाभोगः इव युगपद्वभासमानस्वपराकारार्थविकल्पस्तद् ज्ञानम् । क्रियमाण्यात्सना कर्म, क्रियमाणः खल्वात्मना प्रतिक्षणं तेन तेन भावेन भवता यः सद्भावः स एव कर्मात्मना प्राप्यवात् । तत्त्वेकविषम् पि द्रव्यकर्मोपाधिसंनिधिसद्भावासद्भावान्त्र्यामनेकविषम् । तत्त्य कर्मणो पिष्याद्यं सुखदुःखं तत्कर्मफलम् । तत्र यद् द्रव्यकर्मोपाधिसानिध्यसद्भावात्कर्म तस्य फल्पमाक्कल्वल्यणं प्रकृतिभूतं तौरूषं, यत्तु द्रव्यकर्मोपाधिसानिध्यसद्भावात्कर्म तस्य फल्पमाक्कल्वल्यणं प्रकृतिभूतं दुःखम् । एवं ज्ञानकर्मकर्मकर्ष्यस्थानिक्यः ।। ३२ ॥

#### अथ ज्ञानकर्मकर्मफलान्यात्मलेन निश्चिनोति-

रूपोऽहमिति, रागाधाश्रवास्तु मत्तो भिन्ना इति स्वपराकारावभासेनादर्श इवार्श्वपरिच्छित्तसमर्थौ विकल्पः विकल्पलक्षणमुख्यते । स एव ज्ञानं ज्ञानवेतनेति । कम्मं जीवेण जं समारद्धं कर्म जीवेन यसमारस्थं बुद्धिपूर्वकमनोवचनकायव्यापाररूपेण जीवेन यत्सम्यकर्तमारव्यं तत्कर्म भण्यते । सेव कर्मचेतनेति तमणेग-विशे भणिदं तच कर्म श्रमाशभगदोपयोगभेदेनानेकविथं त्रिविधं भणितमिदानी फलचेतना कथ्यते-फलं ति सोक्सं व दक्खं वा फलमिति सर्व दःखं वा विषयानुसगरूपं यदशुभोपयोगलक्षणं कर्म तस्य फलमा-कुरुखोत्पादकं नारकादिदःखं, यस धर्मानुरागरूपं शुभोपयोगलक्षणं कर्म तस्य फलं चक्रवत्यादिपश्चेन्द्रिय-भोगान्भवस्तरं, तबाग्रह्मनिश्चयेन मुखमप्याकुलोत्पादकत्वात् ग्रुह्मनिश्चयेन दःग्वमेव । यच रागादिविकत्य-रहितश्रद्धोपयोगपरिणतिरूपं कर्म तस्य फलमनाकुक्रवोःपादकं परमानन्दैकरूपसुखासुतमिति । एवं ज्ञानकर्म-कर्मफळचेतनास्वरूपं ज्ञातत्र्यम् ॥ ३२ ॥ अथ ज्ञानकर्मकर्मफळान्यभेदनयेनासीव भवनीति प्रज्ञापयति— कर्तव्यसे समय समयमें जो भाव किये है, निस्कर्मी यह मायरूप कर्म है, अनेकविधं वह श्चभादिकके भेदसं अनेक प्रकार है, उसीको कर्मचेतना कहते है। [बा] और [सौरूयं] मुखक्प [वा] अथवा [दःखं] दुःखरूप [फलं] उस कर्मका फल है [इति भणितं] ऐसा जिनेन्द्रदेवते कहा है। भावार्थ-जैसे दर्पण तदाकाररूप हुआ भेद सहित घटपटादि पदार्थीको प्रतिविश्वित करता है, उसी प्रकार ज्ञान एक ही कालमें स्वपर पदार्थोंको प्रगट करता है । इस तरह ज्ञानभावस्वप आत्माके परिणमनको ज्ञानचेतना कहते हैं । जो समय समयमे पुरुलकर्मक निमित्तसे जैसे विसे परिणाम करता है. उन परिणामोंको भावकर्म अथवा कर्मचेतना करते हैं । यह कर्म पुद्रलंक निमित्तसे ही ग्रुम अञ्चयसूप अनेक मेदीवाला हो जाता है, और धुभ द्रव्यकर्मक सबंधसे जो आत्माके साताका उदय होना. वह अनाकुलरूप इंदियाधीन मुखरूप कर्मकल है, तथा जो अञ्चम द्रव्यकर्मके संबंधसे असाताका उदय होना. वह संखभावसे रहित विकाररूप द:खनामा कर्नफल है। इस प्रकार कर्मफलके वेदनेरूप जो आत्माका परिणमन वह कर्मफल चेतना है। ऐसे ज्ञानचेतना १ कर्मचेतना २ कर्मफलचेतना ३ ये तीन मेट चैतनाके कहे गये है।। ३२।। आगे ज्ञान-कर्म-कर्मफल ये अभेद नयसे आत्मा ही है, ऐसा विस्त्रजाते

अच्या परिणामच्या परिणामो णाणकम्मफङभावी । तम्हा णाणं कम्मं फलं च आदा खुणेदन्वो ॥ ३३ ॥ आत्मा परिणामात्मा परिणामो ज्ञानकमफलभावी । तस्मात ज्ञानं कम् फलं चारमा मन्तन्यः ॥ ३३ ॥

आत्मा हि तावःपरिणामात्मेवं, परिणामः खयमात्मेति खयमुक्ततात् । परिणामस्तु चैतनात्मकत्वेन हानं कर्म कर्मफलं वा अवितुं बीलः, तन्मयताचेतनायाः । ततो हानं कर्म कर्मफलं वास्मितं वास्पत्ति । एवं हि शुद्धद्रव्यनिरूपणायां परद्रव्यसंपर्कासंमवात्पर्यायाणां द्रव्यान्तः मलयाच शुद्धद्रव्य एवात्मावतिष्ठते ॥ ३३ ॥

अधैवमात्मनो क्षेयतामापक्षस्यागुद्धलनिश्चयात् क्षानतत्त्वासिद्धौ शुद्धात्मतत्त्वोपळम्मो भवतीति तमभिनन्दन् द्रव्यसामान्यवर्णनाग्नुपसंहरति —

अप्पा परिणामप्पा आत्मा भवति । कथंमृतः । परिणामात्मा परिणामस्वभावः । कस्मादिति चेत् 'परिणामो सयमादा' इनि पूर्वं स्वयमेव भणितन्वात् । परिणामः कथ्यते परिणामो णाणकम्मफलभावी परिणामो भवति । किविशिष्टः । जानकर्मफलमावी जानकर्मकर्मफलरूपेण भवितं शील इत्यर्थः । तस्हा तस्मादेव तस्माकारणात् । पाणं पूर्वस्त्रोक्ता ज्ञानचेतना । करमं त्रौबोक्तलक्षणा कर्मचेतना । फर्टं च पूर्वोक्तलक्षण-फलचेतना च । आदा मणेदच्यो इय चेतना त्रिविधाध्यभेदनयेनाक्षेत्र मन्तन्यो ज्ञातन्य इति । एतावता किमुक्तं भवति । त्रिविधवेतनापरिणामेन परिणामी सन्नात्मा किं करोति । निश्चयरनत्रयासम्बद्धाद्वपरिणामेन मोक्षं साधयति, शुभाश्चमान्यां पुनर्बन्धमपि ॥ ३३ ॥ एवं त्रिविधचेतनाकथनमुख्यतया गाथात्रयेण चतुर्धन स्थलम् । अथ मामान्यज्ञेयाधिकारसमातौ पूर्वोक्तभेदभावनायाः शुद्धात्मप्राप्तिरूपं फलं दर्शयति—कसा है--[आत्मा] जीव [परिणामात्मा] परिणाम स्वभाववाला है, [परिणाम:] और परिणाम [ज्ञानकर्मफलभावी] ज्ञानरूप-कर्मरूप-कर्मफलरूप होनेको समर्थ है। [तस्मान] इस कारण [ज्ञानं] ज्ञान [कर्मा] कर्मपरिणाम [चा] और [फर्लं] कर्मफल परिणाम ये ही [आरुमा] जीव-स्वरूप [ मन्तव्य: ] जानने चाहिये । भावार्थ —आत्मा परिणाम स्वभाववाला सदाकालसे है । वह परिणाम ज्ञानपरिणाम-कर्मपरिणाम-कर्मफलपरिणाम, इस तरह तीन भेद सहित है। परिणाम और परिणामीमें एकता होनेसे परिणामसे जुदा आत्मा नहीं है, इसलिये अभेदनयकी अपेक्षासे तीन परिणामोरूप आत्मा ही है। अशुद्ध दृज्यके कथनकी अपेक्षा तो कर्मपरिणाम और कर्मफलपरिणामसे एकता है, फल तथा जब शद द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा ली जावे, तब आत्माके परद्रव्यका संबंध होना, असंभव है, इस कारण वहाँ अशब्द परिणामोंका होना कह नहीं सकते । इसी लिये शब्द द्रव्यके कथनमें शब्द पर्याय भी द्रव्यके ही अंदर लीन हो जाते हैं, भेदभाव नहीं रहता, और उस अवस्थामें शुद्ध द्रव्य एक जायक-मात्र हुआ स्थित रहता है ॥ ३३॥ आगे इस जीवके शुद्ध स्वभावका निश्वय होनेसे ज्ञानगायकी सिद्धि होती है, तब स्वज्ञेयरूप आत्माके शुद्धस्वरूपका लाभ होता है, ऐसा कहते हुए दृश्यके सामान्य कथनको कत्ता करणं, कम्मं फलं च अप्य त्ति णिचिछदो समणो । परिणमदि णेव अण्णं जदि अप्याणं लहदि सुद्धं ॥ ३४॥ कर्ता करणं कमं कमंपलं चात्मेति निश्चितः अमणः। परिणमति नैवान्यद्यदि आत्मानं लगते शुद्धम् ॥ ३४॥

यो हि नामेन कर्तारं करणं कर्म कर्मफलं चात्मानमेन निश्चित्य न खलु परद्रव्यं परिणमति स एव विश्वान्तपरद्रव्यसंपर्के द्रव्यान्तः मलीनपर्यायं च शुद्धमात्मानमुपलभते. न पुनरन्यः । तथाहि-यदा नामानादिमसिद्धपौद्गलिककर्मवन्धनोपाधिसंनिधिमघावितोपरागरिञ्जतात्महत्ति-र्जपापुष्पसंनिधिमधावितोपरागरञ्जितात्महत्तिः स्फटिकमणिरिव परारोपितविकारोऽहमासं संसारी तदपि न नाम मम कोऽप्यासीत तदाप्यहमेक एबोपरक्तचित्खभावेन खतन्त्रः कर्ताः स अहमेक एवीपरक्तचित्स्वभावेन साधकतमः करणमासम् । अहमेक एवीपरक्तचित्परिणमन-स्वभावेनात्मना पाष्यः कर्मासम् । अहमेक एव चोपरक्तचित्परिणमनस्वभावस्य निष्पाद्यं सौरूयं विषयस्तलक्षणं दुःलारूपं कर्मफलमासम् । इदानीं पुनरनादिमसिद्धपौद्गलिककर्मवन्धनोपाधि-संनिधिःवंसविस्फरितस्विश्रद्धसहजात्मर्श्तिजेपापुष्पसंनिधिःवंसविस्फरितस्विश्रद्धसहजात्मर्रातिः स्वतन्त्रः स्वाधीनः कर्ता साधको निष्पादकोऽस्मि भवामि । स कः । अष्य नि आत्मेति । आत्मेति कोऽर्थः । अहमिति । कथं मतः । एकः । कस्याः साधकः । निर्मेळात्मानमतेः । किविशिष्टः । निर्विकारपरमचैतन्य-परिणामेन परिणतः सन करणा अतिरायेन साधकं साधकतमं करणसपकरणं करणकारकमहमेफ एवास्मि भवामि । कस्याः साधकः । सहजग्रुद्धपरमाःमानुभूतेः । केन कृत्वा । रागादिविकन्परहिनस्वसंवेदनज्ञानपरि-पूर्ण करते है- किता ] कामका करनेवाला [करणं] जिससे किया जाय, ऐसा मुख्य कारण [कर्म] जो किया जाय वह कर्म [च] और [फलं] कर्मका फल ये चारों [आस्मा इति] आत्मा ही हैं, ऐसा [निश्चितः] निश्चय करनेवाला [श्रमणः] भेदविज्ञानी मुनि [चिदि] जो [अन्यत] परद्रव्यरूप निव नहीं [परिणमित ] परिणमन करता है, [तदा ] तभी [ग्रुद्धं आस्मानं] शुद्ध अर्थात् कर्मोपाधिरहित शुद्ध चिदानंदरूप आत्माको [स्रुअते ] पाता है। भावार्थ-जब यह जीव परदञ्यके संबंधसे आत्माको जुदा जुदा जानकर शुद्र कर्चा, शुद्र कर्ग, शुद्र कर्म, शुद्र फल, इन चारो मेदोंसे आत्माको अभेदरूप समझता है, इनसे एकताका निश्चयकर किसी कालमें भी परद्वयसे एकपना मानके परिणमन नहीं करता, वहीं जीव अभेदरूप ज्ञायकमात्र अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त होता है। इसी कथनको विशेषतासे दिखाते हैं—जैसे लाल पृष्पके संयोगसे स्फटिकमणिमें राग-विकार उत्पन्न हो जाता है. उसी तरह अनादि कालसे पद्गलकर्मके बंधनरूप उपाधिके संबंधसे जिसके रागवृत्ति उत्पन्न हुई · है. ऐसा मैं परकृत विकारसहित पूर्व हो अज्ञान दशामें संसारी था, उस समयमें भी मेरा अन्य द्रव्य कोई भी नहीं संबंधी था, ऐसी अवस्थामें भी अकेला ही मैं अपनी भूलसे सराग चैतन्यभाव कर कर्त्ता हुआ। मैं ही एक सराग चैतन्यभावकर अज्ञान भावका मुख्य कारण हुआ, इससे करण भी मैं ही

स्फटिकमणिरिव विभान्तपरारोपितविकारोऽहमेकान्तेनासिम मुमुखुः, इदानीमापि न नाम मम कोऽप्यस्ति, इदानीमप्पहमेक इच मुविशुद्धवित्स्वमावेन स्वतन्त्रः कर्तास्मि, अहमेक एव च मुविशुद्धवित्स्वभावेन साथकतमः करणमस्मि, अहमेक एव च मुविशुद्धवित्यिक्षमनस्भावेन नात्मनाभाष्यः कर्मास्मि, अहमेक एव च मुविशुद्धवित्यिक्षमनस्भावेत्यः निप्याद्यमनाकुलल-लक्षणं सौस्यास्यं कर्मफलमस्मि । एवमस्य वन्त्रपद्धती मोक्षपद्धती वात्मानमेकसेव मावयतः परमाणोरिवैकत्समावनीन्मुस्तस्य परहन्यपरिणितिन जातु जायते । एसमाप्रसिव भावितैकत्स्य परेण नो संपृत्यते । ततः पर्यायासंपृक्षकात्मुविशुद्धो भवति । कर्वकरणकर्मकर्मफलानि चात्म-तेन भावयनः पर्यायासंक्षणलाच मुविशुद्धो भवति ॥ ३४ ॥

द्रव्यान्तरच्यतिकरादपसारितात्मा सामान्यमज्जितसमस्तविशेषजातः । इत्येष श्रुद्धनय उद्धतमोष्टलक्ष्मी-ल्रुण्टाक उत्कटविवेकविविक्ततस्यः ॥

णतिबकेन करमं शुद्धवृद्धैकस्वभावेन परमात्मना प्राप्यं व्याप्यमहमेक एवं कर्मकारकमस्मि । फलं च शुद्ध-ज्ञानदर्शनस्वभावपरमात्मनः साध्यं निष्पाद्यं निजयुद्धाः महन्त्रिपरिच्छित्तिनिश्चलानुमृतिरूपाभेद्दरनत्रयाः मकपरम-समाधिसमृत्यनमुखाप्रतरसास्वादपरिणतिरूपमहमेक एव फलं चारिम णिच्छिदो एवसुक्तप्रकारेण निश्चित-मतिः सन् समणी सुखद्ः वजीवितमरणशञ्जभित्रादिसमताभावनापरिणतः श्रमणः परमसुनिः परिणमि णेव अण्णां जिंद परिणमति नैवान्यं रागादिपरिणामं यदि चेत् अप्पाणं लहिद सुद्धं तदात्मानं भावकर्म-कहलाया । मै ही एक सराग चैतन्यपरिणति स्वभावसे अपने अशुद्ध भावको प्राप्त हुआ, इसल्चिये कर्म मैं ही हुआ । तथा मैं ही एक सराग चैतन्यभावस उत्पन्न और आत्मीक-मुखसे उलटा ऐसा द:खरूप कर्मफल हुआ, इस कारण अजान दशामें भी मैं इन चारों भेदोंसे अभेदरूप परिणत हुआ, और अब ज्ञान दशामें जैसे रक्त पुष्पके संयोगके छुट जानेसे स्फटिकमणि निर्मल स्वामाविक छुद्ध ही जाता है, वैसे मैं भी सर्वथा प्रकृतियोंके विकारसे रहित हुआ, निर्मेल मोक्षमार्गमें प्रवर्तता हूँ, तो अब भी मेरा कोई नहीं, अब मैं ही एक निर्मल चैतन्यभावंस स्वाधीन कर्ता हैं, मैं ही एक निर्मल चैतन्य भावकर शह स्वभावका अतिशयसे साधनेवाला करण हूँ, मै ही एक निर्मल चैतन्य परिणमन स्वभावसे शुद्ध स्वरूपको प्राप्त होता हैं. इसलिये कर्म हैं. और मैं ही एक निर्मल चैतन्यस्वभावकर उत्पन्न आकलता रहित आत्मीक-सुखरूप कर्मफल हूँ, इसलिये ज्ञानदशामें भी मैं ही अकेला हुआ, इन चारों भेदोंसे अमेदरूप परिणमन करता हैं. दूसरा कोई भी नहीं । इस प्रकार इस जीवके बंधपद्धति और मोक्ष-पद्धतिके होनेपर भी एक आत्म-स्वरूपकी भावना (चितवन) से परद्रव्यरूप परिणति किसी समय भी नहीं हो। सकती। जैसे एक भावरूप परिणत हुए परमाणुका अन्य परमाणुके साथ संयोग नहीं होता, उसी तरह आत्माका भी परद्रव्यक्ते साथ संबंध नहीं होता है. इसलिये अश्रद पर्यायोसे भी संबंध नहीं होता । इस तरह इत्युच्छेदात्परपरिणतेः कर्तृकर्मादिभेद-भ्रान्तिप्वंसादपि च सुचिराछुच्थश्रद्धात्मतस्यः । संचिन्मात्रे महसि विश्वदे सृच्छितश्रेतनोऽयं स्थास्यत्युद्धत्सहजमहिमा सर्वदा क्कुक एव॥

द्रव्यसामान्यविज्ञाननिम्नं कुलेति मानसम् । तद्विशेषपरिज्ञानमान्भारः क्रियतेऽधुना ॥ इति द्रव्यसामान्यमञ्जापनम् ।

अथ द्रव्यविशेषपश्चापनं तत्र द्रव्यस्य जीवाजीवत्विशेषं निश्चिनीति— द्व्वं जीवमजीवं जीवी पुण चेदणीवजोगमओ । पोग्गलद्व्वप्पमुहं अचेदणं हवदि अजीवं ॥ ३५ ॥ द्रव्यं जीवोऽजीवो जीवः पुनर्भतनोषयोगमयः । पुद्रलद्वन्यमुमुखोऽचेतनो भवति वाजीवः ॥ ३५ ॥

इह हि द्रव्यमेकत्वनिवन्थनभूतं द्रव्यत्रसामान्यमनुज्झदेव तद्धिरूढविशेषलक्षणसद्भावादः द्रव्यकर्मनोकर्मरहितलेन गुद्धं गुद्धबुद्धैकरवभावं लभते प्राप्तोति इत्यभिप्रायो भगवतां श्रीकुन्दकुन्दाचार्य-देवानाम् ॥ ३४ ॥ एवमेकसूत्रेण पञ्चमस्थलं गतम् । इति सामान्यज्ञेयाधिकारमध्ये स्थलपञ्चकेन भेदभावना गता । इत्यक्तप्रकारेण 'तम्हा तस्स णमाइं' इत्यादि पञ्चर्तिशासुत्रैः सामान्यज्ञेयाधिकार् व्याख्यानं समाप्तम् । इत ऊर्व्बमेकोनविशतिगाथाभिर्जीवाजीवद्रव्यादिविवरणरूपेण विशेषक्षेयव्याख्यानं करोति । तत्राष्टरथानानि भवन्ति । तेष्वादौ जीवाजीवत्वकथनेन प्रथमगाथा, लोकालोकत्वकथनेन द्वितीया, सिक्रयनिः क्रियत्व-व्याख्यानेन तृतीया चेति । । 'दव्वं जीवमजीवं' इत्यादिगाथात्रयेण प्रथमम्थलम् , तदनन्तरं ज्ञानादिविज्ञेष-गुणानां स्वरूपकथनेन 'लिंगेहिं जेहिं' इत्यादिगाथाद्वयेन दितीयस्थलम् । अथानन्तरं स्वकीयस्वकीयगुणीप-लक्षितद्रव्याणां निर्णयार्थे 'वण्णरस' इत्यादिगाधात्रयेण ततीयस्थलम् । अय पञ्चास्तिकायकथनमुख्यत्वेन 'जीवा पोग्गलकाया' इत्यादिगाथाद्वयेन चतुर्थस्थलम् । अतः परं द्रव्याणां लोकाकाशमाधार इति कथनेन प्रथमा. यदेवाकाशद्वन्यस्य प्रदेशलक्षणं तदेव शेषाणामिति कथनरूपेण दितीया चेति, 'लोगालोगेस' इत्यादिसत्रद्वयेन पञ्चमस्थलम् । तदनन्तरं कालद्रन्यस्याप्रदेशस्वस्थापनम्बपेण प्रथमा, समयस्यपः पर्यायकालः जानी निर्मल होता है। इसी कारण अन्य द्रव्योसे भिन्न स्वरूप कर्ता, करण, कर्म, फल आदि सब भेढोंसे रहित अभेदरूप ग्रद्ध नयकर मोहका विनाशक ऐसा प्रकाशरूप ज्ञानतत्त्व इस जीवके शोभा पाता है। सारांश-जब इस जीवके पर वस्तुमें परिणति मिट जाती है, और कर्ता कर्म मेदरूप अम (अजान) का नाश होता है, तभी शुद्ध स्वरूपको पाकर ज्ञानमात्र निर्मल आत्मीक-प्रकाशमें साहजिक महिमा सहित . सदा मुक्त हुआ ही तिष्ठता है ॥ ३४ ॥ इस प्रकार द्रव्यका सामान्यवर्णन पूर्ण हुआ ।

आगे द्रव्य विशेषका कहना आरंभ करते हुए पहले द्रव्यके 'जीव और अजीव' ऐसे दो सेद दिस्तकाते हुँ-[ इच्छं ] सत्तारूप वस्तु [जीव: अजीव:] जीव अजीव इस तरह दो सेदरूप है, [पुना:] और न्योन्यच्यवरक्षेद्रेन जीवाजीवलविशेषक्षपढाँकते । तत्र जीवस्पात्मद्रव्यमेत्रैका व्यक्तिः । अजी-वस्य पुनः पुद्रलद्रव्यं धर्मद्रव्यमधर्मद्रव्यं कालद्रव्यमाकाष्ठद्रव्यं वित पश्च व्यक्तयः । विशेषलक्षणं जीवस्य चेतनोपयोगमयत्तं, अजीवस्य पुनरचेतनतम् । तत्र यत्र स्वधर्मव्यापकतात्स्वरूपतेन घोतमानयानपायिन्या मगबत्या संविचिरूपया चेतनया तत्परिणामलक्षणेन द्रव्यवृच्चिरक्षणो-पयोगेन च निर्वृक्तत्स्मदर्ताणं मतिमाति स जीवः । यत्र पुनरूपयोगसहचरिताया ययोदिव-लक्षणायाक्षेतनाया अमावाद्वहिरन्तश्चाचेतनत्मवर्ताणं मतिमाति सोऽजीवः ॥ ३५ ॥

अथ लोकालोकलविशेषं निश्चिनोति-

पोग्गलजीवणिबद्धो धन्माधम्मत्यिकायकालङ्ढो । बद्ददि आगासे जो लोगो सो सञ्बकाले दु ॥ ३६ ॥ पुहल्जीवनिबद्धो धर्माधर्मासिकायकालादयः । बर्तते आकारो यो लोकः स सर्वकाले तु ॥ ३६ ॥

कालाणुरूपो दन्यकाल इति कथनरूपेण दितीया चैति 'समओ द् अप्पदेसो' इत्यादिगाथाद्वयेन वप्रस्थलम् । अथ प्रदेशलक्षणकथनेन प्रथमा, तदनन्तरं तिर्धम्प्रचयोर्ध्वप्रचयस्वरूपकथनेन द्वितीया चैति, 'आयासमण्-णिविद्रं' इत्यादिमुत्रद्वयेन सप्तमस्थलम् । तदनन्तरं कालाणुरूपदन्यकालस्थापनरूपेण 'उप्पादी पद्रंसी' इत्यादिगायात्रयेगाप्टमस्थलमिति विशेषत्रेयाधिकारे समदायपातनिका । तद्यथा—अथ जीवाजीवलक्षण-मावेदयति-दृष्ट्यं जीवमजीवं द्रव्यं जीवाजीवलक्षणं भवति । जीवो पुण चेदणो जीवः पुनश्चेतनः स्वतः-सिद्धया बहिरङ्गकारणनिरपेक्षया बहिरन्तक्ष प्रकाशमानया नित्यरूपया निश्वयेन परमश्रद्धचेतनया व्यवहारेण पुनरशुद्धचेतनया च युक्तत्वाचेतनो भवति । पुनरपि किविशिष्टः । उत्तजोगमञो उपयोगमयः असण्डैक-प्रतिभासमयेन सर्वविद्याद्वेन केवलज्ञानदर्शनलक्षणेनार्थप्रहणव्यापाररूपेण निश्चयनयेनेत्थंभृतद्यद्वीपयोगेन. व्यवहारेण पूर्नमतिज्ञानाद्यश्रद्धोपयोगेन च निर्वृत्तत्वानिष्पन्नत्वादुपयोगमयः पोमास्टद्रव्यप्पम्रहं अचेदणं हबदि अज्ञीवं पुरुवद्वव्यप्रमुखमचेतनं भवत्यजीवद्वव्यं पुरुव्धर्माधर्माकाशकालसंजै द्वयपञ्चकं पूर्वोक्तलक्षण-चेतनाया उपयोगस्य चाभावादजीवमचेतनं भवतीस्यर्थः ॥ ३५ ॥ अथ लोकालोकरूपेणाकाशपदार्थस्य दैविध्यमास्याति-पोमाळजीवणिवद्धो अणुरकत्यभेदभिलाः पृद्रलास्तावत्तथैव मूर्तातीन्द्रियज्ञानम्यत्व-इन दोनोमेंसे [जीव:] जीवद्रव्य चित्रनोपयोगमय:] चेतना और ज्ञानदर्शनोपयोगमयी है, [पुद्रस्ट-द्रव्यप्रमुखः ] तथा पुद्रल द्रव्यको आदि लेकर पाँच द्रव्य [अचेतनः ] चेतना रहित अर्थात् जड़-स्वरूप [अजीव:] अजीव द्रत्य होता है। भावार्थ-डन्यके दो भेद है, एक जीव, दूसरा अजीव। इन दोनोमें जीवद्रव्य एक प्रकारका ही है। अजीवक पुद्रल १, धर्म २, अधर्म ३, आकाश ४, काल ५, इस तरह पाँच भेद हैं। जीवका लक्षण चेतना और उपयोग है। जो स्वरूपसे सदाकाल प्रकाशमान है, अधिनाशी है, पुत्र्य है, जीवका सर्व धन है, जाननामात्र है, उसे खेलना कहते हैं । उसी चेतनाका परिणाम पदार्थक जानने देखनेरूप व्यवहारमें प्रवृत्त होता है. वह ज्ञानदर्शनरूप उपयोग है ॥ ३५ ॥ आगे **होक और** अलोक इस तरह दो भेद दिखलाते हैं—[या:] जो क्षेत्र [आकादो ] अनंत आकाशमें

अस्ति हि द्रव्यं लोकालोकतेन विशेषविशिष्टं खलसणसद्भावात् । स्वलसणं हि लोकस्य बहुद्रव्यसमयायात्मकतं, अलोकस्य पुनः केवलाकाशात्मकतम् । तत्र सर्वद्रव्यव्यापिनि परम-महत्वाकाशे यत्र यावति लीवपुद्रलौ गतिस्थितिधर्माणौ गतिस्थिती आस्कृत्द्रतस्त्वतिस्विति-निकृत्वत्रकृति स्वर्याप्यावस्थितौ, सर्वद्रव्यवर्तनानिभित्तभृतश्च कालो नित्यदुर्व-कितस्वतावदाकाशं शेषाण्यशेषाणि द्रव्याणि चेत्यमीणां समवाय आत्मतेन खलसणं यस्य स लोकः । तत्र वावति पुनराकाशे जीवपुद्रलयोगितिस्थती न संभवतो धर्माधर्मी नावस्थितौ न कालो दुर्वलितस्वावत्केश्वरलमाकाशमात्मतेन खलसणं यस्य सोऽलोकः ।। ३६ ॥

अथ क्रियाभावतद्भावविशेषं निश्चिनोति—

उप्पादद्विदिभंगा पोग्गलजीवप्पगस्स लोगस्स । परिणामादो जायंते संघादादो व भेदादो ॥ ३७ ॥ उत्पादस्थितिमङ्गाः पुद्रकृजीवात्मकस्य लोकस्य । परिणामाजायन्ते संघाताद्वा भेदातु ॥ ३७ ॥

क्रियाभाववत्वेन केवलभाववस्वेन च द्रव्यस्यास्ति विशेषः। तत्र भाववन्तौ क्रियावन्तौ च निर्विकारपरमानन्दैकसुखमयःवादिलक्षणा जीवाधैःश्रंभूतजीवपुद्रलैर्निबद्धः संबद्धो भृतः पुद्रलजीवनिबद्धः धम्माधम्मत्थिकायकाळडढो धर्माधर्मात्तिकायौ च कालक्ष धर्माधर्मात्तिकायकालास्तैराढचो सतो धर्मा-धर्मास्तिकायकालाढ्यः जो यः एतेषां पञ्चानामित्थंभूतसमुदायो रागिः समृहः बुद्रदि वर्तते । कस्मिन् । आगासे अनन्तानन्ताकाशदृब्यस्य मध्यवर्तिनि लोकाकाशे सो लोगो स पूर्वोक्तपञ्चानां समुदायस्तदाधार-भतं छोकाकाशं चैति पडदन्यसमुही छोको भवति । क सञ्चकाछे द सर्वकाले त तद्रहिर्भतमनन्ताः नन्ताकाशमलोक इत्यभिप्रायः ॥ ३६ ॥ अथ द्रव्याणां सिक्रयनिः क्रियनेन भेदं दर्शयतीत्येका पातनिका, दितीया तु जीवपुद्रलयोर्थञ्यञ्चनपर्यायौ हो, शेषहञ्याणां तु मुख्यवृत्त्यार्थपर्याय इति व्यवस्था-पयति--- जायंते जायन्ते । के कर्तारः । उप्पादद्विविभंगा उत्पादस्थितिभङ्काः । कस्य संबन्धिनः । पद्मलजीवनिबद्धः ] पुद्रल और जीवकर संयुक्त है. और [धर्माधर्मास्तिकायकालाह्यः] धर्मारितकाय, अधर्मास्तिकाय, और काल इनसे भरा हुआ है, [म तु] वही क्षेत्र [सर्वकाले] अतीत, अनागत, वर्तमान, तीनों कालोमें लिका: ] 'लोक' ऐसे नामसे कहा जाता है। आवार्थ-आकाशहब्यके लोक और अलोक ऐसं दो भेद हैं। अनंत सर्वव्यापी उस आकाशमें जितना आकाश पुरूल, जीन, धर्म, अधर्म, कालद्रव्य, इनसे बिरा हुआ है, उसे लोकाकादा कहते है, और केवल आकाश ही है, अन्य ५ द्रव्य नहीं रहते, वह अलोकाकाका कहा जाता है ॥ ३६ ॥ आगे छह द्रव्योंमेंसे क्रियाबारे कितने द्रव्य है, और भाववार्क कितने हैं, ऐसा भेद दिखलाते हैं—[पुद्गलजीबात्मकस्य लोकस्य] पुद्गल और जीव इन दोनोंकी गति स्थिति परिणतिरूप छोकके [ उत्पादस्थिति भङ्काः ] उत्पत्ति, ध्रुवपना, विनाश [परिणामाः ] ऐसे तीन परिणाम [संघातात् ] मिळनेसे [ वा ] अथवा [ भेदात् ] विछुड़नेसे पुहरूजीवी परिणामाद्भेदसंघाताभ्यां चोत्पद्यभानावतिष्ठमानमञ्चमानत्वात् । श्रेषद्रव्याणि तु भाववन्त्येव परिणामाद्भेदांत्पद्यमानावतिष्ठमानमञ्चमानतादिति निश्चयः । तत्र परिणाममात्रलक्षणो भावः, परिस्पन्दनलक्षणा क्रिया । तत्र सर्वाण्यपि हत्याणि परिणामस्वभावतात्
परिणामेनोपाचान्त्वच्यतिरेकाण्यतिष्ठमानोत्पदमानभत्त्यमानानि भाववन्ति भवन्ति । पुहलास्तु
परिस्पन्दस्वभावतात्परिस्पन्देन भिषाः संघातेन संहताः पुनमेदेनोत्पद्यमानावित्वप्रमानभज्यमानाः क्रियावन्त्व भवन्ति । तथा जीवा अपि परिस्पन्दस्वभावतात्परिस्पन्देन नृतनकर्मनोक्रमपुद्रस्थेभ्यो भिषास्तैः सह संघातेन संहताः पुनमेदेनोत्यद्यमानावतिष्ठमानभज्यमानाः
क्रियावन्त्व भवन्ति । ॥ ॥

होगस्स लोकस्य । किविशिष्टस्य । पोमालजीवप्यगस्स पुत्रलजीवाप्यक्त पुत्रलजीवािबलुगलक्षणं वर्द्द्रव्यामकस्य । कम्बात्सकाशात् वायन्ते । पिरामानदो परिणामात् एकसमयवर्तिनोऽर्थपयोयात् संपादाद वे सेद्द्रादो न केवलमथपयोयात्सकाशाजायन्ते जीवपुत्रलानामुत्पादादयः संपाताद्वा भेदाद्वा व्यक्तपपयोयाद्वा सेदाद्वा न केवलमथपयोयात्वा । कथान्तिन वेत् । प्रतिसमयपरिणतिकत्पा अर्थपयोया भण्यन्ते । यदा जीवपुत्रलामार्थपयोयाः । कथानित वेत् । प्रतिसमयपरिणतिकत्पा अर्थपयोया भण्यन्ते । यदा जीवपुत्रलामार्थपयोयाः सम्बन्धपयोयाः । कथानित वेत् । प्रतिसमयपरिणतिकत्पा अर्थपयोया भण्यन्ते । यदा जीवप्रतिन न सर्वस्थान स्वर्धा करोति तदा विभावव्यक्रनपयोयो भवति, तस्मादेव भवान्तस्यस्यक्त भण्यन्ते पुत्रलानम् । तथेव विविधितस्कन्धविष्यनानासिक्रयन्तस्यक्रभणना परमकारणस्मयसारस्यक्षेन सित्रविक्षयम् । अर्थना वृद्धस्य स्वर्धस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्धस्य स्वर्यस्य स्वर्धस्य स्वर्यस्य स्वर्य

[जायन्ते ] होते हैं । भावार्थ—किया और भाव इन दोनींस इच्यमें मेद हो जाता है । उन इच्योंमेंसे पुत्रल और जीव कियावन्त हैं, और भाववन्त मी है, इससे अन्य इच्य केवल भाववांल ही है । क्रियाका चिद्ध हलना चलना है, और भावका लक्षण परिणमनमान है । परिणमनरूप भावसे सब इच्य उत्पाद, ब्यय, धुवता सिहत है, इस कारण हर फुक समयमें पर्यायोग पर्यायोग एक पर्यायोग दूसरे प्रयायरूप इच्य होते हैं, और किया केवल जीव—पुत्रल ही होती है । पुत्रलका हलन चलन चनाव दुस्स कारण स्टब्ध होते हैं, और किया केवल जीव—पुत्रल ही महिने और बिखुहनेकी अपेक्षा उत्पाद, च्यय और कुष्यमें सिहत हैं, कियावाले हैं । इसी तस्ह जीव भी कमेंक संयोगित हल चलत्त्य होता हुआ नवीन कमें नोक्कोंक्य पुत्रलय सिलता है, इस कारण उत्पाद, अध्य और अध्य हिंद ही कियावाले हैं । इसी तस्ह जीव भी कमेंक संयोगित हलुड जाता है, इस कारण उत्पाद, क्यय, भीव्य सिहत हुआ कियावालों है । इसते यह बात सिद्ध हुई, कि बीव और पुत्रल ये दो इस्य ती कियावान्त मी हैं, और भाववाले से हैं । तथा धर्मीदिक चार इच्य केवल आववन्त (परिणामवाले) ही

अथ द्रव्यविशेषो गुणविशेषादिति मज्ञापयति---

लिंगोहिं जेहिं दञ्बं तीयमजीबं च हबदि विण्णादं । तेऽनुरुभावविसिद्धा ग्रुसाग्रुता गुणा णेया ॥ ३८ ॥ लिंगेर्वेदेव्यं तीवोऽजीवश्र भवति विज्ञातम् । तेऽनद्भावविशिष्टा मुर्तोमुर्ता गुणा ज्ञेयाः ॥ ३८ ॥

इव्यमाश्रित्य परानाश्रयत्नेन वर्तमानैर्लिङ्गचते गम्यते द्रव्यमेतुरिति लिङ्गानि गुणाः । ते च यहच्यं भवति न तहणा अवन्ति, ये गुणा अवन्ति ते न द्रव्यं अवतीति द्रव्यादतद्भावेन विशिष्टाः सन्तो लिङ्गलिङ्गिमसिद्धौ तल्लिङ्गलग्रपढीकन्ते । अथ ते द्रव्यस्य जीवोऽयमजीवोऽय-मित्यादिविशेषप्रत्यादयन्ति, स्वयमपि तद्भावविशिष्टलेनोपात्तविशेषतात् । यतो हि यस्य यस्य इव्यस्य यो यः स्वभावस्तस्य तस्य तेन तेन विशिष्टतानेषामस्ति विशेषः । अत एव च मूर्ता-नाममूर्तानां च द्रव्याणां मूर्ततेनामूर्ततेन च तद्भावेन विशिष्टतादिमे मूर्ता गुणा इमे अमूर्ता अथ ज्ञानादिविशेषगुणभेदेन दृश्यभेदमावेदयति - लिंगोहि जेहि छिङ्गैर्येः सहज्ञुद्भपरमचैतन्यविलासस्त्रै-स्त्रमेवाचेतनैर्जडस्पैयां लिहेश्विद्वेविरोषग्णैर्थेः करणमृतैर्जीवन कर्नृमृतेन हवदि विष्णादं विशेषेण ज्ञातं भवति । किं कर्मतापनम् । दञ्बं द्रव्यम् । कथंभृतम् । जीवमजीवं च जीवद्रव्यमजीवद्रव्यं च ते ग्रना-**बक्त गणा णेया** ते तानि पूर्वोक्तचेतनाचेतनलिङ्गानि मूर्तामूर्तगुणा जेया ज्ञातत्र्याः । ते च कथंभूताः । अतबभाविसिद्राः अतद्वावविशिष्टाः । तबथा-ग्रद्धजीवद्रव्ये ये केवलज्ञानादिगुणास्तेषां ग्रद्धजीवप्रदेशैः सह यदेकत्वमित्रत्वं तन्मयत्वं स तद्वावो भग्यते, तेषामेव गृगानां तैः प्रदेशैः सह यदा संज्ञालक्षणप्रयो-जनादिभेदः कियने तदा पुनग्नद्रावी भण्यते, तेनातद्रावेन सजादिभेदरूपेण स्वकीयस्वकीयद्रव्येण सह विशिष्टा भिन्ना इति, द्वितीयन्याख्यानेन पुनः स्वकीयद्वयेग सह सङ्गविन तन्मयःवेनान्यदृद्यादिविशिष्टा हैं ॥ ३७ ॥ आगे गुजोंके भेदसे ही इब्बोंमें भेद हैं, ऐसा दिखलात है —[ **गैलिङ्को:**] जिन चिहोंसे [जीव:] जीव [च] और [अजीव:] अजीव [द्रव्यं] द्रव्य [ज्ञानं भविन] जाना जाता है, ति वि वि (लक्ष्म) ति द्वावविशिष्टाः ] दन्योके स्वरूपकी विशेषता लिये हुए [ मृतीसूर्ता गुणाः ] मूर्तीक और अमूर्तीक गुण [ज्ञेयाः ] जानने चाहिये । भावार्थ-जो अपने इत्यके आधार रहें, उन्हें गुण कहते हैं। वे गुण द्रव्यके चिह्न है। द्रव्यका स्वरूप गुणोंसे जाना जाता है, इस कारण द्रव्य रूक्य है, गुण रुक्षण है। रूक्य-रुक्षण दोनोंमें कर्याचन् भेद भी है, और किसी प्रकारसे अभेद भी है। यही दिखलाते हैं, जो द्रव्य है, वह गुण नहीं है, जो गुण है, वह द्रव्य नहीं है, ऐसा जो गण-गणी भेद कहा जावे, तो भेद है, और यदि वस्तुका स्वरूप विचारा जाय, तो लक्ष्य-लक्षणमें मेद ही नहीं है, क्योंकि प्रदेश-मेद नहीं है, एक ही है। जो जिस दृश्यका स्वभाव है, वह अपनी अपनी विशेषताको लिये हुये है, इस कारण मूर्तीक द्रव्यक मूर्तीक गुण होते है, और अमूर्तीकके अमूर्तीक गण होते हैं। एक पुद्रल द्रव्य मूर्तीक है, और जीव, धर्म, अधर्म, आकाश-काल, ये पाँच द्रव्य अमृतीक है.

इति तेषां विशेषो निश्चेयः ॥ ३८ ॥

अथ मृतामृत्रगुणानां उक्षणसंबन्धमाख्याति-

सुत्ता इदियगेज्ञाः। पोग्गठदन्वप्पमा अणेगविषा । दव्वाणसमुत्ताणं ग्रुणा अमुत्ता मुणेदव्वा ॥ २९ ॥ भृतौ इद्वियग्राबाः पुहलद्वव्यात्मका अनेकविषाः । इव्याणासमृतीनां गुणा अमृतौ इत्वव्याः ॥ २९ ॥

मूर्तानां एषानामिन्द्रियाणलं रुक्षणम् । अमूर्तानां तदेव विपर्यस्तम् । ते च मूर्ताः प्रदूष्ट-द्रव्यस्य, तस्यैवेकस्य मूर्तलात् । अमृर्ताः शेषद्रव्याणां, प्रद्ररुद्रन्येषां सर्वेषामप्यमृर्तलात् ॥३९॥ अथ मुर्तस्य प्रद्ररुद्रव्यस्य गुणान् एणाति—

वण्णरसगंघकासा विज्ञंते पोग्गलस्स सहुमादो । पुरवीपरियंतस्स य सदो सो पोग्गलो विस्तो ॥ ४० ॥

भिना इत्यभिप्रायः ॥ ३८ ॥ एवं गुणभेदेन इन्यभेदो ज्ञातन्यः । अथ मृतीमूर्तगुणानां लक्षणं संबन्धं च निरूपयति -मुत्ता इंदियगेज्या मूर्ता गुणा इन्द्रियपाद्या भवन्ति, अमूर्ताः पुनरिन्द्रियविषया न भवन्ति इति मूर्तामूर्तगुणानामिन्द्रियानिन्द्रियविषयत्वलक्षणमुक्तम् । इदानी मूर्तगुणाः कस्य सबन्धिनो भवन्तीति संबन्धं कथर्यात पोमालद्रव्यपुरा अणेग्विया मूर्तगुणाः पुद्रलद्रव्यात्मका अनेकविधा भवन्ति पुद्रलद्रव्यसंबन्धिनो भवन्तीत्र्यथेः । अमृतेगुणानां संबन्धं प्रतिपादयति दञ्जाणसम्बन्ताणं विश्वद्रज्ञानदर्शनस्वभावं यत्परमात्मद्रव्यं तःप्रसृतीनाममूर्वद्व्याणां संबन्धिनो भवन्ति । ते के गुणाः । **अम्रुत्ता** अमूर्ताः गुणाः केवलज्ञानादय *इत्य*र्थः । इति मूर्तामृत्रगुणानां लक्षणसंबन्धी जातन्त्री ॥ ३९॥ एवं ज्ञानादिविशेषगुणभेदेन द्रन्यभेदो भवतीति ऋथनुरूपेण द्वितीयस्थंञ गाथाद्वयं गतम् । अथ मृतंपुद्रलद्रन्यस्य गुणानावेदयत<del>ि वष्णरसगंथफासा विक्तंते</del> ऐसा निश्चयमे जानना चाहिये ॥ ३८ ॥ आगे मूर्त-अमूर्तका छक्षण-संबंध कहते हैं—[मूर्ता:] जो मूर्त गुण हैं, वे [इन्द्रियग्रास्ताः] इन्द्रियोसे महण किये जाने हैं, और वे [पुद्रलुद्वव्यात्मकाः] पुद्रलद्रव्यके ही हैं, तथा [अनेकविधाः] वर्णादिक मेदोंसे अनेक तरहके है। अमृतानां द्रव्याणां] और जो अमूर्तीक दृब्योंके [गुणाः] गुण हैं, वे [अमूर्ती: ] अमूर्तीक [ज्ञातव्याः] जानने चाहिये । भावार्थ-पूर्तीक गुण इंद्रियोंसे जाने जाते हैं, अमूर्तीक गुण इन्द्रियोंसे नहीं जाने जाते । इन्द्रियोंसे जानना, यह तो मूर्तीकका लक्षण हुआ, और जो पुद्रलके हैं, यह पुद्रलके साथ उन मूर्तीक गुणौंका संबंध बतलाया । इसी प्रकार इन्द्रियोसे प्रहण नहीं होना, ये अमूर्तका लक्षण हुआ, तथा अमृतीक द्रव्यके हैं, यह अमृतीक द्रव्यके साथ उन अमृतीक गुणीका संबंध दिखलाया । इसतरह मृत और अमूर्त गुणोंका लक्षण और संबंध कहा गया है।। ३९।। आगे मूर्त पुद्रलद्रव्यके गुणोंको कहते हैं- सिक्सात् पृथिवीपर्यन्तस्य ] परमाणुसे ठेकर महास्कंध पृथिवी पर्यंत [पुङ्गलद्भव्यस्य ] ऐसे पुद्रस्द्रन्थमें विगरिसगन्धस्पद्याः । रूप ५, रस ५, गंव २, स्पर्श ८ ये चार प्रकारके गुण वर्णरसगन्धस्पर्शा विद्यन्ते पुद्रलस्य सङ्मलात् । पृथिवीपर्यन्तस्य च शब्दः स पुद्रलक्षित्रः ॥ ४० ॥

इन्द्रियग्राह्माः किल स्पर्श्वरसगन्धवर्णास्तद्विषयतात्, ते चेन्द्रियग्राह्मसञ्यक्तिशक्तिवशात् गृह्यमाणा अगृह्यमाणाश्च आ एकद्रव्यात्मकसूक्ष्मपूर्यायात्परमाणोः, आ अनेकद्रव्यात्मकस्थूल-पर्यायात्पृथिवीस्कन्याच सकलस्यापि पुद्रलस्याविशेषेण विशेषगुणलेन विद्यन्ते । ते च मूर्त-तादेव शेषद्रव्याणामसंभवन्तः पुद्रलमधिगमयन्ति । शब्दस्यापीन्द्रियम्राह्मताद्रणतं न खल्वा-पोमालस्य वर्णरसस्पर्शगन्या विधन्ते । कस्य । पुद्रलस्य । कश्रंभूताः । सुहुमादो पुढवीपरियंतस्स य "पुदबी जलं च छाया चउरिदियविसयकस्मपरमाणु । छन्विहमेयं भगियं पोगालदन्वं जिणावरेहिं ॥" इति गाथाकथितकमेग परमाणुलक्षणसूदमस्वरूपादेः प्रथ्वीस्कन्धलक्षणस्युलस्वरूपपर्यन्तस्य च । तथाहि-स्यानन्त-ज्ञानादिचतुष्टयं विशेषलक्षणमूतं यथासंभवं सर्वजीवेषु साधारणं तथा वर्णादिचतुष्टयं विशेषलक्षगमूतं यथा-संभवं सर्वपुद्रलेषु साधारणम् । यथैव चानन्तज्ञानादिचतुष्ट्यं मुक्तजीवेऽतीन्द्रियविषयज्ञानमनुमानगस्यमा-[विखन्ते ] मौजूद हैं, [च] और जो [काब्द: ] शब्द है, [स: ] वह [पीद्गलक्षित्र: ] भाषा खिन आदिके भेदसे अनेक प्रकारवाला पुरुलका पर्याय है । आवार्थ-पुरुलदन्य सुरुससुरुम १, सुरुस २. सदमस्थल ३. स्थलपुरम ४. स्थल ५. स्थलस्थल ६ छह प्रकारका कहा गया है। उनमेंसे परमाण सुक्मसे सुक्म है १, कार्माण (कर्म होने योग्य) वर्गणा सूट्म हैं २, स्पर्श, रस, गंध, रान्द ये सुक्षमस्थूल हैं, क्यों कि नेत्र-इंदियसे नहीं देखे जाते, इसलिये मुख्य हैं, तथा चार इंदियोंस जाने जाने हैं, इसलिये स्थल भी हैं ३, छाया (परछाँडै) स्थलसुरुम है, क्योंकि नेत्रसे देखतेमें आती है, इसलिये स्थल है, तथा हाधसे ग्रहण नहीं की जाती, इसलिये मुक्त भी है ४. जल, तैल आदिक स्थल हैं, क्योंकि छेदन भेदन करनेसे फिर उसी समय मिल जाते हैं ६, पृथिवी, पर्वत. काठ वगैरः स्थूलस्थूल है। इस प्रकार भेदोसे पुरुल द्रव्य अनेक प्रकार है। ये स्पर्शादि चारों गुण इन्द्रियोंसे जाने जाते है। यहाँपर कोई प्रश्न करे. कि परमाण कार्मणवर्गणादिकमें भी ये चार गुण हैं, व अत्यन्त सृक्षमक्रपसे वहाँ रहनेपर इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकते, तो इनको इन्द्रिय-प्राद्य किस तरह कहते हो ' इसका समाधान यह है, कि परमाण भादि पुद्रल यद्यपि इन्द्रिय-प्रत्यक्ष नहीं हैं, तो भी उनमें इंद्रिय ग्रहण योग्य शक्ति अवश्य मौजद है. जब स्कंषके संबंध होनेसे स्थूलपना धारण करते हैं, तब इंद्रियों से प्रत्यक्ष नियमकर होते हैं। इस कारण व्यक्ति-शक्तिकी अपेक्षा प्रहण किये जावें, अथवा नहीं किये जावें, परंत इन्द्रिय-प्रहण योग्य अवस्य हैं। सभी छह प्रकारके पुरुष्टोंके स्पर्शादि चार गुण नियमसे पाये जाते हैं, अमूर्त द्रव्यके ये चारों नहीं पाये जाते, इसी लिये ये गुण पुरलके चिह्न हैं। शब्द भी कर्ण-इन्द्रियसे ग्रहण किया जाता है, परंतु वह पुरलकी पर्याय है, गुण नहीं है, क्योंकि अनेक पुद्रलस्कंघोंके संयोगसे उत्पन्न होता है, इसल्विये पर्याय है। जो कोई अन्यवादी शन्दको आकाशदन्यका गुण मानते हैं, उनका कहना अप्रमाण है, क्योंकि आकाशदन्य अमर्तीक है. इसलिये इंदिय-प्रत्यक्ष नहीं होता, और कर्ण-इन्द्रियसे प्रहण किया जाता है। नियम ऐसा है.

शक्रनीयं, तस्य वैचित्र्यप्रपश्चितवैश्वरूपस्याप्यनेकद्रव्यात्मकपुद्रलपर्यायतेनाभ्यपगम्यमानसात् । गुणते वा न तावदमृतद्रस्पगुणः शब्दः गुणगुणिनोरविभक्तमदेशतेनैकवेदनवेद्यतादमृतद्रस्प-स्यापि श्रवणेन्द्रियविषयतापत्तेः। पर्यायलक्षणेनोत्त्वातगुणलक्षणतानमृतद्रव्यगुणोऽपि न भवति। पर्यायलक्षणं हि कादाचित्कलं गुणलक्षणं तु नित्यलम् । ततः कादाचित्कत्वोत्खातनित्यलस्य न शब्दस्यास्ति गुणसम् । यतु तत्र नित्यत्वं तत्तदारम्भकपुद्रलानां तहुणानां च स्पर्शादीनामेव न शब्दपर्यायस्येति दृदतरं ग्राह्मम् । न च पुद्रलपर्यायत्वे शब्दस्य पृथिवीस्कन्धस्येव स्पर्शनादीन्द्रिय-गमगम्यं च, तथा शुद्धपरमाणुद्रव्ये वर्णादिचतुष्टयमध्यतीन्द्रियज्ञानविषयमनुमानगम्यमागमगम्यं च । यथा बानन्तचत्रष्ट्रयस्य संसारिजीवे रागादिस्नेहनिमित्तेन कर्मबन्धवशादशद्भवं भवति तथा वर्णादिचत्रष्ट्रयस्यापि किरथरूक्षगुर्णानिमत्तेन द्वचणकादिबन्धावस्थायामश्रद्धत्वम् । यथा वानन्तज्ञानादिचतुष्टयस्य रागादिखेहरहित-श्रद्धात्मध्यानेन श्रद्धत्वं भवति तथा वर्णादिचतष्टयस्यापि स्निग्धगुणाभावे बन्धनेऽसति परमाणुपद्गरुगवस्थायां शुद्धत्वमिति । सद्दो सो पोमालो यस्त शन्दः स पौर्हलः यथा जीवस्य नरनारकादिविभावपर्यायाः तथायं कि जिसका कारण इंडिय-प्रहण योग्य न हो, उसका कार्य भी इन्द्रिय-प्रहण योग्य नहीं हो सकता। यदि शब्द इन्द्रियसे प्राह्म है, तो अमूर्त आकाश भी कर्ण-इन्द्रियसे प्राह्म होना चाहिये । शब्द गुण है, गुण-गुणीके प्रदेश कभी जुदे होते नहीं है, इस कारण शब्दके प्रहण होनेसे आकाश भी अवश्य कर्ण-इन्द्रियसे प्रत्यक्ष होना चाहिये. परंत वह आकाश तो कभी इन्द्रिय प्रत्यक्ष होता नहीं है, इसलिये अब्द आकाशका गण कदापि नहीं हो सकता । यहाँपर भी कोई ऐसी तर्क करे, कि पुद्रलद्भव्य मुतींक है, उसका ही गुण शब्द हो जाना चाहिये, पद्रलकी पर्याय क्यों कहते हो ! इसका समाधान इस तरह है, कि पर्यायका लक्षण अनित्य है. और गुणका छक्षण नित्य है । यदि शब्द पुद्रछका गुण कहा जावे, तो पुद्रछ हमेशा शब्दरूप ही प्राप्त होना चाहिये. परंत ऐसा नहीं है। जब स्कंधोंका संयोग होता है, तब राब्द होता है, इसलिये पर्याय ही है, गुग नहीं है, ऐसा निश्चयकर जानना । यदि कोई यह कहे, कि जैसे भूमि पुद्रलकी पर्याय है. वह स्पर्शनादि चार इन्द्रियोंसे प्रहण की जाती है. उसी प्रकार शब्द भी चार इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष होना चाहिये. एक कर्ण-इन्द्रियसे ही प्रत्यक्ष क्यों कहते हो ! उसका उत्तर इस तरहसे है, कि जल पृहलकी पर्याय है. वह नासिका-इन्द्रियसे प्रत्यक्ष नहीं होता. अग्नि नासिका और जीम इन दोनोंसे प्रहण नहीं होती । पवन नासिका जीभ और नेत्र इन तीनोंसे ग्रहण नहीं होता, इस कारण 'जिस इंदियका जो विषय है, उस इंदियसे वहीं ग्रहण किया जाता है, ऐसा नियम तो है, परंत ऐसा नहीं, कि जो पुद्रलकी पर्याय है, वह सभी इंद्रियोंसे ग्रहण होनी चाहिये'। इस कारण शब्द केवल कर्णेन्द्रियसे ही ग्रहण किया जाता है, शेष चार इंद्रियोंसे आहा नहीं है। यदि यहाँपर कोई अन्यवादी ऐसी तर्कणा करे, कि—जल्में गंध गुण नहीं होनेसे नासिका जलको नहीं ग्रहण करती । अधिमें गंध, रस, इन दोनों गुणोंके न होनेसे नासिका जीम ये दोनों उसको ग्रहण नहीं कर सकती। पवनमें गैध, रस, रूप, इन तीनोंके न होनेसे नासिका, जीभ, नेत्र, उसको प्रहुण नहीं करते हैं ? इस तर्कका समाधान इस तरहसे है, कि ऐसा कोई

विवयत्वम् । अवां ब्राणेन्द्रियाविवयत्वात्, ज्योतियो ब्राणरसनेन्द्रियाविवयतात्, मरुतो ब्राण-रसनचश्चरिन्द्रियाविषयत्वाच । न चागन्धागन्धरसागन्धरसवर्णाः; एवमञ्ज्योतिर्मारुतः, सर्व-पुद्रलानां स्पर्शादिचतुष्कोपेतलाभ्युपगमात् । व्यक्तस्पर्शादिचतुष्काणां च चन्द्रकान्ताराणियवा-नामारम्भकरेष पुरुष्ठेरव्यक्तगन्धाव्यक्तगन्धरसाव्यक्तगन्धरसवर्णानामञ्ज्योतिरुदरमरुतामारम्भ-दर्शनात् । न च कचित्कस्यचित् गुणस्य व्यक्ताव्यक्ततं कादाचित्कपरिणामवैचित्र्यमत्ययं नित्यद्रव्यस्वभावमतियाताय । ततोऽस्तु शब्दः पुद्रलपर्याय एवेति ॥ ४० ॥

अथामर्तानां शेषद्रव्याणां ग्रणान ग्रणाति-

आगासस्सवगाहो धम्मइव्वस्स गमणहेदुत्तं। धम्मेद्रद्व्वस्स दु गुणो पुणो ठाणकारणदा ॥ ४१ ॥ कालस्स बद्दुणा से गुणोवओगो त्ति अप्पणो भणिदो। णेया संखेवादो गुणा हि मुत्तिप्पहीणाणं ॥ ४२ ॥ जुगरुं ।

शब्दः पुद्गलस्य विभावपर्यायो न च गुणः । कस्मात् । गुणस्याविनश्वरत्वात् अयं च विनश्वरो । नैयायिक-मतानसारी कश्चिद्रदत्याकाशगणोऽयं शब्दः । परिहारमाह-आकाशगणत्वे सत्यमुतौ भवति । अमूर्तक्ष श्रवणेन्द्रियविषयो न भवति, दश्यते च श्रवणेन्द्रियविषयत्वम् । शेषेन्द्रियविषयः करमान्न भवतीति चेत्---अन्येन्द्रियविषयोऽन्येन्द्रियस्य न भवति वस्तुस्वभावादेव रसादिविषयवत् । पुनरपि कथंभूतः । चित्तो चित्रः भाषात्मकाभाषात्मकरूपेण प्रायोगिकवैश्रसिकरूपेण च नानाप्रकारः । तच "सही खंशव्यमवी" इत्यादि गाथायां पञ्चास्तिकाये व्याख्यातं तिष्टस्यत्रालं प्रसंगेन ॥ ४०॥ अथाकाशाद्यमूर्वद्वयाणां विशेष-गुणान्प्रतिपादयति—आकाशस्यावगाहहेतुत्वं, धर्मद्रव्यस्य गमन्हेतुत्वं, धर्मेतग्द्रव्यस्य तु पुनः स्थान-पुद्रह नहीं है, जो कि स्परादि चार गुणोमेंस एक या दो या तीन गुणोको धारण करे, क्योंकि सभी पद्रहोंमें चार गुण अवस्य होते हैं। इसका कारण यह है, गुणोंमें कमतीपना नहीं होता है, ऐसी सर्वज्ञकी आज्ञा है। इसलिये पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, इनमें स्पर्शादिक चागें गुण होते हैं, ऐसा जानना चाहिये। केवल मुख्य गौणका भंद है, वह इस प्रकार है-पृथिवामें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये चारों गण प्रगट पाये जाते हैं, जलमें गंधकी गौणता है, अग्निमें गंध, रस, इन दोनोंकी गौणता है, पवनमें गंध, रस, वर्ण, इन तीनोंकी गौणता हैं। इसलिये सभी पुद्रलोंमें चारों गुण होते हैं। इस बातकी सिद्धिके लिये दूसरी युक्ति भी दिखलाते है—चंद्रकांतमणि (पाषाण) पृथिवीकायसे जल झड़ता है, जलसे पृथ्वीकाय मोती उत्पन्न होते हैं, अरगी लकड़ीसे अग्नि उत्पन्न होती है, जौ नामक अनके खानेसे पंटमें बाय हो जाता है। इस कारण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुके पुद्रलोंमें मेद नहीं है, केवल परिणमनके भेदसे भेद है। इससे सिद्ध हुआ, कि सभी पुद्रलंभें स्पर्शीद चार गुण पाये जाते हैं ॥ ४० ॥ आगे अमृतींक पाँच दृत्योंके गुणोंको कहते हैं—[आकाशस्य] आकाश द्रव्यका [अवगाह:] एक ही समय सब द्रव्योंको जगह देनेका कारण ऐसा अबगाहनामा विशेष गुण है, [तु] और [धर्मस्य] धर्मद्रव्यका [गमनहेतुस्यं] बीव पुद्रक्लोक आकाश्वस्यावगाहो धर्मद्रव्यस्य गमनहेतुनम् । धर्मेतरद्रव्यस्य तु गुणः पुनः स्थानकारणता ॥ ४१ ॥ कावस्य वर्तना स्यात् गुण उपयोग इति आत्मनो भणितः । क्रेयाः संक्षेपाद्गणा हि मूर्तिमहीणानाम् ॥ ४२ ॥ युगव्यम् ।

विशेषगुणो हि युगपत्सर्वद्रव्याणां साधारणावगाहहेतुत्वमाकाशस्य, सकुत्सर्वेषां गमन-परिणामिनां जीवपुद्रलानां गमनहेत्रलं धर्मस्य, सकृत्सर्वेषां स्थानपरिणामिनां जीवपुद्रलानां स्थानहेत्रलमधर्मस्य, अशेषशेषद्रव्याणां प्रतिपर्यायं समयवृत्तिहेत्रतं कालस्य, चैतन्यपरिणामो जीवस्य । एवममूर्तानां विशेषगुणसङ्गेपाधिगमे लिङ्गम् । तत्रैककालमेव सकलद्रव्यसाधारणाव-गाहसंपादनमस्वगततादेव शेषद्रव्याणामसंभवदाकाशमधिगमयति । तथैकवारमेव गतिपरिणत-कारणतागुणो भवतीति प्रथमगाथा गता । कालस्य वर्तना स्याद्रणः ज्ञानदरीनोपयोगद्रयमित्यात्मनो गुणो भणितः । एवं संक्षेपादमूर्तद्रव्याणां गुणा क्षेया इति । तथाहि-सर्वद्रव्याणां साधारणमवगाहहेतुःवं विशेष-गुणःबादेबान्यदःबाणामसंभवःसदाकाशं निश्चिनोति । गतिपरिणतसमस्तजीवपुद्रलानामेकसमये साधारणं गमनहेत्रत्वं विशेषगणवादेवात्यद्रव्याणामसंभवत्सदर्भद्रव्यं निश्चितोति । तथैव च स्थितिपरिणतसमस्तजीब-पुद्रजानामेकसमये साधारणं स्थितिहेत्त्वं विशेषगुणन्यादेवात्यदञ्याणामसंभवद्वभेद्रव्यं निश्चिनीति । सर्व-गमनका कारण ऐसा गानिहेनुन्वनामा विशेष गुण है, [पुनः] तथा [घर्मेनरद्रव्यस्य] अधर्मद्रव्यका [गुण:] विशेष गुण [स्थानकारणता] एक ही समय स्थितिमावको परिणत हुए जीव पुरलोको . रिथनिका कारणपना है। [कालस्य] कालद्रव्यका [वर्तना] सभी द्रव्यक्ति समय समय परिणमनकी प्रवृतिका कारण ऐसा वर्तना नामका गुण [स्थान ] है, [आस्मन: गुण: ] जीवद्रव्यका विशेष गण [उपयोगः इति भणितः] चेतना परिगाम है, ऐसा भगवान्ने कहा है । [हि] निश्चयसे [एते गुणा: ] पहले कहे जो विशेष गुण है, वे [संक्षेपात ] विस्तार न करके थोड़ेमें ही [सतिप्रहीणानां] मूर्तिरहित जो पाँच द्रव्य हैं, उनके जिया: ] जानना चाहिये। भावार्थ-अवगाहननामा गण आकाशद्वज्यका ही चिद्ध है, क्योंकि अन्य पाँच द्रज्य हैं, व सर्व ज्यापक नहीं है, आकाश द्रज्य ही सर्वगत (सबमें फैला हुआ ) है, इस कारण पाँच द्रव्योका अवगाह गुण नहीं हो सकता, और आकाश सबका भाजन है, क्योंकि सब द्रव्य इसीमें रहते है, इससे इस आकाशका अवगाह चिह्न है, वह गुण होता हुआ आकाशके अस्तिपने (मौजूदगी) को दिखाता है। जीव पुद्रलकी गतिको सहायता करनेवाला गतिहेतत्व-नामा गण धर्मदृश्यका ही चित्र है, अन्य पाँच दृश्योंका बन नहीं सकता, क्यांकि कालदृश्य पुदृत्ल प्रदेशी है. इससे कालपदलका गुण नहीं हो सकता । जो दृज्य अखंडरूप लोक प्रमाण हो, वही पुदलकी सब अगृहं गतिमें सहायता कर सकता है, और समुद्रघातके बिना जीवद्रव्य लोकके असंख्यातवें भागमें रहता है, इससे जीवद्रव्यका भी गुण नहीं हो सकता, और आकाशद्रव्य लोकालोकतक है। यदि आकाशका मण हो, तो जीव पुरुष्ठ अलोकमें गमन कर सकते हैं. सो ऐसा है नहीं। इस कारण आकाशका भी गण समस्त त्रीवपुद्गलानामालोकाद्गमनदेतुलममदेशलाकालपुद्गलयोः समुद्वातादन्यत्र लोकासंख्येय-भागमात्रलाज्ञीवस्य लोकालोकसीम्रोऽवलितलादाकाशस्य विकद्वकायेदेदुलादभर्मस्यासंभवद्धमे-मिषगमयति । तथैकवारमेव स्थितिपरिणतसमस्तजीवपुद्गलानामलोकात्स्यानदेतुलममदेशस्या-त्कालपुद्गल्योः समुद्वातादन्यत्र लोकासंख्येयभागमात्रत्राज्ञीवस्य, लोकालोकसीम्रोऽविल्वता-दाकाशस्य, विरुद्धकार्यदेतुलाद्भस्य वासंभवदभर्ममधिगमयति । तथा अशेषद्रन्याणां मितपर्याये समयद्वचिद्देतुलं कारणान्तरसाध्यत्ससमयविशिष्टाया हत्तेः स्वतस्तेषामसंभवत्कालमधिगमयति । तवा वैतन्यपरिणामश्रेतनलादेव शेषद्रव्याणामसंभवन् जीवमधिगमयति । एवं गुणविशेषाङ्ग्य-विशेषोऽधिमान्तव्यः ॥ ४२-५२ ॥

अथ द्रव्याणां मदेशवस्वामदेशवस्त्रविशेषं मजापयति---

जीवा पोग्गलक्या धम्माधम्मा पुणो य आगासं । सपदेसेहिं असंखा णिथ पदेस त्ति कालस्स ॥ ४३ ॥

द्रव्याणां युगपत्पर्यायपरिणतिहेतुत्वं विशेषगुणत्वादेवान्यद्रव्याणामसंभवत्कालद्रव्यं निश्चिनीति । सर्वजीव-साधारणं सकलविमलकेवलज्ञानदर्शनदृयं विशेषगुणत्वादेवान्याचेतनपञ्चद्रन्याणामसंभवत्सच्छद्भबुद्रैकस्वभावं परमात्मद्रव्यं निश्चिनोति । अयमत्रार्थः-यद्यपि पञ्च द्रव्याणि जीवस्योपकारं कर्वन्ति तथापि तानि दःख-कारणान्येवेति ज्ञात्वा यदि वाक्षयानन्तस्खादिकारणं विद्युद्धज्ञानदर्शनोपयोगस्वमावं परमात्मद्रत्यं तदेव मनसा ध्येयं वचसा बक्तव्यं कायेन तत्साधकमनष्टानं च कर्तव्यमिति ॥ ४१-४२ ॥ एवं कस्य द्रव्यस्य नहीं है, अधर्मद्रव्य जीव पुद्रलकी स्थितिको सहायता देनेवाला है, उसको गति सहायता विरुद्ध पढ़ती है, इस कारण अधर्मेद्रव्यका भी गुण नहीं हो सकता । इसलिये यह गतिहेतु गुण एक धर्मद्रव्य ही को प्रगट दिखलाता है । उसी प्रकार एक ही बार स्थितिभावको परिणत हुए जीवपुदलोंको स्थितिका हेत् होना, ऐसा स्थितिहेत्त्व गुण एक अधर्मवन्यका ही है, क्योंकि कालपुदल अप्रदेशी और खंड हैं, इसलिये इन दोनोंका गुण नहीं हो सकता, और जीवद्रव्य समुद्रधातक विना लोकप्रमाण होता ही नहीं, इससे जीवका भी गण नहीं बन सकता, आकाशहरूय लोकालोक प्रमाण है. सो यदि आकाशका गण माना जावे, तो अलोकमें भी जीवपूहलकी स्थिति होनी चाहिये, इसलिये आकाशका भी गुण नहीं सिद्ध हुआ। इस कारण स्थितिहेत्त्वनामा गुण अधर्मद्रव्यके ही अस्तिपनेको प्रगट करता है । तथा समस्त द्रव्योंके पर्यायोंको समय समयमें पलटानेका कारण वर्तनाहेतुत्वनामा गुण कालद्रव्यका है, क्योंकि अन्य पाँच द्रव्योंसे समय-पर्यायकी उत्पत्ति नहीं होती । इस कारण पॉच द्रव्योंका वर्तनाईतृत्व गुण नहीं हैं, वह गण केवल कालके ही अस्तित्वको कहता है। उसी प्रकार चेतना गुण जीवका ही है. क्योंकि अन्य पाँच द्रव्य अचेतन हैं, इसलिये उनका न होकर जीवका ही चिद्र होता हुआ जीवको प्रगट दिखलाता है। इस तरह गुणोंके मेदसे द्रव्यका मेद जानना चाहिये ॥ ४१-४२ ॥ आगे छह द्रव्योमें प्रदेशी और अप्रदेशीपनेके मेदको दिखलाते हैं—[जीवाः] जीवद्रव्य [पुद्गलकायाः] पुद्रल स्कंप [पुनः] और

## जीवाः पुत्रल्काया धर्माधर्मौं पुनश्चाकाशम् । स्वमदेशेरसंख्या न सन्ति मदेशा इति कालस्य ॥ ४३ ॥

प्रदेशवन्ति हि जीवपुद्रलधर्माधर्माकाशानि अनेकप्रदेशवरवात । अप्रदेशः कालाणुः प्रदेश-मात्रतात्। अस्ति च संवर्तविस्तार्योरपि लोकाकाशतुल्यासंख्येयमदेशापरित्यागाज्यीवस्य द्रव्येण भदेशमात्रबादमदेशबेऽपि दिमदेशादिसंख्येयासंख्येयानन्तमदेशपर्यायेणानवधारितमदेशबा-रपुद्रलस्य, सकललोकंन्याप्यसंख्येयभदेशमस्तारस्यतात् धर्मस्य, सकललोकन्याप्यसंख्येयभदेश-पस्ताररूपतादेवाधर्मस्य, सर्वव्याप्यनन्तप्रदेशपस्तार्रूपतादाकाशस्य च प्रदेशवन्तम् । काला-णोस्त द्रव्येण प्रदेशमात्रलात्पर्यायेण त परस्परसंपर्शासंभवादमदेशलमेवास्ति । ततः कालद्रव्य-के विशेषगुणा भवन्तीति कथनरूपेण तृतीयस्थले गाथात्रयं गतम् । अथ कालद्रन्यं विहास जीवादिपञ्च-दृश्याणामस्तिकायत्वं व्याख्याति—जीवा पोमालकाया धम्माधम्मा पुणो व आगासं जीवाः पदल-कायाः धर्माधर्मी पुनश्चाकाराम् । सपदेसेहि असंखा । एते पञ्चास्तिकायाः किविशिष्टाः । स्वप्रदेशैर-संख्येयाः । अत्रासंख्येयप्रदेशराब्देन प्रदेशबहत्वं प्राह्मम् । तत्त्व यथासंभवं योजनीयम् । तस्य नावत्संसारा-वस्थायां विस्तारोपसंहारयोरिप प्रदीपवरप्रदेशानां हानिवृद्धचोरभावाडचवहारेण (देहमात्रेऽपि) निश्चयेन लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशत्वम् 🌓 धर्माधर्मयोः पुनरवस्थितरूपेण लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशत्वम् । स्कन्धाकारपरिणतपृत्रलानां तु संख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशत्वम् । किंतु पुद्रलञ्याख्यानेन प्रदेशशब्देन परमाणवो प्राह्मा, न च क्षंत्रप्रदेशाः । कस्मात्पुद्रस्थानामनन्तप्रदेशक्षेत्रेऽवस्थानाभावादिति । परमाणोर्व्यक्ति-रूपेगैकप्रदेशत्वं शक्तिरूपेगोपचारेण बहुप्रदेशत्वं च । आकाशस्यानन्ता इति । णरिय पदेस नि कालस्य न सन्ति प्रदेशा इति कालस्य । कस्मादन्यऋषेणैकप्रदेशत्वात परस्परसंबन्धाभावात्पर्यायऋषेणापीति ॥ ४३ ॥ [धर्माधर्मी] धर्मद्रव्य तथा अधर्मद्रव्य [च] और [आकाशं] आकाशद्रव्य ये पाँच द्रव्य [प्रदेशी: ] प्रदेशोसे [असंख्याता: ] गणना रहित हैं, अर्थात कोई असंख्यात प्रदेशी है, कोई अनंत प्रदेशी हैं, [कालस्य] कालदृत्यके [प्रदेशाः] अनेक प्रदेश [न संति] नहीं है, [इति] इस प्रकार भगवानने कहा है, अर्थात कालद्रव्य प्रदेशमात्र होनेसे अप्रदेशी है। भावार्थ-जीव, पद्रल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये पाँच द्रव्य अनेक प्रदेशवाले हैं, इस कारण प्रदेशी कहे जाते हैं। उनमें ' जीवद्रज्य तो लोकाकाशके प्रमाण असंख्यात प्रदेशवाला है, संकोच विस्तार स्वभाव होनेपर भी असंख्यात् प्रदेशोंसे कम बढ़ नहीं हो सकता, पुद्रलद्भव्य परमाणुद्रव्यसे तो प्रदेशमात्र है, इसलिये अप्रदेशी भी है, परंत परमाणुमें मिलनेकी शक्ति होनेसे दो परमाणुसे लेकर सख्यात-असख्यात-अनंत परमाणुओं के स्कंधतक प्रदेशभेद होनेके कारण संख्यातप्रदेशी असंख्यातप्रदेशी अनंतप्रदेशी जानना चाहिये । व्यवहारनयसे धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य लोकाकाश प्रमाण हैं. इस कारण असंख्यात प्रदेशी हैं। आकाशद्रव्य सर्वव्यापक होनेसे अनंतप्रदेशी है। काल अणुद्रव्य होनेसे प्रदेशमात्र है, इसलिये अप्रदेशी है, और उस कालाणुमें आपसमें मिल जानेकी शक्ति न होनेसे पुद्रल परमाणको तरह उपचारसे भी प्रदेशी नहीं हो सकता ।

ममदेशं शेषद्रव्याणि मदेशवन्ति ॥ ४३ ॥

अथ कामी प्रदेशिनोऽप्रदेशाश्वावस्थिता इति प्रश्नाप्यति— स्रोगालोगेसु णभी घम्माघम्मेहि आददी लोगो। सेसे पहुष कालो जीवा पुण पोग्गला सेसा॥ ४४॥ लोकालोकपोर्नभो प्रमांधमाध्यामाततो लोकः। शेषो प्रतीत्य कालो जीवाः पुनः पुहलाः शेषौ॥ ४४॥

आकामं हि ताबत् लोकालोकयोरिष षड्दव्यसमनायासमनाययोरिनमागेन हक्तात्। धर्माभर्मो सर्वत्र लोके तिविसिकामनस्थानानां जीवपुद्गलानां लोकाह्रहिस्तदेकदेशे च गमनस्थानासभवात्। कालोऽिष लोके जीवपुद्गलपरिणामव्यव्यमानसमयादिषयाँगलात्, स तु अब तमेवार्थं इटवर्ति—

पदाणि पंचदन्त्राणि उज्झियकालं तु अस्थिकाय ति । भण्णंते काया पुण बहुष्पदेसाण पत्त्रयतं ॥ \*२॥

एदाणि पंचदञ्जाणि एतानि पूर्वसूत्रोक्तानि जीवादिषड्डन्याण्येव उज्ज्ञिय कालं तु कालद्रन्यं विहास अत्थिकास ति भणाते अस्तिकायाः पञ्जास्तिकाया इति भण्यन्ते काया पुण कायाः कायशब्देन पुनः । कि भण्यते । बहुप्पदेसाण पचयत्तं बहुप्रदेशानां सवन्त्रि प्रचयत्वं समूह इति । अत्र पञ्चास्ति-कायमध्ये जीवास्तिकाय उपादेयस्तत्रापि पञ्चपग्मेष्ठिपर्यायावस्था तस्यामप्यहेत्सिहावस्था तत्रापि सिद्धावस्था । 🕽 वस्तुतस्त रागादिसमस्तविकल्पजालपरिहारकाले (सिद्धजीवसङ्गा)स्वकीयगुद्धान्मावस्थेति भावार्थः ॥ २॥ एवं पञ्चास्तिकायसंक्षेपमुचनरूपेग चतुर्थस्थले गाथाद्वयं गतम् । अथ द्रव्यागां लोकाकाशेऽवस्थानमाख्याति— लोगालोगेस गामो लोकालोकयोरधिकरणभनयोगीन आकार्य निष्टति धम्माधम्मेहि आददो लोगो धर्माधर्मारितकायाभ्यामाततो व्यातो भूतो लोकः । कि कृत्या । सेसे पड्च वेगौ जीवपृत्रजी प्रतीःयाश्रित्य । अयमत्रार्यः-जीवपुद्रली तावज्रोके तिष्टतस्तयोगीतिरियत्योः कारणमृती धर्माधर्मावित लोके । काली कालोऽपि इससे यह बात सिद्ध हुई, कि पाँच द्रव्य प्रदेशवाल है, और कालद्रव्य कवल अप्रदेशी है ॥ ४३ ॥ आगे प्रदेशी और अप्रदेशी द्रव्य किस जगह रहते हैं ! इस बातको कहते हैं—[लोकालोकयो:] लोक और अलोकमें [नभः] आकाणद्व्य रहता है. [धर्माधर्माभ्यां] धर्मद्व्य और अधर्मद्रव्यसे [सोक: आनत: ] लोकाकाश ज्याप्त है, अर्थात धर्म और अधर्म ये दोनो द्रव्य लोकाकाशमें फैल स्हे हैं,[**दोषो प्रतीत्य**] जीव पुद्रल द्रव्यकी प्रतीतिसं[का**लः**] काल्द्रव्य तिष्ठ रहा है।[**दोषाः जीवाः**] बाकी रहे जीवदन्य [पुन:] और [पुद्गला:] पुद्रलदन्य ये दोनों लोकाकागमें हैं। भावार्थ-आकाशद्रव्य सब जगह है, क्योंकि सबका भाजन (रहनेका ठिकाना) है, इसलिये लोकालोकमें है। धर्म अधर्मद्रव्य लोकमें हैं, इनके निमित्तसे ही जीव पुद्रलकी गति स्थिति लोकसे बाहर एक प्रदेशमें भी नहीं होती, लोकमें ही होती है। कालड़न्यका समयादि पर्याय, जीव पुद्रलके परिणमन करनेसे ही प्रगट लोकेकमदेश एवामदेशस्त्रात्। जीवपुद्रली तु युक्तित एव लोके पड्ट्रप्यसमवापात्मकत्वाङ्घोकस्य। र्कितु जीवस्य प्रदेशसंवर्तविस्तारभित्वात् पुद्रलस्य बन्धदेतुभूतस्तिग्यरूक्षग्रणभित्वाच तदेक-देशस्विलोकनियमो नास्ति कालजीवपुद्रलानामित्येकद्रल्यापेक्षया एकदेश अनेकद्रल्यापेक्षया पुनरञ्जनवृर्णपूर्णसम्बद्धकरूयायेन सर्वेलोक एवेति ॥ ४४ ॥

अथ पदेशवस्वामदेशत्वसंभवमकारमात्रं सूत्रयति-

जध ते णमत्पदेसा तथप्पदेसा हबंति सेसाणं। अपदेसो परमाणू तेण पदेसुन्मयो मणिदो ॥ ४५ ॥ यथा ते नभःभदेशास्त्रथा मदेशा भवन्ति शेषाणाम्। अमदेशः परमाणुरतेन मदेशोद्धत्रो मणितः॥ ४५ ॥

शेषौ जीवपुरुलौ प्रतीःय लोके । करमादिति चेत् । जीवपुरुलाभ्यां नवजीर्णपरिणत्या व्यव्यमानसमय-घटिकादिपर्यायत्वात् । रोषशब्देन कि भण्यते । जीवा पुण पुग्गला सेसा जीवाः पुद्रलाश्च पुनः शेषा भण्यन्त इति । अयमत्र भावः-यथा सिद्धा भगयन्तो यवपि निश्चयेन लोकाकाशप्रमित्यद्धासंख्येयप्रदेशे केवलज्ञानादिगुगाधारभूते स्वकीयस्वकीयभावे तिष्ठन्ति तथापि व्यवहारेण मोक्षशिलायां तिष्ठन्तीति भण्यन्ते । तथा सर्वे पदार्था यद्यपि निश्चयेन स्वकीयस्वकीयस्वरूपे तिष्टन्ति तथापि व्यवहारेण लोकाकाशे तिष्टन्तीति । अत्र ययप्यनन्तजीवद्रव्ये स्योऽनन्तगुणपुद्रहास्तिष्टन्ति तथाप्येकदीपप्रकाशे बहदीपप्रकाशबद्धिशिष्टावगाह-र्शाक्तयोगेनासंख्येयप्रदेशेऽपि लोकेऽवस्थानं न विरुष्यतं ॥ ४४ ॥ अथ यदेवाकाशस्य परमाणुज्याप्रक्षेत्रं प्रदेशलक्षणसक्तं शेषद्रव्यप्रदेशानां तदेवति सन्वयति जाग ते गाभप्यदेसा यथा ते प्रसिद्धाः परमाण-होता है, इस कारण कालद्वय भी लोकमें ही है। रहे जीव पुद्रल ये लोकमें प्रगट दीखते हो हैं, जीवके सकोच विस्तार शक्ति होनेसे वह लोकपरिमाण भी है। पुद्रलंके बंधका कारण क्रिग्ध (चिकना) रूक्ष ( रूखा ) गण परिणमन होनेसे यह भी सब लोकप्रमाण है। इस कारण ये दोनों द्रव्य लोकके एकप्रदेश (हिस्से ) में भी है, और सब लोकमें भी रहते हैं। तथा कालद्रव्य, जीवद्रव्य और पद्रल अनेक द्रव्य हैं. इनकी अपेक्षा जो देखा जाय, तो सब लोक भरा हुआ है। जैसे काजल वगैरः रखनेकी कजरौटी अंजन वगैर:से भरी रहती है, उसी प्रकार अनेक द्रव्यकी अपेक्षा इन तीन द्रव्योंसे सब लोक भरा हुआ है ॥ ४४ ॥ आगे इन इन्योंके प्रदेशपनेके कथनका सभव होना दिखलाते हैं-- यथा ] जैसे [ते ] वे एक परमाणु बराबर कहे गये जो निभाः प्रदेशाः ] आकाशके प्रदेश हैं, वे जैसे परमाणुओं के मापसे अनंत गिने जाते हैं, [तथा] उसी प्रकार [ शेषाणां] शेष धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, एकजीवद्रव्य, इनके भी प्रदेशाः प्रदेश परमाणुरूप गजसे मापे हुये [भवंति ] होते है, अर्थात् मापे जाते हैं, [परमाण:] अविभागी पुरुल-परमाण [अपदेश:] दो आदि प्रदेशों से रहित है, अर्थात प्रदेशमात्र है [तेन] उस परमाणुसं [प्रदेशोद्भवः] प्रदेशोकी उत्पत्ति [भणितः] कही गई है। भावार्थ---सबसे सुक्ष (छोटा) अविभागी परमाणु होता है, वह परमाणु जितनी जगह रोके, उतनी जगहका नाम द्यत्रयिष्यते हि स्वयमाकाशस्य प्रदेशलक्षणमेकाणुल्याप्यसमिति । इह त ययाकाशस्य प्रदेशस्तया शेषद्रव्याणामिति प्रदेशलक्षणमेकाणुल्याप्येनांशेन गण्यमानानां धर्माधर्मैकः जीवानामसंख्येयांशस्यात् मत्येकमसंख्येयप्रदेशत्वम् । यथा वावस्थितममाणयोधेमीधर्मयोस्त<u>वा</u> संवर्तविस्ताराभ्यामनवस्थितममाणयोधेमीधर्मयोस्त<u>वा</u> संवर्तविस्ताराभ्यामनवस्थितममाणयोधेमीधर्मयोस्त<u>वा</u> संवर्तविस्ताराभ्यामनवस्थितममाणयोधेमीधर्मयोस्त<u>वा</u> स्वर्तविस्ताराभ्यामनवस्थितममाणयोधेमीधर्मयोस्त<u>वा</u> स्वर्वविस्ताराभ्यामनवस्थितममाणयोधेमीधर्मयोस्त<u>वा</u> स्वर्वविस्तारासिद्धिश्च स्वृत्वक्ष्यायाद्यस्ति स्वर्यात् यथावित्य स्वर्यात्वस्य स्वर्याद्वस्य स्वर्याद्वसंस्य स्वर्याद्वसंस्ययानस्य स्वर्याद्वसंस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यसंस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्

अथ कालाणोरमदेशत्वमेवेति नियमयति-

## समओ दु अप्पदेमो पदेसमेत्तस्स दन्वजादस्स । वदिवददो सो वदृदि पदेसमागासदन्वस्स ॥ ४६ ॥

व्यासक्षेत्रप्रमाणाकाशप्रदेशाः तथप्पदेसा हवंति सेसाणं तेनैवाकाशप्रदेशप्रमाणेन प्रदेशा भवन्ति । केषाम् । शुद्धबुद्धैकरवभावं यःपरमात्मद्रव्यं तत्प्रभृतिशेषद्रव्याणाम् । अपदेसो परमाणु अप्रदेशो द्वितीयादिप्रदेशरहितो बोडसौ पुद्रलपरमाणुः तेण पदेसुरुभवो भणिदो तेन परमाणुना प्रदेशस्योद्भव उत्पत्तिर्भणिता । परमाणु-व्यातक्षेत्रं प्रदेशो भवति । तदंशे विस्तंरण कथयति इह त सचितमेव ॥ ४५ ॥ एवं पश्चमस्थले स्वतन्त्र-गाथाद्वयं गतम् । अथ काळद्रव्यस्य द्वितीयाद्विप्रदेशरहिनक्षेनाप्रदेशत्वं व्यवस्थापयति समञो समय-प्रदेश है । इस तरह आकाशके अनंत प्रदेश होते है । उसी प्रकार प्रदेशसे धर्मद्रन्य, अधर्मद्रन्य, और एक जीवद्रव्यका माप किया जावे, तो असंख्यात असख्यात प्रदेशी हैं, उनमें भी धर्मद्रव्य और अधर्म-द्रव्य सदा ही स्थिररूप है, तथा जीवदव्य संसारमें संकोच विस्तारकर अधिर है, जैसे सखा और गीछा चर्म अनवस्थित है, तो भी अपने प्रदेशोंसे कम ज्यादा नहीं होता । इस प्रकार असंख्यातप्रदेशी है । यहाँपर कोई प्रश्न करे, कि आत्मा अमूर्त है, उसके सकीच विस्तार किस तरह हो सकता है? तो उसका उत्तर यह है, कि जैसे कोई पुरुष मोटा है, वह क्षीण हो जाता है, और कोई क्षीणसे मोटा हो जाता है, इस दशामें उस पुरुषके शरीरके मोटे वा क्षीण होनेके साथमें ही आत्माके प्रदेश भी संकीच और विस्तारको प्राप्त होते हैं, और जैसे बालक जब जवान होता है, तब आत्माके प्रदेश भी विस्तारस्व हो जाते हैं, इस कारण आत्माके संकोच विस्तार अच्छी तरह अनुभवमें आते हैं. संदेह नहीं रहता । पुद्रलद्रव्य परमाणुकी संपेक्षा यद्यपि एक प्रदेशी है, तो भी दचणुकादि होनेकी इसमें मिलन-शक्ति है, इसलिये द्वचणुक वगैरह स्कंध (समूहरूप) पर्यायांकी अपेक्षा संख्यात, असंख्यात, अनंतप्रदेशी पुद्रल-दृष्य है, ॥ ४५ ॥ आगे कालाणुको अप्रदेशी दिखलाते हैं—[तु] और [समय:] काल्द्रव्य [अप्रदेश:] प्रदेशसे रहित है, अर्थात् प्रदेशमात्र है, [सः] वह कालाणु [आकाशहब्यस्य]

समयस्त्वप्रदेशः प्रदेशमात्रस्य द्रव्यजातस्य । व्यतिपततः स वर्तते प्रदेशमाकाश्रद्वव्यस्य ॥ ४६ ॥

अमदेश एव समयो द्रव्येण मदेशमात्रत्वात् न व तस्य पुद्रत्वस्येव पर्यायेणाप्यनेकमदेशत्वं यतस्तस्य निरन्तरं मस्तारविस्तृतमदेशमात्रासंस्ययदृष्यत्वेऽपि परस्परसंपर्कासंभवादेकैकमाका-श्रमदेशमामिव्याप्य तस्युषः प्रदेशमात्रस्य परमाणोस्तदभिव्याप्तमेकमाकाश्रमदेशं मन्दगत्या व्यति-पतत पत्र इसिः ॥ ४६ ॥

अथ कालपदार्थस्य द्रव्यपर्यायौ मज्ञापयति— बदिबददो तं देसं तस्सम समज्ञो तदो परो पुरुवो । जो अरुयो सो कालो समज्ञो उप्पण्णपद्धंसी ॥ ४७ ॥ व्यतिपततस्तं देशं तस्समः समयस्ततः परः पूर्वः । योऽर्थः स कालः समय उत्तक्षप्रश्वंसी ॥ ४७ ॥

पर्यायस्योपादानकारणत्वात्समयः कालाणुः । दु पुनः । स च कथंभूतः । अप्पदेसो अप्रदेशो दितीयादि-प्रदेशरहितो भवति । स च किं करोति । सो बद्धदि स पूर्वोक्तकालाणुः परमाणोगीतिपरिणतेः सहकारित्वेन वर्तते । कस्य सबन्धी योऽसौ परमाणुः । पदेसमेत्तस्स दव्वजादस्स प्रदेशमात्रपुद्रलजातिरूपपरमाणु-इन्यस्य । किं कुर्वतः । बढिबढढो न्यतिपतनो मन्दगत्या गच्छतः । कं प्रति । पढेसं कालाणुन्याप्तमेक-प्रदेशम् । कस्य संबन्धिनम् । **आगासदृष्यस्स** आकागदृष्यस्येति । तथाहि-कालागुरप्रदेशो भवति । कस्मात् । दृश्येणैकप्रदेशत्वात् । अथवा यथा स्नेहगुणेन पुद्रलानां परस्परवन्यो भवति तथाविधवन्धाभावात्य-र्यायेणापि । अयमत्रार्थः---यस्मात्पद्गलपरमाणोरेकप्रदेशगमनपर्यन्तं सहकारित्वं करोति न चाधिकं तस्मादेव ज्ञायते सोऽप्येकप्रदेश इति ॥ ४६ ॥ अथ पूर्वोक्तकालपदार्यस्य पूर्यायस्वरूपं द्रव्यस्वरूपं च प्रतिपादयति— बढिबढदो तस्य पूर्वसूत्रोदितपुद्रलपरमाणोर्व्यतिषततो मन्दगत्या गच्छतः । कं कमैतापन्नम् । तं देसं तं पूर्वगाथोदितं कालाणुन्यातमाकाशप्रदेशम् । तस्सम् तेन कालाणुन्यातैकप्रदेशपुरुलपरमाणुमन्दगतिगमनेन आकाशद्रव्यके प्रदेशों निर्विभागक्षेत्ररूप प्रदेशमें वियतिपत्ततः मंद गतिसे गमन करनेवाला [प्रदेशमाञ्चस्य द्रव्यजातस्य] तथा एक प्रदेशरूप ऐसे पुरुवजातिरूप परमाणुके निमित्तसे [वर्तते ] समय-पर्यायकी प्रगटतासे प्रवर्तता है । भावार्य-लोकाकाशके असंख्यात प्रदेश हैं, और एक एक प्रदेशमें एक एक कालाणु ठहरा हुआ है, वह जुदा जुदा थिरता लिये हुए रन्नोंकी राशिकी तरह आपसमें मिलनेरूप शक्तिसे रहित है, इस प्रकार वे असंख्यात हैं। जब पुढ़ल-परमाणु आकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें मंद गतिसे जाता है, तब पुद्रल-परमाणुकी गतिसे उस आकाशमें तिष्टे हुए कालापुका समयरूप पर्याय प्रगट होता है, और एक कालापु एक प्रदेशमात्र होनेसे ही अप्रदेशी है ॥ ४६ ॥ आगे काल पदार्थंक द्रव्य और पर्याय दिखाते हैं — तं देशों ] जो आकाशका एक प्रदेश है, उसमें [ ट्यातिपत्ततः ] मंद गमनसे जानेवाले पुद्रल-परमाणुको [तत्समः ]

यो हि येन मदेशमात्रेण कालपदार्थेनाकाशस्य भवेशोऽभिव्याप्तस्तं मदेशं मन्दगत्याति-क्रमतः परमाणोस्तत्मदेशमात्रातिक्रमणपरिमाणेन तेन समो यः कालपदार्थस्ममृतिरूपसमयः स तस्य कालपदार्थस्य पूर्वायस्ततः एवंविधात्पूर्वायात्पूर्वोत्तरहत्तिहत्तत्वेन व्यञ्जितनित्यस्रो योऽर्थः तत्तु द्रव्यम् । एवमनुत्पन्नाविध्वस्तो द्रव्यसमयः, उत्पन्नप्रध्वंसी पर्यायसमयः । अनंशः समयोऽयमाकाशमदेशस्यानंशलान्ययानुपपत्तेः । न चैकसमयेन परमाणोरालोकान्तगमनेऽपि समः समानः सदशस्तासमः सम्ओ कालाणुद्रव्यस्य सुक्ष्मपर्यायमूतः समयो व्यवहारकालो भवतीति पर्यायन्याख्यानं गतम् । तदो परो पुच्यो तस्मात्युर्वोक्तसमयह्नपर्यायात्यरो भाविकाले पूर्वमतीतकाले च जो अत्यो यः पूर्वपर्यायेष्वन्वयसूपेण दत्तपदार्थो दृष्यं सो कालो स कालः कालपदार्थो भवतीति द्रव्यव्याख्यानम् । समञो उप्पण्णपद्धंसी स पूर्वोक्तसमयपर्यायो यद्यपि पूर्वापरसमयसंतानापेक्षया संख्येयासंख्येयानन्तसमयो भवति, तथापि वर्तमानसमयं प्रत्यरपञ्चप्रध्वंसी । यस्त पूर्वोक्तद्रव्यकालः स त्रिकालस्थायिलेन नित्य इति । एवं कालस्य पर्यायस्वरूपं द्रव्यस्वरूपं च ज्ञातव्यम् ॥ अधवानेन गाथाद्वयेन समयरूपन्यवहारकालन्याख्यानं क्रियते निश्चयकालन्याख्यानं तु 'उपादो पदंसो' इत्यादि गाथात्रयेणाप्रे करोति । तद्यथा । समओ परमार्थकालस्य पर्यायमृतसमयः । अवप्यदेसी अपगत-प्रदेशो द्वितीयादिप्रदेशरहितो निरंश इत्यर्थ)। कथं निरंश इति चेत्। पदेसमेत्तम्स दिवयजादस्स प्रदेशमात्रपुद्गलब्ब्यस्य संबन्धी योऽसौ परमाणुः वदिवादादो बदृदि व्यतिपातात् मन्दगतिगमनात्स-काशात्स परमाणुस्ताबद्रमनरूपेण वर्तते । कं प्रति । पदेसमागासदवियस्म विवक्षितैकाकाशप्रदेशं जितना कुछ सूक्ष्मकाल लगे, उस समान कालपदार्थ [समय:] समयनामा पर्याय कहा जाता है। तितः ] उस पर्यायसे [पर: पूर्वः] आगे तथा पहले [यः] जो नित्यभृत [अर्थः] परार्थ है, [सः] वह [कालः] कालनामा दृष्य है। आवार्थ—एक आकाशके प्रदेशमें जो कालाण है. वह दसरे प्रदेशमें रहनेवाले कालाणुसे कदापि नहीं मिलना, इस कारण जब पूदल-परमाणु एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश (जगह) में जाता है, तब पहले प्रदेशमें रहनेवाले कालाणुसे दूसरे प्रदेशवर्ति कालाणुमें भेद है, संयोग नहीं है. क्योंकि उसमें मिलन-शक्तिका अभाव है। इस कारण सुक्ष्म कालका समय नामका पर्याय पडलकी मंद गतिसे प्रगट जाना जाता है। जो कालाण मिल नहीं होते, तथा उनमें मिलनेकी शक्ति होती तो समय-पर्याय कभी नहीं होता । अखंड एक द्रन्यके परिणमनंस तथा कालाणके भिन्न होनेसे समय-भेद होता है । प्रहल-परमाणु एक कालाणुसे दूसरे कालाणुमें जब जाता है, वहाँ भेद होता है। इसी लिये कालद्रव्यका समय-पर्याय पुदल-परमाणुको मंद गतिसे प्रगट होता है । और जो समय-पर्यायके उत्पन्न होनेसे न तो उत्पन्न होता है, न विनाश पाता है, आगे पीछे सदा नित्य है. वह कालाण द्रव्यसमय है। तथा पर्याय-समय विनाशीक है, कालाणुरूप द्रव्य-समय नित्य है । पर्याय-समयसे अन्य कोई भी सक्स काल नहीं है, इस कारण समय निरंशी है, अर्थात् फिर उसका भेद नहीं होता, और जो समयके भी अंदा (भाग) किये जार्ने, तो सूरम आकाशके प्रदेशोंके भी अंश हो जायँगे, परंतु प्रदेश तो सबसे सबस

समयस्य सांशलं विशिष्टशतिपरिणामाद्विशिष्टाबगाइपरिणामबत् । तथाहि—यथा विशिष्टावगाइ-परिणामादेकपरमाणुपरिमाणोऽजन्तपरमाणुस्कन्थः परमाणोरनेशलात् पुनरप्यनतांशलं न साध-यति तथा विशिष्टगतिपरिणामादेककालाणुज्याप्तैकाकाशमदेशातिक्रमणपरिमाणाविज्ञिकेससमये-नैकस्माल्लोकान्ताद्वितीयं लोकान्तमाकामतः परमाणोरसंख्येयाः कालाणवः समयस्यानंशलाद-संख्येयांशलं न साधयन्ति ॥ ४७ ॥

## अयाकाञ्चस्य मदेशलक्षणं स्रूजयति--

प्रति । इति प्रथमगाथाव्याख्यानम् । विवददो तं देसं स परमाणुस्तमाकाशप्रदेशं यदा व्यति-पतितोऽतिकान्तो भवति तस्सम समओ तेन पुरुलपरमाणुमन्दगतिगमनेन समः समानः समयो भवतीति निरंशविभिति वर्तमानसमयो व्याख्यातः । इदानीं पूर्वपरसमयौ कथयति-तदो परो प्रव्यो तस्मात्पर्वोक्त-वर्तमानसमयात्वरो भावी कोऽपि समयो भविष्यति पूर्वमपि कोऽपि गतः अत्थो जो एवं यः समयत्रय-रूपोऽर्थः सो कालो सोऽतीतानागनवर्तमानरूपेण त्रिविधव्यवहारकालो भण्यते । समओ उप्पण्णपदंसी तेषु त्रिषु मध्ये योऽसौ वर्तमानः स उत्पन्नप्रध्वंसी अतीतानागनौ तु संख्येयासंख्येयानन्तसमयावित्य**र्यः** । एवमुक्तलक्षणे कालं विद्यमानेऽपि परमात्मतत्त्वमलभमानोऽतीतानन्तकालं संसारसागरे श्रमितोऽयं जीवो यतस्ततः कारणात्तदेव निजपरमात्मतत्त्वं सर्वप्रकारोपादेयरूपेण श्रदेयं. स्वसंवेदनज्ञानरूपेण ज्ञातन्यमाहार-भयमैथनपरिव्रदसंज्ञास्वरूपप्रभृतिसमस्तरागादिविभावःयागेन व्येयमिति तात्पर्यम् ॥ ४७ ॥ एवं कास्र-व्याख्यानमुख्यत्वेन षष्टस्थले गाथाद्वयं गतम् । अथ पूर्वं यत्मृचितं प्रदेशस्वरूपं तदिदानीं विद्वणीति---क्षेत्र है, उसमें अंशोंकी कल्पना किस तरह हो सकती है ? कदापि नहीं हो सकती। उसी तरह समय भी सुदम काल है, इसमें भी अंश कल्पना नहीं हो सकती । यहाँपर कोई प्रश्न करे, कि पुद्रल-परमाण एक समयमें शीव गतिसे जाकर लोकके अग्रमागतक पहुँचता है. उस अवस्थामें चौदह राजतक श्रेणीबद्ध जितने आकाश-प्रदेशोमें कालाय हैं, उन सबको स्पर्श करता है, इसलिये एकसमयमें गमन करनेसे जितने आकाश-प्रदेशों में कालाण हैं, उतने ही समयके अंश मेद होने चाहिये ? इसका उत्तर यह है, कि परमाणमें कोई एक गतिपरिणामकी विशेषता है, इस कारण बहुत शीघ्र चालसे १४ राजू चला जाता है, परंतु समयके कंश नहीं होते है. समय तो अत्यंत सुक्ष्म काल है। जैसे एक परमाणुके प्रमाण आकाश-प्रदेश है. उसमें अनंत परमाणओका स्कंघ रहता है, वहाँपर प्रदेशके अनंत अंश नहीं होते. क्योंकि परमाण निरंश है. उसमें दूसरा अंश सिद्ध नहीं होता । इस कारण उस आकाशके प्रदेशमें कोई एक ऐसी अवगाह-शक्ति है, जो उसमें एक परमाणुके बराबर अनंत परमाणु स्कंध (समूह) रहते हैं, छेकिन अनंत परमाणुओंसे उस प्रदेशके अनंत अंश नहीं हो जाते. यह कोई अवगाह-शक्तिकी ही विशेषता है। उसी तरह गतिपरिणामकी विशेषतासे एक समयमें परमाण लोकके अंततक चला जाता है, वहाँ असंख्यात कालाणुओंको उद्घंचन करनेपर भी समयके असंख्यात अंश सिद्ध नहीं होते। समय तो अंशरूप ही है, उसमें दसरे अंश किस तरह हो सकते हैं ! कदापि भी नहीं ॥ ४७ ॥ आगे आकाशके प्रदेशका लक्षण कहते हैं--- अपण- आगासमणुणिबिद्धं आगासपदेससण्णया अणिदं । सञ्बेसिं च अणूणं सक्कदि तं देदुमवगासं ॥ ४८ ॥ आकात्रमणुनिविष्टमाकात्रप्रदेशसंक्षया भणितम् । सर्वेषां चाणूनां शक्नोति तद्दातुमकाश्च ॥ ४८ ॥

आकाशस्येकाणुज्याच्योऽशः किलाकाशमदेशः, स खल्वेकोऽपि शेषपश्चद्रज्यमदेशानां

परमसीक्ष्मपरिणातानन्तपरमाणुस्कन्यानां चावकाशदानसमर्थः । अस्ति चाविमाणैकद्रव्यतेऽप्यं क्षकल्यनमाकाश्वस्य, सर्वेषामणुनामवकाशदानस्यान्यथानुवपत्तेः । यदि पुनराकाशस्यांशा न स्युरिति मितस्तदाकुलीयुगलं नमसि मसार्य निरूप्यतां किमेकं क्षेत्रं किमनेकम् । एकं चेत्किम-भिष्मांशाविभागेकद्रव्यतेन कि ना भिष्मांशाविभागेकद्रव्यतेन । अभिष्मांशाविभागेकद्रव्यतेन चेत् येनांशेनेकस्या अङ्गलेः क्षेत्रं तेनांशेनेतरस्या इत्यन्यतरांशाभावः । एवं द्वयाधंशानामभा-वादाकाशस्य परमाणारित प्रदेशमात्रत्वम् । भिष्मांशाविभागेकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागेकद्रव्यत्यांश-वासम् अणासमप्रणिनिवृदं आकाशम् अणुनिविष्टं पुरुलपरमाणुन्यात्म । आगासपदेससण्याया भिणदं आकाशमदेशसंख्या अणितं किवतन् । सन्वर्षि च अणुणं सर्वेशमन्तां चकारात्रस्थस्य यदीर्थम्तमवकाशदान-सामर्य्यं न भवति तदानन्तान्तो जीवराशिस्तस्यवन्तरमुणपुरुलराशिक्षासंख्येश्वरदेशलोके कथनवकाशं

सामस्यं न भवति तदानन्तानन्तो जीवराशिस्तस्यादयनन्तगुणपुरुलराशिश्वासंस्थ्ययप्रदेशलोके कथमवकाश लमते । तब विस्तरेण पूर्वे भाँगतमेव । अथ मतम् -अखण्डाकाशस्यस्य प्रदेशविमायः कथ घटते । परिहारमाह-विदानन्दैकस्यमावनिजात्मतत्वपरमेकास्यलक्षणसमाधिसंजातनिर्विकाराहादैकरूपमुखसुपारसा-

कस्पनमायातम् । अनेकं चेत् किं सविभागानेवद्धव्यत्वेन किं वाऽविभागेकद्वव्यत्वेन । सवि-भागानेकद्वव्यत्वेन चेत् एकद्वव्यस्याकाशस्यानन्तद्रव्यत्वं, अविभागेकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागेक-द्रव्यस्यांत्रकस्पनमायातम् ॥ ४८॥

अथ तिर्यगृर्ध्वप्रचयावावेदयति-

एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अर्णता य । दञ्बाणं च पदेसा संति हि समय सि काठस्स ॥ ४९ ॥ एको वा डौ बहबः संख्यातीतास्ततोऽनन्ताथ । द्रव्याणां च प्रदेशाः सन्ति हि समया इति काठस्य ॥ ४९ ॥

मदेशमचयो हि तिर्यक्रमचयः समयविशिष्ट्वत्तिभचयस्तदर्ध्वमचयः । तत्राकाशस्यावस्थि-तानन्तमदेशलाद्धमीधर्मयोरवस्थितासंख्येयमदेशलाजीवस्थानवस्थितासंख्येयमदेशलात्पुद्रस्थस्य स्वादतुप्तमुनियुगलस्यावस्थितक्षेत्रं किमेकमनेकं वा । यथैकं तर्हि द्वयोरप्येकत्वं प्राप्नोति न च तथा । भिन्नं चेत्तदा अखण्डत्यऱ्याकाशद्वन्यप्रदेशविभागो न विरुष्यत इत्यर्थः॥ ४८॥ अथ तिर्यक्रप्रचयोर्षप्रचयौ निरूपयति—एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य एको वा द्रौ बहदः संख्यातीता-स्ततोऽनन्ताथ । दच्चाणं च पदेसा संति हि कालद्भव्यं विहाय पश्चद्भव्याणां संबन्धिन एते प्रदेशा यथा-संभवं सन्ति हि स्फूटम् । समय ति कालस्य कालस्य पुनः पूर्वोक्तसंख्योपेताः समयाः सन्तीति । तद्यथा—एकाकारपरमसमरसीभावपरिणतपरमानव्दैकलक्षणस्खापृतभरितावस्थानां केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपा-नन्तगुणाधारभतानां लोकाकाराप्रमिनश्रद्धासंख्येयप्रदेशानां मुक्तालपदार्थे योऽसौ प्रचयः समहः समदायो अपेक्षा एक क्षेत्र है ? यदि ऐसा मानो, तब तो ठीक है, और जो दो अँगुलियोंकी भिन्नतासे दो अंश आकाशके कल्पना करनेपर उनकी अपेक्षा भी एक क्षेत्र कहोगे. तो जिस अंशकर एक अँगुलीका क्षेत्र है. उसी अंशका दसरी अंगलीका भी क्षेत्र है, ऐसा माननेसे अन्य अंशोंका अभाव हो जायगा । इसी तरह दो आदि आकाशके अनेक अंशोंकर भिन्न भिन्न ही अनेक अंश मानोगे. तो आकाश अनंत हो जावेंगे. और जो एक आकाशके अनेक अंश मानीगे, तो एक अखंड आकाशमें अंशकल्पना सिद्ध ही है।। ४८॥ आगे तिर्यकप्रचय, अर्थ्वप्रचय इन दोनोंका लक्षण कहते है- [ द्वव्याणां प्रदेशाः ] कालद्रव्यके विना पाँच द्रव्योंके निर्विभाग अंशरूप प्रदेश [एक: ] एक [वा] अथवा [ही बहुव: ] दो अथवा बहुत संख्याते [ च ] और [संख्यातीताः ] असंख्यात [ च ] तथा [ततः ] उसके बाद [अनंताः ] अनंत इस तरह यथायोग्य [सन्ति ] सदाकाल रहते हैं, [कालस्य ] कालद्रव्यका [समय इति ] समय पर्यायस्य एक प्रदेश हि ] निश्चयकर जानना चाहिये । आवार्थ-जिन द्रव्योके बहुत प्रदेश होनें, उन्हें तिर्यकृप्रचय कहते हैं, क्योंकि प्रदेशोंके समूहका नाम तिर्यकृप्रचय है। अनेक समयोका नाम ऊर्व्यप्रचय है। सो यह ऊर्व्यप्रचय सब द्रव्योंके होता है, क्योंकि अतीत, अनागत, वर्तमान, कालके अनेक समयोमें सब द्रव्य परिणमन करते हैं। तिर्यकप्रचय एक कालद्रव्यके विना सबके जानना चाहिये।

द्रव्येणानेकप्रदेशक्शक्तिप्रकेकपदेशकात्पर्यायेणः द्विबहुप्रदेशकाणास्य तिर्यक्षप्रचयः। न पुनः कालस्य शक्या, व्यक्या वैकप्रदेशकात् । उत्त्र्यप्रचयस्तु त्रिकोटिस्पर्शिकेन सांश्रकाद्रव्यद्वशेः सर्वेद्रव्याणामनिवारित एव । अयं तु विशेषः समयविशिष्टद्वनिप्रचयः शेषद्रव्याणामूर्श्वपचयः समयप्रचयः एव कालस्योर्ध्वपचयः। शेषद्रव्याणां द्वतिर्दि समयादर्थान्तरभूतकादस्वसमय-विश्विष्टतम् । काल्द्वतेस्तु स्वतः समयग्रतकात्त्रास्ति॥ ४९ ॥

अथ कालपदार्थीर्ध्वभचयनिरन्वयत्रमुपहन्ति-

## उप्पादो पहुंसो विज्ञिदि जिस्स एकसमयन्हि । समयस्स सो वि समओ सभावसमबद्विदो हवदि ॥ ५० ॥

राशिः स । कि कि भण्यते । तिर्यक्षप्रचयाः निर्यक्तामान्यभिति विस्तारसामान्यमिति अक्रमानेकान्त इति च मण्यते । स च प्रदेशपचयलक्षणस्तिर्यक्षप्रचयो यथा मुक्तात्मद्रव्ये भगितस्तथा कालं विहाय रवकीयस्वकीयप्रदेशसंख्यानुसारेण शेषडञ्याणां स भवतीति तिर्यक्प्रचयो न्याख्यातः । प्रतिसमयवर्तिनां पूर्वोत्तरपर्यायाणां मुक्ताफलमालाव संतान ऊर्वप्रचय इत्यु वसामान्यमित्यायनसामान्यमिति (क्रमानेकान्त) इति च भण्यते । स च सर्वेहत्याणां भवति । किंतु पश्चव्याणां संबन्धी पूर्वापरपर्यायसंतानऋषी योऽसा-वृष्वताप्रचयस्तस्य स्वकीयस्वकीयद्वव्यमुपादानकारणम् । कालस्तु प्रतिसमयं सहकारिकारणं भवति । यस्त कालस्य समयसन्तानस्य कर्वताप्रचयन्तस्य काल एवोपादानकारणं सहकारिकारणं च । कस्मात । कालस्य मिन्नसमयाभावात्पर्याया एव समया भवन्तीन्यभिप्रायः ॥ ४९ ॥ एवं सममस्थले स्वतन्त्रगाथाद्वयं गतम् । अथ समयसंतानरूपस्योर्ध्वप्रचयस्यान्ध्यिरूपेणाधारभृतं कालद्वव्यं व्यवस्थापयति—उप्पादो भाकाशहरूयके निश्चल अनंत प्रदेश है, धर्म और अधर्म इन द्वव्यकि निश्चल असंख्यान प्रदेश है, जीवके संकोच विस्तारकी अपेक्षा अधिर असंख्यात प्रदेश है, पुरुलके यद्यपि द्रव्यपनेसे एक प्रदेश है, तो भी भिलन-जिक्किय पर्यायकी अपेक्षा दोसे लेकर संख्यात. असंख्यात. अनंतप्रदेश जानने, कालद्वव्य एक-प्रदेशमात्र है, इसमें कालाणुओंकी आपसमें मिलन-शक्ति नहीं हैं । इस कारण पाँच दृश्योंके बहुत प्रदेश होनेसे तिर्यक्षप्रचय है, काल प्रदेशमात्र है, इसलिये उसके तिर्यक् प्रचय नहीं है। ऊर्व्यप्रचय तो सब द्रव्योके है. क्योंकि सभी द्रव्य समय समयमें परिणमन करते हैं। यहाँपर इतना विशेष जानना, कि पाँच द्रव्योका जो ऊर्व्वप्रचय है, वह कालके ऊर्ध्वप्रचयसे जाना जाता है, क्योंकि कालदृत्य सब द्रव्योंकी परिणति होनेको सहायक है। इस कारण कालके समय-पर्यायसे सब दृश्योंको परिणतिका मेद गिना जाता है। इसी लिये कालके ऊर्विपचयसे अन्य पाँच द्रव्योंका ऊर्विप्रचयरूप मेद गिन लेना। कालका कर्ष्यप्रचय अन्यसे नहीं, क्योंकि कालकी परिणतिका मेद काल ही के समयपर्यायसे गिननेमें आता है। इस कारण कालके ऊर्व्वप्रचयको निमित्त व उपादानकारण आप काल ही जानना । अन्य पाँच द्रव्य . अपने ऊर्व्वप्रचयको उपादानकारण हैं, कालका ऊर्व्वप्रचय उस जगह निमित्तकारण है ॥ ४९॥ आगे कहते हैं, कि यबापे समय-संतानरूप ऊर्व्वप्रचयसे कालपदार्थ उत्पन्न होता है, तथा विनाश पाता है, तो

उत्पादः मध्वंसो विद्यते यदि यस्यैकसमये । समयस्य सोऽपि समयः स्वभावसमवस्थितो भवति ॥ ५० ॥

समयो हि समयपदार्थस्य वस्यंताः, तस्मिन कस्याप्यवश्यम्रत्यादमध्वंसी संभवतः, परमा-णोर्व्यतिपातोत्पद्यमानलेन कारणपूर्वलात । तौ यदि वृत्त्यंशस्यैव किं यौगपद्येन किं क्रमेण, यौगपद्येन चेत नास्ति यौगपद्यं, सममेकस्य विरुद्धधर्मयोरनवतारात्, क्रमेण चेत नास्ति क्रमः, वृत्त्यंशस्य सुक्ष्मत्वेन विभागाभावात । ततो वृत्तिमान कोऽप्यवश्यमनसर्वन्यः, स च समय-पदार्थ एव । तस्य खल्वेकस्मिनापि ब्रन्यंशे सम्रत्यादमध्वंसी संभवतः । यो हि यस्य ब्रनिमतो यस्मिन् इत्त्यंशे तदहत्त्यंश्रविशिष्टत्वेनोत्पादः स एव तस्यैव हत्तिमतस्त्रसम्भेव हत्त्यंशे पूर्व-पदंसो विज्ञादि जदि उत्पादः प्रथ्वंसो विद्यते यदि चेत् । कस्य । जस्स यस्य कालागोः । क एकः-समयोग्ड एकसमये वर्तमानसमये। समयस्य समयोगादकत्वात्समयः कालागस्तत्य सो वि समञ्जो सोऽपि कालाणः सभावसमद्भविदो हचिंद स्वभावसमबस्थितो भर्वात । पूर्वोक्तमत्पादप्रव्यंसदयं तदाधार-भूतं कालाण्डन्यस्तपं धौन्यमिति त्रयात्मकस्यभावसत्तास्तित्वमिति यावत् । तत्र सम्यगवस्थितः स्वभावः समबरिथतो भवति । तथाहि-यथाङ्गलिद्रज्ये यस्मिनेव वर्तमानक्षणे वक्रपरिणामस्योत्पादस्तस्मिनेव क्षणे तस्यैवाङ्गलिद्रध्यस्य पूर्वर्जुपर्यायेण प्रथ्वंसस्तदाधारभृताङ्गलिद्रव्येन ध्रौज्यमिति द्रव्यसिद्धिः । अथवा स्वस्वभावस्तपम् विनोत्पादस्तिस्मेनेव क्षणे तस्यैवात्मद्रव्यस्य पूर्वानुभूताकुळ्वदः खुरूपेण प्रध्वंसस्तदभया-भी द्रव्यपनेसे ध्रव है- यस्य समयस्य ] जिस कालाणुरूप द्रव्यसमयका [एकसमये] एक ही अति मुक्ष्म कालसमयमें [यदि] यदि [उत्पादः] उत्पन्न होना, [प्रध्वंसः] विनाश होना [विद्यते ] प्रवर्तता है, तो [मोपि] वह भी [समयः] कालपदार्थ [स्वभावसमवस्थितः] अविनाशी स्वभावमें स्थिरस्य भवति | होता है । भावार्थ-कालपदार्थका समयपर्याय है. उसमें पूर्वपूर्यायका नाश और उत्तरपूर्यायका उत्पाद अवस्य होता है, क्योंकि पृद्रलपरमाण पूर्वकालाणको छोड-कर आगेके कालाणके समीप मंद गतिसे जाता है, वहाँ समयपर्याय उत्पन्न होता है। इस कारण पूर्वका नाश और आगेकी पूर्यायकी उत्पत्ति एक समय होती है। यहाँपर कोई प्रश्न करे, कि कालहरूकों उत्पाद-व्यय होना क्यों कहते हो. समयपर्यायको ही उत्पाद व्यय सहित होना मान छेना चाहिये ! तो इसका समाधान इस तरहसे है, कि - जो समयपर्यायका ही उत्पाद व्यव माना जावे, तो एक समयमें उत्पाद व्यय नहीं बन सकते. क्योंकि उत्पाद-व्यय ये दोनो प्रकाश अंधकारकी तरह आपसमें विरोधी हैं। इस कारण एकपर्याय समयका उत्पाद-ज्यय एक कालमें किस तरह हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि ऐसा कही, "कि एकसमयमें कमसे समयपर्यायका उत्पाद व्यय होता है," तो ऐसा भी त्रीक नहीं माळम होता. क्योंकि समय अत्यंत सदम है. उसमें कमसे भेद हो ही नहीं सकता। हसी लिये एक समयमें समयपर्यायका उत्पाद ज्यय नहीं संभव होता है। कालागुरूप द्रव्यसमयको अंगीकार कानेसे उत्पाद व्यय एक ही समयमें भच्छी तरह सिद्ध होते हैं ! इस कारण कालाणुरूप द्रव्यसमय ही हस्यंशविशिष्टलेन मध्वंसः । यद्येवसुत्पादन्ययावेकस्मिक्षपि हत्त्यंशे संभवतः समयपदार्थस्य कथं नाम निरन्वयतं, यतः पूर्वीत्तरहत्त्वंश्चविश्वष्टत्वाभ्यां युगपदुपात्तप्रश्वंसीत्पादस्यापि स्वभावेना-यध्वस्तानुत्पन्नलादवस्थितंत्वमेव न भवेत । एवमेकस्मिन् वृत्त्यंशे समयपदार्थस्योत्पादव्ययश्चीव्य-बर्ख सिद्धम् ॥ ५० ॥

अथ सर्वहरूपंशेष समयपदार्थस्योत्पादव्ययधौव्यवस्वं साधयति-एगम्हि संति समये संभविदिणासस्राण्यदा अहा । समयस्म सञ्बकालं एस हि कालाणुमञ्जावो ॥ ५१ ॥ एकस्मिन सन्ति समये संभवस्थितिनाश्तसंज्ञिता अर्थाः । समयस्य सर्वकालं एष हि कालाणुसद्भावः ॥ ५१॥

अस्ति हि समस्तेष्त्रपि इत्यंशेषु समयपदार्थस्योत्पादव्ययश्रीव्यसमेकस्मिन् इत्यंशे तस्य

धारमृतपरमात्मद्रव्यत्वेन ध्रीव्यमिति द्रव्यसिद्धिः । अथवा मोक्षपर्यायरूपेणोत्पादस्तरिमनेव क्षणे रत्नत्रयात्मकिनश्चयमोक्षमार्गपर्यायरूपेण प्रध्वंसस्तद्भयाधारपरमात्मद्रव्यत्वेन घ्रौव्यमिति द्रव्यसिद्धिः । तथा वर्तमानसमयरूपपर्यायेणोत्पादस्तरिमनेव क्षणे तस्यैव कालाण्डन्यस्य पूर्वसमयरूपपर्यायेण प्रश्वंसस्तद्भयाधारभृताङ्गलिङ्क्यस्थानीयेन कालाणुङ्क्यरूपेग ग्रीव्यमिति काल्डक्यसिद्धिरित्यर्थः ॥ ५०॥ अथ पर्वोक्तप्रकारेण यथा वर्तमानसमये काल्डन्यस्योत्पादन्ययधौन्यत्वं स्थापितं तथा सर्व-समयेष्वस्तीति निश्चिनोति-एगम्डि संति समये संभाउिदिणाससण्णिदा अहा एकस्मिन्समये सन्ति वियन्ते । के । सभवस्थितिनाशसंज्ञिता अर्थाः धर्माः स्वभावा इति यावत् । कस्य संबन्धिनः । समयस्म समयऋषपर्यायस्योत्पादकत्वात् । समयः कालाणस्तस्य सञ्जकालं ययेकस्मिन् वर्तमानसमये सर्वदा तथैव एस हि कालाणुसन्भावो एव प्रत्यक्षीमृतो हि स्फूटमुत्यादन्ययधीन्यात्मककालाणुसद्भाव अविनाशी ध्रवद्रव्य स्वीकार करना चाहिये । उस द्रव्यकालाणुके एक समयमें पूर्वसम्यपूर्यायका नाश और उत्तरसमयपर्यायका उत्पाद होता है, तथा व्रव्यपने धौन्य है। इस प्रकार ब्रन्यके धौन्य माननेसे एक समयमें उत्पाद, न्यय, धौन्य अच्छी तरह सिद्ध होते हैं। यदि कालाणुद्रन्य न माना जावे, तो ये जत्यादादि तीनों भाव सिद्ध नहीं हो सकते । जैसे हाथकी उँगली टेडी करनेसे उस उँगलीके पूर्व सीधे पर्यायका नाश होता है, वक्र (टेड़ा) पर्यायका उत्पाद होता है, और अंगुर्लापने ध्रौन्य है, उसी प्रकार कालद्रव्यके उत्पाद, व्यय और धौत्य जानने चाहिये ॥ ५० ॥ आगे सब समयपर्यायोमें कालपदार्थके उत्पाद-व्यव-त्रौव्य सिद्ध होते हैं, ऐसा कहते हैं---[ एकस्मिन् समये ] एक समयपर्यायमें[समयस्य ] कालाणुरूप कालपदार्थके [संभवस्थितिनाशसंज्ञिताः] उत्पाद, स्थिति, नाश नामके [अर्थाः] तीनों भाव [सन्ति] प्रवर्तते हैं, [एषः हि] यह उत्पाद, व्यय, प्रौव्यरूप ही [कालाणुसञ्जावः] कालद्रव्यका अस्तित्व [ सर्वकालं ] सदाकाल रहता हैं। भावार्थ-एक ही समय कालपदार्थके उत्पाद, व्यय, और धौव्य ये तीनों भाव होते हैं, और बैसे कालद्रव्य एकसमयमें उत्पाद, व्यय, धुवस्रप परिणमन

दर्भनात् , उपपत्तिमधैतत् विशेषास्तितस्य सामान्यास्तितमन्तरेणातुपपतेः । अयमेव च समय-षदार्थस्य सिद्धचति सद्भावः । यदि विशेषसामान्यास्तित्वे सिद्धचतस्तदा त अस्तिसमन्तरेण न सिद्धचतः क्वंविदपि ॥ ५१ ॥

अथ कालपदार्थस्यास्तिलान्यचात्रुपपच्या घरेशमात्रत्वं साधयति— जस्स ण संति पदेसा पदेसमेन्तं तु तचदो णादुं । सुण्णं जाण तमत्वं अत्थंतरसृद्मत्थीदो ॥ ५२ ॥ यस्य न सन्ति घरेशाः पदेशमात्रं तु तच्वतो हातुस् । शुन्यं जानीहि तमर्थमर्यान्तरभूतमस्तिलातु ॥ ५२ ॥



अस्तित्वं हि ताबदत्याद्वययधीव्येक्यात्मका हत्तिः । न खलु सा प्रदेशमन्तरेण सूच्य-

इति । तद्यथा--यथा पूर्वमेकसमयोत्पादप्रव्वंसाधारेणाङ्गलिद्रव्यादिदृष्टान्तेन वर्तमानसमये कालद्रव्यस्योत्पाद-न्ययधौन्यत्वं स्थापितं तथा सर्वसमयेषु ज्ञातन्यमिति । अत्र यद्यप्यतीतानन्तकाले दुर्लभायाः सर्वप्रकारी-पादेयसतायाः सिद्धगतेः कालल्बिक्रपेण बहिरङ्गसहकारी भवति कालस्तथापि निश्चयनयेन निजशदास्म-तत्त्वसम्यकश्रद्धानज्ञानानुष्ठानसमस्तपरदञ्येञ्छानिरोधलक्षणरूपा तपथरणरूपा या तु निश्चयच्तुर्विधाराधना सैव तत्रीपादनकारणं न च काल्स्तेन कारणेन स हेय इति भावार्थः ॥ ५१ ॥ अश्रोत्पादन्ययश्लीन्यात्म-कास्तित्वाबष्टम्भेन कालस्यैकप्रदेशत्वं साधयति—जस्म **ण संति** यस्य पदार्थस्य न सन्ति न वियन्ते । के । पदेसा प्रदेशाः पदेसमेत्तं तु प्रदेशमात्रमेकप्रदेशमाणं पुनस्तद्वस्तु तुचदो णादं तत्वतः पदार्थतो करता है. उसी प्रकार सब समयोमें भी परिणमता है । कालागृहन्य तो धव रहता है. परन्त पूर्वसमयका नाश और आगेके समयका उत्पाद होता है। इस तरह ये तीनों भाव सदैव सिद्ध होते है ॥ ५१ ॥ आगे कालपदार्थ प्रदेशमात्र कालाणरूप न होने. तो उत्पाद, व्यय, ध्रौन्यरूप अस्तित्व भी नहीं बन सकता, यह सिद्ध करते हैं-[ यस्य ] जिस द्रव्यके [ प्रदेशा: ] क्षेत्रके निर्विभाग अनेक अंश [ न सन्ति ] नहीं हैं, [ च ] और [ प्रदेशमार्च ] एक प्रदेशमात्र भी [ तत्त्वतः ] स्वरूपसे [ जातं ] जाननेको ['न'] नहीं है, तो [तं अर्थ] उस द्रव्यको [जान्यं] अस्तित्व रहित अर्थात अवस्त्रसत [ आनिहि ] तम जानो । भावार्थ-पदार्थका अस्तित्व उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यसे होता है । इसलिये वह अस्तित्व जो द्रव्यके प्रदेश न होवें, तो नहीं होता । यदि कालद्वव्यका एकप्रदेश भी न माना जावे. तो उस कालपदार्थका मुलसे नाश हो जावेगा । यदि कोई ऐसा कहे, कि समयपर्याय ही मानो, प्रदेशमात्र कालाणुद्रव्य माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो उससे यह पूँछना है, कि, पर्यायवाले धौन्यके विना समयपर्याय किस तरह हो सकता है ! जो ऐसा कही, कि द्रव्य विना ही समयपर्याय उत्पन्न होता है, तो उत्पाद, व्यय, धौव्यकी एकता एक काल किस तरह हो सकती है ? जो ऐसा मानो, "कि अनादिअनंत निरंतर अनेक समयपर्याय अंशोकी परंपरामें पूर्व पूर्व समय अंशका नाश होता है, अगले अंशका उत्पाद है, परंपरा संतान इन्यपनेसे धौन्य है। इस तरह इन्य बिना ही ये तीनों भाव सघ सकते

माणा कालस्य संभवति, यतः प्रदेशामावे वृत्तिमदभावः । स त शुन्य एव, अस्तितसंशाया हत्तेरर्थान्तरभूतलात् । न च हत्तिरेव केवला कालो भवितुमहीते, हत्तेर्हि हत्तिमन्तमन्तरेणातुः पपत्तेः । उपपत्ती वा कथम्रत्पादव्ययश्चीव्यैक्यात्मकतम् । अनाद्यन्तनिरन्तरानेकांशवशीक्रतैका-त्मकत्वेन पूर्वपूर्वोश्चमध्वंसादुत्तरोत्तरांशोत्पादादेकात्मश्रीव्यादिति चेत्। नैतम् । यस्मिनंशे मध्वंसी यस्मिश्रोत्पादस्तयोः सह महत्त्वभावात क्रतस्त्यमैक्यम् । तथा मध्वस्तांश्रस्य सर्वथास्तमितला-दत्पद्यमानांशस्य वा संभवितात्मलाभवात्मध्वंसोत्पादैक्यवर्तिधौव्यमेव क्रतस्त्यम् । एवं सति नश्यति त्रैलक्षण्यं, उल्लसति क्षणभक्तः, अस्तमपैति नित्यं द्रव्यं, उदीर्थन्ते क्षणक्षयिणो भावाः । ततस्तःविष्ठत्रभयात्कश्चिद्वरुयमाश्रयो भूतो हत्तेर्हत्तिमाननुसर्तव्यः। स तु प्रदेश एवाप्रदेशस्यान्य-यव्यतिरेकानुविधायितासिद्धेः। एवं समदेशत्वे हि कालस्य कृत एकद्रव्यनिबन्धनं लोकाकाशतुल्या-ज्ञातं शक्यते । सुष्णां जाण तसत्थं यस्यैकोऽपि प्रदेशो नास्नि तमर्थं पदार्थं शूर्यं जानीहि हे शिष्य, कस्माच्छन्यमिति चेत् । अत्यंत्रभूदं एकप्रदेशाभावे सत्यर्थान्तरभूतं भिन्नं भवति यतः कारणत् । करयाः सकाशाहिकम् । अस्थीदो उत्पादन्ययधौन्यात्मकसत्ताया इति । तथाहि - कालपदार्थस्य ताबसर्वसंत्रोदित-प्रकारेगोत्पादन्ययधौन्यात्मकमस्तित्वं विद्यते तज्ञास्तित्वं प्रदेशं विना न घटते । यक्ष प्रदेशवान स काल-पदार्ध इति । अध मतं कालद्रव्याभावोऽध्यत्पादव्ययश्लीव्यत्वं घटते । नैवम् । अङ्गलिद्रव्याभावे वर्तमान-वक्रपर्यायोत्पादो भूतर्जपर्यायस्य विनाशस्तदभयाधारभतं धौल्यम् । कस्य भविष्यति । न कस्यापि । तथा कालद्रव्याभावे वर्तमानसमयरूपोत्पादी भतसमयरूपो विनाशस्तदभयाधारभतं धौव्यम् । कस्य भविष्यति । हैं." तो ऐसा माननेसे तीनों भाव एक समयमें सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि जिस अंशका नाश है. उसका नाश ही है. और जिसका उत्पाद है वह, उत्पादरूप ही है। उत्पाद व्यय एकमें किस तरह होसकते हैं. और ध्रीव्य भी कहाँ रह सकता है. और ऐसा माननपर इन भावोंके नाग होनेका प्रसंग आता है, तथा बौद्धधर्मका प्रवेश होता है । ऐसा होनेसे नित्यपनेका अभाव हो जायगा, और द्रव्य क्षणविनाशी होने लगेगा, इत्यादि अनेक दोष आ जावेंगे । इस कारण समयपर्यायका आधारभूत प्रदेश-मात्र कालद्रव्य अवस्य स्वीकार करना चाहिये । प्रदेशमात्र द्रव्यमें एक ही समय अच्छी तरह उत्पाद. व्यय, ध्रौव्य सथ जाते हैं। जो कोई ऐसा कहं "कि कालुद्रव्यके जब प्रदेशकी स्थापना की तो असंख्यात कालाणुओं को भिन्न माननेकी क्या आवश्यकता है ? एक अखंड लोकपरिमाण द्रव्य मानलेना चाहिये। उसीसे समय उत्पन्न होसकता है", तो उसका समाधान यह है, कि जो अखंड कालुटव्य होवे. तो समयपर्याय उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि पुद्रलपरमाणु जब एक कालाणुको छोड़कर दूसरे कालाणु-प्रति मंदगतिसे जाता है, तब उस जगह दोनों कालाण जदा जदा होनेसे समयका भेद होता है। जो एक अखंड लोकपरिमाण कालद्रव्य होने, तो समयपर्यायकी सिद्धि किस तरह हो सकती है ! यदि कही, "कि कालद्रव्य लोकपरिमाण असंख्यानप्रदेशी है, उसके एकप्रदेशसे दूसरे प्रदेश प्रति जब पुद्रलपरमाण् जायगा, तब समयपर्यायको सिद्धि हो जायगी," तो उसका उत्तर यह है, कि ऐसा कहनेसे बड़ा भागी संख्येयमदेशत्वं नाभ्युस्तान्येत । पर्यायसमयामसिद्धः । मदेशमात्रं हि द्रव्यसमयमितकामतः परमाणोः पर्यायसमयः मसिद्ध्यति । लोकाकाशतुल्यासंख्येयमदेशत्वे तु द्रव्यसमयस्य कुतः स्त्या तिसिद्धिः । लोकाकाशतुल्यासंख्येयमदेशते तु द्रव्यसमयस्य कुतः स्त्या तिसिद्धिः । लोकाकाशतुल्यासंख्येयमदेशेकद्रव्यत्वेऽि तस्यैकमदेशमतिकामतः परमाणोस्तिसिद्धिति वेश्वेतं, पकदेशवृत्तं सर्ववृत्तिस्तिवायात् । सर्वस्यापि हि काल्यदार्थस्य यः द्वस्मो वृत्त्यं स्त्रा तत्ते तिर्वस्यवयस्य प्रसंगाः । तथाहि—
प्रसंभो वृत्त्यं स्त्रा स्तर्या न तृ तदेकदेशस्य, तिर्वक्ष्यवयस्यभेष्ययत्यसंगाः । तथाहि—
प्रसंभेक मदेशेन वर्तते ततोऽत्यन्तरोणेति तिर्वक्ष्यवयोऽप्यूर्वेषवयीभ्य प्रदेशमात्रं द्रव्यमवस्थापयति । ततस्तिर्वक्ष्यवयस्योध्यमवयत्वमिन्छता प्रथममेव प्रदेशमात्रं काल्यद्रव्यं व्यवस्थापयतिवयम् ॥ ५२ ॥

अथैवं ज्ञेयनत्त्वसुक्त्वा ज्ञानक्षेयविभागेनात्मानं निश्चिन्त्रभात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वाय व्यव-हारजीवत्वहेतमाळोचयति—

न कस्यापि । एवं सत्येनदायाति-अन्यस्य भङ्गोऽन्यस्योत्पादोऽन्यस्य ध्रौत्यमिति सर्वे वस्तुस्यह्वपं विष्ठवते । तस्मादस्तविप्रवस्रवादःपादञ्यवधौन्याणां कोऽप्येक आधारभनोऽस्तीन्यस्यपगन्तन्यः । स नैकप्रदेशस्त्रपः कालागपदार्थं एवेति । अत्रातीताननकाले ये केचन सिद्धसम्बभाजनं जाता. भाविकालं चारमोपादानसिद्धं स्वयमतिश्यवदिःयादिविशेषेण विशिष्टसिद्धस्यस्य भाजनं भविष्यन्ति ते सर्वेऽपि कालल्ब्यवशैनैव । तथापि तत्र निजयरमात्मोपादेयरुचिरुपं वीतरागचारित्राविनाभृतं यनिश्वयसम्यक्तवं तस्यैव मुख्यत्वं, न च कालस्य, तेन स द्देय इति । तथा चोक्तम्—"किं पलबिएण बहुणा जे सिद्धा णरवरा गया काले । सिज्जिहिंहे जे वि भविया तं जागह सम्ममाहप्यं ॥"॥ ५२ ॥ एवं निश्चयकालभ्यास्यानमुख्यत्वेनाष्ट्रमस्थले गाथात्रयं गतम् । इति पूर्वोक्तप्रकारेण 'दब्वं जीवमजीवं' इत्याधेकोनविंशतिगाथाभिः स्थलाष्टकेन विशेषक्रीयाधिकारः दोष आवेगा । वह इस प्रकार है---एक अखंड कालद्रव्यके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश प्रति जानेसे समयपर्यायका मेट नहीं होता, क्योंकि अखंडद्रव्यसे एकप्रदेशमें समयपर्यायके होनेपर सभी जगह समयपर्याय है। कालकी एकतासे समयका भेद नहीं हो सकता। इसलिये ऐसा है, कि सबसे सकस कालपर्याय समय है। वह कालागुके भिन्न भिन्नपनेसे सिद्ध होता है, एकतासे नहीं। कालके अस्बंद माननेसे और भी दोष आता है, कालके निर्यक्षप्रचय नहीं है, कर्व्यप्रचय है। जो कालको असंख्यात प्रदेशी माना जावे. तो कालके तिर्यकप्रचय होना चाहिये. वही तिर्यक कर्वप्रचय हो जावेगा। वह इस तरहसे है-असंख्यात प्रदेशी काल प्रथम एक प्रदेशकर प्रवृत्त होता है। इससे आगे अन्य प्रदेशशे प्रवृत्त होता है, उससे भी आगे अन्य प्रदेशसे प्रवृत्त होता है, इस तरह कमसे असंख्यात प्रदेशोंसे प्रवृत्त होवे. तो तिर्यकप्रचय ही ऊर्व्यपचय हो जावेगा । एक एक प्रदेशमें कालद्रव्यको क्रमसे प्रवृत्त होनेसे कालद्रव्य भी प्रदेशमात्र ही स्थित (सिद्ध ) होता है । इस कारण जो पुरुष तिर्यकप्रचयमें कर्ध्व-प्रचयका दोष नहीं चाहते हैं, वे पहले ही प्रदेशमात्र कालद्रव्यको माने, जिससे कि कालद्रव्यकी सिद्धि अच्छी तरह होते ॥ ५२ ॥ इस तरह पूर्वोक्त विशेषक्रीयतस्वका वर्णन किया । आगे ज्ञान-ब्रेयसे **८** ११११८० अन्द्रश्चानसम्ब

सपदेसेहिं समरगो लोगो अहेहिं णिहिदो णिषो । जो तं जाणदि जीवो पाणचरुक्केण संबद्धो ॥ ५३ ॥ सपदेशैः समग्रो लोकोऽवैंनिंहितो नित्यः ।

यस्तं जानाति जीवः भाषाचतुष्केन संबद्धः ॥ ५३ ॥

ष्ट्रमाकाञ्चपदार्थादाकालपदार्थाच्य समस्तैरेन संगावितप्रदेशसद्धावैः पदार्थैः समग्र एव यः समाप्ति नीतो लोकस्तं खल तदन्तःपातित्वेऽप्यचिन्त्यस्वपरपरिच्लेदशक्तिसंपदा जीव एव जानीते न स्वितरः । एवं शेषद्रव्याणि होयमेव, जीवद्रव्यं तु होयं द्वानं चेति हानहोयविभागः । अयास्य जीवस्य सहजविज्ञस्भितानन्तज्ञानशक्तिहेत्रके त्रिसमयावस्थायित्वलक्षणे वस्त्रस्वरूपभूत-समाप्तः ॥ अतःषरं शुद्धजीवस्य दृश्यभावप्राणैः सह मेदनिमित्तं 'सपदेहोहिं समम्गो' इत्यादि यथाक्रमेण गाधाष्ट्रकपर्यन्तं सामान्यभेदभावनाव्याख्यानं करोति । तद्यशा । अध्र ज्ञानन्नेयजापनार्धे तथैवात्मनः प्राण-चतुष्केन सह भेदभावनार्थं वा सत्रमिदं प्रतिपादयति—कोगो लोको भवति । कथंभतः । णिटिदो निष्ठितः समाप्तिं नीतो भूतो वा । कैः कर्तृभृतैः । अद्रेष्टिं सहजशुद्धबुद्धैकस्वभावो योऽसौ परमात्मपदार्धः स्तायभृतयो येऽर्थास्तैः । पुनरपि किविशिष्टः । सपदेसेहि समस्रो स्वकीयप्रदेशैः समप्रः परिपूर्णः । **अथवा पदार्थैः कथंभूतैः । सप्रदेशैः प्रदेशसहितैः । पुनरपि किविशिष्टो लोकः । णिखो द**न्यार्थिकनयेन नित्यः लोकाकाशापेक्षया वा । अथवा नित्यो न केनापि पुरुषविशेषेण कृतः जो तं जाणादि यः कर्ता तं हेयभूतलोकं जानाति जीवो स जीवपदार्थो भवति । एतावता किमक्तं भवति योऽसौ विद्यस्त्रानदर्शन-स्वभावो जीवः स ज्ञानं हेयश्च भण्यते । शेषपदार्थास्तु होया एवेति ज्ञातृहोयविभागः । पुनरिप किविशिष्टो बीव: । पाणचटकेण संबद्धो यद्यपि निश्चयेन स्वतःसिद्धपरमचैतन्यस्वभावेन निश्चयप्राणेन जीव इति भात्माका निश्चय करके उसको समस्त परभावोंसे जुदा दिखलानेके लिये व्यवहार जीवपनेका कारण **कहते हैं — [समदेत्री:**] अपने अपने प्रदेशोंसे संयुक्त [अर्थे:] सब पदार्थीसे [समग्र:] भरा हुआ ऐसा जो [लोक:] यह तीन लोक है, वह [निस्य:] अनादिअनंत [निश्चित:] निश्चल ठहरा हुआ है. [तं] उस द्रव्यस्वरूप लोकको [यः] जो द्रव्य जानता है, [सः] वह द्रव्य [जीवः] चेतनानक्षणवाला जीवनामा जानना चाहिये । वह जीवदन्य पाणचतुषकाभिसंबद्धः ] इंदिय, वल, भाय, उच्छवास इन चार प्राणोंसे युक्त है। भावार्य-यह लोक छह दृब्योंसे रचित है, और सदाकाल **अविना**शी है, तथा इस लोकमें छह दव्योमेंसे अवित्यशक्ति और अपना-परका जाननेवाला एक जीवद्रव्य ही है, दूसरा कोई नहीं। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि अन्य पाँच द्रव्य तो क्षेत्र हैं, और जीवद्रव्य ज्ञान भी है. तथा होय भी है, एसे ज्ञान-हेयका भेद जानना। और यथिप यह जीव वस्तस्वरूपसे स्बाभाविक उत्पन श्वानादि राक्ति सहित तीनोंकाल अविनाशी टंकोल्कीर्ण है, तो भी संसार-अवस्थामें अचादि पुरुषके संयोगसे दूषित हुआ चार प्राणींसे संबंध रखता है। वे चार प्राण व्यवहारजीवके कारण हैं। इन चार प्राणोंसे इस बीबका भेद करने योग्य है, जिससे कि यह जीव साहजिक (स्वामाबिक) तया सर्वदानपायिनि निश्वयजीवत्वे सत्यपि संसारावस्थायामनादिमवाइमहत्त्रपुद्रलसंश्लेषद्चिता-त्मतया माणचतुरुकाभिसंबद्धत्वं न्यवहारजीवत्वहेर्द्वर्विभक्तन्योऽस्ति ॥ ५३ ॥

अथ के माणा उत्यावेदयति-

इंदियपाणो य मधा बल्जाणो नह य आउपाणो य । आणप्पाणप्पाणो जीवाणं होति पाणा ते ॥ ५४ ॥ इन्द्रियमाणश्र तथा बल्जाणस्त्रथा चायुःमाणश्र । आनुपानमाणो जीवानां अवन्ति माणास्त्रे ॥ ५४ ॥

स्पर्धनरसनद्राणचन्नुःश्रीत्रपञ्चकमिन्द्रियमाणाः, कायताब्धनसर्वं बल्पाणाः, भवधारण-निभित्तमायःमाणाः । उद्वजनस्यञ्चनात्मको मरुद्रानमानमाणाः ॥ ५४ ॥

अथ माणानां निरुत्तया जीवलहेतुलं पौद्रलिकलं च खत्रपति— पाणेहिं चदुहिं जीवदि जीवस्सदि जो हि जीविदो पुरुवं । स्रो जीवो ते पाणा पोग्गलटुटव्वेहिं णिव्वसा ॥ ५५ ॥

तथा व्यवहारणानादिकर्मबन्धवशादापुराधशुक्षप्राणवनुष्केनापि संबद्धः सन् जीवति । तच शुद्धनयेन जीव-स्वरूपं न भवतीति भेदमावना ज्ञातन्येत्याप्रशायः ॥ ५३ ॥ अयेन्द्रियादिग्राणचनुष्कस्वरूपं प्रतिपादयति— अतीन्द्रियानन्तमुखाभावादामनो विकत्तन्त्र इन्द्रियग्राणः, मनोवाक्षायव्यापाररिह्तात्परमान्मद्रव्याद्विसदशो बळग्राणः, अनाधनन्तस्वभावात्परमान्मपदार्थाद्विपरीतः साधन्त आयुःप्राणः, उच्छृबासनिष्कासजनित्वेद्-रिह्ताष्ट्रुद्धात्मत्वाद्वाद्रप्रतिपक्षम्त आन्पानग्रागः । एवत्रायुरिन्द्रियवकोच्छ्वासरूपेगामेदनयेन जोवानां संबन्धितश्चत्वारः प्राणा भवत्त । ते च शुद्धनयेन जीवाद्वित्रा भाववितत्त्र्या इति ॥ ५४ ॥ अश्च त एव प्राणा मेदनयेन दशविषा भवन्तियावेद्यति—

पंच वि इंदियपाणा मणत्रचिकाया य तिण्णि बल्पाणा । आणप्पाणप्पाणो आउगपाणेण होति दसपाणा ॥ \*३ ॥

इन्द्रियप्राणः पश्चिषः, त्रिया बल्याणः, पुनिष्ठेक आनपानप्राणः, आयुःप्राणः । इति भेदेन दश अपने निश्चय स्वभावको प्राप्त हो जावे ॥ ५३ ॥ आगे व्यवहारश्रीविक कारण जो प्राण कहे, उन्होंको कहते हैं—[इन्द्रियमणः] पांच इन्द्रियप्राण [च तथा] और इसीतरह [चल्यमणः] तीन बल्याण [च तथा] और इसी प्रकार [आयुःप्राणः] आयुप्पण [च] और [आनपानप्राणाः] उस्त्रास निस्तास नामा प्राण [तें] ये सब [प्राणाः] १० प्राण [जीवानां] जीवोके होते हैं ॥ भाषार्थ-स्पर्शन, रसन, प्राण, चञ्च, कर्ण ये पांच इंदियप्राण, कायवल १, वचनवल २, मनीवल ३, ये तीन बल्याण, मनुष्यादि पर्यायकी रिश्नतिका हेतु आयुःप्राण और श्वासोव्ह्यासप्राण, इस प्रकार दस बिरोक्प्राण हैं, और चार सामान्य प्राण सभी बोबोके होते हैं ॥ ५४ ॥ आगे इन प्राणोको व्यवहार बीवके कारण कहते हुए पुत्रलीक हैं, ऐसा दिखाते हैं—[चः] जो चैतन्यस्वरूप आस्मा [हि] निश्चको माणैश्रतुर्भिर्जीवित जीविष्यति यो हि जीवितः पूर्वम् । स जीवः ते माणाः पुद्रस्टद्रव्यैर्निर्हृताः ॥ ५५ ॥

माणसामान्येन जीवित जीविष्यति जीवितवांश्च पूर्वमिति जीवः । एवमनादिसंतानमर्वत-मानतया त्रिसमयावस्थलाव्याणसामान्यं जीवस्य जीवसहेतुरस्येव । तथापि तच्च जीवस्य स्वभावसमयामोति पुद्रलब्द्रव्यनिर्हेनस्तातु ॥ ५५ ॥

अथ पाणानां पौद्रलिकतं साधयति-

जीबो पाणणिबद्धो बद्धो मोहादिएहिं कम्मेहिं। उवसुंजदि कम्मफलं बज्झिदि अण्णेहिं कम्मेहिं॥ ५६॥ जीवः पाणनिबद्धो बद्धो मोहादिकैः कमीभः। उपश्रकक्ते कमफलं बच्चतेऽन्यैः कमिशः॥ ५६॥

यतो मोहादिभिः पौद्रलिककर्मभिर्वद्धलाज्ञीयः माणनियद्धो भवति । यतश्च माणनियद्धः

प्राणास्तेऽपि विदानन्वैकस्वभावात्परमात्मनो निश्चयेन भिना जातव्या इत्यभिप्रायः ॥ ३ ॥ अथप्रागगन्द व्युत्परया जीवस्य जीवत्वं प्राणानां पुद्रलस्यरूपस्यं च निरूपयति-**--पाणेहिं चट्टिं जीवदि** यद्यपि निश्चयेन सत्ताचैतन्यसुखनोधादिशुद्धभावप्राणैजीवित तथापि व्यवहारण वर्तमानकाल दृत्यभावरुपैश्चतुर्भिर-शुद्धप्राणैजींवति जीवस्सदि जीविष्यति भाविकाले जो हि जीविदो यो हि स्फूटं जीवितः पुठवं पूर्वकाले सो जीवो स जीवो नवति ते पाणा ते पूर्वोक्ताः प्राणाः पोसालद्रव्वेहिं णिव्यत्ता उदयागतपुद्रलकर्मणा निर्वृत्ता निष्पना इति । ततः एव कारणात्पुद्रस्द्रव्यविपरीनादनन्तज्ञानदर्शनस्ख्वीर्याद्यनन्तगुणस्यभावात्प-रमात्मतत्वाद्विता भावियतव्या इति भावः ॥ ५५ ॥ अथ प्राणानां यत्पूर्वसूत्रोदितं पौद्वलिकत्वं तदेव दर्शयति--जीवो पाणणिवद्धो जीवः कर्ता चतुर्भिः प्राणैनिवद्धः संबद्धो भवति । कथंभूतः सन् । बद्धो [चतर्नि: प्राणै: ] पहले कहे हुए, इंदियादि चार प्राणोसे [जीवित] जीता है, [जीविष्यित] जीवेगा, [पूर्व जीवितः] पहले जीता था, [सः] वह [जीवः] जीवग्रव्य है, [पुनः] और [प्राणाः] बारो प्राण [पुहुलद्भव्यैः] पुहुलद्भवसे [निर्वृत्ताः] रचे गये हैं। भावार्थ-यवपि यह जीव निश्वयसे आत्मीक निजलक्षणरूप सुख, सत्ता, अवबोध, चैतन्यरूप प्राणोकर सदा अविनाशी जीवित है, तो भी संसार-अवस्थामें अनादिकालसे परद्रव्यसंतानके संबंधसे तीनकालवर्ती चारों गतिके पर्यायों में जीवितव्यके कारण व्यवहार प्राणोंसे जीवित कहा गया है। वास्तवमें ये चारो प्राण आत्माके निजस्बरूप नहीं है, पुद्रलड़व्यसे रचित हैं। इसलिये परभावरूप ही हैं॥ ५५॥ आगे प्राणोंको पुद्रलीक दिखलाते हैं - [मोहादिकी: कर्मीभ: ] मोह, राग, देष, भाव, आदि पृद्धलोक अनेक कर्मींसे [बद्ध:] वैंघा हुआ [जीव:] आत्मा [प्राणनिबद्ध:] चार प्राणोंसे वँधा है, और उन प्राणोंके संबंधसे ही [कर्मफलं] उदय अवस्थाको प्राप्त हुए कर्मीक फलको [उपसुद्धानः] भोगता हुआ [अन्येः कर्मिकः ] अन्य नवीन ज्ञानावरणादि कर्मीते [ बध्यते ] बँधता है । आवार्थ-यह आत्मा राग, हेव.

लारपौहलिककर्मकलमुपश्चसानः पुनरप्यन्यैः पौहलिककर्मभिर्ययते । ततः पौहलिककर्मकार्य-लारपौहलिककर्मकारणलाच पौहलिका एव माणा निश्रीयन्ते ॥ ५६ ॥

अथ माणानां पौद्रलिककर्मकारणतसुन्मीलयति—

पाणाबाधं जीवो मोहपदेसेहिं कुणदि जीवाणं ।

जदि सो हवदि हि बंधो णाणावरणादिकम्मेहिं ॥ ५७ ॥

माणावाधं जीवो मोहपदेषाम्यां करोति जीवयोः ।

यदि स भवति हि बन्यो जानावरणादिकर्मभिः ॥ ५७ ॥

पाणैर्हि तावजीवः कर्मफलसुपसुङ्क्ते, तद्दपसुञ्जानो मोहपद्वेषावामोति ताभ्यां स्वजीवपर-श्रदारमोपलम्मलक्षणमोक्षादिविलक्षणैर्वदः । कैर्वदः । मोहादिएहि कम्मोहि मोहनीयादिकर्मभिर्वदस्ततो ज्ञायते मोहादिकर्मभिर्वद्धः सन् प्राणनिबद्धो भवति, न च कर्मबन्धरहित इति । तत एव ज्ञायते प्राणाः पुरुक्तमोदयजनिता इति । तथाविधः सन् किंकरोति । उवश्चेजदि कम्मफलं परमसमाधिससुराजनित्या-नन्दैकलक्षणसम्बागतभोजनम्लभमानः सन् कटकविषसमानमपि कर्मफलम्पभङ्के । बज्बदि अण्णेहि कम्मेहि तक्तर्मफलमुपभुक्कानः सन्तयं जीवः कर्मरहितात्मनो विसद्शैरन्यकर्मभिर्नवतरकर्मभिर्वध्यते । यतः कारणात्कर्मफुळं भुञ्जानो नवतरकर्माण बधानि, नतो ज्ञायते प्राणा नवतरपृद्रलकर्मणां कारणभूता इति ॥ ५६ ॥ अथ प्राणा नवतरपद्रलकर्मबन्धस्य कारणं भवन्तीति पर्वोक्तमेवार्थे विशेषेण समर्थयति-पाणाबाधं आयगदिप्राणानां वाघां पीडां कणादि करोति । स कः । जीवो जीवः । कान्यां करवा मोहप्रदेसेहिं सकल्बिमलकेबलजानप्रदीपेन मोहान्यकारविनाशकात्परमात्मनी विपरीतारयां मोहप्रदेशान्याम् । केषां प्राणवाधां करोति । जीवाणं एकेन्द्रियप्रमुखजीवानाम् । जदि यदि चेत् सो हबदि बंधो तदा स्वाःमोपलम्भप्रातिकपानमोक्षाद्विपरीतो मुलोत्तरप्रकृत्यादिभेदभिनः स परमागमप्रसिद्धो हि स्कटं बन्धो मोह. भावों कर परिणमन करनेसे ही पुढ़लीक चार प्राणोंको धारण करता है, और यह पुढ़लीक मोहादिक भावोंसे बँधा हुआ प्राणोंसे बद्ध होता है। इस कारण इन प्राणोंका कारण पुद्रलद्रव्य है। कारणके समान ही कार्य होता है, इसलिये ये प्राण भी पुद्रलीक हैं, और इन प्राणों कर उदयको प्राप्त हुए कर्मीके भोगसे नवीन पद्रलीककर्म बँधते हैं, इस कारण ये प्राण पुद्रलके कारण है। इस तरह भी प्राण पुद्रलीक जानने । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि ये शाण पुदलसे उत्पन हुए है, और पुदलको उत्पन्न भी करते हैं. इसलिये पदलीक हैं ॥ ५६ ॥ आगे नृतन पुदलीककर्मके कारण प्राण हैं, ऐसा दिखलाते हैं— [यदि ] यदि [सः ] वह प्राणसंयुक्त [जीवः ] संसारी आत्मा [मोहप्रद्वेचाभ्यां ] राग, हेव. भावोंसे [जीवयो:] स्वजीव तथा परजीवोंके [प्राणावाधं] प्राणोका वात [करोति] करता है. [तदा] तब [हि] निश्चयसं इसके [ज्ञानावरणादिकर्मभिः] ज्ञानावरणादि आठ कर्मींसे [बन्धः] प्रकृति स्थित्यादिरूप बंध [ अवित ] होता है । आवार्य-यह जीव प्राणीकर कर्मफलको भोगता है. और उस फलको भोगता हुआ इष्ट अनिष्ट पदार्थीमें राग, देव करता है, उन राग, देव, भावींसे अपने जीवयोः प्राणावार्धं विद्याति । तदा कदाचित्परस्य द्वयपाणानावाध्य कदाचिदनावाध्य स्वस्य भावपाणानपरक्तत्वेन वाधवानो ज्ञानावरणादीनि कर्माण बध्नाति । एवं पाणाः पौद्रलिक-कर्मकारणतामप्रयान्ति ॥ ५७ ॥

अथ पुद्रलमाणसंत्रतिमद्वतिहेत्रमन्तरक्रमाखन्यति-आदा कम्ममलिमसो घरेदि पाणे पुणो पुणो अण्णे। ण चयदि जाव ममसं देहपधाणेस बिसयेस ॥ ५८॥ आत्मा कर्ममलीमसो धारयति प्राणान पुनः पुनरन्यान । न त्यजित यावन्यमतं देहमधानेषु विषयेषु ॥ ५८ ॥

योऽयमात्मनः पौद्रलिकपाणानां संतानेन पहत्तिः तस्या अनादिपौद्रलकर्म मुलं, श्ररीरादि-ममलरूपमपरक्तलमन्तरको हेतः ॥ ५८ ॥

भवति । कैः कृत्वा । जाजावरजादिकम्मेहिं ज्ञानावरणादिकमीभिरिति । ततो ज्ञायते प्राणाः पुद्रलक्मी-बन्धकारणं भवन्तीति । अयमत्रार्थः — यथा कोऽपि तप्तलोहपिण्डेन परं हन्तकामः सन् पूर्वे तावदात्मानमेव हन्ति पश्चादन्यवाते नियमो नास्ति, तथायमज्ञानी जीवोऽपि तप्तलोहपिण्डस्थानीयमोहादिपरिणामेन परिणतः सन पूर्व निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानस्वरूपं स्वकीयश्रद्धप्राणं हन्ति पश्चादत्तरकाले परप्राणवाते नियमो नास्तीति ॥ ५७ ॥ अधेन्द्रियादिप्रागोत्पत्तेरन्तरङ्गहेतमपदिशति — आदा कम्ममलिममो अयमात्मा स्वभावेन भावकर्मदृश्यकर्मनोकर्ममलरहितत्वेनात्यन्तिर्मलोऽपि व्यवहारणानादिकर्मबन्धवशान्मलीमस्रो भवति । तथा-भतः सन् किं करोति । धरेदि पाणे पुणो पुणो अण्णे धारयति प्राणान पुनःपुनः अन्यानवतरान । बाबत्किम् । ण चयदि जाव ममत्तं निःकेहचित्रमत्कारपरिणतेर्विपरीतां ममतां यावःकालं न त्यजति । केष विषयेष । देहप्रधाणेस विसयेस देहविषयर्राहतपरमचैतन्यप्रकाशपरिणतेः प्रतिपक्षभतेष देहप्रधानेष पश्चेन्द्रियविषयेष्विति । ततः स्थितमेतत् इन्द्रियादिप्राणीत्पत्तेर्देहादिममत्वमेवान्तरङ्गकारणमिति ॥ ५८ ॥ जानपाणका नाश करता है. तथा अन्य जीवींके द्रव्यप्राणींका घात करता है। जब यह राग, देख, भावोंसे परिणमन करता है, तब अन्य जीवके द्रव्यप्राणीका घात होवे, अथवा न होवे, परंत आप तो अवस्य **रागी देषी ह**आ अपना घात कर लेता है। दूसरी बात यह है, कि जब यह जीव रागी दे<mark>षी होता है</mark>, तब अनेक तरहके बंध करता है. और प्राणींक संबंधसे पदलीक बंधको करता है। इसलिये ये प्राण पद्रस्रीक कर्मके कारण हैं ॥ ५७ ॥ आगे इन प्राजोंकी संतानकी उत्पत्तिका अंतरंग कारण बतलाते हैं---[कर्ममलीमसः] अनादिकालसे लेकर कर्मोंकर मैला जो [आस्मा] जीवद्रव्य है, वह [तावत] तनतक [पुन: पुन: ] बारंबार [अन्यान ] दूसरे नवीन [प्राणान ] प्राणोको [धारयति ] धारण करता है, यावत् ] जबनक कि [देहप्रधानेषु ] शरीर है, मुख्य जिनमें ऐसे [विषयेषु ] संसार, शरीर, मोग, सादिक विषयोंमें [ ममतां ] समल बुद्धिको [ न त्यजित ] नहीं छोड़ देता । मावार्थ-जबतक इस जीवके शरीरादिमें से ममत्वबुद्धि नहीं छूटती, तबतक चतुर्गतिरूप संसारके कारण प्राणीको अथ पुत्रलमाणसंततिनिहसिदेतुसन्तरङ्गं झादयति —
जो इंदियादिखिजई भवीय उवजोगसप्पगं झादि ।
कस्मेहिं सो ण रंजदि किह तं पाणा अणुवरंति ॥ ५९ ॥
य इन्द्रियादिवजयी भूतोपयोगमासम्बं ध्यायति ।
कसीमः स न रुयते कथं तं माणा अनुवरन्ति ॥ ५९ ॥

पुद्रत्यावासंतिनिव्नेरन्तरको हेतुई पौद्रत्यिककर्ममृबद्धयोपरक्ततस्यामावः । स तु सम-स्तेन्द्रियादिपर्द्रव्यातुविनयिनो भूता समस्तोषाश्रयातुव्यव्याव्यस्य स्कटिक्रमणेरिवात्यन्त-विश्वद्वसुपयोगमात्रमात्मानं मुनिश्वलं केवलमधिवसतः स्यात् । इदमत्र तात्यर्यम्-आत्मनोऽत्य-न्तविभक्तसिद्धये व्यवदार्जीवलदेतवः पुद्रत्यमाणा एवसुच्छेनव्याः ॥ ५९ ॥

अथ पुनरस्यात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्रसिद्धये गतिविशिष्टव्यवहारजीवलहेतुपर्यायस्यरूपमुप-क्यायति—

अधेन्द्रियादिप्राणानामस्यन्तरविनाहाकारणमावेदयति जो इंद्रियादिविजई भवीय यः कर्तातीन्द्रिया-रमोत्थयसामृतसंतोषबटेन जितेन्द्रियत्वेन निःकषायनिर्मलानुमृतिबटेन कषायज्ञयेन पश्चेन्द्रियादिवीजबीमृत्वा उत्रओगमप्परं झादि केवलज्ञानदर्शनोपयोगं निजात्मानं ध्यायति कम्मेडि सो ण रंजडि कर्मभिध-अमत्कारादात्मनः प्रतिबन्धकैर्जानावरणादिकर्मभिः स न राज्यते न बध्यते । किह तं पाणा अणुचरंति कर्मबन्धासावे सति तं परुषं प्राणाः कर्तारः कथसनुचरन्ति कथमाश्रयन्ति । न कथमपीति । ततो ज्ञायते कषायेन्त्रियविजय एव पश्चेद्रियादिप्राणानां विनाशकारणमिति ॥ ५९॥ एवं 'सपदेसेहिं समस्मो' इत्यादि-गाथाष्ट्रकेन सामान्यभेदभावनाधिकारः समाप्तः । अथानन्तरमेकपञ्चागद्वाधापर्यन्तं विदेशपभेदभावनाधिकारः धारण करता है । इस कारण प्राणीका अंतरंग कारण जो ममता भाव है, वह सब तरहसे ध्यागने योग्य है ॥ ५८ ॥ आगे इन पुद्रलीक प्राणोंकी संतानके नाशका अंतरंग कारण कहते हैं—ियः ] जो पुरुष [इन्डियादिविजयीभृत्वा] इंटिय कषाय अवतादिक विषयोको जीतनेवाला होकर [आत्मकं] अपने [उपयोगं] समस्त परभावोसे भिन्न शुद्ध चैतन्यस्वरूपका [ध्यायति ] एकाप्र चित्त होकर अनुभव करता है, [स:] वह भेदिवज्ञानी [कर्मिभ:] समस्त शुभाशुभकर्मीसे [न रज्यते] रागी नहीं होता. [तं] उस महात्माको [प्राणा:] संसारसंतानके कारण पुद्रलीक प्राण [कथं] किस तरह [अनक्रानि] संबद्ध कर सकते हैं ' किसी तरहसे भी नहीं । आवार्य-पुरुल-संतानके अभावका कारण एक वीतरागभाव है। जैसे स्फटिकमणिकी गुद्धताका कारण उसके समीप काली पीली हरी आदि बस्तका अभाव है. उसी तरह यह आत्मा सकल इंद्रिय विकारोंसे रहित होकर निज स्वरूपमें श्चिर होनेसे अदस्वरूपको प्राप्त हौता है. उसके बाद फिर प्राणधारणरूप दूसरा जन्म नहीं धारण करता । इसलिये इष्ट अनिष्ट पदार्थमें रागमाव त्यागना योग्य है ॥ ५९ ॥ आगे फिर परभावोसे जुदा आत्माको दिखलानेके लिये व्यवहारजीवके चार गतियोंके पर्यायोंका स्वरूप कहते है-ि आस्तिस्व- अत्थिक्तिणिच्छदस्स हि अत्थरसत्थंतरम्मि संभूते । अत्थो पजाओ सो संठाणादिप्पभेदेहि ॥ ६० ॥ अस्तितिश्वितस्य धर्यस्यार्थान्तरे संभृतः । अर्थः पर्यायः स संस्थानादिमभेदैः ॥ ६० ॥

स्रलक्षणभूतस्त्ररूपास्तित्वनिश्वितस्यैकस्यार्थस्य स्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वनिश्चित एवान्य-स्मिष्मर्थे विशिष्टरूपतया संभावितात्मलामोऽर्थोऽनेकद्रन्यात्मकः पर्यायः । स खळु पुद्रलस्य पुद्रलान्तर इव जीवस्य पुद्रले संस्थानादिविशिष्टतया सप्तुपनायमानः संभाव्यत एव । उपपष्म-श्चैवंविषः पर्यायः । अनेकद्रव्यसंयोगात्मतेन केवलजीवव्यतिरेकमात्रस्यैकद्रव्यपर्यायस्यास्खलित-स्यान्तर्यभासनात् ॥ ६० ॥

कथ्यते । तत्र विशेषान्तराधिकारचतृष्टयं भवति । तेष चतुर्ष मध्ये शुभाषुपयोगत्रयमुख्यलेनैकादशगाथा-पर्यन्तं प्रथमविशेषान्तराधिकारः प्रारभ्यते । तत्र चत्वारि स्थलानि भवन्ति । तस्मित्रादौ नरादिपर्यायैः सह श्रद्धात्मस्वरूपस्य प्रथक्वपरिज्ञानार्थं 'अध्यित्तणिच्छदस्त हिं' इत्यादि यथाक्रमेण गाथात्रयम् । तदनन्तरं तेषां संयोगकारणं 'अप्पा उवओगप्पा' इत्यादि गाथाद्वयम् । तदनन्तरं शभाशभश्चापयोगत्रयम् चन-मख्यलेन 'जो जाणादि जिणिदे' इत्यादि गाथात्रयम् । तदनन्तरं कायबाङमनसां शदात्मना सह भेद-कथनरूपेण 'णाहं देहो' इत्यादि गाथात्रयम् । एवमेकादशगाथाभिः प्रथमविशेषान्तराधिकार् समुदाय-पातनिका । तद्यथा---अथ पुनरपि शुद्धात्मनो विशेषभेदभावनार्थं नरनारकादिपर्यायरूपं व्यवहारजीवत्वहेत् दर्शयति -- अन्यत्ति चिछदस्म हि चिदानन्दैकलक्षणस्वरूपास्तिचेन निश्चितस्य ज्ञानस्य हि स्फटम । कस्य । अन्ध्यस्य परमात्मपदार्थस्य अत्थंतर्गस्य श्रदात्मार्थादन्यस्मिन ज्ञानावरणादिकर्मस्ये अर्थान्तरे संभटो संजात उत्पन्नः अत्थो यो नरनारकादिक्योऽर्थः । पज्जाओ सो निर्विकारराद्धाःमानुसृतिन्नक्षण-स्वभावन्यञ्जनपर्यायादन्याद्दशः सन् विभावन्यञ्जनपर्यायो भवति । स इत्थंभूतपर्यायो जीवस्य । कै: कत्वा जातः । संठाणादिप्पभेदेहिं संस्थानादिग्हितपरमात्मद्रव्यविलक्षणैः संस्थानसहननगरीरादिप्रभेदैरिति **निश्चित्रस्य** ] अपने सहज स्वभावरूप स्वरूपके अस्तित्वकर निश्चल जो [अर्थस्य ] जीवपदार्थ है. उसके [हि ] तिश्रयसे [यः] जो [अर्थान्तरे संभूतः] अन्य पदार्थ पुरुलद्रव्यके संयोगसं उत्पन्न हुआ, [अर्थ:] जो अनेक द्रव्यस्वरूप पदार्थ है, [स:] वह सयोगजनित भाव [संस्थानाहि-प्रमेटै: संस्थान संहननादिके मेदोंसे [पर्याय:] नर नारक आदि विभाव (विकार) पर्याय है। आवार्य-जीवके पुद्रलके संयोगसे नर नारकादि विभावपर्याय उत्पन्न होते हैं। वे पर्याय व्यवहार जीवके कारण है, सर्वेशा विनाशवान है, तथा त्यागने योग्य हैं, और जो जीवके पुरुल-संयोगसे भिन्न असंस्थात-प्रदेशी अंतरंगमें प्रकाशमान नित्य अखंडित ज्ञान दर्शनादिपर्याय हैं, वे उपादेय ( ग्रहण करने येग्य ) १ पुस्तकान्तरे तदनन्तरं शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयस्वनमुख्यत्वेन 'अप्पा उवओगप्पा ' इत्यादिस्यद्वयं.

पुरसाकान्तरे ततनतर्तरं शुमाशुभाशुद्धीययोगात्रसमुबनम्बान्येन 'काणा उवजोगाया' क्ष्मारिस्त्रद्वस्, तदन्तरं सारिताङ्गमत्वां संवधित्येन द्वादासमः कर्तृकत्यादिनिषेषकाममुख्ययेन 'गाइं रेही' हमाहि भाषात्रसम्, तदः परं तर्सवीपयोगात्रस्य विशेषसाक्षमात्रां 'जो नाणादि जिनिहें हसादि गायात्रसम् ।

अथ पर्यायव्यक्तीर्दर्श्वयति---

णरणारयतिरियसुरा संजाणादीहिं अण्णहा जादा। प्रजाया जीवाणं उदयादिहिं णामकम्मस्स ॥ ६१ ॥ नरनारकतिर्यक्षमुराः संस्थानादिभिरन्यथा जाताः। पर्याया जीवानाम्रदयादिभिर्नम्मकर्मणः ॥ ६१ ॥

नारकस्तिर्यश्चातुष्या देव इति किल पर्याया जीवानाम् । ते खलु नामकर्मपुद्रलिपाक-कारणलेनानेकद्रव्यसंयोगात्मकत्वात् कुक्कुलाक्षारादिपर्याया जातवेदसः क्षोभिल्वसंस्थानादि-भिरिच संस्थानादिभिरत्यथैव भृता भर्वान्तु ॥ ६१ ॥

अथात्मनोऽन्यद्रव्यसंकीर्णत्वेऽप्यर्थनिश्चायकमस्तितं स्वपरविभागहेतुत्वेनोद्घोतयति—

तं सन्भावणिषद्धं दन्वसहावं तिहा समक्खादं । जाणिद् जो सबियप्पं ण सुहिद् सो अण्णद्वियम्हि ॥ ६२ ॥ तं सद्भावनिवद्धं द्रव्यस्थभावं त्रिशा समान्यातम् । जानाति यः सविकन्यं न मुबति सोऽन्यद्रव्ये ॥ ६२ ॥

॥ ६०॥ अथ तानेव पर्यायभेदान् व्यक्तीकरोति - णरणारयतिरियसरा नरनारकतिर्यग्देवरूपा अवस्था-विशेषाः । संठाणादीहिं अण्णहा जादा संस्थानादिभिरन्यथा जाताः, मनुष्यभवे यत्समचतुरस्रादिसंस्थान-मौदारिकशरीरादिकं च तदपेक्षया भवान्तरेऽन्यद्विसदशं संस्थानादिकं भवति । तेन कारणेन ते नरनारकादि-पर्याया अन्यथा जाता भिन्ना भण्यन्ते । न च शुद्धबुद्धैकरूबभावपरमात्मद्रव्यत्वेन । करमात् । तुणकाष्ठ-पत्राकारादिभेदभिन्नस्याग्नेरिव स्वरूपं तदेव । पज्जाया जीवाणं ते च नरनारकादयो जीवानां विभाव-व्यञ्जनपर्याया भण्यन्ते । कैः कृत्वा । **उदयादिहिं णामकम्मस्स** उदयादिभिर्नामकर्मणो निर्दोषपरमात्म-शब्दबाच्यान्त्रिणीमनिर्गोत्रादिलक्षणाच्छद्धात्मद्रव्यादन्यादशैर्नामकर्मजनितैर्बन्धोदयोदीरणादिभिरिति । यत एव ते कर्मोदयजनितास्ततो जायन्ते श्रद्धात्मस्यरूपं न संभवन्तीति ॥६१॥ अथ स्वरूपास्तित्वलक्षणं परमात्म-द्रव्यं योऽसौ जानाति स परद्रव्ये मोहं न करोतीति प्रकाशयति—जाणदि जानाति जो यः कर्ता । हैं ॥ ६० ॥ आगे व्यपर्यायके भेद दिखलाते हैं—[हि] निश्चयसे [जीवानां] संसारी जीवोंके निरनारकतिर्यक्सराः पर्यायाः ] मनुष्य, नारकी, तिर्थेच और देवपर्याय हैं, वे निमकर्मणः उदयात ] पुरलविपाकी नामकर्मके उदयसे [संस्थानादिभिः] संस्थान, संहनन, स्पर्श, रसादिके भेदोंसे [अन्यथा जाता: ] स्वभावपर्यायसे भिन्न विभावस्वरूप उत्पन्न होते हैं। भावार्थ-जैसे अप्नि, गोबरके छानेसे तथा लकड़ी, तृण इत्यादि अनेक प्रकारके ईंघनके संयोगसे उत्पन्न अनेक तरहके आकारोंसे विभाव (विकार) रूप पर्याय सहित होती है, उसी तरह इस जीवके पुद्रुक्ते संयोगसे देवादिक नाना विकार उत्पन होते है।। ६१ ।। आगे यद्यपि परदर्व्योंसे आत्मा मिला हुआ है, तो भी स्वपरमेदके निमित्त स्वरूपास्तित्वको दिखलाते हैं- य: ] जो पुरुष [तं ] उस पूर्वकथित [सद्भावनिषदं ]

यत्वल खलक्षणभूतं खरूपास्तितमर्थनिश्वायकमारूपातं स खल द्रव्यस्य सामात्र एव, सद्भावनिबद्धत्वाद्वव्यस्वभावस्य । वधासौ द्रव्यस्वभावो द्रव्यगुणपर्यायत्वेन स्थित्यत्पादव्ययत्वेन च त्रितयीं विकल्पश्रमिकामधिक्दः परिवायमानः प्रदृष्ये मोहमपोत्त स्वपरिवामागहेत्रभैवति ततः स्वरूपास्तित्वमेव स्वपरिविभागसिद्धये मितपदमवधार्यम् । तथा हि-यवेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्यं यश्चेतनाविशेषत्वलक्षणो गुणो यश्चेतनत्वच्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तत्रयात्मकं, या पूर्वीत्तरव्यति-रेक्स्पर्जिना चेतनत्वेन स्थितिर्योवनारपूर्वव्यतिरेकत्वेन चेतनस्योत्पादव्ययौ तम्रयात्मकं च खरू-पास्तित्वं यस्य तु स्वभावोऽहं स लल्वयमन्यः । यनाचेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्यं योऽचेतनाविशे-षत्वलक्षणो गुणो योऽचेतनत्वव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तन्नयात्मकं, या पूर्वीत्तरव्यतिरेकस्पर्शिनाः चेतनस्वेन स्थितिर्यावचरपूर्वच्यतिरेकत्वेनाचेतनस्योत्पादव्ययौ तश्रयात्मकं च खरूपास्तित्वम् । यस्य त स्वभावः पुद्रलस्य स खल्वयमन्यः नास्ति । मे मोहोऽस्ति स्वपरविमागः ॥ ६२ ॥ कम् । तं पूर्वोक्तं दन्वसहावं परमात्मद्रव्यस्वभावम् । किंविशिष्टम् । सन्भावणिबद्धं स्वभावः स्वरूपसत्ता तत्र निबद्धमाधीनं तन्मयं सद्भावनिबद्धम् । पुनरपि किंविशिष्टम् । निहा समक्रवादं त्रिधा समाख्यातं कथितम् । केवलज्ञानादयो गुणाः सिद्धत्वादिविशुद्धपर्यायास्तद्भयाधारभृतं परमात्मद्रन्यं द्वन्यत्वमित्युक्तलक्षण-त्रयात्मकं तथैव राज्ञोत्पादव्ययभौव्यत्रयात्मकं च यत्पूर्वोक्तं स्वरूपास्तित्वं तेन कृत्या त्रिधा सम्यगाख्यातं कथितं प्रतिपादितम् । पुनरपि कथंमतं आत्मस्यभावम् । सविषयपं सविकल्पं ज्ञानं निर्विकल्पं दर्शनं पूर्वोक्तद्रव्यगुणपर्यायरूपेण सभेदम् । इत्यंभूतमात्मस्वमावं जानाति, ण ग्रहदि सो अण्णदिवियम्हि न मुद्यति सोऽन्यद्रवये स त भेदज्ञानी विश्वद्वज्ञानदर्शनस्वभावमात्मतन्वं देहरागादिपरद्रवये मोहं न गच्छतीत्यर्थः इञ्यके स्वरूपास्तिवकर संयुक्त और जिथा समाख्यातं विज्या गुण, पर्याय अथवा उत्पाद, ज्यय, धौन्य ऐसं तीन प्रकार कहे हुए [द्रव्यस्वभावं] इन्यके निज लक्षणको [सविकल्पं] भेद सहित [जानाति ] जानता है, [स:] वह भेदविज्ञानो [अन्यद्वव्ये ] अपनेसे भिन्न अवेतनदृश्योमें [न सुद्यति ] मोहको नहीं प्राप्त होता । भावार्थ-जो पुरुष द्रव्य, गुण, पर्याय, भेदोंसे तथा उत्पाद, व्यय. धीव्य. इन तीन भेदोंसे स्वरूप और पररूपको अच्छी तरह जानता है, वह स्वरूपास्तिवका जाननेवाला स्वपरका ज्ञायक ही होता है । परपदार्थमें रागी, देवी, तथा मोही नहीं होता । इसी स्वपर भेदको विशेषतासे दिखाते हैं-जो जीव काललब्ध (अच्छी होनहार) पाकर दर्शनमोहका उपराम अथवा क्षय करता है, उसी जीवको ऐसा भेद-विज्ञान होता है, कि जो चैतन्ययस्तरूप द्रव्य है, चैतन्य परिणति-हरप पर्याय है, और जो चैतन्यरूप गुण है, वह मेरा स्वरूप है। यहां मेरा स्वरूप अपने चैतन्यपरिणामसे उत्पाद, व्यय, प्रीव्यता लिये हुए अपने स्वरूपास्तित्वसे संयुक्त है। तथा जो यह मुझसे पर है. वह अचेतनद्रव्य है । यह अचेतनद्रव्य अपने अचेतनत्व गुण सहित है, अपने अचेतनपर्यायस्य हूप परिणयता है, और उत्पाद-व्यय-प्रौव्यको लिये हुए अपने स्वरूपास्तित्व संयुक्त है, इस कारण मेरे स्वरूपसे मिन बुद्रलका विकार को यह मोह है, वह मेरा स्वरूप नहीं है, यह मुझे विश्वास है । इस प्रकार जानीके स्व अधात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वाय परद्रव्यसंयोगकारणस्वरूपमाळोचयति—
अप्पा उवओगप्पा उवओगो णाणदंसणं भणिदो ।
सो वि सुहो असुहो वा उवओगो अप्पणो हवदि ॥ ६३ ॥
आत्मा उपयोगात्मा उपयोगो झानदर्शनं मणिदा ।
सोऽपि शुनोऽशुमो वा उपयोग आत्मनो मनित ॥ ६३ ॥

आत्मनो हि परद्रव्यसंयोगकारणप्रुपयोगनिशेषः, उपयोगो हि ताबदात्मनः स्वभाववैतन्या-द्वविशायिपरिणामत्वात् । स तु ज्ञानं दर्शनं च साकारनिराकारत्वेनोभयस्पत्वाचैतन्यस्य । अयायप्रुपयोगो द्वेशा विशिष्यते शृद्धाशुद्धत्वेन । तत्र शृद्धो निरुपरागः, अश्रुद्धः सोपरागः । स तु विश्वद्धिसंक्षेत्रस्पत्वेन द्वैतिश्याद्यरागस्य द्विविशः श्रुमोऽश्चमञ्च ॥ ६३ ॥

अथात्र क उपयोगः परद्रव्यसंयोगकारणमित्यावेदयति— उवओगो जदि हि सुहो पुण्णं जीवस्स संचयं जादि । असुहो वा तथ पावं तेसिमभावे ण चयमत्यि ॥ ६४ ॥

॥ ६२ ॥ एवं नरनारकादिपर्यायैः सह परमात्मनो विशेषभेदकथनरूपेण प्रथमस्थले गाधात्रयं गतम । अथात्मनः पूर्वोक्तप्रकारेण नरनारकादिपर्यायै: सह भिन्नत्वपरिज्ञानं जातं, ताबदिदानीं तेषां संयोगकारणं कथ्यते---अप्पा आत्मा भवति । कथंभूतः । उत्रश्लोगप्पा चैतन्यानुविधायी योऽसावुपयोगस्तेन निर्वृत्तत्वादु-पयोगातमा । उत्रश्रोगो णाणदंसकं भाषिदो स चोपयोगः सविकल्पं जानं निर्विकल्पं दर्शनमिति भणितः सो वि सहो सोऽपि जानदर्शनोपयोगधर्मानुरागरूपः शुभः असहो विषयानुरागरूपो देषमोहरूपश्चाश्चमः। बारान्देन शुभाशभानरागरहितत्वेन शुद्धः । उन्योगो अपाणो हवदि इत्यंभूतिबालक्षण उपयोग आत्मनः संबन्धीभवतीत्यर्थः ॥ ६३ ॥ अथोपयोगस्तावन्नरकादिपर्यायकारणभृतस्य कर्मरूपस्य परद्रव्यस्य सयोग-और परका मेद होता है ॥ ६२ ॥ आगे सब प्रकारसे आत्माको भिन्न करनेके लिये परद्रव्यके संयोगका कारण दिखलाते हैं-[आत्मा] जीवद्रव्य [उपयोगात्मा] चेतना स्वरूप हैं, [उपयोग:] वह चेतना परिणाम [ज्ञानदर्शनं] जानना देखनास्वरूप दो मेद [भिणितः] कहा गया है, [सः] वह ज्ञान दर्शनरूप दो प्रकार [आत्मनः] आत्माका [उपयोगः] चैतन्य परिणाम [हि] निश्वयसे [श्राभः] शुमरूप [वा] अथवा [अञ्चाभः] अशुमरूप [भवति ] होता है। भावार्थ-जीवके साथ पौद्रलीक बर्गणाओं के बंधका कारण अशुद्ध चेतनास्वरूप उपयोग है, वह उपयोग आत्माका ज्ञान दर्शनहरूप चैतन्यपरिणाम है। उनमें सामान्यचेतना 'दर्शन' है, और 'ज्ञान' विशेषचेतना है। यह ज्ञान, दर्शनहरूप उपयोग ग्रुद्ध अग्रुद्ध ऐसे दो प्रकारका है। जो बीतरागउपयोग है, वह तो 'श्रुद्धोपयोग' है, और जो सरागउपयोग है, वह 'अशुद्धोपयोग' है। यह अशुद्धोपयोग भी विशुद्ध (मंद कषाय) और संक्रेश (तीव कपाय ) के मेदसे दो प्रकारका है । विश्व इरूप 'श्रमोपयोग' है, और सङ्गेशरूप 'अश्रमोपयोग' है, ॥ ६३॥ **भागे शसोपयोग अश**सोपयोग इन दोनोंमें परद्रव्यके संबंधका कारण बतलाते हैं। जिस्सिय ने आस्माके उपयोगो यदि हि शुभः पुष्पं जीवस्य संचयं याति । अशुभो वा तथा पापं तयोरभावे न चयोऽस्ति ॥ ६४ ॥

उपयोगो हि जीवस्य परद्रव्यसंयोगकारणमुख्दः । स तु विश्वद्धिसंक्षेत्ररूपोपरागवशात् श्वभाश्वभवनेगेपानद्वैविध्यः । पुण्यपापत्वेनोपानद्वैविध्यस्य परद्वव्यस्य संयोगकारणत्वेन निर्वेत्त्रं तियति । यदा तु द्विविषस्याप्यस्याशुद्धस्यामावः क्रियते तदा खल्र्ययोगः शुद्ध एवावतिष्ठते । स युनरकारणमेव परद्वव्यसंयोगस्य ॥ ६४ ॥

अथ शुभोषयोगस्वरूपं प्ररूपयति-

जो जाणादि जिणिंदे पेच्छदि सिद्धे तहेव अणगारे । जीवेसु साणुकंपो उवओगो सो सुहो तस्स ॥ ६५ ॥

कारणं भवति । ताबदिदानी कस्य कर्मणः क उपयोगः कारणं भवतीति विचारयति - उनुत्रोगो जिद हि सही उपयोगी यदि चेत् हि स्फुटं शुभी भवति । पुण्णं जीवस्स संचयं जादि तदाकाले द्रव्यपुण्यं कर्तु जीवस्य संचयसुपचयं वृद्धि याति बन्यत इत्यर्थः । असुहो वा तह पावं अधुभोपयोगो वा तथा तेनैव प्रकारण पुण्यवद इञ्यपापं संचयं याति । तेसिमभावे ण चयमतिथ तयोर्भावे न चयोऽस्ति । निर्दोषिनिजपरमात्मभावनारूपेग छुद्रोपयोगवलन यदा तयोर्द्रयोः गुभाग्रुभोपयोगयोरभावः क्रियते तदोभयः संचयः कर्मबन्धो नास्तीत्वर्थः ॥ ६४ ॥ एवं शमाश्चमशुद्धोपयोगत्रयस्य सामान्यकथनरूपंण दितीयस्थले गाथाद्वयं गतम् । अथ विशेषे ग श्रभोपयोगस्वरूपं व्याख्याति — जो जाणादि जिणिदे यः कर्ता जानाति । कान् । अनःतज्ञानादिचतुष्टयसहितान् क्ष्यायष्टादगदोषगहितांश्च जिनेन्दान् । [ घिट ] जो [ हि ] निश्चयकर [ शाम: ] दान पूजा आदि किया शामरूप [ अपयोग: ] चैतन्यविकारमय अश्चद्ध परिणाम होता है, निदा ] उस समय पुष्यं ] साताको उपन्न करनेवाला पुण्यसूप पूरुलपिंड [संबयं] इकट्रा होकर आत्माके प्रदेशोंमें बंधपनको [यानि ] प्राप्त होता है. [वा ] अथवा [अञ्चाभः] जिस समय आत्माके मिथ्यात्व वियय कषायादिरूप अञ्चभोपयोग होता है, तो निथा । उसी प्रकार इकट्टा होकर [पापं] असाताको करनेवाला पापरूप पुद्रलवर्गणाका पिंड आकर बँधता है। [तयोः] उन शुभोपयोग अशुभोपयोग परिणामांके [अभावे] नाश होनेपर [चयः] परद्रव्यका संचयरूप बंध [ **म अस्ति** ] नहीं होता है । **भावार्थ-**इस आत्माके ग्रुम अग्रुमरूप दोनों प्रकारका जो अग्नुद्धो-पयोग है. वह बंधका ही कारण है, उस अशुद्धीपयोगका अभाव होनेसे, तथा निर्मल शुद्धीपयोगभावरूप परिणमन करनेसे ही इसके परद्रव्यका संयोग नहीं होता। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि शुभ अशुभस्कप अञ्चद्रोपयोग परदन्यके संयोगका कारण है, और शुद्रोपयोग मोक्षका कारण है ॥ ६४ ॥ आगे शुभी-पयोगका स्वरूप कहते हैं—[य:] जो जीव [जिनेन्द्रान् ] परमपुज्य देवाधिदेव परमेश्वर वीतराग जो अरहंतदेव हैं, उनके स्वरूपको जानाति ] जानता है, सिद्धान ] अष्टकर्मोपाधि रहित सिद्ध परमेष्ठियोंको [परुपति] ज्ञानदृष्टिसे देखता है, [तथैव] उसी प्रकार [अनगारान्] आचार्य

यो जानाति जिनेन्द्रान् पश्यति सिद्धांस्तथैवानगारान् । जीवेषु सानुकम्प उपयोगः स शुभस्तस्य ॥ ६५ ॥

विशिष्टक्षयोपसमद्द्याविश्रान्तदर्शनवारित्रमोहनीयपुद्रलाजुद्दिचरत्वेन परिष्ट्रहितशोशनो-परागत्वात् परमभद्दारकमद्दादेवाधिदेवपरमेश्वराहित्सद्भाष्ट्रश्रद्धाने समस्तश्र्वप्रामाजुकम्यावरणे च महत्तः भूभ उपयोगः ॥ ६५ ॥

अथाशुभोषयोगस्बरूपं प्ररूपयति--

विसयकसाओगाढो दुस्यदिदृष्विस्तदृद्वगोद्विग्रदो । उग्गो उम्मागपरो उवजोगो जस्स सो असुहो ॥ ६६ ॥ विषयकपायावगाढो दुःश्रुतिदृश्चित्तदृष्टगोष्टियुतः । उब्र उन्मार्गपर उपयोगो यस्य सोऽशुमः ॥ ६६ ॥

पेच्छदि सिद्धे पश्यति । कान् । ज्ञानावरणाद्यष्टकर्मरहितान्सम्यक्त्वाद्यष्टगुणान्तर्भृतानन्तगुणसहितां स सिद्धान् तहेव अणुगारे तथैवानगारान् । अनगारगन्दवान्यानिश्चयन्यवहारपञ्चाचारादियथोक्तलक्षणाना-चार्योपाध्यायसाधून । जीवेस साणुकंपो त्रसस्थावरजीवेष सानुकन्पः सदयः उत्रओगो सो सहो स इत्थं मून उपयोगः हामो भण्यते । स च कस्य भवति । तस्य तस्य पूर्वोक्तलक्षणजीवस्येत्यभिप्रायः ॥६५॥ अथाशुभोपयोगस्बरूपं निरूपयति विसयकमाओगाढो विषयकषायावगाढ**ः दस्स्**दिद्वित्तदद्वगोद्वि-जुदो दःश्रुतिद्धित्तदुष्टगोष्टायुतः उम्मो उमः उम्ममापूरो उन्मार्गपरः उन्नुओगो एवं विशेषणचतुष्ट्ययुक्त उपयोग, परिणामः जम्म यस्य जीवस्य भवति सो असुहो स उपयोगस्वयुभोपयोगो भण्यते, अभेदेन पुरुषो वा । तथा हि --विषयकपायरहित्युद्धंचैतन्यपरिणते प्रतिपक्षभूतो विषयकषायावगाढी विषयकषाय-परिगतः । गुद्रात्मनःवप्रतिपादिका श्रृतिः सुश्रुतिस्तद्वित्रक्षणा दुःश्रुतिः मिध्याशास्त्रश्रुतिर्वा । निश्चिन्तात्म-ध्यानपरिणतं सचित्तं, तद्विनाशकं दक्षित्तं, स्वपरनिमित्तेष्टकामभोगचिन्तापरिणतं रागावपध्यानं वा । परम-उपाध्याय साधुओंको भी जानता है, देखता है, [च] और [जीवे] समस्त प्राणियोपर [सातु-करुप: ] दयाभावयुक्त है, तिस्य ] उस जीवके [स: ] वह [शूम: ] शुभरूप [उपयोग: ] चैतन्यविकाररूप परिणाम जानना चाहिये। आवार्य-जिस जीवके दर्शनमोहनीय अथवा चारित्रमोहनीय-कर्मकी विशेषतारूप क्षयोपशम अवस्था तो न हुई हो, और शुभरागका उदय हो, उस जीवके भक्ति-पूर्वक पंचपरमेष्टीके देखने, जानने, श्रद्धाकरनेरूप परिणाम होवें, तथा सब जीवोमें द्याभाव हो, यही शुभोपयोगका रुक्षण जानना चाहिये ॥ ६५ ॥ आगे अशुभोपयोगका स्वरूप कहते हैं — यस्य ] जिस जीवका [ उपयोग: ] अशुद्ध चैतन्य विकार परिणाम [ विषयकषायावगाढ: ] इन्द्रिय विषय तथा कोधादि कषाय इनसे अत्यंत गाढ हो, [दुःश्रुतिदुध्यिसदुष्टगोष्टीयृतः] मिथ्या शास्त्रोका सुनना, आर्त रौद्र अशुभ ध्यानरूप मन, पराई निंदा आदि नर्चा, इनमें उपयोग सहित हो, [उम्र:] हिंसादि आचरणके करनेमें महा उधमी हो, और [ उन्मार्गपर: ] वीतराग सर्वज्ञकथित मार्गसे उल्ला विजिष्टोदयदवाविभान्तदर्भनक्षानचारित्रमोदनीयधुद्रलाबुद्दचिषरतेन परिग्रहीताक्षोमनो-परागतात्परमभद्दारक्षमदादेवाधिदेवररमेश्वराईत्तिद्धसाधुस्योऽन्यत्रोन्मार्गश्रद्धाने विषयकषाय-दुःभवणदुराक्षयदृष्टसेवनोक्रतावरणे च प्रष्टचोऽधुमोषयोगः ॥ ६६ ॥

अस परद्रव्यसंयोगकारणविनाशमभ्यस्यति—

असुक्षेषओगरहिदो सुक्षेषज्ञसो ण अण्णदिवयन्त्रि । होज्जं मज्झस्योऽहं णाणप्यामप्यगं झाए ॥ ६७ ॥ अभुभोपयोगरहितः भुभोषपुक्तो न अन्यद्रच्ये । भवन्मध्यस्योऽहं ज्ञानात्मकमात्मकं ध्यायामि ॥ ६७ ॥

यो हि नामायं परद्रव्यसंयोगकारणत्वेनोपन्यस्तोऽश्रद्ध उपयोगः स खल्ल मन्दतीबोदय-दशाविश्रान्तपरद्रच्यानुद्वतितन्त्रसादेव भवर्तते न पुनरन्यस्मातु । ततोऽहमेष सर्वस्मिनेत्र पर-चैतन्यपरिणतेर्विनाशिका दृष्टगोष्ठी तव्यतिपक्षभूतकुशीलपुरुपगोष्ठी वा । इत्थंभूतं दृःश्रृतिदृश्वितदृष्टगोष्ठीभिर्धुनो दःश्रतिदक्षित्तदृश्गोष्टीयकः परमोपरामभावपरिणतपरमचैत-यस्यभावाद्यतिकलः उत्रः बीतरागसर्वज्ञप्रणीत-निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गादिलक्षण उन्मार्गपरः । इत्थंभुतविशेषणचतुष्टयसहित उपयोगः परिणामः तत्परिणत-पहचो केत्यश्रभोपयोगो भण्यन इत्यर्थः ॥ ६६ ॥ अथ श्रभाश्रभरहितश्रद्धोपयोगं प्ररूपयति--असहोत्र-**ओगरहिंदों अराभोपयोगरहितों भवामि । स कः अहं** अहं कतो । पुनरपि कथंसूनः । सहीवजुत्तों ज श्चभोपयोगयुक्तः परिणतो न भवामि । क विषयेऽसौ शुभोपयोगः अभ्यादविषयिह निजपरमात्मद्रव्यादन्य-द्रव्ये । तर्हि कथंभूतो भवामि । होज्ञं मज्यस्यो जीवितमग्गलामालामसुखदःखरात्रमित्रनिन्दाप्रशंसादिन जो मिथ्यामार्ग उसमें सावधान हो, [सः] वह परिणाम [अक्कामः] अग्रभोषयोग कहा है। भावार्थ-जब इस जीवके दर्शनमोह तथा चारित्रमोहका तीव उदय होता है. तब वह अग्रभरागके प्रहण करनेसे पंचपरमेष्टीमें रुचि नहीं करता. मिथ्यामार्गका श्रदानी होकर विषयकषायोंमें प्रवर्तता है. मिष्या सिद्धांतशास्त्रोंको सुनता है, खोटे आचरण करता है, इत्यादि पापिकवाओं में ठीन होता है, इसीसे वह ,जीव अञ्चभोषयोगी कहा जाता है ॥ ६६ ॥ आगे परडव्य संयोगके कारण जो द्यम अञ्चभभाव हैं, उनके नाश होनेका कारण दिखलाते हैं - अज्ञा भोषयोगरहिलः ] मिष्यात्व, विषय, कषायादि रहित हुआ [ ज्ञामीपयक्तः न ] शुभोपयोगरूप भावामें भी उपयोग नहीं करनेवाला [ अन्यहरूये मध्यस्थो भवन ] और ग्रुम अग्रुम इन्य मावरूप पर मावोमें मध्यवती हुआ अर्थात दोनोंको समान माननेवाला ऐसा जो [आहं] स्वपरविवेकी मै हूँ, सो [ज्ञानातमकं] ज्ञानस्वरूप [आत्मानं] छुद्ध जीबद्रव्यका [ध्यायामि ] परमसमरसीभावमें मग्न हुआ अनुभव करता हूँ । आवार्थ-यह जो पर-संबोधका कारण शुभ अशुभक्रप अशुद्ध उपयोग होता है, वह मोहनीयकर्मकी मंद तीव दशाके आधीन होकर प्रवर्तता है, खद आत्मीक भावसे विपरीत (उल्लेटा ) है, परदन्यरूप है, इस कारण इन दोनों क्रम अखन मार्चोर्ने मेरी समान बृद्धि है, इसी लिये मैं मध्यस्य हूँ, परदन्यको अंगीकार नहीं करता हूँ, इस

प्रव. २६

प्रवेष मध्यस्थो मवामि । एवं अवंशाहं परप्रवातुष्टतितत्त्रताभावात् श्रमेनाशुभेन वा श्रद्धो-पयोजेन निर्देको भूता केनलस्वद्रव्याजुद्दतिपरिव्रहात् मसिद्धशृद्धोषयोगः उपयोगात्मनात्मन्येव नित्यं निश्वस्त्रपुर्व्यक्रेस्तिहासि । एव मे पर्द्रव्यसंयोगकारकविनाशाभ्यासः ॥ ६७ ॥

अब सरीरादाबिप परद्रव्ये माध्यस्यं मक्टयति —

णाम् देहो ण मणो ण चेव वाणी ण कारणं तेसि ।

कत्ता ण ण कारियदा अणुमंता णेव कतीणं ॥ ६८ ॥

नाहं देहो न मनो न वेव वाणी न कारणं तेपास् ।

कर्ता न कारियता अनुमन्ता नेव कर्तुणाम् ॥ ६८ ॥

शरीरं च वाचं च मनश्र परद्रव्यक्षेनाहं प्रपद्ये, ततो न तेषु कश्रिद्धि मम पक्षपातोऽस्ति । सर्वत्राप्यहमत्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । तथा हि---न खल्वहं श्ररीरवाज्यनसां खरूपाधारभतमचेतन-द्रव्यमस्मि. तानि खल मां स्वरूपाधारमन्तरेणाप्यात्मनः स्वरूपं धारयन्ति । ततोऽहं शरीर-वान्यनःपक्षपातमपास्यात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । न च मे शरीरवान्यनःकारणाचेतनद्रव्यत्यमस्तिः तानि खळ मां कारणमन्तरेणापि कारणवन्ति भवन्ति । ततोऽहं तत्कारणखपक्षपातमपास्या-स्म्ययमत्यन्तमध्यम्थः । न च मे स्वतन्त्रज्ञरीरवाकानःकारणाचेतनद्रव्यवमस्ति, तानि खळ मां विषये मध्यस्थी भवामि । इत्थंमतः सन् कि करोमि । **जाजप्यसमप्यगं ब्राप्त** जानात्मकमात्मानं ध्यायामि । जानेन निर्वृत्तज्ञानात्मकं केवलज्ञानान्तर्भृतानन्तगुणात्मकं निजात्मानं शुद्धस्यानप्रतिपक्षमृतसमस्तमनीरश्चरूप-चिन्ताजालत्यागेन ध्यायामीति इद्धोपयोगलक्षणं ज्ञातत्यम् ॥ ६७ ॥ एवं इत्सादासद्धोपयोगविवरणहरूपेण तृतीयस्थले गाधात्रयं गतम् । अथ देहमनोवचनविषयेऽध्यन्तमाध्यस्थ्यमुद्देषोतयति—गाहं हेहो ज मजो क चेत्र वाणी नाहं देहो न मनो न चैव वाणी। मनोवचनकायव्यापाररहितात्परमात्मद्रव्यादिनं यन्मनो-बचनकायत्रयं निश्चयनयेन तलाहं भवामि । ततः कारणात्तपक्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्यक्ष्योऽस्मि । ण कारणं तेसि न कारणं तेषाम् । निर्विकारपरमाह्नादैकलक्षणस्यामृतपरिणतेर्यदपादानकारणभूतमात्मद्रव्यं तद्विलक्षणो कारण मैं अग्रुद्धोपयोगसे रहित हुआ केवल स्वरूपकी प्रवृत्तिसे ग्रुद्धोपयोगी होकर आत्मामें सदा काछ निश्चल होकर तिष्ठता हैं । यह जो मेरे आत्मलीन ग्रुद्धोपयोग वृत्ति है, वही परद्रव्यसंयोग कारणके विनाशका अस्यास है, यही मोक्षमार्ग है, यही साक्षात जीवन्मीक्ष है, और यहीं कर्तृत्व, भोक्तृत्व, आसव, बंधभाव, दशासे रहित सिदस्वरूप शद्भाव है ॥ ६७ ॥ आगे शरीरादि परदृश्यमें भी मध्यस्थ भाव दिसकाते हैं-- अहं ] मैं जो ग्रद्धचिन्मात्र स्थपरविवेकी हैं, सो दिह: न ] शरीरहर नहीं हैं. [मनो न] मनयोगरूप भी नहीं हूँ, [वा] और [एव] निश्चयसे [वाणी न] वचनयोगरूप भी नहीं हूँ, तिथां कारणं न ] उन काय वचन मनका उपादान कारणस्तप पुत्रलपिंड मी नहीं हूँ, [कर्ता न ] उन तीन योगोंका कर्ता नहीं हैं, अर्थात सुझ कर्तांक बिना ही वे योग्य पुरलपिंडकर किये जाते हैं, [कारियता न ] उन तीन बोगोंका प्रेरक होकर करानेवाला नहीं हूँ, पुद्रलद्रव्य ही उनका

कर्तारमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽर्ह तत्कर्मसपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तमध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्रवतीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यययोजकतमस्ति, तानि खळु मां कारकप्रयोजकम्(र्धम)न्तरे-णापि क्रियमाणानि । ततोऽर्ह तत्कारकप्रयोजकपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तमध्यस्यः । न च मे स्वतन्त्रवतीरावाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यातुवाहतमस्ति, तानि खळु मां कारकानुव्वातासमन्तरे-णापि क्रियमाणानि ततोऽर्ह तत्कारकानुवाहतपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्यः ॥६८॥

अथ शरीरवाङ्मनसां परद्रव्यतं निश्चिनोति-

देहों य मणो बाणी पोग्गलद्व्वप्यम स्नि णिहिद्दा। पोग्गलद्व्वं हि पुणो पिंडो परमाणुद्व्वाणं ॥ ६९ ॥ देहश्र मनो बाणी पुद्रलद्रव्यात्मका इति निर्दिष्टाः । पुद्रलद्रव्यमपि पुनः पिष्डः परमाणुद्वच्याणाम् ॥ ६९ ॥

शरीरं च बाक् च मनश्र त्रीण्यपि परद्रव्यं पुहलद्रव्यात्मकतात् । पुहलद्रव्यतं तु तेषां पुद्रलद्रच्यस्वलक्षणभूतस्वरूपास्तिवनिश्चिततात् । तथाविधपुद्रलद्रच्यं तनेकपरमाणुद्रच्याणामेक-मनोवचनकायानामुपादानकारणभूतः पुद्रलिपण्डो न भवामि । ततः कारणात्पक्षपातं मुक्तवात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । कत्ता ण हि कारइदा अणुमंता णेव कत्तीणं कर्ता न हि कारयिता अनुमन्ता नैव कर्तणाम । स्वग्रुद्धात्मभावनाविषये यरकृतकारितानुमतस्वरूपं तद्धिलक्षणं यन्मनीवचनकायविषये कृतकारितानुमतस्वरूपं तन्त्राहं भवामि । ततः कारणात्पक्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मीति तात्पर्यम् ॥६८॥ अथ कायवाड्मनसां शुद्धात्मस्वरूपात्परहञ्यत्वं व्यवस्थापयति - देहो य मणो वाणी पुमालदञ्ज्यपा ति णिरिद्वा देहश्र मनो वाणी तिस्रोडिप पुरुवद्रव्यात्मका इति निर्दिष्टाः । कस्मात् । व्यवहारण जीवन सहैकत्वेडिप निश्चयेन परमचैतन्यप्रकाशपरिणतेर्भिनत्वात् । पुद्रलद्रव्यं कि भण्यतं । पुत्रमलद्भव्यं हि पुणो पिंडो परमाणुद्रव्याणं कर्ता है, [कर्तृणां] और उन योगोंके करनेवाले पुद्रलिपंडोका [अनुमन्ता] अनुमोदनेवाला भी नहीं हूँ । मेरी अनुमोदनाके बिना ही पुद्रलपिंड उन योगोंका कर्ता है । इस कारण मै परवन्यमें अत्यंत मध्यस्य हूँ । भावार्थ-स्वपर विवेकी जीव सब द्रव्योंके स्वरूपका जाननेवाला है, इस कारण इन तीन योगोंको पुद्रलीक जानता है। इनमें कृत, कारित, अनुमोदना, भाव नहीं करता, परहन्यके भाव जानकर त्यागी होता है, स्वरूपमें निश्वल हुआ तिष्टता है, और ग्रुभ अग्रुभुरूप अग्रुहोपयोगको विनाश करके निरासव हुआ अद्धोपयोगी होता है ॥ ६८ ॥ आगे इन शरीर वचन मन तीनोंको निश्चयकर परद्रव्य दिसलाते हैं—[देह:] शरीर [मन:] चित्त [च] और [वाणी] वचन ये तीनों योग [पुद्रस्ट-द्रव्यात्मकाः] पुरुलद्रन्यरूप हैं, [इति] ऐसं [निर्दिष्टाः] वीतरागदेवने कहे है, [पुनः] और [पुद्रलद्भव्यं] तीन योगरूप पुद्रलद्भव [अपि] निश्वयसे [परमाणुद्रव्याणां] सूक्ष्म अविसागी पुद्रलपरमाणुओंका [पिण्डं] स्कंधरूप (समृहरूप) पिंड है। भावार्थ-ये तीन योग निश्चयसे पुक्रस-इन्यस्वरूप हैं । अनंत परमाणु मिलकर एकरूप हुए विभावपर्याय ही हैं, इस कारण ये योग पुरस्तपर्याय

पिण्डपर्यायेण परिणामः । अनेकपरमाणुद्रच्यस्त्रल्लाणभूतस्त्रस्पास्तितानामनेकलेऽपि कर्याच-देकलेनावभासनात् ॥ ६९ ॥

अथात्मनः परहच्यतामादं परहच्यकर्तुताभावं च साधयति—

णाहं पोग्गलमङ्जो ण ते मया पोग्गला कपा पिंड ।

तम्हा हि ण देहो इं कत्ता वा तस्स देहस्स ॥ ७० ॥

नाहं पुहलमयो न ने मया पुहलाः कृताः पिष्डम् ।

तस्मादि न देहो इं कर्ता वा तस्स देहस्य ॥ ७० ॥

यदेतत्त्रकरणनिर्धारितं पुरुलात्मकमन्तर्नीतवाङ्मनो द्वैतं शरीरं नाम परद्रव्यं न ताबदहम-स्मि, ममापुरुलमयस्य पुरुलात्मकशरीरलविरोधात । न चापि तस्य कारणहारेण कर्नहारेण कर्न-भयोजनद्वारेण कर्त्रतुमन्तुद्वारेण वा श्ररीरम्य कर्ताहमस्मि, ममानेकपरमाणुद्रव्येकपिण्डपर्यायपरि-णामस्याकर्तुरनेकपरमाणुद्रव्यैकपिण्डपर्यायपरिणामात्मकश्ररीरकर्तृतस्य सर्वथा विरोधात ॥७०॥ पुद्रलद्भव्यं हि स्फूटं पुनः पिण्डः समूहो भवति । केषाम् । परमाणुद्भव्याणामित्यर्थः ॥ ६९ ॥ अथात्मनः शरीररूपपरदश्यभावं तन्कर्तृत्वाभावं च निरूपयति—जाहं पुग्गलमङ्भो नाहं पुद्रलमयः ज ते मया पुग्गला कया पिंडा न च ते पुढ़ला मया इताः पिण्डाः । तुम्हा हि ण देहोऽहं तस्मादेहो न भवास्यहं हि रफ़्टं कत्ता या तस्स देहस्स कर्ता वा न भवामि तस्य देहस्येति । अयमत्रार्यः--देहोऽहं न भवामि। करमात् । अशरीरसहज्ञशुद्धचैतन्यपरिणतत्वेन मम देहत्वविरोधात् । कर्ता वा न भवामि तस्य देहस्य । तदपि करमात । नै:क्रियपरमचिञ्च्योति:परिणतःवेन मम देहकर्तत्वविरोधादिति ॥७०॥ एवं कायवाङमनसां हैं। यथपि योगरूप पृहलपर्यायमें अपने स्वरूपास्तित्वसे परमाणु जुदा जुदा हैं, तो भी, क्रिस्थ रूक्ष गणके बंध परिणामकी अपेक्षासे एक पिंडरूप भासते (माञ्रम पहते ) हैं ॥ ६९ ॥ आगे आत्माके पर-इन्यका अभाव और परहत्यके कर्तापनेका अभाव सिद्ध करते हैं- अन्हें | मै शुद्ध चैतन्यमात्र बस्त [पुद्रलमयः न ] अचेतन पुद्रलङ्ब्यरूप नहीं हुँ, [ते पुद्रलाः ] वे सुक्मपरमाणुरूप पुद्रल [मया] स्वरूप गुप्त मुझ चैतन्यसे [पिण्डं कृत्ता न ] स्कंथरूप नहीं किये गये हैं, अपनी शक्तिसे ही पिंडरूप हो जाते हैं। [तस्मात] इस कारण [हि] निश्रयसे [आहं] ज्ञानस्वरूप मैं [देह:] पुद्रलविकार शरीरमयी [न] नहीं हूँ, मैं तो अमूर्त चैतन्य हूँ, [वा] अथवा [तस्य देहस्य] उस पुद्रलमयी देहका किती 'न' ] उत्पन्न करनेवाला भी नहीं हूँ । भावार्थ-यह मन वचन सहित शरीर है, वह अवस्य पुत्रलीक ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं, ऐसा मैंने निश्रय किया है। इस कारण मैं इसका कत. कारित. अनुमोद भावोंसे कर्ता नहीं हूँ, क्योंकि यह शरीर तो अनंत परमाणुओंका पिंड है, और मुक्कमें अनंतपरमाण्युरूप परिणमन शक्ति नहीं हैं. इसलिये मैं इस शरीरका कर्ता किस तरह हो सकता हैं ! नहीं हो सकता । पुदलकी निज शक्तिसे वह पुद्रलपर्याय ही है, मुक्क्में और शरीरमें बड़ा भारी विरोध है। इस कारण मैं भिन द्व्य हूँ ॥ ७० ॥ आगे कहते हैं, कि परमाणुरूप द्व्योंके स्कंप पर्याय

अथ क्रमं परमाण्डक्याणां विष्डपर्याभवरिणविस्ति संदेहमपन्दति-अपदेसो परमाण परेसमेसो य सयमसहो जो। णिद्धो वा खक्को वा दपदेसादिक्तमणुहबदि ॥ ७१ ॥ अधरेकः सरमाणः प्रदेशमात्रश्च स्वयमकान्द्रो यः । स्निम्धो बा कक्षो वा द्विषदेश्वादिलमनुभवति ॥ ७१ ॥

परमाणुर्हि इचादिमदेशानामभावादमदेशः, एकमदेशसद्भावात्मदेशमात्रः, स्वयमनेक-परमाणुद्रव्यात्मकशब्दपर्यायव्यक्तयसंभवादशब्दश्च । यतश्चतःस्पर्श्वपश्चरसद्विगन्धपश्चवर्णानाम-बिरोधेन सद्भावात स्निन्धो वा रूक्षो वा स्थात । तत एव तस्य पिण्डपर्यायपरिणतिरूपा डिप-क्षेत्रादिसान्यतिः । अथैवं स्निग्धरूक्षतं पिण्डतसाधनम् ॥ ७१ ॥

द्यद्वात्मना सह भेदकथनरूपेण चतुर्थस्थले गाथात्रयं गतम् । इति पूर्वोक्तप्रकारेण 'अत्थित्तणिन्छिदरस हि' इत्याचेकादरागाभाभिः रथलचत्रष्टयेन प्रथमो विशेषान्तराधिकारः समाप्तः । अश्र केवलपुद्रलसुख्यवेन नव-गाधापर्यन्तं त्याख्यानं करोति । तत्र स्थलद्वयं भवति । परमाण्नां परस्परवन्धकथनार्थं 'अपदेसो परमाण्' इत्यादि प्रथमस्थले गाथाचतप्रथम् । तदनन्तरं स्कन्धानां बन्धमुख्यत्वेन दपदेसादी खंधा' इत्यादि द्वितीय-रथळ ग्राथापञ्चकम् । एवं दितीयविशेषान्तराधिकारे समदायपातनिका । अथ यदात्मा पदलानां पिण्डं न करोति तर्हि कथं पिण्डपर्यायपरिणतिरिति प्रश्ने प्रत्युत्तरं ददाति-अपदेसो अप्रदेशः । स कः । परमाण पद्रस्थरमाणः । पुनरपि कथंसुनः । पदेसम्रेन्तो च द्वितीयादिप्रदेशाभावात् प्रदेशमात्रश्च । पुनश्च किरूपः । सयससहो य स्वयं व्यक्तिक्रपेणाशन्यः । एवं विशेषणत्रयविशिष्टः सन् षिद्धो वा लक्स्बो वा क्रिन्धो बा रूक्षो वा यतः कारणात्संभवति ततः कारणात् । दुपदेसादित्तमणुद्दवदि दिप्रदेशादिरूपं बन्धमनु-भवतीति । तथाहि-यथायमात्मा गुद्धबुद्धैकस्वभावेन बन्धरहितोऽपि पश्चादशुद्धनयेन स्निधस्थानीयराग-भावेन रूक्षस्थानीयदेषभावेन यदा परिणमति तदा परमागमकथितप्रकारेण बन्धमन्भवति । तथा परमाणरपि स्वभावेन बन्धरहितोऽपि यदा बन्धकारणभुतक्तिगधम्बक्षगणेन परिणतो भवति तदा पदलान्तरेण सह किस तरहसे होते हैं, इस संदेहको दर करते है- परमाण: ] जो सूक्म अविभागी पृद्रलपरमाण है. बहु [अप्रदेशाः] दो आदि प्रदेशोसे रहित है, [प्रदेशामात्रः] एक प्रदेशमात्र है, [च] और [स्वयं **अरहास्ट**: ] आप ही शब्द पर्याय रहित है. 'शब्द तो अनंत प्रहळपरमाणओं के स्कंधमे उत्पन्न होता है.' [ यत ] इसी कारणसे यह परमाणु [ स्विज्ञा वा ] चिकना परिणाम सहित हुआ, [ वा ] और रूक्ष (कला) परिणाम सहित भी हुआ, [क्रिप्रदेशादिन्वं] दो प्रदेशको आदि छेकर अनेकप्रदेश भावोको [अन् अविता | प्राप्त होता है। भावार्थ-यह 'परमाणु' अविभागी प्रदेशमात्र है, और इसमें वर्णादि वाँच गुण अविरोधी पाये जाते हैं, तथा प्रगट राज्य पर्याय रहित है, इस कारण यह शुद्ध परमाण कहा नाता है। इसमें किन्ध रूक्ष मुण हैं, इन मुणोंके परिणमनेसे ही एक परमाणु दूसरे परमाणुसे बिस्र जाता है. इस कारण पिंडरूप स्कंबपर्यात्र हो जाता है, और वह अनेकप्रदेशी भी कहा जाता है ॥ ७१ ॥

अथ कीड्सं तस्तिमधरूततं परमाजोरित्याचेदयति—
एग्रुस्तरमेगादी अणुस्त चिद्धसणं च लुक्ससं ।
परिणामादो भणिदं जाव अणंतरामणुभवदि ॥ ७२ ॥
एकोत्तरमेकावणोः स्मिथतं च रूततम् ।
परिणामाद्रश्चितं यावदनन्ततमद्रभवति ॥ ७२ ॥

षरमाणोर्डि ताबदस्ति परिणामः, तस्य बस्तुस्वभावत्वेनानतिकमात् । ततस्तु परिणामादुषा-चकादाचित्कवैचित्र्यं चित्रगुणयोमितात्यरमाणोरेकाधेकोचरानन्तावसानाविभागपरिच्छेद्व्यापि निनधन्त्वं वा कलन्त्रं वा भवति ॥ ७२ ॥

## अथात्र कीह्यात्मिनम्बरूश्ववापिण्डवमित्यावेदयति---

विभावपयोगरूपं वन्त्रमनुभवतीत्यर्थः ॥ ७१ ॥ अथ कीटरां तिस्त्रग्यरूक्षत्विमिति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति---पगत्तरमेगादी एकोत्तरमेकादि । किम । णिद्धत्तणं च स्वक्तवत्तं स्निम्भवं रूक्षवं च कर्मतापनं भ्रणिदं भणितं कथितम् । किंपर्यन्तम् । जाव अणंतत्तमणुभविद अनन्तत्वमनन्तपर्यन्तं यावदनुभवित प्राप्नोति । कस्मात्सकाशात् । परिणामादो परिणतिविशेषात्परिणामित्वादित्यर्थः । कस्य संबन्धि । अणस्स अणोः पुद्रत्वपरमाणोः । तथाहि--यथा जीवे जलाजागोमहिषीक्षीं र केहवृद्धिवरक्षेहरथानीयं रागत्वं रूक्षस्थानीयं है पत्यं बन्धकारणभृतं जघन्यविश्रद्धसंहै शस्थानीयमादि कृत्वा परमागमकथितकमे गोत्कृष्टविश्रद्धसंहै शपर्यन्तं वर्धतम् । तथा पुद्रलपरमाणुद्दन्येऽपि क्रिम्यत्व रूक्षत्वं च बन्धकारणभूतं पूर्वोक्तजलादितारतम्बन्नकिद्रष्टान्ते-नैकगुणसंज्ञाजघन्यशक्तिमादि कृत्वा गुणसंज्ञेनाविभागपरिच्छेदद्वितीयनामाभिधेयेन शक्तिविशेषेण वर्षते । किं-पर्यन्तम् । यावदनन्तसंख्यानम् । कस्मात् । पृह्नस्रहन्यस्य परिणामित्वात् परिणामस्य वस्तस्वभावादेव निषेधितुमराज्यत्वादिति ॥ ७२ ॥ अथात्र कीदरात्विमधरूक्षत्वगुणात् पिण्डो भक्तीति प्रश्ने समाधानं ददाति-बज्यंति हि बध्यते हि स्फूटम् । के । कर्मतापन्नाः अणुपरिणामा अणुपरिणामाः । अणुपरिणाम-आगे परमाणुआंमें किन्ध रूक्ष गुण किस तरहका है, यह कहते है- आणो: ] परमाणुके पिरिचा-भात ] किएथ, रूक्ष, गुणमें अनेक प्रकारकी परिणमन शक्ति होनेसे [एकादि] एकसे लंकर [एकोन्सरं] एक एक बढ़ता हुआ तबतक [स्निरधन्यं] चिकानभाव [वा] अथवा [स्क्षान्यं] सक्षमाव [भाणितं] कहा गया है। [यावतः] जबतक कि [अनन्तस्यं] अनंत भेदोंको [अनुभवति] प्राप्त हो जाता है । भावार्थ-परमाणुमें क्रिय रूक्ष गुण हैं, उन गुणोंकी अनंत प्रकार परिणति होती है, इसिक्टिये बिराध रूक्ष गुणके अनंत मेद हो जाते हैं। वे भेद इस तरहके होते हैं, कि जिनका दूसरा फिर अंश नहीं होता, उन्होंका नाम अ**विभागप्रतिच्छेट** भी कहा गया है । जैसे बकरी, गाय, मैंस. उँद्रभीके दश्रमें अथवा थी वगैरहमें बढ़ते बढ़ते चिकताईका भेद होता है. और जैसे घलि. राख. रेस इत्यादि वस्तुओंमें रूखापन अधिक अधिक होता है, उसी प्रकार किन्य रूक्ष गुणके अनंतुभेद जानने चाहियो ॥ ७२ ॥ आगे किस तरहके क्षिप्ता, रूक्ष, गुणके परिणमनसे बंध होकर पिंड हो जाता है. सह णिद्धा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा । समदो दुराधिगा जदि बज्झिन्ति हि आदिपरिहीणा ॥ ७३ ॥ स्मिन्या वा रूसा वा अणुपरिणामाः समा वा विषमा वा । समतो हृषधिका यदि वध्यन्ते हि आदिपरिहीनाः ॥ ७३ ॥

समतो द्वयधिकगुणादि स्निग्यरूप्तत्वाद्वन्थ इत्युत्सर्गः, स्निग्यरूप्तद्वयधिकगुणन्वस्य हि परिणामकत्वेन वन्धसाधनत्वात् । न लव्वेकगुणात् स्निग्यरूप्तत्वाद्वन्थ इत्यपवादः एकगुण-स्निग्यरूप्तत्वस्य हि परिणस्यपरिणामकत्वाभावेन वन्धस्यासाधनत्वात् ॥ ७३ ॥

शब्देनात्र परिणामपरिणता अगवो गृहान्ते । कथंमृताः । णिद्धा वा लक्स्वा वा क्षिम्धपरिणामपरिणता बा रक्क्षपरिणामपरिणता वा । पुनरपि किविशिष्टाः समा व विसमा वा द्विशक्तिचतुः शक्तिषदशस्यादि-परिणतानां सम इति संज्ञा । त्रिशक्तिपञ्चशक्तिसतशक्त्यादिपरिगतानां विषम इति संज्ञा । पुनश्च किरूपा । समदो दराधिगा जदि समतः समसंख्यानात्सकाशाद द्वाभ्यां गुणाभ्यामधिका यदि चेत्। कथं द्विमणाधिकत्वमिति चेत् । एको द्विम्मस्तिष्टति द्वितीयोऽपि द्विम्म इति द्वौ समसंख्यानौ तिष्टनस्तावत एकस्य विवक्षितदिगणस्य दिगुणाधिकत्वे कृते सनि स चनुर्गणो भवनि शक्तिचतुष्यपरिणतो भवनि । तस्य चतर्गणस्य पूर्वोक्तद्विगुणेन सह बन्धो भवतीति । तथैव ही त्रिशक्तियक्ती तिप्रतस्तावत । तत्राप्येकस्य त्रिमणज्ञन्दाभिषेत्रस्य त्रिशक्तियक्तस्य परमाणोः शक्तिद्वयमेलापके कृते सति पञ्चगणवं भवति । तेन पञ्च-गणेन सह पर्वोक्तित्रगणस्य बन्धो भवति । एवं हयोईयोः स्तित्वयोईयोईयो रूक्षयोईयोईयोः स्तित्वरूक्षयोवी समयोः विषमयोश्र हिमुगाधिकत्वे सति बन्धो भवतीत्यर्थः, किंतु विशेषोऽस्ति । आदिपरिहीणा आदि-इच्टेन जलस्थानीयं जघन्यिकाधनं बालकास्थानीयं जघन्यरक्षातं भण्यते तान्यां विहीना आदिपरिहीना बध्यन्ते । कि च-परमचैतन्यपरिर्णातलक्षणपरमात्मतत्त्वभावनारूपधर्मःयानशकःयानवलेन यथा जधन्यक्रियध-इन्हिस्थानीये क्षीणरागत्वे सति जघन्यस्क्षशक्तिस्थानीये क्षीणदेषत्वे च सति जलवालकयोरिव जीवस्य बन्धो न भवति, तथा पुरुष्ठपरमाणोरपि जवन्यक्रिप्यरूक्षशक्तिप्रस्तावे बन्धो न भवतीःस्यभिप्रायः ॥ ७३ ॥ अध दिखलाते है- अणुपरिणामाः ] परमाणुके पर्यायमेद [स्निरधा वा] क्रिय होवें, [वा] अथवा [स्क्रा:] रूले होनें, [समा वा] दो चार छह इत्यादि अंशोंकी गिनती कर समान हों, [विषमा बा ] अथवा तीन पाँच सात इत्यादि अंशोंकर विषम हो, परंतु [ यदि ] जो [ आदिपरिहीनाः ] जबन्य अंशसे रहित [समत: ] गिनतीकी समानतासे [ब्रधिका: ] दो अंश अधिक होवें, तब [बध्यन्ते ] आपसमें बँघते हैं, अन्यरीतिसे नहीं । भावार्थ-क्षिग्य रूक्ष गुणमें अनंत अंश मेद हैं, पांत एक परमाणु दूसरे परमाणुसे तब बँधता है, जब कि दो अंश अधिक क्रिय अधवा रूक्ष गुणका परिणमन हो, क्योंकि दो ही अंशकी अधिकतासे बंध होनेकी योग्यता परमागममें दिखलाई है, अन्य प्रकारसे बंध नहीं होता. प्रवोक्त परिणमनसे ही होता है । एक अंशरूप क्रिय रूप भाव परिणत परमाण्ये कंप नहीं होता. क्योंकि अति वक्यमावमें बंधपरिणाम होनेकी अयोग्यता है। इस कारण एक अंजाकर अथ परमाणूनां पिण्डत्वस्य यथोदितहेत्द्वन्यभारपति— णिद्धस्तणेण दृग्रणो वदृगुणिणद्वेण वंघमणुभवदि । लुक्ष्स्वेण वा तिग्रणिदो अणु बन्झदि पंचग्रणनुस्तो ॥ ७४ ॥ स्तिग्यत्वेन द्विग्रणश्चर्तुणीस्त्रग्वेन बन्धमनुभवति । रूक्षेण वा त्रिगणितोऽणुर्वय्यते पश्चग्रणयक्तः ॥ ७४ ॥

यथोदितहेतुक्रमेव परमाणुनां पिण्डलमवधार्य द्विचत्र्र्शुणयोख्रिपञ्चगुणयोश्र द्वयोः स्निन्धयोः इयो रूक्षयोईयोः स्निग्धरूक्षयोर्चा परमाण्योर्बन्धस्य मसिद्धेः । उक्तं च "णिद्धा णिद्धेण बज्झंति छक्ता छक्ता य पोमाला । णिद्ध छक्ता य बज्जंति रूनारूवी य पोमाला ॥" "णिद्धस्स तमेवार्थं विशेषेण समर्थयति-गुगशन्दवान्यशक्तिद्वययक्तस्य किम्थपरमाणोश्चतुर्गुणः क्रिम्धेन रूक्षेण बा समशब्दसंज्ञेन त्येव त्रिशक्तियुक्तरूक्षस्य पत्रगुण्यूक्षेण क्षिग्धेन वा विषमसंज्ञेन विगुणाधिकत्वेन सति बन्धो भवतीति ज्ञातव्यम् । अयं त विशेषः---परमानन्दैकलक्षणस्वसंवेदज्ञानबलेन हीयमानशगर्देषःवे सति पर्वोक्त-जलबालकाद्यान्तेन यथा जीवानां बन्धो न भवति तथा जघन्यिकायरूक्षत्वगुणे सित परमाण्यनां चेति । बंध नहीं होता ॥ ७३ ॥ आगे किस तरह बंध होता है, यह दिखलाते है-[स्निरधस्वेन] चिक्रनेपनेसे [ **द्विगुण:** ] दो अंशरूप परिणत परमाणु [ चतुर्गुणस्तिरधेन ] चार अंशरूप परिणत हुए परमाणुसे विंधं विंक अवस्थाको अनुभवति । प्राप्त होता है. [वा] अथवा [रूक्षेण] रूखेपनेसे [ त्रिगुणितः ] तीन अंशरूप परिगत परमाणु [ पश्चगुणायुक्तः ] पाँच अंशरूप परिगत हुए परमाणुसे संयुक्त हुआ [अनुबध्यते] बंधको ब्राप्त होता है। भावार्थ-एक परमाणुमें दो अंश क्लिप हों, तथा दुसरे परमाणमें चार अंग हों, तो दोनो परमाणकोंका आपसमें बंध होता है । अथवा एकमें चार अंश हों, तथा दसरेमें छह अंग हों, तो भी बंध होता है। इस प्रकार अपने अनंत अंग मेद तक दो अंग अधिक किप्पतासे क्रिया परमाणओंका अथवा स्कंधोंका बंध जानना । तथा एक परमाण तीन अंश रूक्ष हो. और इसरा परमाण पाँच अंश रूक्ष हो. तो दोनोका बंध होता है. अथवा एक परमाण पाँच अंश दसरा सात अंश हो, तो भी बंध होता है। इस प्रकार अपने अंश भेद तक दो अंश अधिक रूक्षतासे रूक्ष परमाणुओका अथवा स्कंधीका बंध जानना चाहिये । एक परमाणमें दो अंश रूखेपनेके हैं, और दूसरे परमाणमें चार अंश किंग्धताके हैं, तो भी बंध होता है, इस प्रकार दो अंश अधिक व्याग्ध रूक्ष गुणोंके अंशोंसे भी परमाण तथा स्कंधोंका बंध जानना चाहिये। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि किग्धतासे दो अंश अधिक क्रिग्धताकर बंध होता है. तथा रूक्षतासे दो अंश अधिक रूक्षताकर बंध होता हैं. और रूक्षता क्रिय्यतामें भी दो अंश अधिक होनेसे बंध होता है । जो दो परमाणुओं में अंश बराबर हो, तो बंध नहीं होता, और जो एक अंश अधिक हो. तो भी बंध होना संभव नहीं है, परंत जब दो अंश अधिक हों, तभी बंध हो सकता है. दूसरी तरह बंध होनेकी योग्यता नहीं है । तथा जो एक अंश चिकनाई अथवा रूखाई हो. तो भी बंध नहीं होता. क्योंकि एक अंश अति जघन्य है इस कारण बंध योग्य नहीं है। दो अंशसे लेकर आजे णिद्धेण दुराहिएण जुनखस्स जुनखेण दुराहिएण । णिद्धस्स जुनखेण हवेदि वैभी जहण्यवज्ञे विसमें समें वा ॥" ॥ ७५ ॥

अथात्मनः पुद्रलिष्डात्मकर्तृताभावमवधारयति-

दपदेसादी संधा सहमा वा बादरा ससंठाणा । पुरुविजलतेज्वाक सगपरिणामेहिं जायंते ॥ ७५ ॥ द्विमदेशादयः स्कन्धाः स्रह्मा वा वाद्राः संसंस्थानाः ।

पथिवीजलतेजोवायवः स्वकपरिणामैजीयन्ते ॥ ७५ ॥

एवममी सम्रूपजायमाना द्विपदेशादयः स्कन्धा विशिष्टावगाहनशक्तिवशाद्वात्तसौक्ष्म्य-स्योत्पविशेषा विशिष्टाकारधारणशक्तिवशाद्धशितविचित्रसंस्थानाः सन्तो यथास्वं स्पर्शादिचतुष्क-तथा चोक्तम् — "णिद्धस्स णिद्धेण दुराधिगेग लुक्खस्स लुक्खेग दुराधिगेण । णिद्धस्स लुक्खेग हवेदि बंधो क्वण्णव ने बिसमे समे वा" ॥ ७४ ॥ एवं पूर्वोक्तप्रकारेण विष्यसूक्षपरिणतपरमाणुरवस्तपक्षयनेन प्रथम-गाथा । क्रियक्द्रक्षगुणविवरणेन द्वितीया । क्रियक्द्रक्षगुणाभ्यां दचिविकत्वे सति बन्धकथनेन तृतीया । तस्येव द्वीकरणेन चतुर्थी चेति परमाण्यनां परस्परबन्धन्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथाचतुष्ट्यं गतम् । **अधात्मा इचणुकादिपुद्रलस्कन्धानां कर्ता न भवतीःयुपदिशति —जायन्ते** उत्पद्यन्ते । के कर्तारः । हपदेसारी संदा हिप्रदेशायनन्तागुपर्यन्ताः स्कन्धा जायन्ते । पुरुविजलतेउवाऊ पृथ्वीजल्कतेजीवायवः । कथंभूताः सन्तः । सहमा वा बादरा मूक्ष्मा बादराः । पुनर्गप किविशिष्टाः सन्तः । ससंठाणा यथा-संभवं वृत्तचतरस्रादिस्वकीयस्वकीयसंस्थानाकारयक्ताः । कैः कृत्वा जायन्ते । सगपरिणामेहि स्वकीय-स्वक्रीयक्रिश्वस्क्रअपरिगामेरिति । अथ विस्तरः—जीवा हि तावदस्तनष्टहोर्कार्णज्ञायकैकरूपेग शद्भवद्धैक-स्बभावा एव पश्चादच्चवहारे गानादिकर्मबन्धोपाधिवरान रादात्मस्बभावमळभमानाः सन्तः प्रथिव्यमे जोवात-अनंत भेदतक दो अंश अधिक चिक्रनाई रूखाईके होवें, तब बंध होता है, एक अंशसे बंधका अभाव ही बानना । एक परमाण एक अंश चिकनाई अथवा ऋखाईपनेसे परिणत हो, और दूसरा तीन अंश चिक्रमाई अधवा तीन अंश रूखापनेसे परिणत हो. तो भी बंध नहीं होता । यद्यपि यहाँपर दो अंश अधिक भी हैं, तो भी बंधकी योग्यता नहीं है, इस कारण एक अंगत बंध कभी नहीं होता ॥ ७४ ॥ **आगे आत्माके पुरलपिंडके कर्तापनेका अभाव दिखलाते हैं — क्रियदेशाटयः स्कन्धाः** दो प्रदेशको आदि छेकर परमाणुओंके स्कंध अर्थात दो परमाणुओंका स्कंध, तीन परमाणुओंका स्कंध, इत्यादि अनंत परमाणुओं के खंघ पर्यंत जो स्कंब हैं, वे सब [स्वकपरिणामै:] अपने ही स्निम रूक्ष गुणके परिण-मनकी योग्यतासे [जायन्ते ] उत्पन्न होते हैं, [वा ] अथवा [सुक्षमा चादराः ] सूरुमजाति और स्यल्बातिके [प्रध्वीजलतेजोवायवः] प्रथिवीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायकाय, ये भी बिग्न कक्षमावके परिणमनसे पुरलात्मक स्कंच पर्यायकाप उत्पन्न होते हैं। वे पुरलपर्यास [सार्यस्थानाः] तिकोने, चौकोने, गोलाकार, इत्यादि अनेक आकार सहित होते हैं। आवार्थ-तो परमाणुओं के स्कंबसे

स्याविभौत्रतिरोभावस्वराक्तिवशमासाद्य पृथिच्यमेलोवायनः स्वपरिणामैरेव जायन्ते । अतोऽव-षार्येते उत्पणुकाद्यनन्तानन्तपुहलानां न पिण्डकर्ता पुरुषोऽस्ति ॥ ७५ ॥

अथात्मनः पुद्रलिप्डानेतृलाभावमवधारयति—

ओगाहगाहणिचिदो पुग्गुलकायेहिं सञ्बदो लोगो। सुहुमेहि बादरेहि य अप्पाओगोहिं जोगोहिं ॥ ७६ ॥ असाहगाहनिचितः पुहलकायैः सर्वतो लोकः। सुक्ष्मेबाहरीआमायाग्यैयोग्यैः॥ ७६ ॥

यतो हि स्रक्ष्मत्वपरिणतैर्वोद्रपरिणतैश्वानतिस्रक्ष्मतस्थलतात् कर्मत्वपरिणमनशक्ति-योगिभिरतिस्रक्षमस्थलतया तदयोगिभिश्वावगाद्यविशिष्टतेन परस्परमवाधमानैः स्वयमेव सर्वत एव कायिकेषु समुख्यन्ते, तथापि स्वकीयाभ्यन्तरमुखदःखादिरूपपरिणतेरैवाश्चद्रोपादानकारणं भवन्ति । न च पृथ्वित्यादिकायाकारपरिणतेः । कस्मादिति चेत् । तत्र स्कन्धानामेवोपादानकारणत्यादिति । ततो ज्ञायते पुरुलिपण्डानां जीव कर्ता न भवनीति ॥ ७५ ॥ अधारमा बन्धकाले बन्धयोग्यपुरुलान् बहिर्भागानीवान-यतीःयावेदयति-ओगादगादणिचिदो अवगाद्यावगाव्यनैरन्तर्येण निचितो सृतः । स कः लोगो लोकः । कथंमृतः । सुरुद्दो सर्वतः सर्वप्रदेशेषु । कैः कर्तृभूतैः । पुमालकायेहि पुहलकायैः । किविशिष्टैः । सहमेहि बादरेहि य इन्द्रियाप्रहणयोग्यैः मुक्सैस्तद्ग्रहणयोग्यैर्बादरेश्व । पुनश्च कथंभूतैः । अप्पा-ओमोहि अतिसङ्गस्थलकेन कर्मवर्गणायोग्यतारहितैः । पन्थ किविशिष्टैः । जोमोहि अतिसङ्गस्थलत्वा-भावा कर्मवर्ग गायोग्ये रिति । अयम गार्थः — निश्चयेन ज्ञादस्वरूपैरपि व्यवहारेण कर्मोद्रयाधीनतया पश्चियादि-लंकर अनंतानंत परमायुन्कंघ पर्यंत नाताप्रकार आकारोको धारम किये हुए सुरम स्थूलका जो पुद्रल-पर्याप होते हैं, तथा स्पर्श, रस, गंप, वर्णकी मुख्यता वा गौणता लिये हुए पृथ्वी, जल, तेज, बायुरूप पिंड है. उन सब पर्यायोंका कर्ना पहलद्वन्य जानना चाहिये। इससे यह सिद्धांत निकला, कि आत्मा-(पुरुष) पुद्रलपिंडका कर्ता नहीं है, पुद्रलदन्यमें ही पिंड होनेकी क्रिग्यरूक्ष शक्ति है, इसलिये अपने परिणामसे वह अनेक प्रकार हो जाता है ॥ ७५ ॥ आगे आत्मा पुरुलिंडका प्रेरक भी नहीं है. यह निश्चय करते है--[लोक:] असंख्यप्रदेशी लोक [सर्वन:] सब जगह [सुक्ष्मै:] सुत्मरूप [च] और [बादरै: ] स्थूलका [आत्मप्रायोग्यैः] आत्माके ग्रहण करने योग्य [योग्यैः] कर्मरूप होने योग्य अथवा कर्मरूप न होने योग्य ऐसे [पुद्रलकायै:] पुद्रलद्रव्यके पिंडोंसे [अवगाहगाह-निचितः ] अत्यंत गाढ़ भर रहा है। भावार्थ-यह लोक सब जगह एक एक प्रदेशमें अनंत अनंत कार्माण (कर्म होने योग्य) वर्गणाओंसे भरपर है. अवगाहना शक्ति होनेसे कहींपर बाधा नहीं होती। इस कारण इस लोकमें सब जगह जीव ठहरे हुए हैं. और कर्मबंधके योग्य पुद्रलवर्गणा भी सब जगह मौजूद हैं। जीवके जिस तरहके परिणाम होते हैं, उसी तरहका आत्माके कर्मबंध होता है। ऐसा नहीं है. कि यह आतमा आप किसी जगहसे प्रेरणा करके कार्माणवर्गणाओंका बंध करता हो । जिस जगह

पुद्रलकांमैगाँढं निचितो लोकः । ततोऽवधार्यते न पुद्रलिपण्डानामानेता पुरुषोऽस्ति ॥ ७६ ॥ अथात्मनः पुद्रलिपण्डानां कर्मलकर्वलामावमनथारयति—

> कम्मन्सणपाओरगा खंघा जीवस्स परिणाई पप्पा । गच्छति कम्मभावं ण हि ते जीवेण परिणमिदा ॥ ७७ ॥ कर्मतमायोग्याः स्कला जीवस्य परिणतिं माप्प । राच्छत्ति कर्ममावं न हि ते जीवेन परिणमिताः ॥ ७७ ॥

यतो ६ तुल्यक्षेत्रावगाढजीवपरिणाममात्रं वहिरक्क्साधनमाश्रित्य जीवं परिणमयितारमन्त-रेणापि कर्मत्वपरिणमनशक्तियोगिनः पुत्रलम्बन्धाः स्वयमेव कर्मभावेन परिणमन्ति । ततोऽन-घार्यते न पुद्रलपिण्डानां कर्मत्वकर्तां पुरुषोऽस्ति ॥ ७७ ॥

अथारमनः कर्मत्वपरिणतपुद्रलद्रव्यात्मकशरीरकर्तृताभावमवधारयति-

पञ्चसदमस्थावरतं प्राप्तिजीवैर्थया लोको निरन्तरं सृतस्तिष्ठति तथा पृद्रलेरिष । ततो जायते यत्रैव शरीराव-गाढक्षेत्रे जीवस्तिप्रति बन्धयोग्यपद्रन्य अपि त्रेव तिप्रति न च बहिर्मागाजीव आनयतीति ॥ ७६ ॥ अथ कर्मस्कन्धानां जीव उपादानकर्ता न भवतीति प्रजापयति — करमत्त्रणपाओग्गा खंधा कर्मत्वप्रायोग्याः स्कन्धाः कर्तारः जीवस्स परिणाउं पप्पा जीवस्य परिणाति प्राप्य निर्दोषिपरमात्मभावनोत्पन्नसहजानन्दैक-छक्षणसम्बास्तपरिणतेः प्रतिपक्षभूतां जीवसंबन्धिनीं मिध्यात्वरागादिपरिणति प्राप्य **गच्छंति कस्मभावं** गच्छित्त परिणमन्ति । कम् । कर्मभावं ज्ञानावरणादिदृश्यकर्मपर्यायं ण हि ते जीवेण परिणमिद्रा न हि नैव ते कर्मस्कत्या जीवेनोपादानकर्त्भतेन परिणमिताः परिणति नीता इत्यर्थः । अनेन ज्याख्यांनेनैतदक्तं भवति कर्मस्कत्थानां निश्चयेन जीवः कतां न भवतीति ॥ ७७ ॥ अथ शरीसकारपरिणतपुटलपिण्डानां जीवः कर्ता न भवतीव्यपदिशति---ने ते कम्मत्तगदा ते ते पूर्वास्त्रोदिना कर्मचं गता द्रव्यक्रमपर्याय-जीव है. उसी जगह अनंतर्वर्गणा है. वहाँपर ही आपसमें बंध हो जाता है । इस कारण आत्मा पड़क-पिंडका प्रेरक नहीं है ॥ ७६ ॥ आगे आत्माको पुद्रलपिंडरूप कर्मका अकर्ता दिखलाने है---- कर्मस्व-प्रायोगयाः ] अष्टकर्मरूप होनेयोग्य जो [स्कन्धाः ] पुरुवनिणाओंके पिंड हैं, वे [जीवस्य ] संसारी आत्माकी [परिणति] अञ्चद्ध परिणतिको [प्राप्य] पाकर [कर्मभावं] आठ कर्मस्य परिणामको [गच्छन्ति] प्राप्त होते है, [त] पांतु [ते] वे कर्मयोग्य वंध [जीवेन] आस्माने [न परिपामिताः] नहीं परिणमार्थ हैं, अपनी शक्तिसे ही परिणत हुए है । भावार्थ --जिस क्षेत्रमें कार्माणवर्गणा हैं, उसी क्षेत्रमें जीव भी है। वे जीव अनादि बंधके संयोगसे अञ्चद्ध भावोस्वरूप परिणमते हैं। उस अञ्चद्ध परिणामका बंधरूप बहिरंग निमित्तकारण पाकर कर्मवर्गणा अपनी अंतरंग निजशक्तिसे आठ कर्मरूप परिणाम जाती है। इस कारण यह आत्मा उनका परिणमानेवाला नहीं है, कार्माणवर्गणा अपने आप परिणमती हैं। इसी लिये 'उनका कर्ता आत्मा नहीं है' यह सिद्ध हुआ ॥ ७७ ॥ आगे आत्माको नोकर्मरूप शरीरका अकर्ता दिखलाते हैं-[ते ते] वे वे [कर्मस्वगताः] दव्यकर्मरूप परिणत हए [पदस्त-

ते ते कम्मस्मया पोग्गलकाया पुणी वि जीवस्स । संजायंते देहा देहंतरसंकमं पप्पा ॥ ७८ ॥ ते ते कर्मवगताः पुद्रलकायाः पुनरपि जीवस्य । संजायन्ते देहा देहान्तरसंकमं माप्प ॥ ७८ ॥

ये ये नामामी यस्य जीवस्य परिणामं निमित्तमात्रीकृत्य पुद्रलकायाः स्वयमेन कर्मतेन परिणमन्ति, अथ ते ते तस्य जीवस्यानादिसंतानमञ्जीवर्शरान्तरसंक्रान्तिमाश्रित्य स्वयमेव च बरीराणि जायन्ते । अतोऽवशायेने नकर्मत्यारिणतपुद्रलब्र्ब्यात्मकवरीरकर्तौ पुरुषोऽस्ति ॥७८॥

अयात्मनः शरीरताभावमवधारः:ति-

ओरालिओ य देहो देहो बेउन्बिओ य तेजइओ। आहारय कम्मइओ पुग्गलद्व्वप्पा सब्बे ॥ ७९ ॥ औरास्किथ देहो देहो बिकियिकथ तैनसः। आहारकः कार्मणः पुरुष्टब्यात्मकाः सर्वे ॥ ७९ ॥

यतो बांदारिकवैकियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि सर्वाण्यपि पुदुलद्रव्यात्मकानि । परिणताः पोमालकाया पहलक्कत्थाः पूर्णो वि जीवस्स पुनरपि भवान्तरेऽपि जीवस्य संजायते देहा सजायन्ते सम्याजायन्ते देहाः अरीराजीति । कि कत्या । देहंतरसंकमं पुष्पा देहान्तरसंकमं भवान्तरं प्राप्य लक्ष्मेति । अनेन किमुक्तं भवति -औदारिकादिशरीरनामकर्मरहितपरमात्मानमलभगानेन जीवेन यान्यपार्जितात्यौदारिकादिशरीरनामकर्माणि तानि भवान्तरे प्राप्ते सत्यदयमागच्छन्ति तददयेन नोकर्मपद्रला औदारिकादिशरीराकारेण स्वयमेव परिणमन्ति । ततः कारणादौदारिकादिकायानां जीवः कर्ता न भवतीति ॥ ७८ ॥ अथ शरीराणि जीवन्युरूपं न भवन्तीति निश्चिनीति-अोरलिओ य देही औदारिक्षः देहः देही वेउन्विभी य देही वैकियकथ नेजडओ तैजिसकः आहारय कम्मडओ आहारः कार्मणक्ष पुमालद्वावपा। सववे एते पश्च देहाः पुद्रलद्वासकाः सर्वेऽपि मम स्वरूपं न भवन्ति । कस्मादिति काद्याः ] कर्मवर्गगापिंड [देहान्नरसंक्रमं प्राप्य ] अन्य पर्यायका संबंध पाके [पनः ] फिर [हि] निश्वयसे [जीवस्य] आत्माके [देहा: ] शरीररूप [संजायन्ते ] उत्पन्न होते हैं। भावार्थ-जीवके परिणामका निमित्त पाकर दृज्यकर्मबंधरूप जो पुद्रल हुए थे, वे ही अन्य पर्यायमें शरीराकार हो जाते हैं. और अपनी ही शक्तिसे द्रव्यकर्मका नोकर्मरूप शरीन फल हो जाता है। इस कारण नोकर्मका भी कर्ता पद्रल ही है. आत्मा नहीं है ॥ ७८ ॥ आगे आत्माके पाँच शरीरोंका अभाव दिखलाते हैं-[ औदारिकः देहः ] मनुष्य तिर्थेच संबंधां औदारिकशरीर [ च ] और [ वैक्रियिकः ] नारकी देवता संबंधी वैकियिकशरीर चि ] और तिज्ञसः ] ग्रुम अग्रुम तैजसगरीर [आहारकः ] आहारक पतलेका शरीर कार्मणः] आठ कर्मरूप शरीर इस तरह ये पाँच शरीर हैं, वे [सर्चे] सब ही [पद्भलद्भरुयात्मकाः ] पुत्रलद्रव्यमयी हैं। इसकारण पाँच शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा तो इनसे २१२

ततोऽनधार्यते न शरीरं पुरुषोऽस्ति ॥ ७९ ॥

अथ किं तर्हि जीवस्य शरीरादिसर्वपरद्वव्यविभागसाधनमसाधारणं खलक्षणमित्यावेदयति-

अरसमरूवमगंधं अञ्चलं चेदणागुणमसदं।

जाण अलिंगगग्रहणं जीवमणिहिद्रसंठाणं ॥ ८० ॥

अरसम्हरमगन्धमव्यक्तं चेतनागुणमञ्जदम् ।

जानीसिल्ङ्गप्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानम् ॥ ८० ॥

आत्मनो हि रसरूपगन्धगुणाभावस्वभावलात्स्पर्शगुणव्यत्तयभावस्वभावत्वात् शब्दपर्याया-भावसभावताच्या तन्मृलादलिङ्गप्राह्मतात्सर्वसंस्थानाभावस्वभावताच पुद्रलद्रव्यविभागसाधन-मरसत्तमरूपतमगन्धतमव्यक्ततमशन्दतमिङ्गग्राह्यतमसंस्थानतं चास्ति । सकलपुद्रलापुद्रला-जीवद्रव्यविभागसाधनं त चेतनागुणतमस्ति । तदेव च तस्य स्वजीवद्रव्यमात्राश्चित्रतेन स्वलक्ष-णतां विश्वाणं शेषद्रव्यान्तरविभागं साधयति । अलिङ्गबाह्य इति वक्तव्ये यदलिङ्गब्रहणमित्युक्तं चेत । ममाशरीरचैतन्यचमन्कारपरिणनत्वेन सर्वदैवाचेननशरीरःविविशेधादिति ॥ ७९ ॥ एवं पुद्रलस्कन्धानां बन्धव्याख्यानसुख्यतया दिनीयस्थलं गाथापञ्चकं गतम् । इति 'अपरेसो परमाणु' इत्यादि गाथानवकेन परमाणुस्कन्यभेदभिन्नपुद्रलानां पिण्डनिष्पत्तित्याख्यानमुख्यतया द्वितीयविशेषान्तराधिकारः समाप्तः । अधै-कोनविंशतिगाथापर्यन्तं जीवस्य पुद्गलंन सह बन्धमुख्यतया व्याख्यानं करोति, तत्र पट स्थलानि भवन्ति । तेष्वादौ 'अरसमरूवं' इत्यादि शुद्धजीवत्र्याख्यानगार्थेका 'मुत्तो ऋवादि' इत्यादिपूर्वपक्षपरिहारमुख्यतया गाधाद्वयमिति प्रथमस्थले गाधात्रयम् । तदनन्तरं भावबन्धमुख्यत्वेन 'उवओगमओ' इत्यादि गाधादयम् । अथ परस्परं द्वयोः पुरुलयोः बन्धो जीवस्य रागादिपरिगामेन सह बन्धो जीवपुरुलयोर्बन्धश्चेति त्रिविधवन्ध-मुख्यत्वेन 'फासेहि पुग्गलाणं' इत्यादि सूत्रद्वयम् । ततः परं निश्चयेन द्रव्यवन्धकारणत्वाद्वागादिपरिणाम एव बन्ध इति कथनमुख्यतया 'रत्तो बंधदि' इत्यादि गाथात्रयम् । अध भेदभावनामुख्यत्वेन 'भणिदा पुढवी' इस्यादि सुत्रद्वयम् । तदनन्तरं जीवो रागादिपरिणामानामेव कर्ता न च द्रव्यक्रमेणामिति कथनसुख्यवेन 'कृत्वं सहावनादा' इत्यादि षष्ठस्थले गाथासतकम् । यत्र सुख्यत्वमिति वदति तत्र यथासंभवमन्योऽप्यश्चों भिन स्वरूप है।। ७९ ।। आगे जीवका शरीरादिक पर दृश्योंसे भिन्न शुद्ध स्वरूप, जो कि अन्य दृश्यमें नहीं पाया जाने, ऐसा लक्षण दिखलाते हैं—[स्वं] हे भन्य, तू [जीवं] गुद्धस्वरूप आत्माको [ अरसं ] ५ प्रकारके रससे रहित, [ अरूपं ] ५ वर्गींसे रहित [ अगन्धं ] दो प्रकारके गंध गुण रहित, [अन्यक्तं ] आठ प्रकारके स्पर्श गुण रहित, इसांसे अप्रगट [अज्ञान्दं ] राष्ट्रपर्यायसे रहित स्वभाववाला [अलिङ्गग्रहणं ] पुत्रलके चिहते ग्रहण नहीं होनेवाला, [अनिर्दिष्टसंस्थानं ] सब आकारोंसे रहित निराकार स्वभावयुक्त [चेतनागुणं] और ज्ञान दर्शन गुगवाला ऐसा शुद्ध निर्विकार-द्रव्य जानना । भावार्थ--यह आत्मा अमूर्त स्वमाव होनेसे रस, रूप, गंध, स्पर्श, शन्द संस्थानादिक पद्गलीक भावोंसे रहित है, अपने चेतना गुण से धर्म, अवर्म, आकाश, काल, इन चार अमूर्त दृश्योंसे मी

तद्बहुतरार्थमतिपत्तये । तथाहि — लिङ्गैरिन्दियेशाँहकतामापकस्य ग्रदणं यस्येत्यतिन्द्रिय
हानमयतस्य मतिपत्तिः । न लिङ्गैरिन्दियेशाँहतामापकस्य ग्रदणं यस्येतान्द्रियभत्यक्षाविषयतस्य ।

न लिङ्गादिन्द्रियगम्याद्भमादयेरित ग्रदणं यस्येतीन्द्रियपत्यक्षप्र्वेकान्तुमानाविषयतस्य । न लिङ्गादेव

परेः ग्रदणं यस्येत्यनुयेयमात्रताभावस्य । न लिङ्गादेव परेषां ग्रदणं यस्येत्यनुमानृमात्रताभावस्य ।

न लिङ्गात्त्यभावेन ग्रदणं यस्येति मत्यक्षज्ञातृतस्य । न लिङ्ग्नेपायोगाष्य्यलक्षणस्य ग्रदणं क्षयमा
हरणं यस्येत्यनाद्वायिज्ञानतस्य । न लिङ्गस्योपयोगाष्यलक्षणस्य ग्रदणं वस्येत्या
हरणं यस्येत्यनाद्वायिज्ञानतस्य । न लिङ्गस्योपयोगाष्यक्षणस्य ग्रदणं परेणः दरणं यस्येत्या
हरणं यस्येत्यनाद्वायिज्ञानतस्य । न लिङ्गस्योपयोगाष्यक्षणस्य ग्रदणं परेणः दरणं यस्येत्या
हरणं यस्येत्यनतस्य । न लिङ्गे उपयोगाष्यक्षणस्य ग्रदणं परेति वश्योपयोग यस्येति ग्रद्धापक्तस्य ।

न लिङ्गेभ्य इन्द्रियेभ्यो ग्रदणं विषयाणास्युपभोगो यस्येति विषयोपभोक्तुनाभावस्य । न लिङ्गास्य
सम्बा वेन्द्रियादिक्षणाद्ग्रदणं जीक्स्येति श्रुकार्ववायिकायिताभावस्य । न लिङ्गस्य मेहना-

भिन्न है, स्वजीव सत्ताको अपेक्षा अन्य जीव व्यवसे भी भिन्न है, अपने अस्तित्वकर सहूप बस्तुमात्र है, और यहाँपर अर्छिगणहण विशेषण इसलिये कहा है, कि वह आत्मा किसी पुत्रलीक चिह्नसे प्रहण नहीं किया जाता । इस विशेषण पदके अनेक अर्थ है, उनमेंसे कुछ थोड़े दिखलाते हैं——िर्छण नमा इंद्रियोका है, उन इन्द्रियोक्षे यह आत्मा पदार्थोंका प्रहण (ज्ञान) करनेवाला नहीं है, अतीन्द्रिय स्वभावसे पदार्थोंको जानता है, इसलिये अर्छिगप्रहण है । अथवा इन्द्रियोसे अन्य जीव भी इस आत्माका प्रहण नहीं कर-सकते, यह तो अतीन्द्रिय स्वसंवेदन ज्ञानगम्य (अपने अनुभवगोचर) है, इसलिये भी अर्छिगप्रहण है । जैसे धूम-चुएं चिह्नके देखकर अप्रिका ज्ञान करते हैं, बैधे अनुमान ज्ञानकर लिंग अर्थात् चिह्नकर यह आस्मा अन्य पदार्थोंका जाननेवाला नहीं है, यह तो अतीन्द्रिय प्रस्थक्षज्ञानसे जानता है, इस कारण भी

कारस्य ग्रहणं यस्येति लौकिकसाधनमात्रलामात्रस्य । न लिङ्गेनामेहनाकारेण ग्रहणं लोकव्याप्ति-यस्येति कुट्टुकपसिद्धसाधनाकारलोकव्याप्तिलामात्रस्य । न लिङ्गानां स्त्रीपुत्रपुंसकवेदानां ग्रहणं यस्येति स्त्रीपुत्रपुंसकद्रव्यभावाभावस्य । न लिङ्गानां धर्मध्वजानां ग्रहणं यस्येति बहिरक्र्यतिलि-ङ्गामावस्य । न लिङ्गं गुणो ग्रहणमर्थात्रवोधो यस्येति गुणिविशेषानालीहशुद्धद्रव्यतस्य । न लिङ्गं गुणपर्यायो ग्रहणमर्थात्रवोधविशेषो यस्येति पर्यायविशेषानालीहशुद्धद्रव्यतस्य । न लिङ्गं प्रत्यभिज्ञानहेतुर्वहणमर्थात्रवोधसामान्यं यस्येति द्रव्यानालीहशुद्धपर्यायतस्य ।। ८० ॥

अथ कथममृर्तस्यात्मनः स्निग्यरूक्षलाभावाद् बन्धो भवतीति पूर्वपक्षयति -

मुसो रूवादिगुणो बज्झदि फासेर्सि अण्णमण्णेहि । तिववदादो अप्पा बज्झदि किथ पोग्गलं कम्मं ॥ ८१ ॥ मृतों स्पादिगुणो वध्यते स्पर्शेरत्योन्यैः । तदिवरीत आत्मा बच्चाति कथं पौत्रलं कमे ॥ ८१ ॥

नमानेनामिवदनुमेयभूतपरपदाथानां ग्रहागं न करोति तेनालिङ्गग्रहण इति । तदपि कम्मात् । स्वयमेवा-लिङ्कोद्रवातीन्त्रियज्ञानसहितत्वान् , तेनैव लिद्गोद्रवानुमानेनाग्निप्रहणवत् परपुरुषाणां यस्यापनो प्रहणं परिज्ञानं कर्ते नासाति नेनालिङ्गग्रहण इति । नदपि करमान । अलिङ्गोद्रवातीन्द्रियज्ञानगुरुयत्वान । अथवा लिक्कं चिक्कं लाञ्छनं शिम्बाजराधारमादि नेनाधानां प्रहणं परिच्छेदनं न करोति, तेनालिक्कप्रहम इति । तदपि करमात । स्वामाविकाचिद्रोद्रवातीन्द्रियज्ञानसहितत्वात् । तेनैव चिद्रोद्रवज्ञानेन परपुरुषाणां यस्यात्मनी प्रहणं परिज्ञानं कर्त् नायाति तेनालिङ्गप्रहण इति । तदपि कस्मानिरुपरागम्बसंबेदनज्ञानगम्यत्वादिति । एवमलिङ्गप्रहणशब्दस्य व्याख्यानकमेण शह जीवस्यरूपं ज्ञातव्यमित्यभिप्रायः ॥ ८० ॥ अथामृतशहासनी ज्याख्याने कृते सम्यमूर्तजीवस्य मूर्तपुद्गलकर्मेणा सह कथं बन्धो भवनीति पूर्वपक्षं करोति—सत्तो ह्वादिगुणी मूर्तो कापरसगन्धस्परीवान् पुद्रलदन्यगुणः बज्झदि अन्योग्यसंक्षेपेण बन्यते बन्धमनुभवति, अखिंगप्रहण है। कोई भी जीव इंदियगम्य चिद्धसे इस आत्माका अनुमान नहीं कर सकता, अर्थात-इंद्रियज्ञान जनित अनुमानसे प्रहण नहीं किया जासकता, इस कारण भी अलिंगप्रहण है। इत्यादि अखिंगप्रहण शब्दक अनेक अर्थ होते हैं। यह शुद्ध आत्मा केवल अनुभवगन्य है, वचनसे नहीं कहा जासकता, कहनेसे अशुद्धताका प्रसंग आता है । इसलिये शुद्ध जीवदृष्य जानगम्य है । जो अनुभवी हैं. वे ही शांतरसके स्वादको जानते हैं, इसका अन्य कथन है, वह व्यवहारमात्र है। जिनके काललब्ध निकट आगर्ड है, वे ही व्यवहारमात्र शब्दब्रह्मका निमित्त पाकर स्वकृपमें छीन होते हैं। इस कारण अबाध्य इद्भ जीवदन्य अनुभव योग्य ही है ॥ ८० ॥ आगे अमृतं आत्माके क्रिग्ध हृद्ध गुणका अभाव होनेसे बंध किस तरह हो सकता है ? ऐसा तर्क करते हैं- कियादिशुण: ] रूप, रस, गंध, स्पर्श गणवाला [ मृती: ] स्कंध वा परमाणुरूप पुद्रलद्धन्य [ अन्योन्यै: ] परस्पर [ स्पर्की: ] स्वित्य रूक्षरूप स्पर्शगणसे [बाध्यते ] बंधको प्राप्त होसकता है. [तिद्विपरीतः] पुद्रलके क्रिय, रूक्षमण रहित मृतियोर्डि ताबन्धुद्रत्ययो रूपादिगुणयुक्तत्वेन यथोदितिन्नियरुक्षतस्पर्शविशेषादन्योन्यव-न्योऽवधार्वते एव । आत्मकम्बुद्रत्य्योस्तु स कपमवधार्यते । मृतस्य कमेषुद्रत्यस्य रूपादिगुण-युक्तत्वेन यथोदितिन्नियरुक्षतस्पर्शविशेषसंभवेऽप्यमृतिस्यान्यनो रूपादिगुणयुक्ततामावेन यथोदितिन्नियरुक्षतस्पर्शविशेषासंभावनया वैकाङ्गविकल्यात् ॥ ८१ ॥

अथैवममूर्तस्याप्यात्मनो बन्धो भवतीति सिद्धान्तयति-

रूबादिएहिं रहिदो पेच्छदि जाणादि रूबमादीणि । द्वाणि गुणे य जधा तह बंधो तेण जाणीहि ॥ ८२ ॥ रूपादिके रहितः पश्यति जानाति रूपादीनि । द्वाणि गुणांश्च यथा तथा बन्धस्तेन जानीहि ॥ ८२ ॥

येन प्रकारेण रूपादिरहितो रूपीणि द्वव्याणि तद्वणांश्व पञ्चति जानाति च. तेनैव प्रकारेण तत्र दोषो नास्ति । कैः कृत्वा । फासेहि अण्णमण्णेहिं क्रियम्ब्यमण्णव्यास्पर्गसंयोगैः । किंविशिष्टैः । अत्योन्यैः परस्परनिर्मिनेः । तिव्यवरीदो अप्पा बज्ज्ञदि किय पोमान्तं करमं तदिपरीनात्मा बध्नाति कथं पौद्रलं कर्मेति । अयं परमात्मा निर्विकारपरमजैतन्यचमत्कारपरिणतत्वेन बन्धकारणभतिकाथस्कक्षगण-स्थानीयदेवादिविभाववरिणामग्रहतत्वादमर्तन्वाच पौदलकर्म कथं बध्वानि न कथमपीति पूर्वपक्षः ॥ ८१ ॥ अधैवनमूर्तस्याप्यात्मनो नयविभागेन बन्धो भवतीति प्रत्युक्तरं ददाति-स्वादिष्टवि रहिदो अमूर्तपरम-चिःव्योति परिणतत्वेन नावदयमान्मा स्ट्रपादिरहिनः । तथाविषः सन् कि करोति । **पेच्छादि जागादि** मुक्ताबस्थायां यगपर्पारच्छितस्यपसामान्यविशेषप्राहककेवलदर्शनज्ञानोपयोगेन यद्यपि तादाल्यसंबन्धो नास्ति नथापि या प्राहककक्षणसबन्धेन पश्चित जानाति । कानि कर्मतापन्नाति । **रूपमादीणि दरुजाणि रू**प-अत्मा ] जावद्य पोद्गलिकं कमें ] पुदलीक-कर्मवर्गगाओको [कथं] कैसे [बधाति] बाँध सकता है : आवार्थ-- पहलड़न्य मुनीक है, वह अपने किएय रूप गुणकर आपसमें बँधता है। आत्मा तो अपूर्तीक है, जिल्हा रूज गुजने रहित है, वह कर्मवर्गणांसे किस तरह वेंध सकता है ! यह बड़ा संशय है, कि एक तरक तो ब्लिप, ऋक्ष गुण सहित कर्मवर्गणा और दूसरी तरफ ब्लिप, ऋक्ष गुण रहित आत्मा ये दोनों आपसमें किस तरह बंधको प्राप्त हो सकते हैं ! ऐसा शिष्यका प्रश्न है ॥ ८१ ॥ आगे अमूर्त आत्माके भी बंध होता है, ऐसा उत्तर दृष्टान्त द्वारा कहते है। - स्वादिकै: रहित:] रूपादिसे रहित यह आत्मा [यथा] जैसे [स्त्यादीनि द्रव्याणि] स्त्यादिगुगोंबाल घट पटादि-स्वरूप अनेक पुद्रबद्धन्यांको [ च ] और [गुणान ] उन द्रव्यांके रूपादिगुणीको [जानानि ] जानता है, पिरुयति देखता है, तथा ] उसी प्रकार [तेन ] पृद्रलद्रन्यके साथ [बन्धं ] आत्माका बंध [जानीहि] जानो । भावार्थ-आत्मा अमूर्तीक है, परंतु मूर्तीकद्रव्यका देखने जाननेवाला है। . देखना जानना इसका स्वभाव है. उस देखने जाननेसे ही मर्तीकटन्यसे बंध होता है. जो देखता जानता न होता. तो बंध होता । जब देखता जानता है. तभी बंध है । यही बात दृष्टान्तमे दिखळाते हैं-जैसे

रूपादिरहितो रूपिभिः कर्मपुद्रलैः किल वध्यते । अन्यया कथममृतौं मृतै पश्यति जानाति चेत्यत्रापि पर्यवयोगस्यानिवार्यसात । न चैतदत्यन्तद्र्यटलादार्ष्टान्तिकीकृतं, किंत् दृष्टान्तद्वा-रेणाबालगोपालमकटितम् । तथाहि-यथा बालकस्य गोपालकस्य वा प्रयगवस्थितं मुद्रलीवर्दे बलीवर्टं वा पश्यतो जानतश्च न बलीवर्देन सहास्ति संबन्धः, विषयभावावस्थितबलीवर्दनिमित्तो-पयोगाधिरूदवलीवर्दाकारदर्शनज्ञानसंबन्धो बलीवर्दसंबन्धव्यवहारसाधकस्बस्त्येव, तथा किला-त्मनो नीरूपत्वेन स्पर्शशुन्यताच कर्मपुद्रलैः सहास्ति संबन्धः, एकावगाहभावावस्थितकर्मपुद्रल-निमित्तोषयोगाधिरूदरागद्वेषादिभावसंबन्धः कर्मपुद्गलबन्धव्यवहारसाधकस्त्वस्त्येव ॥ ८२ ॥ रसगन्धस्परीसहितानि मूर्तद्रव्याणि । न केवलं द्रव्याणि गुणे य जभा तद्वुगांश्च यथा । अथवा यः कश्चित्संसारी जीवो विशेषभेदजानरहितः सन काष्ट्रपाषागाद्यचेतनजिनप्रतिमां दृष्टा मदीयाराध्योऽयभिति भन्यते । यद्यपि तत्र सत्तावलोकदर्शनेन सह प्रतिमायास्तादाल्यसंबन्धो नास्ति तथापि परिष्लेदपरिष्लेदकः लक्षणसंबन्धोऽस्ति । यथा वा समवसरणे प्रत्यक्षजिनेश्वरं दृष्टा विशेषमेदज्ञानी मन्यते मदीयाराध्योऽयमिति । तत्रापि यदान्यवलोकनज्ञानस्य जिनेश्वरेण सह तादात्म्यसंबन्धो नास्ति तथान्याराध्याराधकसंबन्धोऽस्ति । तह बंधो तेण जाणीहि तथा बन्धं तेनैव दृष्टान्तेन जानीहि । अयमत्रार्यः-ययप्ययमात्मा निश्चयेना-मृतिस्तथाप्यनादिकर्मबन्धवशाद्वचवहारेण मृतः सन् द्रव्यबन्धनिमित्तभूतं गुगादिविकल्परूपं भावबन्धोपयोगं करोति । तस्मिन्सति मुर्तद्रव्यकर्मणा सह यद्यपि तादाल्यसंबन्धो नास्ति तथापि पूर्वोक्तदृष्टान्तेन संक्षेत्र-संबंधोऽस्तीति नास्ति दोषः ॥ ८२ ॥ एवं शहबद्धैकस्वभावजीवकथनम्ख्यत्वेन प्रथमगाथा । मूर्तिरहित-एक बालक मिड्डीके बलय (कंकण) को अपना समझकर देखता है, जानता है, मानता है, परन वह बलय उस बालकसे जुदा है, कुछ संबंध नहीं है. तो भी जो उस कंकगको कोई तोड़ डालं, फोड़ डालं, अथवा छेजावे, तो वह बालक अति दुःखी होता है, और इसी तरह म्बालिया सचे कंकगको अपना समझ कर देखता है. जानता है. मानता है. सचा वलय भी उस ग्वालियेस जदा है-उस वलयसे कहा संबंध नहीं है, तो भी उस सब्बे बलयको जो कोई तोड़ डाले. अथवा लेजावे, तो ग्वालिया भी अति द:खो होता है। इस जगह विचारना चाहिये, कि मार्टीका बलय और सचा बलय दोनों बाल गोपालंस जुदे हैं. उनके जानेसे-इटने फुटनेसे बालक और ग्वालिया क्यों द:खी होते हैं । इससे यह बात विचारमें साती है. कि वे बाल गोपाल उन वलयोंको अपना मानकर देखते हैं. जानते हैं। इस कारण अपने परिणामों से बँध रहे हैं, उनका ज्ञान बलयके निमित्तसे तदाकार परिणत हो रहा है। इसलिये परस्वरूप बल्ल्यांसे संबंधका व्यवहार आजाता है। उसी प्रकार इस आत्माका पुद्रलसे कुछ संबंध नहीं है, परंत अनादिकालसे लेकर एक क्षेत्रावगाहकर टहरे हुए जो पुद्रल है, उनका निमित्त पाकर उत्पन्न हुआ जो राग, देष, मोहरूप अञ्चलीपयोग वही मावबंध है, उसीसे आत्मा बँधा हुआ है, पुद्रलीक कर्मबंध व्यवहार-मात्र है। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि जो यह आत्मा परदृष्यको रागी, हेबी, मोही, होकर देखता है, बानता है. वही अग्रद्धोपयोगरूप परिणाम बंघका कारण है. और अपने ही अग्रद्धपरिणामसे बंध है

अथ भावबन्धस्वरूपं ज्ञापयति-

उवओगमओ जीवो सुज्झिद रक्रीद वा पदुस्सेदि। पप्पा विविधे विससे जो हि पुणो तेहि संबंधो॥ ८३॥ उपयोगमयो जीवो सुबति रुयति वा महेहि। प्राप्य विविधान विषयान् यो हि पुनस्तैः संबन्धः॥ ८३॥

अयमात्मा मर्व एव तावत्सविकल्पनिर्विकल्पपरिच्छेदात्मकृत्वादुपयोगमयः । तत्र यो कि नाम नानाकारान् परिच्छेद्यानर्थानासाद्य मोहं वा रागं वा द्वेषं वा सद्युपैति स नाम तैः पर-प्रत्यपैरिप मोहरागद्वेपैरुपरक्तात्मस्वश्रन्तवाष्ठील्पीतरक्तोषाश्रयप्रन्ययनील्पीतरक्ततेकपरक्तस्व-भावः स्कटिकमणिरिव स्वयमेक एव तद्भावदितीयलाद् वन्यो भवति ॥ ८३ ॥

## अथ भाववन्ध्यक्ति द्रव्यवन्धस्वरूपं च प्रज्ञापयति-

जीवस्य मुर्तकर्मणा सह कथं बन्धो भवतीति पूर्वपक्षक्रपेण दितीया तत्परिहारकृषेण ततीया चेति गाथात्रयेण प्रथमस्थलं गतम । अथ गगदेवमोहनक्षणं भावबन्धस्वरूपमाल्याति—उन्योगमधो जीनो उपयोगमयो जीवः, अयं जीवो निश्चयनयेन विश्वहज्ञानदर्शनोपयोगमयन्तावत्तथाभूनोऽप्यनादिबन्धवशास्तोपाधिस्कटिक-बन परोपाधिभावेन परिणतः सन् । किं करोति । प्रजबादि रज्जेदि वा पदरसेदि महानि रूयति वा प्रदेष्टि देषं करोति । कि कृत्वा । पूर्वं पूर्वा प्राप्य । कान् । विविधे विसये निर्विपयपरमात्मस्वरूपभावनाविपक्ष-भूतान्विविधपञ्चेन्द्रियविषयात । जो हि पूजो यः पुनिस्थंभूतोऽस्ति जीवो हि स्कृटं, तेहि संबंधो तैः संबद्धी भवति तैः पूर्वोक्तराग्रेयमोहं कर्त्रभतेमोहराग्रेपरहिनजीवस्य शहपरिणामलक्षणं परमध्रममलभगानः सन स जीवो बड़ो भवनीति । अत्र योऽसौ रागदेवमोहपरिणामः स एव भावबन्ध इत्यर्थः ॥ ८३ ॥ अथ भाववन्ययुक्ति द्रव्यवन्यस्यरूपं च प्रतिपादयति—भावेण जेण भावेन परिणामेन येन जीवो जीवः ॥ ८२ ॥ आगे भावबंधका स्वरूप दिखलाते है— य: ] जो [उपयोगमय:] ज्ञान दर्शनमयी [जीव:] आत्मा [विविधान] अनेक तरहके [विषयान] इष्ट अनिष्ट विषयोंको [प्राप्य] पाकर [मच्चिति] मोही होता है, [बा] अथवा [रज्यिति] रागी होता है, अथवा [प्रदेष्टि] देवी होता है, सि: वह पिन: फिर ति: ] उन राग, देध, मोह भावोंसे बिद्ध: ] बंधा हुआ है। भावार्थ-यह संसारी जीव इंद्रियोंके विषयोंमें उपयोगी होता हुआ राग, द्वेष, मोहभावको प्राप्त होता है। वे राग, द्वेष, मोहभाव परके निमित्तसं होते हैं। यद्यपि यह आत्मा एकभावस्वरूप है, परंतु राग, द्वेष, मोहभावके परिणमनसे द्वैतभावरूप तुआ है, इससे बंध है। जैसे स्फटिकमणि स्वभावसे एक खेत-भावरूप है, परंतु नील पीत रक्तवस्तुके संबंधसे नील पीत रक्तरूप दूसरे परिणामको प्राप्त होता है, तदाकार संबंधको धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा परसंयोगसे राग, द्वेष, मोहभावरूप भाववंधसे बँधता है।। ८३ ॥ आगे भावबंधके अनुसार दृश्यवंधका स्वरूप दिखलाते हैं — जिवः । आत्मा चिन भावेन ] जिस राग, हेव, मोहमावकर [विषये] इंदियोंके विषयमें [आगतं ] आये हुए इष्ट

भावेण जेण जीबो पेच्छिद जाणादि आगदं विसये। रजादि तेणेव पुणो बज्झिद कम्म स्नि उबदेसो॥ ८४॥ भावेन येन जीवः पश्यति जानात्पागतं विषये। रज्यति तेनैव पुर्वश्यते कर्मेत्युषदेशः॥ ८४॥

अयमातमा साकारनिराकारपरिच्छेदातमकत्वात्यरिच्छेद्यतामापद्यमानमर्थजातं येनैन मोह-रूपेण रागरूपेण द्वेषरुपेण वा भावेन परयति जानाति च तेनैद्रोपरच्यत एव । योऽयसुप-रागः स खळ स्निन्थरूक्षत्वस्थानीयो भाववन्थः । अथ पुनस्तेनैन पौहलिकं कर्म बध्यत एव, इत्येष भावमबन्धपत्ययो द्रष्यवन्धः ॥ ८४ ॥

अय पुत्रस्त्रीततदुभयनश्यस्य इापयति— फासीहिं पुग्गराणं वंघो जीवस्स रागमादीहिं । अपगोणणस्तवगाहो पुग्गराजीवष्पगो भणिदो ॥ ८५ ॥

कर्ता पेडलिंद जाणादि निर्विकल्पदर्शनपरिणामेन पश्यित सविकल्पज्ञानपरिणामेन जानाति । कि कर्मता-पनं, आगरं विसये आगतं प्राप्तं किमपीष्टानिष्टं वस्तु पञ्चेन्द्रियविषये रज्जदि तेणेव पूणी राज्यते तेनैव पनः आदिमध्यान्तवर्जितं रागादिदोषरहितं चिञ्च्योतिःस्वरूपं निजात्मद्रव्यमरोचमानस्तथैवाजानन्सन् समस्त-गुगादिविकल्पवरिहारेण भावयंश्व तेनैव पूर्वोक्तज्ञानदर्शनोपयोगेन रूउयते रागं करोति इति भावबन्धयुक्तिः । **बज्यदि कम्म ति उवदेसो** तेन भाववन्धेन नवतरद्रव्यकर्म बध्नातीति द्रव्यवन्धस्वरूपं चेत्युपदेशः ॥८४॥ व्यं भावबन्धकथनमुख्यतया गाथाद्वयेन द्वितीयस्थलं गतम् । अथ पूर्वनवतरपुद्रलद्रव्यकर्मगो परस्परबन्धो जीवस्य त रागादिभावेन सह बन्धो जीवस्यैव नवनस्टब्यकर्मगा सह चेति त्रिविधवन्धस्वरूपं प्रजापग्रति---फासेहि प्रमालाणं बंधो स्पर्शैः पुत्रलानां बन्धः पूर्वनवतरपुत्रलाज्यकर्मगोर्जीवगतरागादिभार्वानमित्तेन अनिष्ट पदार्यको [परुयति] देखता है, [जानानि] जानता है, [तेन एव] और उसी राग, हेप, मोहरूप परिणामकर [रज्यते] तदाकार हो छीन होजाता है, [पुनः] फिर [तेनैव] उसी भाव-बंधके निमित्तसे किम ] ज्ञानावरणादि आठ प्रकार दृष्यकर्म [बध्यते ] बँवते हैं, [इति उपदेश:] यह भगवन्तका उपदेश है । भावार्थ-यह आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभाव सहित है । जब यह राग, देष, मोहभावोंसे क्रेयपदार्थको देखता है, जानता है, तब इसके चिहिकाररूप राग, हेब, मोह परिगाम होते हैं। उन अशुद्धोपयोगरूप परिणामीका जो होना वहीं भाववंध है। इसी भावकर्मके अनुसार द्रव्यकर्म बॅंधते हैं. ऐसा जिनेन्द्रदेवका उपदेश मनमें धारण करने योग्य है।। ८४॥ आगे पुद्रलकर्मका बंध पुद्रल-कर्मींसे होता है, जीवका बंध अशुद्धरागादि भावोंसे होता है, और आत्मा पुरुल इन दोनोंका भी बंध आपसमें होता है, ऐसा तीन तरहका बंध दिखाशते हैं — स्पर्शे: ] यथायोग्य ब्लिप्स, रूझ, स्पर्श, गणोंसे [पद्गलानां] पुत्रलकर्मवर्गणाओंका आपसमें [बन्धः] मिलकर एकपिंडरूप बंध होता है, [गगादिभि: ] पर उपाधिसे उत्पन्न चिद्धिकाररूप राग, द्वेष, मोह, परिगामोंसे [जीवस्य ] आत्माका स्पर्कैः पुद्रलानां बन्धो जीवस्य रागादिभिः । अन्योन्यस्यावगाहः पुद्रलजीवात्मको भणितः ॥ ८५ ॥

यस्तावदत्र कर्मणां निनग्यरूक्षत्वस्पत्रीविशेषेरेकत्वपरिणामः स केवलपुद्रलबन्धः । यस्तु जीवस्योपाधिक मोहराग द्वेषपर्यायैरेकत्वपरिणामः स केवलजीववन्धः। यः पुनः जीवकर्मपुद्रलयोः परस्परपरिणामनिमित्तमात्रत्वेन विशिष्टतरः परस्परम्बगाडः स तद्वभयबन्धः ॥ ८५ ॥

अथ द्रव्यवन्धस्य भाववन्धहेतुकतमुज्जीवयति— <u>सपदेसो सो अप्पा</u> तेस्उ पदेसेस्उ पु<u>रगला</u> काया । पविसंति जहाजोग्गं चिहंति हि जेति बज्झंति ॥ ८६ ॥ सप्रदेशः स आत्मा तेषु प्रदेशेषु पुहलाः कायाः ।

प्रविक्रान्ति यथायोग्यं तिष्ठन्ति हि यान्ति कथ्यन्ते ॥ ८६ ॥ अयमास्मा लोककाक्षतुल्यासंख्येयपदेशलास्सप्रदेशः । अथ तेषु तस्य प्रदेशेषु कायवा**द्य**-

स्वकीयक्षिम्धकक्षोपादानकारणेन च परस्परपर्शसंयोगेन योऽसौ वन्धः स पुद्रलबन्धः । जीवस्स राग-मादीहिं जीवस्य रागादिभिर्निरुपरागपरमचैतन्यरूपनिजात्मतत्त्वभावनाच्युतस्य जीवस्य यदागादिभिः सह परिणमनं स जीवबन्ध इति । अण्णोण्णस्यवगाहो प्रमालजीवप्यगो भणिदो अन्योन्यस्यावगाहः पदल-जीवात्मको भणितः । निर्विकारस्यसचेदनज्ञानरहितत्वेन क्षिप्धरूक्षस्थानीयरागद्वेषपरिणतजीवस्य बन्धयोग्य-किरथरूक्षपरिणामपरिणतपुरलस्य च योऽसौ परस्परावगाहलक्षणः स इत्थंभूतवन्थो जीवपुरलक्ष्य इति त्रिविधवन्धलक्षणं ज्ञातन्त्रम् ॥ ८५ ॥ अथ बन्धो 'जीवस्स रागमादीहिं' पूर्वसूत्रे यदुक्तं तदेव रागत्वं वन्यबन्धस्य कारणमिति विशेषेण समर्थयति सपदेसो सो अप्पा स प्रसिद्धात्मा लोकाकाशप्रमिता-संख्येयप्रदेशत्वात्तावत्सप्रदेशः । तेस पदेसेस प्रमाला काया तेष प्रदेशेष कर्मवर्गणायोग्यपद्गलकायाः कर्तारः पविसंति प्रविशन्ति । कथम् । जहाजोगां मनोवचनकायवर्गणालम्बनवीयन्तिरायक्षयोपशम-बंध होता है, [अन्योन्यं] परस्परमें परिणामीका निमित्त पाकर [अवगाह:] एक क्षेत्रमें जीवकर्मका बंध होना [पदलुजीबास्मक:] वह पदलकर्म और जीव इन दोनोंका बंध [अणिल:] कहा गया है ॥ भावार्थ-जब जीवके नवीन कर्मबंध होता है. तब वह तीन जातिका होता है । जो जीवके प्रदेशों में पूर्वबद्ध वर्गणा हैं, उनसे तो नूनन कर्मवर्गणा क्रिय रूक्ष भावकर बँधती है, और जो जीवके रागादि अञ्चद्धोपयोग होता है, उससे जीवबंध होता है, तथा जीव और पुद्रलंके परिणमनसे निमित्त नैमित्तिकभावकर जो दोनोंका एकक्षेत्रावगाह है, वह आपसमें जीवपुद्रलका बंध होता है, इस प्रकार तीन जातिका बंध जानना चाहिये ॥ ८५ ॥ आगे द्रव्यबंधका कारण भावबंध है, ऐसा दिखलाते हैं---[सः] सो [आत्मा ] यह आत्मा [सप्रदेशाः] लोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, [तेषु प्रदेशेषु] उन असंख्यातप्रदेशोमें [पुद्धलाः कायाः] पुत्रलकर्मवर्गगापिड [यथायोग्यं] मन, वचन, कायवर्ग-णाओंकी सहायतासे जो आत्माके प्रदेशोंका कंपरूप योगका परिणमन है, उसीके अनसार [प्रविद्यानिन] नोक्तंपालम्बनः परिस्पन्दो यथा अवति तथा कर्तपुद्गलकाथाः स्वयमेव परिस्पन्दवन्तः प्रवि-शन्त्वपि तिष्ठन्त्वपि [गन्छन्त्वपि ] च । अस्ति चे.जीवस्य मोहरागद्वेपरूपो भावो बध्यन्तेऽपि च । ततोऽवधार्यते द्रव्यवन्यस्य आवनन्त्रो हेतुः ॥ ८६ ॥

अथ द्रव्यवन्धहेतुकेन रागपरिणाममात्रम्य भाववन्धस्य निश्चयवन्धतं साधयति—
रन्तो वंधदि कम्मं मुबदि कम्मेहिं रागरहिदप्पा ।
एसो वंधसमासो जीवाणं जाण णिच्छयदो ॥ ८९ ॥
रक्तो वध्नाति कम्म मुख्यते कम्मी रागरहिवातमा ।
एप वन्धममासो जीवानां जानीहि निश्चयतः ॥ ८९ ॥

यतो रागपरिणत एवाभिनवेन इत्यकर्मणा बध्यते न वैराग्यपरिणतः, अभिनवेन इत्य-कर्मणा रागपरिणतो न ग्रच्यते वैराग्यपरिणत एव. संस्पृत्रयतैवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा चिरसंचि-जनितासप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणयोगानसारेण यथायोग्यम् । न केवल प्रविशन्ति चिटंति हि प्रवेशानन्तरं **स्वकीयस्थितिकालपर्यन्तं** तिष्ठन्ति हि स्फटम् । न केवलं तिष्ठन्ति **जंति** स्वकीयोदयकालं प्राप्य फलं दत्त्वा गच्छन्ति, **बज्ज्रंति** केवलज्ञानाधनन्तचतुष्टयन्यक्तिरूपमोक्षप्रतिपक्षमृतवन्धम्य कारणं रागादिकं *ल*ञ्चा पनर्राप इञ्यबन्धस्येण बध्यन्ते च । अत एतदायातं रागादिपरिणाम एव द्रव्यबन्धकारणमिति । अथवा द्वितीय-**ब्याख्यानम्-प्रविद्यन्ति प्रदेशबन्धास्तिप्रन्ति स्थितिबन्धाः फलं दरवा गण्डलयनभागवन्धा बध्यन्ते प्रकृति-**बन्धा इति ॥ ८६ ॥ एवं त्रिविधवन्धमस्यतया सत्रदयेन ततीयस्थलं गतम । अथ दृश्यवन्धकारणस्या-निश्चयेन रागादिविकल्परूपो भावबन्ध एव बन्ध इति प्रज्ञापयति—रसो वंधदि कम्मं रस्तो बध्नाति कर्म । रक्त एव कर्म बध्नाति न च वैराग्यपरिणतः ग्रुंचिदि कम्मेहि राग्रहिदप्पा सुच्यते कर्मन्यां राग-जीवके प्रदेशोमें आके प्रवेश करते हैं, [च] और [चध्यन्ते] परस्परमें एक क्षेत्रावगाहकर वेंधते हैं, तथा वे कर्मवर्गणापिंड ितिष्ठन्ति राग, हेप, मोह, भावके अनुसार अपनी स्थिति छेकर ठहरते हैं, उसके बाद [यान्ति ] अपना फल देकर क्षय होजाते हैं । आवार्थ-जो पहल तो जीवके रागादि अग्रद्धी-पयोगरूप भावबंध होता है: उसके बाद दृष्यवंध होता है। इस कारण दृष्यबंधका कारण भावबंध जानना । प्रकृति और प्रदेशबंध योगपरिणामसे होते हैं. स्थिति और अनुभागवंध राग देवस्त्रप कवास परिणामसे होते हैं ॥ ८६ ॥ आगे द्रव्यबंधका कारण रागादि भाव है, इसलिये रागादि भावको ही निश्चयवंघ दिखलाते है-[रक्तः] जो जीव परदृत्यमें रागी है, वही [कर्म ] ज्ञानावरणादि कर्मीको [ बाजाति ] बांधता है, [ रागरहिलास्मा ] और जो रागभावकर रहित है, वह [ कर्माभा: ] सब कर्म-कलंकोसे [ मुच्यते ] मुक्त होता है । [ निश्चयतः ] निध्यनयकर [ जीवानां ] संसारी आत्माओंके [ एख: ] यह रागादि विभावरूप अशुद्धोपयोग ही भावबंध है, ऐसा [ यन्ध्यसमासः ] बंधका संक्षेप कथन जिम्मीहि हे शिष्य, तू समझ । भावार्थ - जो जीव रागभावकर परिणमता है, वही नवीन द्रव्य कर्मकर बँधता है, और जो जीव वैराग्यस्वरूप परिणमन करता है, वह कर्मींसे नहीं बँधता । रागपरिणत तेन पुराणेन च न मुस्यते रागपरिणतः, मुस्यतं एवं संस्पृत्यतैवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा चिर-संचितेन पुराणेन च वैराग्यपरिणतो न बध्यते । ततोऽवधार्यते द्रव्यवन्धस्य साधकतमलाद्राग-परिणाम एवं निश्चयेन बन्धः ॥ ८७ ॥

अथ परिणामस्य द्रव्यबन्धसाधकतमरागविश्वष्टतं सविशेषं मकटयति—
परिणामादो बंघो परिणामो रागदोसमोहजुदो ।
असुहो मोहपदोसो सुहो व असुहो हवदि रागो ॥ ८८ ॥
परिणामाद् बन्धः परिणामो रागद्वेषमोहसुतः ।
अधुऔ मोहपदेषो धुमो वासुमो भवति रागः ॥ ८८ ॥

द्रव्यवन्थोऽस्ति ताबद्विशिष्टपरिणामात् । विशिष्टलं तः परिणामस्य रागद्वेषमोहमयलेन । तत्र थमाथमतेन द्वैतानुवर्ति । तत्र मोहद्वेषमयतेनाथमतं, रागमयत्वेन त थमतं चाथमतं च । रहितात्मा मुच्यत एव अभाग्रभकर्मभ्या रागरहितात्मा न च बध्यते एसो वंधसमासो एव प्रत्यक्षीभृतो बन्धसंक्षेपः । जीवार्ण जीवानां संबन्धा जागा गिरुक्कयती जानीहि खं हे शिष्य, निश्चयतो निश्चय-नयाभिप्रायेणति । एवं रागपरिणाम एव वन्यकारणं जात्वां समस्तरागादिविकल्पजालस्यांगन विश्वद्वजान-दर्शनस्वभावितजात्मतत्त्वे निरन्तरं भावना कर्तृत्येति ॥ ८७ ॥ अथ जीवपरिणामस्य दृश्यबन्धसाधकं गगायुपाधिजनितभेदं दर्शयति —परिणामादो वंशी परिणामात्सकाशाद्वन्थो भवति । स च परिणामः किविशिष्टः । परिणामो रागदोसमोहजुदो वीतरागपरमात्मनो विलक्षणत्वेन परिणामो रागद्वेषमोहोपाधि-त्रयेण स्युक्तः असृहो मोहपदोस्रो अग्रुभौ मोहप्रदेशौ परोपाधिजनितपरिणामत्रयमध्ये मोहप्रदेशद्वयमग्रुभम् । सहो व असहो हवदि रागो शुभोऽशुभो वा भवति रागः । पञ्चपरमेष्टचादिभक्तिरूपः शुभराग उच्यते, विषयकषायस्वपश्चाराम् इति । अयं परिणामः सर्वोऽपि सोपाधित्वात् बन्धहेत्रिति झात्वा बन्धे ग्रामाश्चम-जीव नृतनकर्मसे छुटता ही नहीं, और वैगम्यपरिणतिवाला नवीनकर्मोंसे छुट जाता है, तथा पुराने कर्मीसे खुटता है । रागपरिणतिवाला जीव नवीन कमींसे भी बँधता है, और पुराने कमींसे भी पहलेका बँधा हुआ है। वैराग्यसे परिणत जीव बंध अवस्थाके होनेपर भी अबंध हो गया है। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि इञ्चबंघका कारण रागादि अश्रद्धोपयोग है. वही निश्चयंघ है. द्रव्य उपचारमात्र है ॥ ८७ ॥ आगे दन्धवंशका कारण जो परिणाम है, उसमें रागकी विशेषता दिखलाते है—[परिणामात्] अशुद्धी-पयोगरूप परिणामसे [बन्ध: ] पृहलकर्मवर्गणारूप इन्यबंध होता है, [परिणाम: ] और वह परिणाम [रागद्वेषमोहयुत: ] राग, देष, मोह, भावोंकर सहित है। वह परिणाम शुभ और अशुभके भेदसे दो तरहका है, उनमेंसे [मोहप्रदेशों] मोहमाव और द्वेषभाव ये दोनों [अञ्चामी] अञ्चम है, और [रागः] रागभाव [डाभः] पंचपरमेष्ठीकी मक्ति आदि स्वरूप ग्रुभ है, [वा] और [अडाभः] विषयरतिरूप अञ्चम भी है। आवार्थ-जो परिगाम राग, देव, मोहकी विशेषता लिये हुए हो, वही परिणाम बंधका कारण है। मोहसामान्य राग, देव, मोहके भेदसे तीन प्रकारका है, उनमेंसे देव, मोह विश्वद्धिसंक्षेत्राङ्गलेन रागस्य द्वैविध्यात् भवति ॥ ८८ ॥

अय विशिष्टपरिणामविशेषमविशिष्टपरिणामं च कारणे कार्यप्रपचर्य कार्यक्षेत्र निर्दिशति-

खहपरिणामो पूर्ण असहो पाव सि भणियमण्लेस । परिणामो जज्जानो दक्खक्खयकारणं समये ॥ ८९ ॥ शुभवरिणामः पुण्यमशुभः वायमिति भणितमन्येषु । परिणामोऽनन्यगतो दुःखक्षयकारणं समये ॥ ८९ ॥

द्विविधस्तावत्परिणामः परद्रव्यमद्वत्तः स्वद्रव्यमद्वतक्ष । तत्र परद्रव्यमद्वतः परोपरक्तता-द्विशिष्टपरिणामः, स्वद्रव्यमद्वतस्तु परानुपरकताद्विशिष्टपरिणामः । तत्रोक्तौ द्वौ विशिष्टपरि-कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥ ८८ ॥ अथ द्रव्यरूपपुण्यपापत्रन्धकारणत्वाष्ट्रभाशुभपरिणामयोः पुण्यपापसंज्ञां श्चभाश्चभरहितशङ्गोपयोगपरिणामस्य मोक्षकारणावं च कथयति सहपरिणामो प्रण्णं द्रव्यपुण्यबन्ध-कारणत्वाच्छ्रभवरिणामः पुण्यं भण्यते असुहो पात्र सि भणियं इञ्यपापनन्धकारणत्वादशुभवरिणामः पापं भण्यते । केषु विषयेषु योऽसौ ग्रुभाग्रुभपरिणामः । अण्णेसु निजशुद्धात्मनः सकाशादन्येषु ग्रुभाग्रुभ-बहिर्देज्येषु परिणामो णणगरो परिणामो नान्यगतोऽनन्यगतः स्वस्वरूपस्थ इत्यर्थः । म इत्थंभतः शुद्धोपयोगलक्षणः परिगामः दुक्खकावयकार्णं दुःखक्षयकारणं दुःखक्षयाभिधानमोक्षस्य कारणं भणिदो भणितः । क भणितः । समये परमागमे लन्धिकाले वा । कि च । मिथ्यादिष्टसासादर्नामश्रगणम्थानत्रये तारतस्येनाशभपरिणामो भवतीति पूर्वं मणितमस्ति, अविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतसंज्ञगणस्थानत्रये तारतस्येन श्चभपरिणामश्च र्भागतः, अप्रमत्तादिक्षीणकवायान्तगृगस्थानेषु तारतस्येन शुद्धोपयोगोऽपि भणितः । नय-विवक्षायां मिथ्यादृष्टचादिक्षीणकषायान्तगृणस्थानेषु पुनरशुद्धनिश्रयनयो भवत्येव । तत्राशुद्धनिश्रयमध्ये शुद्धोपयोगः कथं लम्यत इति शिष्येण पूर्वपक्षे कृते सनि प्रत्युत्तरं ददानि -बस्वेकदंशपरीका ताबन्नयलक्षणं श्चभाशुभशुद्धद्रव्यालम्बनमुपयोगलक्षणं चेति तेन कारणेनाशुद्धनिश्वयमःयेऽपि शुद्धात्मावलम्बनत्वात् शुद्ध-तो अञ्चभ भाव ही है, और राग ग्रुभ अञ्चभके भेदसे दो प्रकारका है। धर्मानुराग ग्रुभ है, और विषय-राग अञ्चम भाव है। इस प्रकार ये शभाश्रम दो तरहके परिणाम बंधके ही कारण है।। ८८ ।। आगे बंधके कारणविशेष जो शभाशभपरिणाम हैं. उनको तथा मोक्षका कारण शह परिणामको कारणमें कार्यका उपचार करके कार्यस्त्पमें दिखलाते है-[अन्येषु] अपनी आत्मसत्तासे मिन्नस्त्प पंचपरमेष्टी आदिकोमें [य:] जो [ज्ञाभपरिणामः] भक्ति आदि प्रशस्तरागरूप परिणाम है, वह [पुषयं] पुण्य है, और जो [अनुरुभ: ] परदृज्यमें ममत्य विषयानुराग अप्रशस्त (खोटा) राग परिणाम है, वह [पापं] पाप है, [अनन्यगतः परिणामः] जो अन्यद्रव्यमें नहीं प्रवर्ते, ऐसा बीतराग शुद्धोपयोगरूप भाव है, वह [दःखक्षयकारणं] दुःखके नाशका कारणरूप मोक्षरबरूप है, [इति] ऐसा [समये] परमागममें [अणितं] कहा है। आवार्थ-परिणाम दो प्रकारका है, एक तो परद्रव्यमें प्रवर्तना

णामस्य विशेषी, शुभपरिणामोऽश्वभपरिणामश्च । तत्र पुण्यपुद्गल्बन्धकारणलात् शुभपरिणामः पुण्यं, पापपुद्गलबन्धकारणलादश्वभपरिणामः पापम् । अविशिष्टपरिणामस्य तु शुद्धतेनैकलाश्चास्ति विशेषः । स काले संसारदुःखद्देतकर्मपुद्गलक्षयकारणलात्संसारदुःखद्देतकर्मपुद्गलक्षयात्मको मोक्ष एव ॥ ८९ ॥

अथ जीवस्य स्वराद्धव्यमृहचिनिद्वचिसिद्धये स्वरादिमागं दर्शयति— अणिदा पुरुविष्पसुहा जीवणिकायात्र धावरा य तसा । अण्णा ते जीवारो जीवो वि य तेर्हिंदो अण्णो ॥ ९० ॥

ध्येयत्वात ग्रद्धसाधकत्वाच ग्रुद्धोपयोगपरिणामो लभ्यत इति नयलक्षणसुपयोगलक्षणं च यथासंभवं सर्वत्र जातन्यम्। अत्र योऽसौ रागादिविकल्पोपाधिरहितसमाधिरुक्षणशुद्धोपयोगो मुक्तिकारणं भणितः स श्रद्धात्म-दृष्यलक्षणाद्भेयभृताञ्छद्वपरिणामिकभावादभेदप्रधानदृत्यार्थिकनयेनाभिनोऽपि भेदप्रधानपर्यायार्थिकनयेन मिनः । कस्मादिति चेत । अयमेकदेशनिरावरणत्वेन क्षायोपशमिकत्वण्डज्ञानव्यक्तिरूपः स च परिणामिकः सकलावरणरहितत्वेनाखण्डज्ञानन्यक्तिरूपः । अयं तु सादिसान्तत्वेन विनश्वरः, स च अनाचनन्त्रवेनाबिन नश्वरः । यदि पुनरेकान्तेनाभेदो भवति तर्हि घटोत्पत्तौ मृत्पिण्डविनाशवद ध्यानपर्यायविनाशे मोक्षे जाते सति व्येयरूपपारिणामकस्यापि विनाशो भवतीत्यर्थः । तत एव जायते शहपारिणामिकभावो व्येयरूपो भवति ध्यानभावनान्त्रयो न भवति । कस्मात् । ध्यानस्य विनश्वरत्वादिति ॥ ८९ ॥ एवं द्रव्यवन्धकारणस्वात मिध्यात्वरागादिविकन्यरूपो भावबन्ध एव निथयेन बन्ध इति कथनमुख्यतया गाथात्रयेण चतर्थात्वर गतम । अथ जीवस्य स्वद्रव्यप्रवृत्तिपरद्रव्यनिवृत्तिनिमित्तं षड्जीवनिकायैः सह भेदविज्ञानं दर्शयति-भणिदा पुढविष्पप्रहा भगिताः परमागमे कथिताः पृथिवीप्रमुखाः । ते के । जीवणिकाया जीवसमहाः । है. दसरा निजड़व्यमें प्रवर्तता है। जो परड़व्यमें प्रवर्तना है. वह बंधकारणरूप विशेषता सहित है. इसलिये विशेष परिणाम कहा जाता है, और जो स्वरूपमें प्रवर्तना है, वह बंध कारणविशेष महित है, . इस कारण अविशेष परिणाम कहा जाता है। विशेष परिणामके शुभ अशुभ ऐसे दो भेट हैं। जो पुण्यस्तप पुद्रलबंधका कारण है वह शुभपरिणाम हैं, और जो पापस्तप पुद्रलोंके बंधका कारण है. उसे अश्रभ परिणाम जानना चाहिये। ये श्रुभ अश्रभ परिणाम पुण्य पाप भी कहे जाते हैं, बास्तवर्में पण्यादिकके कारण हैं, परंत कारणमें कार्यका उपचार होता है, उसकी अपेक्षा पुण्य पाप कहे जाते हैं। तथा जो अविशेष परिणाम है, वह शुद्ध एकभाव है, इसलिये उसमें भेद नहीं है, वह संसारमें दःखरूप पद्रलक्षयका कारण है, और सकलकर्मक्षयलक्षण मोक्षका बीजमृत है। यहाँपर मो कारणमें कार्यके -उपचारकी अपेक्षा यह शुद्धीपयोग मोक्षरूप ही जानना चाहिये ॥ ८९॥ आगे जीवकी स्वद्रन्यमें प्रवस्ति और परद्रव्यसे निवृत्ति इस बातकी सिद्धिके लिये स्वपरभेद दिखलाते है—[अथ] इसके बाद [से] जो [प्रथियीप्रमुखाः] पृथ्वीको आदि लेकर [जीवनिकायाः] जीवके छः काय जो [स्थावराः] स्थावर [ ख ] और [ त्रसाः ] त्रस [ भिणताः ] कहे गये हैं, [ते ] वे सब मेद [ जीबात अन्ये ] भणिताः पृथिवीपसुखा जीवनिकाया अय स्थावराश्च त्रसाः । अन्ये ते जीवाजीवोऽपि च तेभ्योऽन्यः ॥ ९० ॥

य एते पृथिवीमधृतयः पह्जीवनिकायाक्षसस्यावरमेदेनास्युपगस्यन्ते ते खल्वचेतन्ता-दन्ये जीवात्, जीवोऽपि च चेतनसादन्यस्तेभ्यः । अत्र पह्जीवनिकायात्मनः परद्रव्यमेक एवात्मा स्वद्रव्यम् ॥ ९० ॥

अथ जीवस्य स्वपरद्रव्यमद्रतिनिमित्ततेन स्वपरित्रमागज्ञानाज्ञाने अवभारयित—
जो णिब जाणिद एवं परमप्पाणे सहावमासेज ।
कीरिदि अज्झबसाणे अहं ममेदं ति मोहादो ॥ ९१ ॥
यो नैव जानात्येवं परमात्मानं स्वभावमासाद्य ।
कुरुतेऽध्यवसानमहं ममेदिमिति मोहातु ॥ ९१ ॥

यो हि नाम नैवं प्रतिनियतचेतनाचेतनसम्बभावेन जीवपुरुखयोः स्वपरिवभागं पश्यति स अध अथ । कथंभूताः थावरा य तसा स्थावराश्च त्रसाः । ते च किविशिष्टाः । अण्णा ते अन्ये भिन्नास्ते करमात । जीवाडो श्रद्धबद्धैकजीबस्वभावात । जीवो वि य तेहिंडो अण्णो जीवोऽपि च तेम्योऽन्य इति । तथा हि-टङ्कोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावपरमात्मतत्त्वभावनारहितेन जीवेन यदुपार्जितं त्रसस्थावरनामकर्म तद्दयजनितःबादचेतनःबाच त्रसस्थावरजीवनिकायाः शद्धचैतन्यस्वभावजीवाद्विनाः । जीवोऽपि च तन्यो बिलक्षणस्वादिक इति । अत्रैवं भेदविज्ञाने जाते सति मोक्षार्थी जीवः स्वदन्ये प्रवृत्ति परदन्ये निवृत्ति च करोतीति भावार्यः ॥ ९० ॥ अधैतदेव भेदविज्ञानं प्रकारान्तरम् द्रहयति--जो णवि जाणदि एवं यः कर्ता नैय जानात्येवं पूर्वोक्तप्रकारेण । कम् । परं षडजीयनिकायादिपरदृश्यं, अष्णाणं निर्दोपिपरमात्म-दृश्यरूपं निजात्मानम् । कि करवा । महावसासेज्ञ शहोपयोगलक्षणनिजशहस्वभावमाश्रित्य कीरिट अज्ज्ञवसाणं स पुरुषः करोत्यव्यवसानं परिणामम् । केन रूपेण । अहं समेदं ति अहं ममेदमिति । चेतनालक्षण जीवसे अन्य अचेतन पुद्रलिपेडरूप हैं, 🔄 और जिन्दाः अपि ] जीवद्रव्य भी निश्चयसे ितेभ्यः ] उन त्रस स्थावररूप छह प्रकारके भेदोंसे [अन्य] जुदा टंकोत्कीर्ण ज्ञायकस्वरूप है। भावार्थ — जो कुछ कमेजनित सामग्री है. वह सब परद्रव्यरूप है । उससे निवृत्त होकर निजृद्वयमें ही प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥ ९० ॥ आगे जीवके स्वदन्यमें प्रवृत्ति करनेसे भेदविज्ञान होता है. और पर-इन्यमें प्रवृत्ति करनेसे स्वपरमेदविज्ञानका अभाव होता है, यह दिखलाते है—[य:] जो जीव [एखं] पूर्वोक्त प्रकारसे अर्थात् चेतन और अचेतन स्वभावोका निश्चयकरके [स्वभावं आसादा ] सर्विदानंद-हर शुद्ध नित्य आत्मीकभावको उपादेयरूप अंगीकार कर [परं] पुरुषको [आस्मानं] तथा जीवको स्व और परके मेदकर [न जानाति ] नहीं जानता है, वह [मोहात्] राग, द्वेष, मोहसे [अहं हदं] मैं शरीरादित्वरूप हूँ, [मम इदं] मेरे ये शरीरादि हैं, [इति] ऐसा [अध्यवसानं] मिथ्या परिणाम [ करतो ] करता है । भावार्थ - जो जीव स्वरूपको अंगीकारकर स्वपरका भेद नहीं जानता एवाई सभेदिमित्यात्मात्मीयतेन पर्द्रव्यमध्यवस्यति मोहास्रान्यः । अतो जीवस्य परद्रव्यमहक्ति निर्मित्तं स्वपरपरिच्छेदामान्यमात्रमेव सामध्यतिस्वद्रव्यमहक्तिनिर्मित्तं तदभावः ॥ ९१ ॥

अधात्मनः किं क्रमेति निरूपपति---

कुञ्चं सभावमादा हवदि हि कसा सगस्स आवस्स । पोग्गलुदञ्जमयाणं ण दु कसा सञ्चभावाणं ॥ ९२ ॥ कुर्वेत् समावमात्मा भवति हि कर्ता सकस्य भावस्य । पुद्रलद्रव्यमयानां न तु कर्ता सर्वभावानाम् ॥ ९२ ॥

आत्मा हि तावत्स्वं भावं करोति तस्य स्वधर्मलादात्मनस्तथाभवनशक्तिसंभवेनावश्यमेव कार्यतात । स तं च स्वतन्त्रः कुर्वाणस्तस्य कर्तावरुयं स्यात् , क्रियमाणश्चात्मना स्वी भावस्ते-नाप्यलात्तस्य कर्मावक्यं स्यात् । एवमात्मनः स्वपरिणामः कर्म न लात्मा प्रहलस्य भावान ममकाराहंकारादिरहितपरमात्मभावनाच्यतो भूत्वा परद्रव्यं रागादिकमहमिति देहादिकं ममेतिरूपेण । करमात । मोहारो मोहाधीनत्वादिति । ततः स्थितमेतन्त्वपरभेदविज्ञानवरुन स्वसवेदनज्ञानी जीवः स्वद्रव्ये रति परदःये निष्ट्ति करोतीति ॥ ९१ ॥ एवं भेदभावनाकथनमुख्यतया सूत्रद्वयेन पञ्चमस्थलं गतम् । अधारमनो निश्चयेन रागादिस्वपरिणाम एव कर्म न च द्रव्यकर्मेनि प्ररूपयनि --कुवर्ष सभावं कुर्यन्त्वभावम् , अत्र स्वगायरान्द्रेन यथपि राद्धनिश्चयेन राद्धवद्धैकस्वभावो भण्यते, तथापि कर्मबन्धप्रस्तावे रागादि-परिणामोऽप्यगुद्धतिश्वयेन स्वभावो भण्यते । तं स्वभावं कृत्वेन् । स कः । आदा आत्मा हवदि हि कत्ता कर्ना भवति हि स्फुटम् । कस्य । सगस्य भावस्य स्वकीयचिद्रपस्यभावस्य रागादिपरिणामस्य तदेव तस्य रागादिपरिणामऋषं निश्रयेन भावकर्म भण्यते । कस्मात् । तप्तायः पिण्डवत्तेनात्मना प्राप्यत्वाद्वचाप्य-है, वह भेदविज्ञानी नहीं है, और भेदविज्ञानी न होनेसे परदृष्यमें अहंकार ममकार करता है । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि परद्रव्यमें प्रवृत्तिका कारण स्वपर्भेदका नहीं जानना है, और स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका कारण स्वपरभेदका जानना है ॥ ९१ ॥ आगे आत्माका कर्म कौनसा है, ऐसा कहते है -- [आस्मा] जीव [स्वभावं] अपने चेतनास्बरूपपरिणामको [कुर्वन्] करता हुआ [स्वकस्य] अपने [भावस्य] चेतनास्वरूपभावका [कर्ना ] कर्ता (करनेवाला ) [द्वि ] निश्चयसे [भवति ] होता है । [त ] और [पद्गलद्भव्यमयानां] पद्गलद्भ्यमयी [सर्वभावानां] सर्व द्रव्य कर्म शरीरादि भावोका [कर्ता] करनेवाला [ न ] नहीं है ।। आवार्थ - जीवद्रव्य अपने परिणामका कर्ता है, क्योंकि वे परिणाम जीवके स्वभाव हैं, जीवमें उस भावरूप होनेको शक्ति है, इस कारण परिणाम कार्य है। उस कार्यको स्थायीन होके करता हुआ आत्मा कर्ता होता है, और जो आत्माकर किया जावे, वह परिणामरूप कार्य सो आत्माका कर्म है। यही आत्माके परिणाम परिणामीभावरूप कर्ताकर्मभाव है। आत्मा द्रव्यकर्मादि पुद्रलीकमार्वोका कर्ता नहीं है, क्योंकि वे परद्रव्यके स्वमाव हैं, आत्माके उन भावोंक्रप होनेकी शक्तिका सभाव है। इसलिये उन पहलीकमायोका सकर्ता हुआ यह आत्मा सकर्ता है: क्यों कि

करोति तेषां पर्धमसादात्मनस्तथामवनक्षच्यसंभवेनाकार्यसात् स तानक्रवीणो न तेषां कर्ती स्यात अक्रियमाणाश्चात्मना ते न तस्य कर्म स्यः । एशमात्मनः युद्धखपरिणामो न कर्म ॥९२॥

अथ कथमात्मनः प्रहलपरिणामो न कर्म स्यादिति संदेहमपनुदति-गेण्हदि जेव ण मुंचदि करेदि ण हि पोग्गलाणि कम्माणि। जीवो प्रमलमञ्जे बहुण्णवि सञ्बद्धालेस ॥ ९३ ॥

ग्रहाति नैव न मञ्चति करोति न हि पहलानि कर्माणि। जीवः पुद्रलमध्ये वर्तमानोऽपि सर्वकालेषु ॥ ९३ ॥

न खल्वात्मनः पुद्रलपरिणामः कर्म परद्रव्योपादानहानशुन्यतातु , यो हि यस्य परिणम-यिता दृष्टः स तद्वपादानहानशून्यो न दृष्टः, यथात्रिरयःविण्डस्य । आत्मा त त्रत्यक्षेत्रवर्तितेऽपि परद्योपादानहानशन्य एव । ततो न स प्रद्रवानां कर्ममावेन परिणमयिता स्यात ॥ ९३ ॥ व्वादिति । पोमालद्ववमयाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं चिद्रपालम्नो विलक्षणानां पुद्रलद्रव्यमयानां न त कर्ता सर्वभावानां ज्ञानावरणादिद्वन्यकर्मपूर्यायाणामिति । ततो ज्ञायते जीवस्य रागादिस्वपरिणाम एव कर्म तस्यैव स कर्तेति ॥ ९२ ॥ अधात्मनः कथं द्रव्यकर्मस्वपपरिणामः कर्म न स्यादिति प्रश्नसमाधानं ददाति--गेण्डदि णेव ण ग्रंचदि करेदि ण डि पोमालाणि कम्माणि जीवो यथा निर्विकल्प-समाधिरतः परमसुनिः परभावं न गृह्णाति न सुञ्चति न च करोत्युपादानुरूपेण लोहपिण्डो वार्षि तथायमात्मा न च गुक्काति न च मुख्कति न च करोत्युपादानरूपेग पुद्रलकर्माणीति । कि कुर्वज्ञपि । **पुग्गलमञ्झे नद्रणानि** मञ्जूकालेम क्षीरन्यायेन पद्गलमध्ये वर्तमानोऽपि सर्वकालेष । अनेन किमक्तं भवति-यथा सिद्धो भगवान पद्रत्रमध्ये वर्तमानोऽपि परद्रव्यप्रहणमोचनकरणरहितस्तथा शुद्धनिश्चयेन शक्तिरूपेण संसारी जीबोऽपीति -भाबार्थः ॥ ९३ ॥ अथ यद्ययमात्मा पुद्रलकर्मन करोति न च मुद्धति तर्हि बन्धः ऋग्रं तर्हि मोक्षोऽपि वे भाव आत्माकर नहीं किये जाते हैं, इसी कारण वे आत्माक कर्म नहीं है। उन भावोंसे कर्ताकर्मभाव पद्रलका ही है । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि पद्रलपरिणाभ आत्माके कम नहीं है ॥ ९२ ॥ आगे आत्माका पद्रलपरिणाम कमे किस तरह नहीं है, यह संदेह दूर करते हैं— जीव: ] आत्मा [सर्व-कालेष ] सदाकाल [पदलमध्ये] पुद्रलके बीचमें एक क्षेत्रावगाहकर [प्रवर्तमान: अपि] मौजूद है, तो भी [पदलानि कमीणि] पुद्रलीक द्रव्यकर्मादिकोंको निव गृह्वाति] न तो ग्रहण करता है, और [न मुश्राति] न छोड़ता है, तथा [हि] निश्रयसे [न करोति] करता भी नहीं है। भावार्थ-पदलीक परिणाम आत्माके नहीं हैं, क्योंकि आत्माके परदृष्यका महण करना तथा छोड़ना नहीं है। जैसे कि अग्नि स्वभावसे लोहके पिंडको ग्रहण करती वा छोडती नहीं है। जो द्रव्य जिसका परिणमाबनेवाला होता है, वही उसका प्रहण करनेवाला वा छोड़नेवाला होता है, ऐसा नियम है। आत्मा पुद्रलका परिणमावनेवाला नहीं है, इस कारण पुद्रलको न तो ग्रहण करता है, न छोड़ता है, और न करनेवाला कर्ता ही है। इसलिये यह सिद्ध हुआ, कि पुद्रलीकपरिणाम आत्माका नहीं हैं॥ ९३॥ अथात्मनः कृतस्तर्धि पुद्रलक्ष्मिभ्रुषादानं हानं चेति निरूपयति— स इदाणि कत्ता सं समपरिणामस्स दृञ्बजादस्स । आदीयदे कदाई विमुखदे कम्मपूलीहिं ॥ ९४ ॥ स इदानीं कर्ता सन् सक्षपिणामस्य द्रव्यजातस्य । आदीयते कदाचिद्विद्यस्यते कर्मपुलिभिः ॥ ९४ ॥

सोऽयमात्मा परद्रच्योपादानहानसून्योऽपि सांमतं संसारावस्थायां निमित्तमात्रीकृतपर-द्रच्यपरिणामस्य स्वपरिणाममात्रस्य द्रव्यवभूतव्यात्केवकस्य कळ्यन् कर्तृतं तदेव तस्य स्वपरि-णामं निमित्तमात्रीकृत्योपात्तकमंपरिणामाभिः पुद्रळ्यूनीभिर्विशिष्टावगाढरूपेणोपादीयते कदा-चिन्युच्यते च ॥ ९४ ॥

कथमितिप्रश्ने प्रत्युत्तरं ददाति स इदाणि कत्ता सं स इदानीं कर्ता सन् स पूर्वोक्तलक्षण आत्मा इदानी कोऽर्यः एवं प्रवोक्तनयविभागेन कर्ता सन् । कस्य । सगपरिणामस्य निर्विकारनित्यानन्दैकलक्षणपरम-संखानतः यक्ति रूपकार्यसमयसारसाथकनिश्चयरन्त्रयात्मककारगसमयसारविलक्षणस्य मिथ्यात्वरागादिविभा-बरूपस्य स्वकीयपरिणामस्य । पुनरपि किविशिष्टस्य । दञ्जादस्स स्वकीयात्मद्रञ्योपादानकारणजातस्य । आदीयदे कदाई कम्मधूलीहिं आदीयते बन्यते । काभिः । कर्मबूलीभिः कर्तृभूताभिः कदाचित्यूबौक्त-विभावपरिगामकाले । न केवलमादीयते विश्ववदे विशेषेण मुच्यते त्यायते ताभिः कर्मधूलीभिः कदाचित्पूर्वोक्तकारणसमयसारपरिणतिकाले । एनावता विमुक्तं भवति – अशुद्धपरिणामेन बध्यते शुद्ध-परिणामेन मुख्यत इति ॥ ९४ ॥ अथ यथा इत्यकर्माणि निश्चयेन स्वयमेवोःपवन्ते तथा ज्ञानावरणादि-आगे आत्माका पुद्रलमयी कर्मींसे अहण त्याग किस तरह होता है, यह कहते है — सः वह परद्रव्यके ग्रहण त्यागसे रहित आत्मा [ इदानीं ] अब संसार अवस्थामें परदृत्यका निभित्त पाके [ द्वड्यजानस्य ] आत्मद्रव्यसे उत्पन्न हुए [स्वकपरिणाधस्य] चेतनाके विकारहरूप अशुद्ध अपने परिणामोका [कर्ता सन् ] कर्ता होता हुआ [ कर्मघुलीभिः ] उस अशुद्ध चेतनारूप आत्मपरिणामका ही निमित्त पाकर ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणत हुई पुद्रलकर्मरूप धूलिसे [उपादीयते] प्रहण किया जाता है, और [कदाचित् ] किसी कालमं अपना रस (फल) देकर [विमुच्यते ] छोड़ दिया जाता है। भावार्थ-संसार अवस्थामें यह जीव परद्रव्य संयोगके निमित्तसे अशुद्धीपयोग भावोंस्वरूप परिणमन करनेसे उनका कर्ता है, परिणमनकी अपेक्षा अग्रुद्धोपयोग भाव आत्माके परिणाम हैं, इस कारण उनका तो कर्ता हो सकता है, ठेकिन पहलकर्मका कर्ता नहीं होता। उस आत्माके अश्रद्ध परिणामीका निमित्त पाकर पद्रलदःय अपनी निजशक्तिसे जानावरणादि कर्मस्य परिणमन करके आत्मासे एक क्षेत्राबगाह होके अपने आप बँधते हैं, फिर अपना रस (फल) देकर आप ही क्षयको प्राप्त होजाते हैं। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि पुरुलकर्मका आत्मा ग्रहण करनेवाला वा छोड़नेवाला नहीं है, पुरुल ही पद्रस्को प्रहण करता है, तथा छोड़ता है ॥ ९४ ॥ [यदा] जिस समय [आस्मा] यह आत्मा अथ किंकतं पदलकर्मणां वैविज्यमिति निरूपयति-परिणमित जदा अप्पा सुहम्हि असहम्हि रागदोसजुदो। तं पविसदि कम्मरयं जाजाबरणाटिभावेष्टिं ॥ ९५ ॥ परिणमति यदात्मा श्रभेऽश्रभे रागद्वेषयुतः । तं प्रविश्वति कर्मरजो ज्ञानावरणादिभावैः॥ ९५ ॥

अस्ति खल्वात्मनः श्रमाश्रभपरिणामकाले खबमेव सम्पात्तवैचित्र्यक्रमेपुद्रलपरिणामः नवधनाम्बनो भूमिसंयोगपरिणामकाले सम्रपात्तवैचित्र्यान्यपुद्रलपरिणामवत् । तथाहि-यथा

यदा नवधनाम्बुभूमिसंयोगेन परिणमति तदान्ये प्रद्रलाः स्वयमेव सम्रपात्तवैचित्र्यैः शाहल-शिलीन्त्रशक्रगोपादिभावैः परिणमन्ते, तथा यदायमात्मा रागद्वेषवशीकृतः श्रुभाश्रभभावेन परि-णमति तदा अन्ये योगद्वारेण पविश्वन्तः कर्मपुद्रलाः स्वयमेव सम्रुपात्तवैचित्र्यैर्ज्ञानावरणादि-भावैः परिणमन्ते । अतः स्वभावकृतं कर्मणां वैचित्र्यं न पुनरात्मकृतम् ॥ ९५ ॥

अधेक एव आत्मा बन्ध इति विभावयति-

विचित्रभेदरूपेगापि स्वयमेव परिणमन्तीति कथयति - परिणमदि जदा अप्या परिणमित यदात्मा समस्त द्यभाग्रभपरद्रव्यविषये परमोपेक्षालक्षणं शुद्रोपयोगपरिणामं मुक्त्वा यदायमात्मा परिणमति । क । सुद्दम्हि असहरिह शुभेऽशुभे वा परिणामे । कथंभूतः सन । रागदोसजुदो रागद्वेषयुक्तः परिणत इत्यर्थः । तं पविसदि कम्मरयं नदा काले तत्प्रसिद्धं कमरजः प्रविशति । कैः कृत्वा । णाणात्ररणादिभावेहिं भूमेर्मेषजलसंयोगे सति यथाऽन्ये पुद्रलाः स्वयमेव हरितपळ्ळवादिशावैः परिणमन्ति तथा स्वयमेव नानाभेद-परिजतिमेलोत्तरप्रकृतिरूपज्ञानावरणादिभावै पर्यायैगिन । ततो जायते ज्ञानावरणादिकर्मणाम् वितः स्वयंकृता तथा मलोत्तरप्रकृतिरूपवैचित्र्यमपि, न च जीवकृत्तिनि ॥ ९५ ॥ अथ प्रवीक्तज्ञानावरणादिप्रकृतीनां जघन्योत्क्रष्टानभागस्वरूपं प्रतिपादयति--

[ रागद्वेषयतः ] राग हेव भावो सहित हुआ [ शुभे अशुभे ] शुभ अशुभ भावोमें [ परिणामित ] परिणमन करता है, उसी समय जानावरणादि भावै: ] जानावरणादि आठ कर्मस्रप होकर [तत्क-भेरजः ] वह कर्मरूपी धूल [प्रविद्याति ] इस आत्माके योगो द्वारा प्रवंश करती है । आवार्थ-जैसे वर्षाऋतमें नवीन मेघोका जल जब भूमिके साथ सयोग करता है. तब उस मेघजलका निमित्त पाके अन्य पुद्रल आपसे ही निजराक्तिसे हरी दूब (बास) और हरे पील आदि पत्ते, अंकर वगैरह भावोस्वरूप वरिणमन करते हैं, उसी प्रकार जब यह आत्मा शुभ अशुभद्धप गग, देव, भावोंसे परिणत होता है, तब इसके शुभाशुभगावींका निमित्त पाकर पुद्रलद्दव्य अपने आप नाना प्रकार ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूप परिणमता है। इस कारण यह सिद्धांत हुआ, कि पुद्रलद्रन्य स्वभावसे ही कर्मोकी विचित्रताका कर्ता है. आत्मा कर्ता नहीं हो सकता ॥ ९५ ॥ आगे अभेदनयकी विवक्षांसे आत्माको एक बंधस्वक्रप दिख्याने हैं-- स आत्मा वह संसारी जीव [सप्रदेश:] लोकमात्र असंख्यात प्रदेशींवाळा होतेसे सपदेसो सो अप्पा कसायिदो मोइरागदोसेहिं । कम्मरजेहिं सिलिहो बंघो त्ति परुविदो समये ॥ ९६ ॥ समुदेशः स आत्मा क्वायितो मोहरागद्वेगः ।

कर्मरजोभिः श्रिष्टो बन्ध इति प्ररूपितः समये ॥ ९६ ॥

यथात्र समदेशले सति लोधादिभिः कषायितलात् मञ्जिष्ठरङ्गादिभिरुपश्चिष्ठमेकं रक्तं दर्ष वासः, तथात्मापि समदेशले सति काले मोडरागढेगैः कषायितलात् कर्मरजोभिरुपश्चिष्ट एको

> सुहषयडीण विसोही तिन्त्रो असुहाण संकिलेसम्मि । विवरीदो द जहण्यो अणुभागो सन्त्रपयडीणं ॥ ४४ ॥

अणुभागो अनुभागः फलदानशक्तिविशेषः भवतीति कियाध्याहारः । कथंभूतो भवति । तिच्त्रो तीनः प्रकृष्टः परमामृतसमानः । कासां सबन्धी । सहपयढीणं सदेखादिशमप्रकृतीनाम् । कया कारणभूतया । विसोही तीवधर्मानुरागरूपविश्वद्वचा । असहाण संकिलेसम्मि असद्देवावश्यमप्रकृतीनां त मिथ्यात्वादि-रूपतीवसंदेशे सति तीवो हालाहलविषसदशो भवति । विवरीदो द जहण्यो विपरीतस्त जघन्यो गडनिम्ब-रूपो भवति । जघन्यविद्यद्वचा जघन्यसङ्केशेन च मध्यमविद्यद्वचा मध्यमसङ्केशेन त द्यभाद्यसप्रकृतीनां खण्डरार्करास्त्रपः काञ्चीरविषस्थपश्चेति । एवविधो जघन्यमध्यमोत्कृष्टसूपोऽनुमागः काम्नां संबन्धी भवति । सञ्चपयाद्वीणं मुलोत्तरप्रकृतिरहितनिजपरमानन्दैकरवभावलक्षणसर्वप्रकारोपादेयभूतपरमात्मद्रव्याद्विजानां हेय-मृतानां सर्वमुखोत्तरकर्मप्रकृतीनामिति कर्भशक्तिस्वरूपं ज्ञातन्यम् । अधामदनयन बन्धकारणभूतरागादिपरि-णतात्मैव बन्धो भण्यत इत्यावेदयति—सपदेसो लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशन्वात्सप्रदेशस्तावडवति सो अप्पा स पूर्वोक्तलक्षण आत्मा । पुनर्गप किविशिष्टः । कसायिदो कषायितः परिणतो रञ्जितः । कैः । मोहरागदोसेहिं निर्मोहस्वशुद्धात्मतत्त्वभावनाप्रतिबन्धिभर्मोहरागद्वेषः । पुनश्च किरूपः । कम्मरजेहिं मिलिटो कर्मरजोभिः श्लिष्टः कर्मवर्गणायोग्यपद्गहलरजोभिः संश्विष्टो बद्धः । बंधो ति पर्स्वविदो अमेदेनात्मैव बन्ध इति प्ररूपितः । क । समये परमागमे । अत्रेदं भणितं भवति-यथा वस्रं लोधादिद्वव्यैः कवायितं रक्षितं सन्मक्षिष्टादिरङ्गद्रव्येण रक्षितं सद्भेदेन रक्तमित्युच्यते तथा वस्रस्थानीय आत्मा छोप्रादिद्रव्यस्था-नीयमोहरागद्वेषैः कषायितो रक्षितः परिणतो मिल्लिष्टास्थानीयकर्मपुद्रलैः संस्थिष्टः संबद्धः सन् भेदेऽन्यभेदो-पचारलक्षणेनासङ्गतन्यवहारेण बन्ध इत्यभिधीयते । कस्मात् । अगुद्धद्वन्यनिरूपणार्थीवषयत्वादसङ्गतन्यवहार-[मोहरागहेषै: कथायित: ] मोह-राग-देषह्रप रंगते कसैला हुआ [कर्मर जो मि: ] जानावरणादि आठ कर्मरूपा धूली-समृहसे [शिष्ठष्टः] बँघा हुआ है, [इति ] इस प्रकार [समये] जैनसिद्धान्तमें [बंध: ] बंधरूप [प्ररूपित: ] कहा गया है । भावार्थ—जैसे वस प्रदेशों वाला होनेसे लोध फिटकरी आदिसे कसैंला होता है, फिर वही वस मंजीठादि रंगसे लाल होजाता है, उसी प्रकार यह आत्मा प्रदेशी है, इसल्यि बंधके समयमें राग, देष, मोहभावोंसे रंजित हुआ कसैला होता है, तब कर्मरूपी धुलिसे बंध अवस्थाको प्राप्त होता है। इस कारण राग, देव, आवोरूप परिणमन निश्चयंत्र है, कर्मवर्गणारूप व्यवहारबंब बन्धो द्रष्टन्यः शुद्धद्रन्यविषयताश्चित्रयस्य ॥ ९६ ॥

अथ निश्चयव्यवहाराविरोधं दर्शयति-

एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयेण णिहिद्दो । अरहंतेहिं जदीणं ववहारो अण्णहा भणिदो ॥ ९७ ॥ एष वन्यसमासो जीवानां निश्चयेन निर्दिष्टः ।

अर्हक्रियंतीनां व्यवहारोऽन्थया भणितः ॥ ९७ ॥

रागपरिणाम एवात्मनः कर्म, स एव पुण्यपापद्वैतम् । रागादिपरिणामस्यैतात्मा कर्ता तस्यैत्रोपादाता हाता चेत्येष शुद्धद्रव्यनिरूपणात्मको निश्चयनयः। यस्तु प्रहलपरिणाम आत्मनः नयस्येति ॥ ९६ ॥ एसो बंधसमासो एव बन्धसमासः एव बहुधा पूर्वोक्तप्रकारो रागादिपरिणतिरूपो बन्धसंक्षेपः केषां संबन्धी । जीवाणं जीवानाम् । णिच्छयेण णिहिटो निश्चयेन निर्दिष्टः कथितः । कैः कर्तभतेः । अरहंतेहिं अहंद्रिः निर्दोषिपरमात्मभिः । केषाम् । जदीणं जितेन्द्रयत्वेन श्रद्धात्मस्यरूपे यत्न-पराणां गणधरदेवादियतीनाम् । ववहारो द्रव्यक्रमुरूपव्यवहारवन्धः अण्याहा भणिदो निश्चयनयापेक्षयान्यथा व्यवहारनयेनेति भगितः । किंच रागादीनेवात्मा करोति तानेव भुक्ते चेति निश्चयनयलक्षणिदम् । अयं तु निश्वयनयो दृष्यकर्मबन्धप्रतिपादकासञ्जतन्यवहारनयापेक्षया शुद्धदृष्यनिरूपणात्मको विबक्षितिनिश्चयनयस्त्रेथ-बाग्रुद्धनिश्चयश्च भण्यते । द्रव्यकर्माण्यात्मा करोति भुङ्क्ते चेत्यग्रुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकासद्भुतव्यवहारनयो है। निश्चयनय तो केवल द्रव्यके परिणामको दिखलाता है, और व्यवहारनय अन्य द्रव्यके परिणामको दिखलाता है ॥ ९६ ॥ आगे निश्रय और व्यवहार इन दोनो नयोंका आपतमें अविरोध दिखलाते हैं---[अर्ह्सद्भः] अर्हतदेवने [जीवानां] ससारी जीवोका [एव:] पूर्वोक्त प्रकार यह गागपरिणाम ही [निश्चयेन] निश्चयसे बंध है, ऐसा विन्धसमासः ] बंधका संक्षेप कथन (सारांश) [यतीनां ] मुनीखरोंको निर्दिष्टः ] दिखलाया है। [अन्यथा] इस निश्रयवयमे जुदा जो जीवोंके एक क्षेत्रावगाह-रूप द्रव्यकर्मबंध है, वह ज्यवहार: ] उपचारसे बंध [भिणित: ] भगवंतने कहा है। भावार्थ-जो पण्य पाप स्वरूप आत्माका राग परिणाम है. वह उसका कर्म है. उसीका अग्ला कर्ता है. उस राग परिणामको अपने ही परिणमनसे प्रहण करता है, और अपने ही से छोड़ता है। इस कारण यह शुद्ध द्रव्यका कहनेवाला निश्चयनय जानना । तथा जो द्रव्यकर्मस्य पुरुष्णियाम आत्माका कर्म है, उसका वह कर्ता है, और ugu करनेवाला तथा छोडनेवाला है, सो यह अश्रद्ध दृष्यका कहनेवाला व्यवहारनय है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार नयसे ग्रद्धागुद्धरूप बंधका स्वरूप दो प्रकार दिखलाया है। परंतु इतना विशेष है, कि निश्चयनय प्रहण करने योग्य है, क्योंकि वह केवल द्रव्यके परिणामको दिखलाता है, और साध्यरूप शद द्वव्यके शुद्ध स्वरूपको दिखलाता है। तथा व्यवहारनय परदव्यके परिणामको आत्मपरिणाम दिखलानेसे हन्यको अश्रद्ध दिखलाता है, इस कारण प्रहण योग्य नहीं है। यहाँपर कोई प्रश्न को, 'कि तमने राग-पविणासको निश्चयवंत्र कहा, और इसीको शह दृष्यका कथन तथा प्रहण योग्य कहा है, सो क्या कारण कर्म स एव पुण्यपापद्वैतं पुद्रस्थारिणामस्यात्मा कर्ता तस्योपादाता हाता चेति सोऽग्रुद्धद्रस्य-निरूपणात्मको व्यवहारनयः। उभावप्येतौ स्तः, श्रुद्धाग्रुद्धतेनोभयथा द्रव्यस्य मतीय-मानतात्। किन्तत्र निश्रयनयः साधकतमलादुपातः, साध्यस्य हि श्रुद्धतेन द्रव्यस्य श्रुद्धत-घोतकलान्निश्रयनय एव साधकतमो न पुनरश्रुद्धघोतको व्यवहारनयः॥ ९७॥

अथाशुद्धनयादशुद्धात्मलाभ एवेत्यावेदयति-

ण चयदि जो दु ममर्सि अहं ममेदं ति देहद्विणेखु । सो सामण्णं चसा पडिवण्णो होदि उम्मगं॥ ९८ ॥ न त्यनति यस्तु ममतामहं मयेदमिति देहद्विणेषु । स आमण्यं त्यन्या प्रतिथन्नो भवत्युन्मार्गम् ॥ ९८ ॥

यो हि नाम श्रुद्धद्रच्यनिरूपणात्मकनिश्चयनयनिरपेक्षोऽश्रुद्धद्रच्यनिरूपणात्मकच्यवहार-

भण्यते । इदं नयद्रयं तावदस्ति । किंत्वत्र निश्चयनय उपादेयः न चासङ्गतन्यवहारः । ननु रागादीनात्मा करोति भुक्ते चेत्येवंलक्षणो निश्चयनयो व्याख्यातः स कथभुपादेयो भवति । परिहारमाह-रागादीनेवात्मा करोति न च द्रव्यकर्मरागादय एव बन्धकारणमिति यदा जानाति जीवस्तदा रागद्देवादिविकल्पजालस्यागेन रागादिविनाशार्थं निजञ्जद्धात्मानं भावयति । नतश्च रागादिविनाशो भवति । रागादिविनाशे चात्मा शुद्धो भवति । ततः परंपरया शुद्धात्मसाधकःवादयमशुद्धनयोऽध्यपचारेण शुद्धनयो भण्यते निश्चयनयो न भण्यते तथैवोपादेयो भग्यते इत्यभिप्रायः ॥ ९७ ॥ एवमात्मा स्वपरिणामानामेव कर्ता न च इत्यकर्मणामिति कथनमुख्यतया गाथासप्तकेन पष्टस्थलं गतम् । इति 'अरसमरूवं' इत्यादिगाथात्रयेण पूर्वे शुद्धात्मव्याख्याने कृते सनि शिष्ये ग यहक्तममृतिस्यात्मनी मृतिकर्मगा सह कथं बन्धी भवनीति नत्पिन्हारार्थं नयविभागेन बन्धसमर्थनमुख्यतयैकोनविंशतिगाथामिः स्थलपर्केन तृतीयविशेषान्तराधिकारः समाप्तः । अतः परं द्वादश-गाथापर्यन्तं चतुर्भिः स्थलैः श्रद्धाःमानभूतिलक्षणविशेषभेदभावनारूपचलिकाञ्याख्यानं करोति । तत्र श्रदात्मनो भावनाप्रधानत्वेन 'ण चयदि जो द समर्ति' इत्यादिपाठकभेण प्रथमस्थले गाधाचतप्रयम । तदनन्तरं ग्रुद्धात्मोपलम्भभावनाफलेन दर्शनमोहप्रन्थिवनाशस्त्रथैव चारित्रमोहप्रन्थिवनाशः क्रमेण तदभय-है : यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यह रागपरिणाम तो द्रव्यकी अगुद्धता करता है, वह प्रहण योग्य कैसे होसकता है ! तो इसका समाधान इस तरहसे है, कि रागपरिणाम तो आत्माकी अग्रदताको ही करता है, इसमें कुछ भी सदेह नहीं, परंतु इस जगह दूसगे विवक्षासे कथन किया गया है। वही दिखलाते हैं---यहांपर ग्रद्ध दव्यका कथन एक द्रव्याश्रित परिणामकी अपेक्षासे जानना चाहिये. और अञ्चद्ध कथन अन्य द्रव्यका परिणाम अन्य द्रव्यमें लगाना जानना । तथा जो इस जगह बंधरूप निश्चयनय प्रहण योग्य कहा है, सो इसल्यि कि यह जीव अपने ही परिणामोसे अपनेको बँधा हुआ समझेगा, तो आप ही अपनेको छडावेगा । इस कारण ऐसी समझ होनेके लिये ग्रहण योग्य कहा है, और जो अपनेको दूसरेसे बंधा हुआ मानेगा, तो कभी छूटनेका उपाय नहीं करेगा। इसलिये अपनेसे अपनेको वैधा मानता नयोषजनितमोइः सन् अहमिदं समेदिमित्यात्मात्मीयतेन देहद्रविणादौ परद्रव्ये ममसं न जहाति स खल्ज शुद्धात्मपरिणतिरूपं आमण्याच्यं मागै द्रादपहायाशुद्धात्मपरिणतिरूपश्चन्मार्गमेव मित-पद्यते । अतोऽवशार्थते अशुद्धनयादशुद्धात्मलाम एव ॥ ९८ ॥

अथ शुद्रनयात् शुद्धात्मलाम एवेत्यवपारयति— णाहं होमि परेसिं ण मे परे संति णाणसहमेको । इदि जो झायदि झाणे सो अप्पाणं हवदि झादा ॥ ९९ ॥

विनाशो भवतीति कथनमुख्यत्वेन 'जो एवं जाणित्ता' इत्यादि द्वितीयस्थले गाथात्रयम् । ततः परं केवलि-ध्यानोपचारकथनरूपेण 'णिहद्घणघादिकम्मा' इत्यादि तृतीयस्थले गाथाद्वयम् । तदनन्तरं दर्शनाधिकारोप-संहारप्रधानत्वेन 'एवं जिणा जिणिदा' इत्यादि चतुर्थस्थले गाथाद्वयम् । ततःपरं 'दैसगसंसद्भाणं' इत्यादि नमस्कारगाथा चेति द्वादशगाथाभिश्वतर्थस्यले विशेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका । अथाश्रद्धनयाद-श्रद्धात्मलाभ एव भवतीत्यपदिशति--- ण चयदि जो द ममर्ति न त्यजित यस्त ममतां ममकाराहंकारादि-समस्तविभावर हितसक् लविमलकेवलज्ञानाचनन्त्र गणस्य रूपनि जात्मपदार्थनिश्रलान भतिलक्षणनिश्चयनयर हितावे-न व्यवहारमोहितहृद्यः सन् ममतां ममत्वभावं न त्यज्ञति यः । केन रूपेण आहं ममेदं ति अहं ममेद-मिति । केषु विषयेषु । देहदविणेस देहदन्येषु देहे देहोऽहमिति परदन्येषु ममेदमिति सो सामण्णं चत्ता पहिचल्लो होदि उम्मर्गा स श्रामण्यं त्यक्ता प्रतिपन्नो भवत्यत्मार्गं स प्ररुपे जीवितमरगलामालाभमान-दःखरात्रमित्रनिन्दाप्रशंसादिपरममाध्यरूयलक्षणं श्रामण्यं यतित्वं चारित्रं दरादपहाय तत्प्रतिपत्रसतसन्मार्गे मिध्यामार्गे प्रतिपन्तो भवति । उन्मार्गाच संसारं परित्रमति । ततः स्थितं अञ्ज्ञतन्यादञ्जातमलाभ एव ॥ ९८ ॥ अथ श्रद्धनयाच्छ्रद्वायलामो भवतीति निश्चिनोति—गाहं होमि परेसिं व मे परे संति नाहं हुआ ही रागादि परिणामोंका त्यांगी होके. अपने बीतराग परिणामको धारण करेगा । इसी अपेक्षांसे निश्चयबंध ग्रह दृश्यका साधक कहा गया है ॥ ९७ ॥ आगे अगुद्ध नयसे अग्रुद्धानाका लाभ होता है, यह दिखलाते है-[य:] जो पुरुष [देहद्रविणेष्] शरीर तथा धनादिकमें [अहं इदं] मैं शरीरादिक्षप हूँ, [त] और [मम इदं] मेरे ये शरीर धनादिक हैं, [इति ] इस प्रकार [ममता] ममत्व बद्रिको न जहाति नहीं छोड़ता है, [सः] वह पुरुष [श्रामण्यं] समस्त परदृश्यके त्याग-रूप मुनिपदको [स्यक्तवा] छोड़कर [जन्मार्ग] अञ्चद्ध परिणतिरूप विपरीत मार्गको [प्रतिपन्नः अवित ] प्राप्त होता है । आवार्थ-जो पुरुष शुद्ध दृज्यके दिखानेवाले निश्चयनयको छोडकर अशुद्ध द्रव्यके स्वरूपको कहता है, और ऐसे व्यवहारनयकी सहायता लेकर मोही हुआ देह धनादि परमावोंमें 'ये मेरे. मैं इन स्वरूप हैं' इस तरह ममताभावको धारण करता हुआ मोहको नहीं छोडता है, वह पुरुष अग्रुद्ध परिगतिरूप हुआ मुनिपदको छोड़के विपरीत मार्गपर चलनेवाला है। इससे यह निश्वय हुआ, कि अग्रुद्ध नयके प्रहण करनेसे अग्रुद्धात्माका लाभ होता है ॥ ९८ ॥ आगे ग्रुद्ध नयसे ग्रुद्ध आत्माका लाभ होता है, यह कहते हैं-[आहं] मैं शुद्धात्मा [परेषां] शरीरादि परद्रश्योका [न भवामि]

# नाइं भावामि परेषां न मे परे सन्ति ज्ञानमहमेकः । इति यो ध्यायति ध्यानेन स आत्मा भवति ध्याता ॥ ९९ ॥

यो हि नाम स्वविषयमात्रप्रवृत्ताशुद्धदृत्यतिरूपणात्मकत्यवहारनयाविरोधमध्यस्यः शुद्ध-द्रस्यनिरूपणात्मकनिश्चयनयापद्दस्तितमोडः सन् नादं परेषामस्मि न परे मे सन्तीति स्वपरयोः परस्यरस्यस्यामिसंवत्यमुद्ध्य शुद्धानमेवैकमहमित्यनात्मानम्वत्स्य्रज्यात्मानमेवात्मसेनोपादाय पर-द्रस्यस्याष्ट्रचलादात्मन्येवैकस्मिन्नस्रे चिन्तां निरुणद्धि स खल्वेकाम्रचिन्तानिरोधकस्वस्मिन्नकाम्र-चिन्तानिरोधसमये शुद्धात्मा स्यात् । अतोऽवधार्यते शुद्धनयादेव शुद्धात्मलामः॥ ९९ ॥

अथ ध्रुवलात् शुद्ध आत्मैवोपलम्भनीय इत्युपदिश्वति-

एवं णाणप्याणं दंसणभूदं अर्दिदियमहत्थं । धुवमचलमणालंबं मण्णेऽहं अप्पगं सुद्धं ॥ १०० ॥

भवामि परेषाम् । न मे परे सन्तीति समस्तचेतनाचेतनपरदृत्येषु स्वस्वामिसंबन्धं मनोवचनकायैः कृत-कारितानुमतेश्च स्वात्मानुमुनिलक्षगनिश्चयनबलेन पूर्वमपहाय निराकृत्य । पश्चात कि करोति । **णाणमह-**मेको जानमहमेकः सक्छविमलकेबलजानमेवाहं भावकर्महत्यकर्मनोकर्मरहित्ववैनैकथ । इ**दि जो प्रायदि** इत्यनेन प्रकारण योऽसौ ध्यायति चिन्तयति भावयति । क । **झाणे** निजग्रद्धात्मध्याने स्थितः **सो अप्पाणं** हविद्र ब्राटा स आत्मानं भवति व्याता । स चिदानन्दैकस्वभावपरमात्मानं व्याता भवतीति । ततश्च परमात्मःयानात्तादशमेव परमात्मानं लभते । तदपि कस्मात । उपादानकारणसदशं कार्यमिति बचनात । ततो ज्ञायते गुद्धनयाण्युद्धात्मलाभ इति ॥ ९९॥ अथ ध्रयत्वाण्युद्धात्मानमेव भावयेऽहमिति विचारयति---मण्णे 'मण्णे' इत्यादिपदस्वण्डनारूपेग व्याख्यानं क्रियते-मन्ये व्यायामि सर्वप्रकारोपादेयत्वेन भावये । नहीं हूँ, और [परे मे] शरीरादिक पग्डन्य मेरे [न सन्ति] नहीं हैं, [अहं] मै परमात्मा [एक: **ज्ञानं** ] सकल परभावोंसे रहित एक ज्ञानस्वरूप ही हुँ, [इति ] इस प्रकार [य:] जो भेदविज्ञानी जीव [ध्याने] एकाप्रतारूप ध्यानमें समस्त ममत्व भावोंसे रहित हुआ [ध्यायति] अपने निज-स्वरूपका चिन्तवन करता है, सि: वही पुरुष [आस्मानं ] आत्माके प्रति [ध्याता ] ध्यानका करनेवाला [ भवति ] होता है । भावार्थ-जो पुरुष व्यवहारनयके अञ्चल कथनमें अविरोधी होके मध्यस्थ हुआ निश्रयनयके शुद्ध कथनसे मोहको दूर करता है, अर्थात् अरीरादि परभाव मेरे नहीं हैं, मै इनका नहीं हूँ, ऐसी भावनासे परमें स्वामीपनेकी बुद्धिको छोड़कर शुद्ध ज्ञानमात्र अपना स्वरूप जानके अंगीकार करता हुआ, बाह्य वस्तुसे चित्तको हटाकर और समस्त संकल्प विकल्प त्यागके अन्य चिताको रोकता है, वह जीव एकाश्रतारूप ध्यानके समय शुद्धात्मा होता है। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि ग्रुद्रनयके अवलम्बनसे ग्रुद्धाःमाका लाभ होता है ॥ ९९ ॥ आगे कहते हैं, कि.आत्मा अविनाशी ध्रव शुद्ध बस्तु है, इस कारण यही प्रहण योग्य है—[आहं] भेदविज्ञानी मैं [ एवं ] इस तरह [ आस्मानं ] आत्माको [ मन्ये ] मानता हूँ, कि आत्मा [ क्यार्ट्स ] परभावोंसे रहित निर्मल है, [ ध्रुवं ] निश्चल एकरूप एवं ज्ञानात्मानं दर्शनभूतमतीन्द्रियमहार्थम् । ध्रुवमचलम्नालम्बं मन्येऽहमात्मकं शुद्धम् ॥ १०० ॥

आत्मनो हि शुद्ध आत्मैव सदहेतुकलेनानाधनन्तलात स्वतः सिद्धलाच ध्रवो न किंच-नाप्यन्यत शृद्धलं चात्मनः परद्रव्यविभागेन स्वधर्माविभागेनः चैकलात । तच ज्ञानात्मकला-इर्शनभूतलादतीन्द्रियमहार्थलादचललादनालम्बलाच । तत्र ज्ञानमेवात्मनि विभ्रतः स्वयं दर्शन-भूतस्य चातिश्यपरद्रव्यविभागेन स्वधर्माविभागेन चास्त्येकतम् । तथा प्रतिनियतस्पर्शरसगन्ध-वर्णगणभन्दपर्यायग्राहीण्यनेकानीन्द्रियाण्यतिकस्य सर्वस्पर्शरसगन्धवर्णगणभन्दपर्यायग्राहकस्यै-कस्य सतो[महतो]ऽर्थस्येन्द्रियात्मकपरद्रव्यविभागेन स्पर्शादिग्रहणात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्ये-कतम । तथा क्षणक्षयमद्वत्तपरिच्छेद्यपर्यायग्रहणमोक्षणाभावेनाचलस्य परिच्छेद्यपर्यायात्मक-परद्रव्यविभागेन तत्प्रत्यपपरिच्छेदात्मकस्वधर्माविभागेन चाम्त्येकत्म् । तथा नित्यप्रवृत्तपरि-च्छेद्यद्व्यालम्बनाभावेनानालम्बस्य परिच्छेद्यपरद्वव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्यधर्मा-स कः। अहं कर्ता। कं कर्मतापत्रम् । अप्पगं सहजपरमाह्रादैकलक्षणनिजात्मानम् । किविशिष्टम् । सद्धं रागादिसमस्तविभावरहितम् । पुनरिप किविशिष्टम् । धुनं टङ्कोन्कीर्णज्ञायकैकस्वभावत्वेन ध्रवमविनश्वरम् । पुनरिप कथंभूतम् । एवं णाजप्पाणं दंसणभूदं एवं बहुवियपूर्वोक्तप्रकरेणाखण्डैकज्ञानदर्शनात्मकम् । पुनक्ष किरूपम् । अदंदियं अतीन्द्रियं मृतीवनश्वरानेकेन्द्रियरहितत्वेनामृतीविनश्वरैकातीन्द्रियस्वभावम् । पुनक्ष है, [ज्ञानारमानं] ज्ञानस्वरूप है, [दुर्शनभूतं] दर्शनमयी है, [अतीन्द्रियमहार्थे] अपने अती-हिय स्वभावसे सबका ज्ञाता महान् पदार्थ है, [अचलं] अपन स्वरूपमें निश्रल है, [अनालस्यं] परदृब्यके आलंबन (सहायता) से रहित स्वाधीन है। इस प्रकार गढ़ दंकोरकीर्ण आत्माको अविनाशी बस्त मानता हैं। भावार्थ-आत्मा किसी काम्णसे उत्पन्न नहीं हुआ है. इसलिये अनादि, अनंत, द्यादा. स्वतःसिद्ध, अविनाशी है, और दूसरी कोई भी वस्तु ध्रुव नहीं है। यह आत्मा अपने स्वभावकर एकस्वरूप है, इस कारण शुद्ध है। यह अपने ज्ञानदर्शन-गुणमयी है, इसके परद्रव्यसे अदापना है, अपने धर्मसं जदा नहीं है, इस कारण एक है। निश्चयसे एक स्पर्श, रस, गंघ, वर्ण, शब्दऋष विषयोंकी ग्रहण करनेवालीं जो पाँच इन्द्रियाँ है. उनको त्यागकर अपने अखंड जानसे एक ही समय इन पाँच विषयोका ज्ञाता यह आत्मा महा पदार्थ है, इसलिये इस आत्माका पाँच विषयन्त्रप परदृत्यसे जुदापना है. परंत इनके जाननेरूप स्वभावसे जुदापना नहीं है, इसलिये भी यह एकरूप है। इसी प्रकार यह आत्मा समय समय विनाशीक डोयपदार्थीके ग्रहण करनेवाला और त्यागनेवाला नहीं है. अचल है. इस कारण इसके ज्ञेयपर्यायरूप परटव्यसे जुदापना है, 'उसके जाननेरूप भावसे जुदापना नहीं है, इसलिये भी एक है, और अन्य भाव सहित ज्ञेयपदार्थीके अवलंबनका अभाव है, यह आत्मा तो स्वाधीन है, इस कारण इसके ज्ञेयपदार्थीसे मित्रपना है, पांतु इनके जाननेरूप भावसे जुदापना नहीं है, इससे भी एकरूप है। इस प्रकार अनेक परदव्योंके भेदसे अपनी एकताको नहीं छोडता है. इस कारण शुद्धनयसे शुद्ध विमागेन चास्त्येकलम् । एवं शुद्ध आत्मा चिन्मात्रशृद्धनयस्य तावन्मात्रनिरूपणात्मकलात् अयमेक एव च ध्रुत्रलादुपरुरुप्यव्यः, किमन्यैरध्वनीनाङ्गसंगच्छमानानेकमार्गपादपच्छायास्थानी-यैरधुवैः ॥ १०० ॥

अथाधुनलादात्मनोऽन्यश्रोपलभनीयमित्युपदिश्रति--

देहा वा दविणा वा सुहदुक्ता बाघ ससुमित्तजणा। जीवस्स ण संति धुवा धुवोवओगण्यगो अण्या॥१०१॥ देहा वा द्रविणानि वा सुखदुःखे वाथ शत्रुमित्रजनाः। जीवस्य न सन्ति धुवा धुव उपयोगात्मक आत्मा॥१०१॥

आत्मनो हि परद्रव्याविभागेन परद्रव्योपरज्यमानस्वधर्मविभागेन चाश्रद्धतनिबन्धनं न कीदशम् । महत्यं मोक्षलक्षणमहापुरुपार्यसाधकत्वान्महार्थम् । पुनरपि किरवभावम् । अचलं अतिचपल-चन्नलमनोबाकायव्यापाररहितत्वेन स्वस्वरूपे निश्चलं स्थिरम् । पुनरपि किविशिष्टम् । अणालंबं स्वाधीन-इब्बलेन सालम्बनं भरितावस्थमपि समस्तपराधीनपरद्रव्यालम्बनरहितलेन निरालम्बनमित्वर्थः ॥ १०० ॥ अधारमनः प्रथम्तं देहादिकमध्ययान भावनीयमित्याख्याति-ण संति ध्वा ध्वा अविनश्चरा नित्या न सन्ति । कस्य । जीवस्म जीवस्य । के ते । देहा वा दविणा वा देहा वा दव्याणि वा सर्वप्रकार-श्चीभृतादेहरहितात्परमात्मनो विलक्षणा औदारिकादिपश्चदेहास्त्रश्चेव च पञ्चेन्द्रियभोगोपभोगसाधकानि परदृज्याणि च । न केवलं देहादयो ध्रुवा न भवन्ति सुदृदुक्सा वा निर्विकारपरमानन्दैकलक्षणस्वात्मोत्थ-मुखामृतविलक्षणानि सांसारिकमुखद् खानि वा । अध अहो भन्याः **सत्तुमित्तजणा** शत्रुमित्रादिभावरहिता-दात्मनो भिन्ना शत्रुमित्रादिजनाथ । यथेतत् सर्वमध्रवं तर्हि कि ध्रुवमिति चेत् । ध्रुवो ध्रवः शास्रतः । स कः । अप्पा निजान्मा । किविशिष्टः । उत्तओगप्पगो त्रैलोक्योदरविवस्वर्तित्रिकालविषयसमस्तद्रव्यगण-चित्मात्र वस्तु है, यही एक टंकोरकार्ण ध्रुव है, और अंगीकार करने योग्य है। जैसे मार्गमें गमन करते हुए पश्चिक-जनोंको अनेक वृक्षोंकी छाया विनाशीक और अध्रव होती है, उसी प्रकार इस आत्माके परदञ्यके संबंधसे अनेक अध्रवभाव उत्पन्न होते हैं, उनसे कुछ साध्य [इष्ट] की सिद्धि नहीं होती। इसलिये एक नित्यस्वरूप यही अवलंबन योग्य है, बाकी सब त्याउय हैं।। १००॥ आगे कहते है. कि आत्मा ध्रुव है, इस कारण इसके सिवाय अन्य वस्तुको अंगीकार करना योग्य नहीं है—[देहा:] औदारिकादि पाँच शरीर [वा] अथवा [द्रविणानि] धन धान्यादिक [वा] अथवा [सुस्वदुःखे] इष्ट अनिष्ट पंचेन्द्रिय विषयजन्य सुख दुःल [वा अथ ] अथवा और [शक्कमित्रजनाः] शत्रु मित्र आदिक लोक ये सभी संयोगजन्य पदार्थ [जीवस्य] आत्माके [भ्रुवाः] अविनाशी [न सन्ति] नहीं हैं, केवल [उपयोगात्मकः] ज्ञान दर्शनस्वरूप [आत्मा] ग्रुद्वजीव [भ्रुवः] अविनाशी वस्तु है। भावार्थ-नो शरीरादिक भाव हैं, वे परद्रव्यसे तन्मयी हैं, आत्मासे भिन्न हैं, और अञ्चद्धताके कारण हैं। वे आत्माके कुछ नहीं लगते, विनाशीक हैं, और जो यह आत्मा है, वह अनादि अनंत है.

र्किचनाप्यन्यदसद्धेतुमरवेनावन्तलात्यरतः सिद्धलाच धुवमस्ति । धुव उपयोगात्मा शुद्ध आत्मैव । अतोऽधुवं वरीरादिककुपलभ्यमानमपि नोपलमे शुद्धात्मानक्षुपलमे धुवस् ॥ १०१ ॥

अथैव शुद्धात्मोपलम्भार्तिक स्यादिति निरूपयति-

जो एवं जाणिसा झादि परं अप्पगं विसुद्धप्पा । सागारोऽणागारो स्वेदि सो मोहदुग्गंठि ॥ १०२ ॥ य एवं ज्ञाता ध्यायति परमात्मानं विश्रद्धात्मा । सागारोऽनगारः सपपति स मोहदुर्धन्यम् ॥ १०२ ॥

अम्रना यथोदितेन विधिना शुद्धात्मानं ध्रुवमधिगञ्जतस्तरिमन्नव महत्तेः शुद्धात्मलं स्यात् । ततोऽनन्तशक्तिचिन्मात्रस्य परमस्यात्मन एकाग्रसंचेतनलक्षणं ध्यानं स्यातः ततः पर्याययुगपत्परिच्छित्तिसमर्थकेवलज्ञानदरीनोपयोगात्मक इति । एवमध्रवत्वं ज्ञात्वा ध्रुवस्वभावे स्वात्मनि माबना कर्रुयेति तात्पर्यम् ॥ १०१ ॥ एवमगुद्धनयादगुद्धात्मलाभो भवतीति कथनेन प्रथमगाथा । शुद्धनयाञ्जुद्धात्मलाभो भवतीति कथनेन द्वितीया । ध्रुवत्वादान्मैव भावनीय इति प्रतिपादनेन तृतीया । आत्मनोऽन्यद्भवं न भावनीयमिति कथनेन चतुर्थी चेति शुद्धात्मन्याख्यानमुख्यत्वंन प्रथमस्थलं गाथाचतुष्टयं गतम् । अथैवं पूर्वोक्तप्रकारेण श्रद्धारमोपलम्भे सति कि फलं भवनीति प्रश्ने प्रत्यनरमाह--ब्राद्धि ध्यायति जो यः कर्ता । कम् । अप्पर्गं निजात्मानम् । कथंभृतम् । परं परमानन्तज्ञानादिगणाधारःवात्परसःकृष्टम् । **किं** कृत्वा पूर्वम् । **एवं जाणित्ता** एवं पूर्वोक्तप्रकारेण स्वात्मोपलम्भलक्षणस्वसंवेदनज्ञानेन जात्वा । कथंमृतः सन् भ्यायति । विसद्धप्पा स्यातिपु जालाभादिसमस्तमनोरश्वजालरहितत्वेन विश्वज्ञात्मा सन् । पुनरपि कथंभूतः । सागारोऽणागारो सागारोऽनागारः । अथवा साकारानाकारः । सहाकारेण विकल्पेन वर्तते साकारो जानोपयोगः, अनाकारो निर्विकल्पो दर्शनोपयोगस्तान्यां यक्तः साकारानाकारः । अथवा साकारः सवि-करपो गृहस्थः अनाकारो निर्विकल्पस्तपोधनः अथवा सहाकारेण लिङ्गेल चिह्नेन वर्तते साकारो यनि अनाकारश्चिहरहितो गृहस्थः। खवेदि सो मोहदुर्गाठि य एवं गुणविशिष्टः क्षपयित स मोह-उत्कृष्टसे उत्कृष्ट है, सदा सिद्धरूप है, ज्ञानदर्शनमधी है, और एक ध्रव है। इस कारण मै शरीरादि अध्रव (बिनाशीक) वस्तुको अंगीकार नहीं करता हूँ, ग्रुद्ध आत्माको ही प्राप्त होना हूँ 1। १०१॥ आगे शुद्धाल्माकी प्राप्तिसे क्या होता है, यह कहते है—[य:] जो [सागार:] अणुवती श्रावक तथा [अनगार: ] सुनीवर [एवं ] पूर्वोक्त रीतिसे [जात्या] स्वरूपको धव जानकर [परमात्मानं] सबसे उत्कृष्ट गुद्धात्माको [ध्यायनि ] एकाप्रपनेसे चितवन करता है, [स: ] वह [विद्याद्धात्मा] निर्मेल आत्मा होता हुआ [मोहदुर्प्रनिय] मोहकी अनादि कालकी विपरीत बुद्धिरूपी गाँउको [भ्रापयित ] क्षीण (नष्ट) करता है। भावार्थ—जो पुरुष शुद्ध अविनाशी आत्माके स्वभावको प्राप्त होता है, अर्थात् उस स्वभावमें रमण करता है, उसके शुद्धात्मभाव प्रगट होता है, उसके बाद अनंत चैतन्य-शक्ति सहित परमात्माका जाननेरूप एकाग्र व्यान होता है, इसलिये गृहस्थ अथवा *मु*नि यदि

साकारोपयुक्तस्य चाविशेषेणैकाप्रचेतनमसिद्धेरासंसारबद्धदृढतस्मोद्दर्धन्येरुद्धन्यनं स्यात् । अतः श्रुद्धात्मोपलम्भस्य मोद्दप्रन्यिभेदः फलम् ॥ १०२ ॥

अथ मोहग्रन्थिभेदात्कि स्यादिति निरूपयति-

जो णिहदमोहगंडी रागपदोसे खबीय सामण्णे । होजं समसुहदुक्खो सो सोक्खं अक्खपं छहदि ॥ १०३ ॥ यो निहतमोहप्रन्थी रागप्रदेषी क्षपयिता श्रामण्ये ।

भवन् समसुखदुःखः स सौख्यमक्षयं लभते ॥ १०३ ॥

मोहग्रन्थिसपणाद्धि तन्मूलराग्रहेपक्षपणं ततः समसुखदुःखस्य परममाध्यस्थलक्षणे श्रामण्ये भवनं ततोऽनाकुलबलक्षणाक्षयसौरूयलाभः। अतो मोहग्रन्थिभेदादक्षयसौरूयं फलम् ॥ १०३॥ अधैकाम्यसंचेतनलक्षणं ध्यानमध्यत्वमात्मनो नाबहतीति निश्चिनोति—

दर्परिथम् । मोह एव दर्परिथः शुद्धात्मरुचिप्रतिबन्धको दर्शनमोहस्तम् । ततः स्थितमेतत्-आत्मोपलम्भस्य मोहप्रनिधिवनाश एव फलम् ॥ १०२ ॥ अथ दर्शनमोहप्रनिधमेदार्कि भवतीति प्रश्ने समाधानं ददाति-जो णिहदमोहगंठी यः पूर्वसूत्रोक्तप्रकारण निहतद्शीनमोहप्रत्थिभृत्वा रागपदोसे खत्रीय निजशुद्धात्म-निश्वहानभूतिहक्षणवीनरागचारित्रप्रतिबन्धकौ चरित्रमोहसंज्ञौ रागदेपौ क्षपयित्वा । क । सामण्णे स्वस्वभाव-नक्षणे श्रामण्ये । पुनरपि कि कृत्वा । होजं मृत्वा । किविशिष्टः । समसहद्वस्तो निजञ्जदात्मसंवित्ति-समुत्पनरागादिविकल्पोपाधिरहितपरमस्त्वानुभवेन सांसारिकस्त्वदःखोत्पन्नहर्षविषादरहितत्वात्समस्त्वदःखः । सो सोक्खं अक्खयं छहिद स एवं गुणविशिष्टो भेदज्ञानी सौख्यमक्षयं छभते। ततो ज्ञायते दरीनमोह-क्षयाश्चारित्रमोहसंज्ञरागद्वेषविनाशतश्च सखदःखमाध्यरथ्यलक्षणश्रामण्येऽवर्थानं तेनाक्षयसख्लामो भवतीति ॥ १०३॥ अथ निजरादात्मैकाय्यलक्षणव्यानमात्मनोऽयन्तविश्ववि करोतीत्यावेदयति—जो स्वविद्यमोह-निश्चल होके स्वरूपको प्यावे, तो अनादि बंधवाली मोहकी गाँठको खोल सकता है। इस कारण द्युदात्माकी प्राप्तिका फल मोहकी गाँठका खुलना है ॥ १०२ ॥ आगे मोह—गाँठके खुलनेसे क्या होता है, यह कहते है-[यः] जो पुरुष [निहतमोहग्रन्थिः] मोहकी गाँउको दूर करता हुआ [आमण्ये] यति अवस्थामें [रागद्धेषी] इष्ट अनिष्ट पदार्थीमें प्रीति अप्रीतिभावको [क्षपियत्वा] छोड़कर [समस्यखद:ख: ] सुख दु:खमें समान दृष्टिवाला [भवेत ] होता है, [स: ] वह समबुद्धि पुरुष [अक्षयं सौरूपं] अविनाशी अतीन्द्रिय आत्मीक मोक्ष-सुखको [लभते] पाता है। **भावार्थ-**इस मोहकी गाँठके खुळनेसे आत्माके राग देषका नाग होता है. और जहाँ राग देषका अभाव है, वहीं सुख द:खमें समान भाव होते हैं, तथा वहाँ ही आकुळता रहित स्वाधीन आत्मीक सुख अवस्य होता है। इस कारण मोहकी गाँठके खुलनेसे अविनाशीक सुख होनेरूप ही फल होता है ॥ १०२ ॥ आगे एकामतासे निश्चल स्वरूपका अनुभव करनेवाला ध्यान आत्माकी अञ्चद्धताको दूर करता है, यह कहते हैं- [य:] जो पुरुष [क्षापितमोहकत्हुष:] मोहरूप मैलको क्षय करता हुआ जो खबिदमोइकलुसो विसयविरतो मणो णिर्कनिसा। समबद्विदो सहावे सो अप्पाणं हवदि झादा॥ १०४॥ यः अपितमोहकलुषो विषयविरको मनो निरुध्य। समबस्थितः खभावे स आत्मानं भवति ध्याता॥ १०४॥

आत्मनो हि परिक्षपितमोहकञ्जपस्य तन्मुलपरद्रव्यमग्रुच्यभावाद्विषयविरक्तलं स्यात्, ततोऽधिकरणभूतद्रव्यान्तराभावाद्दधिमध्यप्रदृत्तैकपोतपतत्रिण इव अनन्यशरणस्य मनसो कल्पमो यः क्षपितमोहकल्पः मोहो दर्शनमोहः कल्पश्चारित्रमोहः पूर्वस्त्रद्वयक्षितक्रमेग क्षपितौ मोह-कछुपौ येन स भवति क्षपितमोहकछुषः । पुनरपि किविशिष्टः । विसयविरत्तो मोहकछुपरहित्रस्वात्मसंविति-समरपन्नसभारसास्वादबलेन कार्यमोहोदयजनित्विषयसस्वाकाङ्कारहितत्वाद्विषयविरक्तः । पुनरपि कथंमतः । समबटिटो सन्यगवस्थितः। क । सहाचे निजपरमात्मद्रव्ये स्वभावे । कि कत्वा पर्वम । मणी णिर्राभिता विषयकषायीत्पन्नविकन्पजालरूपं मनो निरुध्य निश्चलं कृत्वा सो अप्पाणं हवदि झादा स एवंगुणयुक्तः पुरुषः स्वात्मानं भवति ध्याता । तेनैद शुद्धायभ्यानेनात्यन्तिकी मृत्तिलक्षणां शुद्धि लभत इति । ततः स्थितं ग्रद्धाःमध्यानार्जावो विशुद्धो भवतीति । कि च व्यानेन किलामा ग्रद्धो जातः तत्र विषये चतुर्विध-व्याख्यानं क्रियते । तथाहि-स्यानं ध्यानसतानस्त्रथैकध्यानचिन्ता ध्यानान्वयस्चनमिति । तप्रैकाद्रय-चिन्तानिरोधो ध्यानम् । तच शुद्राशुद्धरूपेग दिधा । अथ ध्यानसंतानः कथ्यते---वत्रान्तर्महर्तपर्यन्तं ध्यानं तदनन्तरमन्तर्भेष्ठतेर्थन्तं तत्त्वचिन्ता पनरप्यन्तर्भेष्ठतेर्पथन्तं ध्यानं पनरपि ततः चिन्तेति प्रमत्ताप्रमत्त-गणस्थानबदन्तर्मेहर्तेऽन्तर्मेहर्ते गते सति परावर्तनमस्ति स ध्यानसंतानो भण्यते । स च धर्मध्यान-संबन्धी । शक्रव्यानं पुनरुपशमश्रेणिक्षपकश्रेण्यारोहणे भवति । तत्र चाल्पकाळखात्परावर्तनस्रपथ्यानसंतानो न घरते । इदानी ध्यानचिन्ता कथ्यते-स्यत्र ध्यानसन्तानबद्धवानपरावती नास्ति ध्यानसंबन्धिनी चिन्तास्ति तत्र बद्धपि कापि कार्छ ध्यानं करोति तथापि सा ध्यानचिन्ता भण्यते । अथ ध्यानान्वयमचनं कथ्यते---तथा [विषयविरक्तः] परदृष्यक्ष इष्ट अनिष्ट इंद्रियोंके विषयोंसं विरक्त हुआ [मन: निरुध्य] चंचल चित्तको बाह्य विषयोंसे रोककर **स्विभावे समयस्थितः** । अपने अनंत सह म चैतन्यस्वरूपमें [ समवस्थित: ] एकाम निश्वलभावमें उहरता है, [स] वह पुरुष [आत्मानं] टंकोल्कीर्ण निज हाद जीवद्रव्यका [ध्याता] ध्यान करनेवाला [भवति] होता है। भावार्थ—जब यह आत्मा निर्मोटी होता है. तब मोहके आधीन जो परहत्वमें प्रवृत्ति है. उसका अभाव होता है. और परप्रवृत्तिके क्रमालमे इन्द्रियोंके विषयोंमें वैराग्यभाव होता है, ऐसा होनेसे सहज ही मनका निरोध होता है। यह मन अत्यन्त चंचल है। जब इंदिय-विषयोंसे वैराग्यमाव होता है, तब विषयरूप आधारके अमावसे अपने आप चंचलपनेसे रहित होजाता है। जैसे समुद्रके मध्यमें जहाजका पक्षी उड उडकर चारों दिजाओंमें बुशादि आधारके अभाव होनेसे अन्य आश्रयके विना बहाजके ही ऊपर आप ही से निश्चल होकर तिष्ठता-ठहरता है, उसी प्रकार यह मन भी वैराग्यभावसे परद्रव्यरूप इन्द्रिय विषय आधारके बिना

निरोधः स्यात् । ततस्तन्मूरुचश्चकतिकवादनन्तसङ्गजैवतन्यात्मनि स्वभावे समवस्यानं स्यात् । तत्तु स्वरूपमङ्गानाङ्गकैकाप्रसंचेतनसात् ध्यानभित्युपनीयते । अतः स्वभावायस्थानरूपसेन ध्यानमात्मनोऽनन्यसात् ध्यानमात्मैचेति [ नाग्रहत्यायेति ] ॥ १०४ ॥

अयोपलभ्यगुद्धात्मा सकलकानी कि स्पायतीत मश्रमाद्धत्रयति — णिहद्यणघादिकस्मो प्रवक्तं सन्वभावतवाष्ट्रः । णेथंतगदो समणो झादि कमद्वं असंदेहो ॥ १०५ ॥ निहतपनपातिकर्मा मत्यशं सर्वभावतत्त्वज्ञः । ज्ञयानगतः अमणो प्यायति कमर्थमसंदेडः ॥ १०५ ॥

लोको हि मोहसद्भावे ज्ञानशक्तिमतिषन्धकसद्भावे च सतष्णतादमत्यक्षार्थलानविज्ञिन विषयताभ्यां चाभिलिषतं जिज्ञासितं संदिग्धं चार्थं ध्यायन् दृष्टः, भगवान् सर्वज्ञस्तु निहत्वन-यत्र ध्यानसामग्रीभृता द्वाद्ञानुप्रेक्षा अन्यदा ध्यानसंबन्धि संवेगवैराग्यवचनं वा व्याख्यानं तत् ध्यानान्वय-स्चनमिति । अन्यथा वा चतुर्विधं च्यानन्याख्यानं प्याना ध्यानं फलं ध्येयमिति । अथवार्तरौद्रधर्म्यद्यक्र-विभेदेन चतुर्विधं ध्यानव्याल्यानं तदन्यत्र कथितमस्ति ॥ १०४॥ एवमात्मपरिज्ञानादर्शनमोहक्षपणं भवतीति कथनरूपेण प्रथमगाथा, दर्शनमोहक्षयाचारित्रमोहक्षपणं भवतीति कथनेन द्वितीया, तदभयक्षयेण मोक्षो भवतीति प्रतिपादनेन तृतीया चेत्यान्मोपलम्भफलकथनरूपेण दितीयस्थलं गाथात्रयं गतम् । अथोपलम्भक्राद्धात्म-तत्त्वसकलजानां कि ध्यायतीति प्रश्नमाक्षेपद्वांग्ण पूर्वपश्च वा करोति — णिहद्द्यणघादिकम्मो पूर्वसूत्रीदित-निश्चलनिजयस्मात्मतस्वपरिणतिरूपग्रद्धध्यानेन निहत्तवनघातिकर्मा । पश्चनस्वं सञ्बभावतञ्चणहः प्रत्यक्षं यथा भवनि तथा सर्वभावतत्त्वज्ञः सर्वपदार्थपरिज्ञातस्वरूपः णेयंतगदो जेयान्तगतः जेयभूतपदार्थानां परिच्छित्तिः रूपेण पारंगतः । एवं विशेषणत्रयविशिष्टः समणो जीवितमरणादिसमभावपरिणतात्मस्वरूपः श्रमणो महाश्रमणः सर्वज्ञः झादि कमद्वं ध्यायति कमर्थीमिति प्रश्नः । अथवा कमर्थं ध्यायति न कमपीत्याक्षेपः । कथंनतः सन् । असंदेहो असन्देहः संशयादिरहित इति । अयमत्रार्थः-यथा कोऽपि देवदत्तो विषयस्वनिमित्तं निराश्रय हुआ सहज ही निथल होता है, तब चंचलताके अभावसे स्वरूपमें एकाप्र होता है, उस एकाप्रतासे अनंत चैतन्यस्यरूपका स्वसंवेदन (अनुभव) रूप ध्यान होता है, उस ध्यानसे आत्मा ग्रुद होता है। इस कारण व्यान परम शुद्धताका कारण है।। १०४।। आगे कहते हैं, कि जिन केवली-भगवानने शुद्ध स्वरूपको पाया है, उनके भी ध्यान कहा गया है, वे केवली क्या ध्यान करते हैं. ऐसा प्रश्न करते हैं-[निहत्तधनधातिकर्मा] जिन्होंने अत्यंत दहबद्ध धातियाकर्मीका नाश किया है, [प्रत्यक्षं ] परोक्षतासे रहित साक्षात् [सर्वभावतत्त्वज्ञः ] समस्तपदार्थीके जाननेवाले [जेयान्त-गतः ] जानने योग्य पदार्थीके पारको प्राप्त [असंदेहः ] संशय, विमोह, विश्रमसे रहित ऐसे [अमणः ] महामुनि केवली किमथे किस पदार्थका ध्यायति । ध्यान करते है । भावार्थ इस संसारमें मोहकर्मक उदयसे जानके वातक कर्मके उदयसे ये संसारी जीव तृष्णावन्त है, इसलिये इन जीबोको पातिकर्मतया मोडाभावे ज्ञानशक्तिमतिबन्यकाभावे च निरस्ततृष्णतात्मस्यक्षसवेभावतत्त्वज्ञेया-न्तगतत्त्वाभ्यां च नाभिल्यति न निज्ञासति न संदिश्चति च क्रुतोऽभिल्पितो जिज्ञासितः संदिग्य-श्वार्थः । एवं सति किं ध्यायति ॥ १०५ ॥

अथैतदुपलब्धशुद्धात्मा सकलज्ञानी ध्यायतीत्युत्तरमास्त्रयति—

सञ्बाबाधविज्रुक्तो समंतसञ्बन्धसोक्खणाणङ्को । भूदो अक्खातीदो झादि अणक्खो परं सोक्खं ॥ १०६ ॥ सर्वाबाधविज्रुक्तः समन्तसर्वाक्षसील्यझानाङ्यः । भूतोऽक्षातीतो ध्यायत्यनक्षः परं सील्यम् ॥ १०६ ॥

अयमात्मा यदैव सहजसौरूयज्ञानवाधायतनानामसार्विदकासकलपुरुषसौरूयज्ञानायतनानां बाक्षाणामभावात्स्ययमनक्षतेन वर्तते तदेव परेषामक्षातीतो भवन निराबाधमहजसीख्यक्षानलात् सर्वावाधवियुक्तः, सार्वदिकसकलपुरुषसौरूयज्ञानपूर्णलात्समन्तुसर्वाक्षसौरूयज्ञानादयश्च भवति। विधाराधनाध्यानं करोति यदा विधा सिद्धा भवति तत्फलमतं विषयसस्य च सिद्धं भवति तदाराधनाध्यानं न करोति, तथायं भगवानिष केवलज्ञानविद्यानिमित्तं च तत्फलभूतानन्तमुखनिमित्तं च पूर्वे लग्नस्थावस्थायां द्मद्भारमभावनारूपं ध्यानं कृतवान् इदानीं तद्भचानेन केवलज्ञानविद्या सिद्धा तत्फलभूतमनन्तमुखं च सिद्धम् । किमधे ध्यानं करोतीति प्रश्नः आक्षेपो वा. दितीयं च कारणं परोक्षेडेचे ध्यानं भवति भगवतः सर्वे प्रत्यक्षं क्षं ध्यानमिति पूर्वपक्षद्वारेण गाथा गता ॥ १०५ ॥ अथात्र पूर्वपक्षे परिहारं ददाति-प्राद्धि ध्यायति एकाकारसमरसीभावेन परिणमत्यनुभवति । स कः कर्ता । भगवानु । कि ध्यायति । सोक्खं सौख्यम् । किविशिष्टम् । परं उन्कृष्टं सर्वात्मप्रदेशाह्रादकपरमानन्तमखम् । किमन्प्रस्तावे । यरिमनेव क्षणे भूदो भूतः संजातः । किविशिष्टः । अक्स्वातीदो अक्षातीतः इन्दियरहितः न केवलं स्वयमतीन्द्रियो जातः परेषां च अणाकावो अनक्षः इन्द्रियविषयो न भवतीःसर्थः । पनरिप किविशिष्टः । सर्व्यावाधविजन्तो प्राकृतलक्ष्मणबन्तेन बाधारान्दस्य हस्वत्वं सर्वावाधावियुक्तः । आसमन्ताद्वाधाः पीडा आबाधाः सर्वाक्ष ता आबाधाश्च सर्वावाधास्ताभिर्वियुक्तो रहितः सर्वावाधावियुक्तः । पुनश्च किरूपः । समंतसञ्चकसमोकाव-सकल पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं होते, और सबके अंतःप्रविष्ट इनका ज्ञान नहीं है, इस कारण यांकित अर्थका ध्यान करते हैं. इनके तो ध्यानका होना संभव है, परंत केवलीभगवान तो धातियाकर्म रहित हैं, समस्त पदार्थीके साक्षात्कार करनेवाले हैं, और सब पदार्थीका प्रमाण (माप) करनेवाले हैं, इसलिये इन सर्वज्ञके कोई चीजकी इच्छा नहीं रही, और कुछ जानना भी बाकी न रहा, इस कारण केवलीमगवानके ध्यान कैसे होसकता है : ऐसा शिष्यका प्रश्न है ॥ १०५ ॥ आगे इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं. कि यद्यपि स्वरूपको प्राप्त हुए हैं, तो भी केवली ध्यान करते हैं- अक्षातीन: ] इन्द्रियोंसे रहित [ भूत: ] हुए [अनक्षः] दूसरेको इन्द्रिय ज्ञानगम्य न होनेबाले, [सर्वाबाधवियुक्तः] समस्त ज्ञानावरणादि षातियाकर्नीसे रहित और [समन्तसर्वाक्षसोरूपञ्चानाद्धाः] सर्वांग परिपूर्ण आत्माके अनंतसुख एवंभूतथ सर्वाभिकाषजिज्ञासासंदेहासंभवेऽप्यपूर्वमनाकुळ्लळक्षणं परमसौख्यं ध्यायति । अना-कुळलसंगतेकाग्रसंचेतनमात्रेणावतिष्ठत इति यावत् । ईध्शमवस्थानं च सहजङ्गानानन्दस्वभावस्य सिद्धलस्य सिद्धिरेव ॥ १०६ ॥

अथायमेव शुद्धात्मोपळम्भळक्षणो मोक्षस्य मार्ग इत्यवधारयति — एवं जिणा जिणिदा सिद्धा मन्गं समुद्धित समणा । जादा णमोत्यु तेसि तस्स य णिज्याणमनगस्स ॥ १०७ ॥

णाणडो समन्ततः सामरूयेन स्पर्शनादिसर्वाक्षसौख्यज्ञानाढ्यः । समन्ततः सर्वात्मप्रदेशैर्वा स्पर्शनादि-सर्वेन्द्रियाणां संबन्धित्वेन ये ज्ञानसौंख्ये हे ताम्यामाढ्यः परिपूर्ण इत्यर्थः । तद्यथा-अयं भगवानेक-देशोद्भवसांसारिकज्ञानसुखकारणभूतानि सर्वात्मप्रदेशो द्भवस्वाभाविकातीन्द्रियज्ञानसुखविनाशकानि च यानीन्द्रियाणि निश्चयरःनत्रयात्मककारणसमयसारब्छेनातिकामति विनाशयति यदा तस्मिनेव क्षणे समस्त-बाधारहितः सन्नतीद्रियमनन्तमात्मोत्थसुखं ध्यायत्यनभवति परिणमति । ततो जायते केवलिनामन्यज्ञिन्ता-निरोधलक्षणं ध्यानं नास्ति किंविदमेव परमस्खानुभवनं वा ध्यानकार्यमुतां कर्मनिर्जरां दृष्टा ध्यानशब्देनोप-चर्यते । यत्पनः सयोगिकेवलिनस्तृतीयशुक्रध्यानमयोगिकेवलिनश्चतुर्थशुक्रध्यानं भवतीत्पुक्तं तदपचरिण ज्ञातन्यमिति संत्राभिप्रायः ॥ १०६ ॥ एवं केवली कि ध्यायतीति प्रश्रमुख्यत्वेन प्रथमगाथा । परमसस्वं ध्यायत्यनभवतीति परिहारमुख्यत्वेन दिनीया चेति ध्यानविषयपूर्वपक्षपरिहारद्वारेण तृतीयस्थले गाधाद्वयं गतम् । अथायमेव निजराद्धात्मोपलन्धिलक्षणमोक्षमार्गो नान्य इति विशेषेण समर्थयति—जादा उत्पन्ताः । कथंमताः । सिद्धाः सिद्धाः सिद्धपरमेष्टिनो मुक्तात्मान इत्यर्थः । के कर्तारः । जिल्ला जिनाः अनगार-और अनंतज्ञान इन दोनोंसे पूर्ण ऐसे केवली भगवान [परं] उत्कृष्ट [सौरूयं] आत्मीकम्सवका िध्यायित वितवन अर्थात एकाप्रतासे अनुभव करते हैं। आवार्थ-यह आत्मा जिस समय अनंतज्ञान अनंतस्खके आवरण करनेवाले एकदेशी ज्ञान सुखके हेत् इन्द्रियोंके नाशसे अतींद्रिय दशाको प्राप्त होता है, तब बाधाओं (रुकाबहर्हों )से रहित हुआ अनंतज्ञान अनंतमुख सहित होता है, ऐसे केवली भगवानमें यथिप कुछ प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं रही, और कुछ जाननेकी भी अभिलाषा नहीं रही, तथा कुछ संशय भी नहीं रहा, तो भी भगवान एकाप्रतासे अपने अनंत अनाकुछ परमसुखको अनुभवते हैं। इस कारण उपचारसे 'ध्यान करता है' ऐसा कहते हैं । ध्यान करनेका फल यह है, कि पूर्वमें बँधे हुए कमोंकी निर्जरा होती है, और आगामी बंधका परमसंवर होता है, इस कारण केवलीभगवानके अपने अनंतसंखका अनुभव करनेसे पूर्व कर्मोंकी निर्जरा होती है; आगेका संबर है, इसलिये उपचारमात्र केव-हींके प्यान है। इस प्रकार स्वाभाविक ज्ञानानन्दस्वरूप सिद्धत्वकी सिद्धि भगवानके ही है।। १०६॥ आगे गुद्ध आत्माकी प्राप्ति ही मोक्षमार्ग है, निश्चय करते हैं- एवं ] इस पूर्वोक्त प्रकारसे [ मार्ग ] सम्यन्दरीन ज्ञान चारित्रमयी शुद्धात्मप्रवृत्तिरूप मोक्षमार्गके प्रति [समुरिथताः] उधमी होके प्राप्त हुए को जिना: ] उसी भवसे मोक्ष जानेवाले सामान्य चरमशरीरी जीव जिनेन्द्रा: ] अरहंत पदके

## एवं जिना जिनेन्द्राः सिद्धा मार्गे समुस्थिताः श्रमणाः । जाता नमोऽस्त तेभ्यस्तसै च निर्वाणमार्गाय ॥ १०७ ॥

यतः सर्व एव सामान्यचरमञ्जरीरास्तीर्थकराः अचरमर्शारा स्र्युक्षनश्राद्धेनेव यथोदितेन श्रुद्धान्तस्यवाल्यक्षणेन विभिना महत्तमोक्षस्य मार्गामिश्रगम्य सिद्धा वश्रुद्धाः, न पुनरन्यथापि । ततो-ऽवशार्थते केवलमयमेक एव मोक्षस्य मार्गा न द्वितीय इति । अलं च पपश्चेन । तेषां श्रुद्धात्म-तत्त्वप्रह्मानां [सिद्धानां] तस्य श्रुद्धात्मतत्त्वप्रहणिरूपस्य मोक्षमार्गस्य च मत्यस्तमितभान्यभाव-कविमागतेन नोआगमभावनमस्कारोऽस्तु । अवशारितो मोक्षमार्गः कृत्यमनुष्ठीयते ॥ १०७ ॥ अथोपसंपद्धे साम्यामिति पूर्वमतिक्षां निर्वहन मोक्षमार्गभृतां स्वयमपि श्रुद्धात्मप्रहण्तिमाद्धनयति—

> तम्हा तह जाणिसा अप्पाणं जाणगं सभावेण । परिवज्जामि ममस्ति उवदिहो णिम्ममसम्मि ॥ १०८ ॥

केबिछनः जिणिदा न केबर्छ जिना जिनेन्द्राश्च तीर्ष्यकरपरमदेवाः । कथेनृताः सन्तः एने सिद्धा जाताः । समां समुद्धिता निजपत्मात्मतःवानुभूतिलक्षणमार्गं मोक्षमार्गं समुख्यिता आश्रिताः । केन । एवं पूर्वं बहुषा व्याख्यातकमेण । न केवर्छ जिना जिनेन्द्रा अनेन मार्गेण सिद्धा जाताः समणा पुत्रवु लादिसमता-भावनापिणतालमतःबळ्यणाः शेषा अन्यस्पेद्दृष्ठमणाञ्च । अन्यस्पेदृष्टानां कथे सिद्धविमिन चेत् । "तवसिद्धे णयसिद्धं संजमसिद्धे बत्तसिद्धे य । णाणिम दैसणिम य सिद्धे सिरसा णमसािम ॥" इति गाथाकथित-क्रमेणैकदेशेन णमोत्भु तेसि नमोऽन्तु तेन्यः । अन्तत्वानादिसिद्धगुगसमणरूपो आवनमन्द्रागेऽन्तु तस्स य णिज्वाणममस्त तस्यै निविकारव्यसंविनिळक्षणनिश्वयस्नवयान्यकिनिवर्णणमार्गायं च । ततोऽव-धार्यते अवस्वेन मोक्षमार्गो नान्य इति ॥ १००॥

अथ 'उदसंपयामि सम्मं जत्ती शिव्वाशसंपत्ती' इत्यादि पूर्वप्रतिज्ञां तिबांहयन् स्वयमिष मोक्षमार्ग-परिगतिं स्वीकरोति प्रतिपादयति—तम्ह्रा यन्मार्ग्युकेळुद्धाय्योपळ-भळक्षणयोक्षमार्गेग जिना जिनेन्द्राः अमणाश्च सिद्धा जातास्तरमादृहमिष तह तथैव तेनैव प्रकारण जाणित्ता ज्ञान्वा । कप् । अप्पाणं तिक-धारक तौर्थकर और [अमणाः] एक दो पर्याय धारणकर मोत जानेवाल ऐसे मोक्षानिकाणी सुनि है, वे [सिद्धाः] मोक्षमें सिद्ध अवस्थाको [ज्ञाताः] प्राप्त हुए हैं. [तम्पः] उन सबको [च्य] तथा [तस्मे निवाणमार्गाय] अद्यात्माको प्रवृत्तिमार्यी अनुभवक्ष्य मोक्षमार्गको [निमः अस्तु] इत्य भावरूप नमस्कार होवे । भावार्य — जो तीर्थकर वा सामान्यकेळ्ला अववा अन्य सुनि मोक्षको गये हैं. ये केवल खुद आस्माको प्रवृत्तिकर मोक्षमार्गको पाकर ही सुक हुए है । खुद्धात्माके अनुमव विना दूसरा कोई मोखमार्ग नहीं है, यही अदितीय मार्ग है । अब बहुत वित्ताक कहीं कि किया जावे, साराश इतना है, कि जो खुद्धात्मत्वमं प्रवृत्तिमा है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठियोंको और जो खुद्धात्मत्वक्षी प्रवृत्तिका है । स्वनुनवक्षर मोक्षमार्ग है, उसको द्रव्य भावरूप नमस्कार होवे ॥ १००॥ आगे आवार्यन वो पूर्व

#### तस्मात्तथा ज्ञालात्मानं ज्ञायकं खमावेन । परिवर्जयामि ममताग्रुपस्थितो निर्ममेले ॥ १०८॥

अहमेष मोक्षाधिकारी ज्ञायकस्यभावात्मतुन्वपरिज्ञानपुरस्सरममलनिर्ममलहानोपादानवि-धानेन कुलान्तरस्याभावात्सर्वारम्भेण शृद्धात्मनि प्रवर्तते । तथाहि-अहं हि तावत ज्ञायक एव स्वभावेन, केवलजायकस्य च सतो मम विश्वेनापि सहजजेयज्ञायकलक्षण एव संबन्धः न पुनरन्ये खस्वामिलक्षणादयः संबन्धाः । ततो मम न कचनापि ममलं सर्वत्र निर्ममलमेव । अधैकस्य शायकभावस्य समस्तक्षेयभावस्यभावतात्र्योत्कीर्णलिखितनिखातकीलितमज्जितसमा-वर्तितमतिविन्तितत्रतत्र क्रममहत्तानन्तभूतभवद्भाविविचित्रपर्यायमाग्भारमगाथस्वभावं गम्भीरं परमात्मानम् । किंविशिष्टम् । जाणगं ज्ञायकं केवलज्ञानाधनन्तगुणस्वभावम् । केन कृत्वा ज्ञात्वा । समावेण समस्तरागादिविभावरहितशुद्धबुद्धैकस्वभावेन । पश्चातु किं करोमि । परिवज्जामि परि समन्ताद्वर्जयामि । काम् । ममर्त्ति समस्तवेतनाचेतनमिश्रपगदन्यसंबन्धिनी ममताम् । कथंमृतः सन् । उबद्विद्धो उपस्थितः परिणतः । क । जिस्समत्त्रास्म समस्तपस्यव्यममकाराहंकाररहितत्वेन निर्ममत्वलक्षणे परमसास्याभिधाने वीतरागचारित्रे तत्परिणतनिजञ्जात्मस्वभावे वा । तथाहि-अहं तावःकेबलज्ञानदर्शनस्वभावत्वेन ज्ञायकै-कर होत्क्रीर्णस्वभावः । तथा मृतस्य सतो मम न केवलं स्वस्वान्यादयः प्रस्टन्यसंबन्धा न सन्ति । निश्चयेन क्षेत्रज्ञायकसंबन्धो नास्ति । ततः कारणाःसमस्तपरदृष्यभमःखरहितो भूत्वा परमसाम्यलक्षणे निजग्रद्धाःसनि मार्गरूप ग्रद्ध आत्माकी प्रवृत्ति दिखलाते हैं—[नस्मात्] इस कारणसे अर्थात् जो मुक्त हुए हैं, वे शुद्धात्माके श्रद्धान, ज्ञान, आचरणसे हुए हैं, इस कारणसे [**तथा**] उसी प्रकार अर्थात् जैसे तीर्थंकरा-दिकोंने स्वरूप जानके शुद्धात्माका अनुभव किया है, उसी तरह मैं भी [स्वभावेन] अपने आसीक भावसे [जायकं] सकल हेयपदार्थीको जाननेवाले [आत्मानं] आत्माको [ज्ञात्वा] समस्त पर-इन्यसे मिल जानकर [ममतां] पर वस्तुमें ममत्ववृद्धिको [परिवर्जयामि ] सब तरहसे छोडता हूँ. और [ निर्ममत्वे ] स्वरूपमें निश्वल होके वीतराग भावमें [ उपस्थित: ] स्थित होता हूँ । भावार्थ-जो पुरुष मोक्षका इन्छक है, वह जानस्वरूप आत्माका जाननेवाला होता है, इसके बाद ममता भावका स्यागी होके बीतरागभावोंका आचरण करता है. तथा अन्य सब कार्य मिथ्या अमरूप समझकर सब प्रकारके उद्यमवाला होके शुद्धात्मामें प्रवर्तना है । उस प्रवृत्तिकी रीति इस तरह है—मैं निजस्वभावसे जायक (जाननेवाला) हूँ, इस कारण समस्त परवस्तुओं के साथ मेरा ज्ञेयज्ञायक सम्बंध है, लेकिन वे पदार्थ मेरे हैं. मैं उनका स्वामी हूँ, ऐसा मेरा सम्बंध नहीं है। इसलिये मेरे किसी परवस्तमें ममत्वभाव नहीं है, सबमें ममताभाव रहित हूँ, और जो मैं एक स्वभाव हूँ, सो मेरा समस्त झेयपदार्थीका जानना स्वमाव है. ईस कारण वे ड़ेब मुझमें ऐसे माइम होते हैं, कि मानों प्रतिमाको तरह गढ़ दिये हैं. वा लिखे हैं. या मेरिमें समा गये (मिल गये) हैं. या कीलित हैं, या डब गये हैं, वा पलट रहे हैं. अधवा प्रतिबिंबित हैं, इस तरह मेरे जेयजायक संबंध है, अन्य कोई भी संबंध नहीं है। इसलिये अब मैं मोहको समस्तमिष द्रव्यजातमेकक्षण एव प्रत्यक्षयन्तं क्षेयक्षायकञ्ज्ञणसंबन्धस्यानिवार्थसेनाञ्चक्यविवेचन-तादुपाचनैश्वरूपमिष सहजानन्तविक्तिवायकस्यमावेनैक्यरूप्यमञ्जञ्जन्तमासंसारमन्येव स्थित्या स्थितं मोहेनान्यथाध्यवस्यमानं श्रुद्धात्मानयेव मोहद्युत्लाय यथास्थितयेवातिनिःप्रकम्यः संप्र-तिपद्ये । स्वयमेव मवतु चास्यैवं दर्शनिवश्चद्विमृङ्या सम्यक्तानोपयुक्ततयात्पन्तमन्त्यावाधस्त-तात्साभोरिष साक्षात्सिद्धभृतस्य स्वात्मनस्तयाभूतानां परमात्मनां च नित्यमेव तदेकपरायण-चन्नक्षणो भावनमस्कारः ॥ १०८ ॥

> जैनं ज्ञानं ज्ञेयतस्त्रभणेतृ स्फीतं शब्दब्रह्मः सम्यज्जिगाह्मः। संयुद्धात्मद्रव्यमात्रैकरूत्त्याः नित्यं युक्तैः स्थीयतेऽस्माभिरेवम्॥

तिष्ठामीति । किंच 'उबसंपयामि सम्मं' इत्यादरबकीयप्रतिक्षां निबांहयन्त्वयमधि मोक्षमार्गपरिणार्ति स्वीकरो-त्येवं यदुक्तं गाथापातनिका प्रारम्भे तेन किम्रुकं भवति—ये तां प्रतिज्ञां गृहीत्वा सिर्ध्वि गतास्तेत्व सा प्रतिज्ञा बस्तुवृत्त्या समाप्ति नीता । कुन्दकुन्दाचापदेवैः पुनज्ञानदर्शनाधिकारद्वयस्तपप्रत्यसमाप्तिरूपेण समाप्ति नीता । शिवकुमारमहाराजेन वु तरप्रत्यक्षवणेन च । कस्मादिति चेन् । ये मोक्षं गतास्तेषां सा प्रतिज्ञा परिपूर्णा जाता । न चैतेवां कस्मात् । चरमदेहत्याभावादिति ॥ १०८ ॥ एवं ज्ञानदर्शनाधिकारसमाप्ति-रूपेण चतुर्धस्थळे गाथाद्वयं गतम् ।

एवं निजशुद्धासभावनारूपमोक्षमार्गेण ये सिद्धि गता ये च तदाराधकास्तेषां दशैनाधिकाराधिक्षया-बसानमङ्गलार्थे प्रन्थापेक्षया मध्यमङ्गलार्थे च तत्पदाभिलापी भूत्वा नमस्कारं करोति—

> दंसणसंसुद्धाणं सम्मण्णाणोत्रजोगजुत्ताणं । अन्वाताधरदाणं णमो णमो सिद्धसाहणं ॥ \*५॥

णमो गमो नमो नमः पुनः पुनर्नमस्करोमीति भक्तिप्रकर्ष दरीयति । केन्यः । सिद्धसाहुणं सिद्धदूर कर अपने यथारिथत (जैसा था वैसा ) स्वरूपको निश्चल होकर, आपसे हो अंगीकार करता हूँ ।
मेरे स्वरूपमें त्रिकालसम्बंबी अनेक प्रकार अति गंभीर सब हो इच्य-पर्याय एक ही समयमें प्रत्यक्ष है,
और मेरा यह स्वरूप बेयज्ञायक सम्बंधसे यबार समस्त लोकके स्वरूप हुआ है, तो भी स्वामाविक
अनंत ज्ञायकराक्तिस अपने एक स्वरूपको नहीं छोड़ता, और यह मेरा स्वरूप अनादि कालसे इसी
प्रकारका था, परंतु मीहके बशीमृत होके अन्यका अन्य (दूसरा ) जाना, हसी कालगे में आज्ञानी हुआ ।
अब मैंने जैसेका तैसा (यथार्ष) जान लिया, इस कारण अपमादी होके स्वरूपको स्वीकार करता हूँ,
और सम्यादर्शन सम्याज्ञानसे अव्यक्तित सुस्ते तिछे हुए साक्षात् सिद्धस्वरूप भगवान् अपनी जो आला
है, उसको हमारा भावनमस्कार होने । तथा जो अन्य जीव उस परमात्मनायको प्राप्त हुए हैं, उनको
भी हमारा बहुत अक्तिसे भावनमस्कार होने ॥ १०८॥

ह्रेपीकुर्वेशञ्जसासीमविष्धं ह्यानीकुर्वन् ह्येपमाकान्तमेदम् । आत्मीकुर्वन् ह्यानमात्मन्यभासि रफूर्जेन्द्यात्मा अद्य संख्य सद्यः ॥ द्रव्यात्मसारि वर्षणं चरणातुसारि द्रव्यं मियो द्रयमिदं नतु सव्यपेक्षम् तस्मान्यसुर्व्यापेदोहतु मोक्षमार्गे द्रव्यं मतीत्य यदि वा चरणं मतीत्य ॥

इति तत्त्वदीपिकायां प्रवचनसारवृतौ श्रीमदश्यतत्त्वन्द्रस्वरिविरचितायां क्रेयतत्त्वप्रज्ञा-पनो नाम द्वितीयः श्रुतस्कृत्यः समाप्तः ॥ २ ॥

साधुन्यः । पुनर्तपे कथंभूतेन्यः । सिद्धशन्दवान्यरबान्योगलिष्कल्यणार्हिसिद्धन्यः साधुशन्दवान्ययोग्धसाधकान्वायोगान्यायसाधुन्यः । पुनर्तपे कथंभूतेन्यः । दंसणसंमुद्धाणं मृद्धश्र्यादिपश्चविश्वतिमलरहितसन्ययद्द्यीनसंग्रुद्धेन्यः । पुनर्तपे कथंभूतेन्यः । सम्मण्णाणोननोगन्जनाणं संशयादिरहितं सम्ययन्नाते
स्योगयोगः सन्ययन्नानेषयोगः, योगो निर्विकल्पसाधिर्यातरगन्नारित्रमित्यर्यः तान्यां युक्तः सम्ययन्नानेष्योगनुक्तास्तम्यः । पुनधः किरूपेन्यः । अञ्चानाभरदाणं सम्ययन्नानिद्भाननोत्पनाल्यानाथानन्तपुलसन्ययः ॥ ५ ॥ इति नमस्कारगाथायदित्वस्थलननुष्टयेन नद्भिविश्वमत्तारिक्तारः समाप्तः । एवं 'अर्द्धिताण्गिष्टरस्य हि' इत्याविकतदश्यानाथायम्तं द्युभाग्धभञ्चद्वोषयोगत्रयपुल्यनेन प्रथमो विशेषान्तराधिकारस्तदनन्तां 'अपदेतो परमाण् पदेरमोन्तो य' इत्यादि एकोनिर्विश्वतिगाथायविन्तं जीवस्य पुद्धकर्मणा सह नम्यक्ष्यव्यवेन नृतीयो विशेषान्तराधिकारस्ति ( ज्यादि ) हा मर्माचै । इत्यादि द्वादायायपिन्तं विशेषभेदभावनान्विष्ठकाल्याच्यानस्थनुर्थे नार्तिवशेषान्तराधिकारः इत्योक्षिकस्वाश्राधार्यार्थेन्तं विशेषनद्वप्रयोग विशेषमेदमाननाभिषानश्रदार्थोऽन्याधिकारः समाप्तः । इत्योक्षिकस्याश्राद्धाभिविदेश्वान्तराधिकारनद्वप्रयोग विशेषमेदमाननाभिषानश्रदार्थोऽनस्याधिकारः समाप्तः । इत्योष्टिकारम्वामान्वर्वार्थेनभिवानस्याधिकारनद्वप्रयोग विशेषमेदमाननाभिवानश्रद्धार्थोऽनसाधिकारः समाप्तः ।

इति श्रीजयसेनाचार्यकतायां तात्पर्यवृत्ती 'तन्द्रा दंसगमाई' इत्यादि पश्चित्रशद्राधापयेन्तं सामान्य-इयन्याख्यानं तदनन्तरं 'दञ्चं बीवं' इत्यावेकोनविंशतिगाधापर्यन्तं जीवपुत्रस्थमिदिमेदेन विशेषद्रेयव्याख्यानं तत्तव्य 'सपदेसिंह समगो' इत्यादि गाधाष्टकपर्यन्तं सामान्यभेदभावना ततः परं 'अध्यत्तिपिक्टद्स्स हि' इत्यावेकाधिकपञ्चाशद्राधापर्यन्तं विशेषभेदमावना चेत्यन्तराधिकारचनुद्रथेन त्रयोदशाधिकशत्तनाधाविः सम्यादकीनाधिकार्नामा क्षेयाधिकारागरसंज्ञो दितीयो महाधिकारः समानः ॥ २ ॥

> इति श्रीपांडे हेमराजकृत श्रीप्रवचनसार सिद्धांतकी बालावबोध- ती प्राप्त भाषाटीकार्मे क्रेयतस्यका अधिकार पूर्ण हुआ ॥ २॥ है, वैसा ही दीना चाहता है.

# चारित्राधिकारः ॥ ३ ॥

अथ परेपां चरणानुयोगद्भविका चुलिका । तत्र द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धिः द्रव्यस्य सिद्धिशरणस्य सिद्धौ । सुदुर्जेनिक कार्यिनासः परेजी

द्रव्यस्य सिद्धश्राणस्य सिद्धाः । बुद्धवेति कर्माविरताः परेऽपि द्रव्याविरुद्धं चरणं चरन्तु ॥

इति चरणाचरणे परान् मयोजयति—'एस सुरासुर' इत्यादि 'सेसे' इत्यादि 'ते ते' इत्यादि । एवं पणमिय सिद्धे जिणवरचसहे पुणो पुणो समणे । पडिचजद सामण्णं जदि इच्छदि दुक्क्यरिमोक्खं ॥ १ ॥

इसके बाद चारित्रका अधिकार प्रारंभ करते हैं—जो जीव मोक्षाभिकाषी है, वे उत्यक्ते स्वक्रपको भी यद्यार्थ जानते हैं, और चारित्रके स्वक्रपको भी यद्यार्थ जानते हैं, क्योंकि उत्यक्ते ज्ञानके अनुसार चारित्र होता है, और चारित्रके अनुसार उत्यज्ञान होता है। इस कारण ये दोनों एकत्र रहते हैं। इन दोनोंको जो एक न होवे, तो मोक्षमार्ग भी न हो, इसिक्रय इन दोनोंका जानना योग्य है। इसी कारण चारित्रका स्वक्रप कहते हैं। आं उत्यक्ता ज्ञान स्वक्रय कहते हैं। आं अच्छी तरह सिदि होवे, और जो चारित्र हो, तो उत्यक्ता ज्ञान सफ्क और प्रदान दोनोंकी परस्यर सिदि है। इस कारण जो जीव कियार्थ प्रवृद्ध है, वे आस्मद्रस्थक है, उसको ध्योधी क्रियाका आचरण करो, अर्ह्झुद रहित निर्मिखाणी होके आच्यो। इसी लिये आचार्य में हमारा वृद्ध म्त्रस्थ निर्मा क्ष्रिय क्ष्मा आवरण करो, अर्ह्झुद रहित निर्मिखणी होके आच्यो एस हम्स आवर्य। अन्यार्थ मार्थ में हमारा वृद्ध म्त्रस्थ निर्मा व्याच्या कार करते हैं हम्सको ध्योधी क्षियाका आवरण करो, अर्ह्झुद रहित निर्मिखणी होके आच्यो एस हम्स आवर्य आचार्य मार्थ हमारा वृद्ध में स्वर्म स्वर्म हमारा वृद्ध मार्थ स्वर्म हमारा वृद्ध मार्थ स्वर्म हमारा वृद्ध मार्थ स्वर्म हमारा वृद्ध मार्थ स्वर्म हमारा वृद्ध स्वर्म हमारा वृद्ध स्वर्म हमारा वृद्ध स्वर्म हमारा वृद्ध स्वर्म मार्थ स्वर्म हमारा वृद्ध स्वर्म स्वर्म हमारा वृद्ध स्वर्म हमारा वृद्ध स्वर्म हमारा वृद्ध स्वर्म हमारा वृद्ध स्वर्म स्वर्म हमारा वृद्ध स्वर्म स्वर्म हमारा वृद्ध स्वर्म स्वर्य स्वर्म स

## एवं प्रणस्य सिद्धान् जिनवरहृषभान् पुनः पुनः अमणान् । मतिपद्यतां श्रामण्यं यदीच्छति दःखपरिमोक्षम् ॥ १ ॥

यया ममात्मना दुःग्वमोक्षार्थिना, 'किबा अदिहेताणं' इति 'तेसिं' इति अईत्सिद्धाचार्यो-पाथ्यायसाधूनां मणतिवन्दनात्मकनमस्कारपुरःसरं विश्वद्वरर्श्वनक्षानमभानं साम्यनाम श्रामण्य-मबान्तरज्ञन्यसंदर्भोभयसंभावितसौस्थित्यं स्वयं मतिपर्भ परेषामात्मापि यदि दुःखमोक्षार्थी तथा तस्मतिषद्यतां यथानुभूतस्य तत्मतिपत्तिर्वत्यनः मणेतारो वयमिमे तिष्ठाम इति ॥१॥

अथ अमणो भवित्रमिच्छन् पूर्व किं कि करोतीत्युपदिशति-

किम् । सामण्णं श्रामण्यं चारित्रम् । यदि किम् । इच्छदि जदि दुकावपरिमोक्खं यदि च दुःखपरि-मोक्षमिच्छति । स कः कर्ता । परेषामात्मा । कथं प्रतिपद्यताम् एवं पूर्वोक्तप्रकारेण 'एस सुरासुर-मण्सिद' इत्यादिगाथापञ्चकेन पञ्चपरमेष्टिनमस्कारं कृत्वा ममात्मना दःखमोक्षार्थिनान्यैः पूर्वोक्तमन्थैर्वा यथा तचारित्रं प्रतिपन्ने तथा प्रतिपद्यताम् । किं कृत्वा पूर्वम् । प्रशामिय प्रणम्य । कान् । सिद्धे अञ्जन-पादकादिसिद्धिबन्धणस्वात्मोपलन्धिसिद्धसमेतसिद्धान । जिलावरवसहे सासादनादिक्षीणकषायान्ता एकदेशांजना उच्यन्ते शेषाश्चानगारकेवलिनो जिनवरा भण्यन्ते । तीर्धकरपरमदेवाश्च जिनवरवृषमा इति तान् जिनवरबुषमान् । न केवलं तान् प्रजन्य पुणी पुणी समणे चित्रमत्कारमात्रनिज्ञात्मसम्यक्श्रद्धान-ज्ञानानुष्टानुरूपनिश्चयरन्त्रयाचरगप्रतिपादनसाधकत्वोद्यतान् श्रमगुगन्दवाच्यानाचार्योपाध्यायसाधंश्च पुनः पुनः प्रगन्येति । किंच पूर्वं प्रन्थपारम्भकांल शास्यमाश्रयामीति शिवकमारमहाराजनामा प्रतिज्ञां करो-तीति भणितम् । इदानीं त् महात्मना चारित्रं प्रतिषत्नमिति पूर्वापरविशेषः । परिहारमाह-प्रन्थप्रारम्भाष्य्वीमेव दीक्षा गृहीता तिष्ठति परं किंतु प्रत्थकरणव्याजेन काप्यात्मानं भावनापरिगतं दर्शयति । कापि शिवकमार-महाराजं काप्यन्यं भन्यजीवं वा । तेन कारणेनात्र प्रत्ये परुषनियमो नास्ति कालनियमो नास्तीःयभिप्रायः ॥ १ ॥ अथ ध्रमणो भवन्निच्छन्यँ क्षमितन्यं करोति—'उबद्भिदो होदि सो समणो' इत्यमे पष्टगाथाय गाथाओंसे पंचपरमेष्टियोंकी नमस्कार किया था. उन्हीं गाथाओंसे इस यत्याचारके आरंभमें भी आचार्य नमस्कार करते हैं । अब फिर आचार्य नमस्कारपूर्णक दयाल होके कहते हैं—[एवं] इस प्रकार "एस सुरासर" इत्यादि गाथाओंकर [ जिनवरयुषभान ] जिनवरोंमें श्रेष्ठ ऐसे अरहंतोंको [सिद्धान ] सिद्धोंको [पुन: पुन: ] अनेक बार [अमणान] मुनियोंको [प्रणम्य] नमस्कार करके 'भञ्च-जीवोंको चारित्रमें प्रेरणा करनेका उपदेश करते है, कि हे भव्यजीवो ! जैसे दुःखका नाश करनेके लिये मेरी आत्माने पंच-परमेष्टियोंको बंदना ( नमस्कार ) पूर्वक निर्मल ज्ञान दरीनुरूप समताभाव नामवाला वितमार्ग अंगीकार किया है, उसी प्रकार'[यदि] जो तुम्हारा आत्मा भी [दुःस्वपरिमोक्षं] दुःस्वसे मुक्त होनेकी [इच्छिति] अभिलाषा करता है, तो [श्रामण्यं] यतिषर्मको [प्रतिपद्यतां] प्राप्त होवे । आवार्थ-जैसा हमने वह साम्यमावरूप मोक्षकामार्गमूत चारित्र अनुमव किया है, वैसा ही तुमको भी कहते हैं, कि तुम भी मुनिमार्गका आचरण करो ॥ १ ॥ आगे जो मुनि होना चाहता है.

वि० ३, गा**० २**-

आपिच्छ बंधुवरगं विमोचिदो गुरुकलसपुसेहिं। आसिज णाणदंसणवरिक्ततववीरियायारं ॥ २ ॥ आपृच्छच बन्धुवर्गे विमोवितो गुरुकलत्रपुत्रैः । आसाद्य ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारम् ॥ २ ॥

यो हि नाम अमणो भवितुमिच्छति स पूर्वमेव बन्धुवर्गमापुच्छते, गुरुकलत्रपुत्रेभ्य आत्मानं विमोचयति, ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदति । तथाहि-एवं बन्धवर्गमापुच्छते, अहो इदंजनशरिखन्यवर्गवर्तिन आत्मानः अस्य जनस्य आत्मा न किंचनापि युष्माकं भवतीति निश्च-येन युगं जानीत तत आपृष्टा युगं, अयमात्मा अद्योद्भिष्णज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽना-दिबन्धुसपस्पति । अहो इदंजनशरीरजनकस्यात्मन्, अहो इदंजनशरीरजनन्या आत्मन्, अस्य जनस्यात्मान न युवाभ्यां जनितो भवतीति निश्चयेन युवां जानीतं तत उममात्मानं युवां विग्र-यहचारुयानं तिष्ठति तन्मनसि धृत्वा पूर्वं कि कृत्वा श्रमणो भविष्यतीति व्याख्याति—आपिच्छ आप-क्ट्य पृष्टा । कम् । बंधवर्गा गोत्रम् । ततः कथं मृतो भवति । विमोचिदो विमोचितस्यक्तो भवति । कैः कर्तुभुतैः । गुरुक्छलपुचेहिं पितृमातृकलत्रपुत्रैः । पुनरपि किं कृत्वा श्रमणो भविष्यति । आसिज्ञ आसाय आश्रित्य । कम । णाणदंसणचरिचतववीरियायारं ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारमिति । अध बिस्तर:-अहो बन्युवर्गपितृमातृकलत्रपूत्राः, अयं मदीयात्मा सांप्रतमुद्धिन्तपरमविवेकन्योतिस्सन् स्वकीयचिद्रा-नन्दैकस्बभावं परमात्मानमेव निश्वयनयेनानादिबन्धवर्गे पितरं मातरं कलत्रं पुत्रं चाश्रयति तेन कारणेन मां वह पहले क्या क्या करे, उसकी परिपाटीको कहते हैं-[बंधुवर्ग] अपने कुटुंबसमूहको [आफु-**च्छा । पॅळकर [ गुरुकलञ्जपन्तै: ]** मा बाप खीजन और पुत्र इनसे [ विमोन्नित: ] मुक्त हुआ [जानटर्शनचारित्रतपोवीर्याचारं] आठ प्रकारका ज्ञानाचार, आठ तरहका दर्शनाचार, तेरह प्रकारका चारित्राचार, बारहप्रकार तपाचार और आत्मशक्तिको प्राप्त करनेवाला ऐसा वीर्याचार, इस तरह पाँच आचारोंको [आसाद्य] स्वीकार करके विरक्त होता है। आवार्थ-- जो जीव सुनि होना चाहता है, वह पहले ही अपने कुटुम्बके लोगोंसे पूँछकर अपनेको छडावे । छडानेकी रीति इस तरहसे है-मो इस जनके शरीरके तुम भाई बंधओ, इस बनका (मेरा) आत्मा तुम्हारा नहीं है, ऐसा तम निखयकर समझो । इसलिये तमसे पुँछता हूँ, कि यह मेरी आत्मामें जान-ज्योति प्रगट हुई है, इस कारण अपना आत्मस्वरूप ही अनादि भाई बंधुको प्राप्त होता । अहो इस जनके शरीरके तुम माता पिताओ, इस जनका आल्पा तुमने उत्पन्न नहीं किया, यह तुम निश्चयसे समझो, इसलिये तुम इस मेरे भारमाके विषयमें ममता मान छोड़ो । यह आत्मा ज्ञान-उथोतिकर प्रगट हुआ है, सो अपने आत्मस्वरूप ही माता पिताको प्राप्त होता है। हे इस जनके शरीरका मन हरनेवाली स्ती, तु इस जनके आत्माको नहीं रमण कराती, (प्रसन्न करती) यह निश्चयसे जान । इस कारण इस आत्मासे ममत्व माव छोड़ दे । यह आत्मा ज्ञान-ज्योतिकर प्रगट हुआ है, इसलिये अपनी अनुभृतिरूप खीके साथ रमण-स्वमाबी

अतम्, अयमात्मा अद्योद्धिषक्षानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादिजनक्ष्मुपूर्मपति । अहो इदं-जनशरीररमण्या आत्मन्, अस्य जनस्यात्मानं न तं रमयसीति निश्चयेन तं जानीहि तत इम-मात्मानं विश्वश्व, अयमात्मा अद्योद्धिमज्ञानज्योतिः स्वानुभृतिमेवात्मनोऽनादिरमणीग्रपस्पति । अही इदंजनशरीरपुत्रस्यातमन् , अस्य जनस्यातमनो न तं जन्यो भनसीति निश्चयेन तं जानीहि तत इममात्मानं विश्वश्च, अयमात्मा अद्योद्धिषक्षानज्योतिः आत्मानमेत्रात्मनोऽनादिजन्यग्रुप-सर्पति । एवं गुरुकलत्रपुत्रेभ्य आत्मानं विमोचयति । तथा अहो कालविनयोपधानबहुमाना-निह्नवार्थव्यञ्चनतद्भयसंपन्नलक्षणज्ञानाचार, न शुद्धस्यात्मनस्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि **लां ताबदासीदामि याबन्वत्मसादात् शृद्धमात्मानम्रुपलभे । अहो निःशङ्कितलनिःकाङ्क्क्षितल**-निर्विचिकित्सलनिर्मदृदृष्टिलोपबंदणस्थितिकरणवात्सल्यमभावनालक्षणदर्शनाचारः, न श्रद्धस्यात्म-नस्त्रमसीति निश्चयेन जानामि तथापि तां ताबदासीदामि यावत लत्मसादान श्रद्धमात्मान-मुख्यत यूयमिति क्षमितव्यं करोति । ततश्च कि करोति परमचैतन्यमात्रितज्ञात्मतत्त्वसर्वप्रकारोपादेयरुचिपरिच्छ-त्तिनिश्वलानुभूतिसमस्तपरद्वःयेच्छानिवृत्तिलक्षणतपथ्यरणस्वशक्त्यनवगृद्दनवीर्याचाररूपं निश्चयपञ्चाचारमाचा-रादिचरणप्रनथकथिततःसाधकव्यवहारपञ्चाचारं चाश्रयतीर्वर्थः । अत्र यहोत्राविभिः सह अमितव्यव्याख्यानं कृतं तदत्रातिप्रसगानिपेधार्थम् । तत्र नियमो नास्ति । कथमिनि चेन् । पूर्वकालं प्रचुरेण भरतसग्रराम-है। हे जनके शरीरका पुत्र; तु इस जनके आत्मासे नहीं उत्पन्न हुआ, यह निश्रयसे समझ। इस कारण इसमें ममता भाव छोड, यह आत्मा ज्ञान-ज्योतिकर प्रगट हुआ है, इसलिये अपने आत्माका यह आत्मा ही अनादि पुत्र है, और वह उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार माता, पिता, खी, पुत्रादि, कुटुम्बसे अपना पीछा छडावे। अथवा जो कोई जीव मनि होना चाहता है, यह तो सब तरह कटम्बमें विग्क्तहीं है, उसकी कट्टबसे पूँजनेका कुछ कार्य ही नहीं रहा, परंतु यदि कट्टबसे बिरक होते, और जब कुछ कहना पढ़े, तब वैराग्यके कारण कटम्बके समझानेको इस तरहके बचन निकलते है। यहाँपर ऐसा नहीं समझना, कि जो विरक्त होने, तो कुटुस्नको राजी करके ही होने। कुटुस्न यदि किसी तरह राजी न होने, तब कुटुस्नके भरोसे रहनेसं विरक्त कभी हो ही नहीं सकता। इस कारण कुट्रन्वके पूँछनेका नियम नहीं है। जो कभी किसी जीवको मुनि-दशा धारणके समय कुछ कहना ही होवे. तो पूर्वोक्त प्रकार उपदेशस्वप बचन निकलते हैं। उस तरहके वैराग्यह्रप बचनोंको सनकर जो निकट-संसारी जीव कुटुम्बमें हो, वं भी विरक्त होसकते हैं। तथा इसके बाद सम्बन्दर्श जीव अपने स्वरूपको देखता है, जानता है, अनुभव करता है, अन्य समस्त ही व्यवहार भावोंसे अपनेको भिन्न मानता है, और परभावरूप सभी अभाअन क्रियाओंको हेयरूप जानता है, अंगीकार नहीं करता । लेकिन वहीं सम्यग्दष्टी जीव पूर्व बँधे हुए कर्मीके उदयसे अनेक प्रकारके विभाव (विकार) भावोस्वरूप परिणमता है, तो भी उन भावोसे विरक्त है, वह यह जानता है, कि जबतक इस अशुद्ध परिणतिकी स्थिति है, तबतक यह अवश्य होती है, इस कारण आकुळता**रू**प भावोंको भी नहीं प्राप्त होता । यह सम्यग्द्रष्टी जीव तो सकल द्रव्य भावरूप विभावभावोंका तभी त्याग

ग्रुपलमे । अहो मोक्षमार्गपद्विकारणपञ्चमहात्रतोषेतकायवाद्यनोग्रुप्तीर्याभाषेपणादाननिक्षेपण-भतिष्ठापनसमितिलक्षणचारित्राचार, न शुद्धस्पात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि लां ताबदासीदामि यावस्वत्मसादात् शुद्धमात्मानग्रुपलमे । अहो अनञ्जनावमीदर्यवृत्तिपरिसंख्यान-रसपरित्यागविविक्तश्रयसनकायक्केश्रमायश्रिक्तविनयवैयाहरयस्याध्यायध्यानव्युत्सर्गलक्षणतप-आचार, न श्रद्धस्यात्मनस्त्रमसीति निश्चयेन जानामि तथापि तां तावदासीदामि यावस्वत्य-सादात श्रद्धमात्मानम्पूर्वे । अहो समस्तेतराचारम्बर्तकस्वशक्त्यनिगृहनलक्षणवीर्याचार, न पाण्डचादयो राजान एव जिनदीक्षां गृह्धन्ति, तत्परिवारमध्ये यदा कोऽपि मिथ्यादृष्टिर्भवति तदा धर्मस्यो-पसर्गं करोतीति । यदि पुनः कोऽपि मन्यते गौत्रसंमतं कृत्वा पश्चात्तपश्चरणं करोमि तस्य प्रचुरेण तपश्च-रणमेव नास्ति कथमपि तपश्चरणे गृहीतेऽपि यदि गोत्रादिममत्वं करोति तदा तपोधन एव न भवति । करचका, जब इसके स्वपर विवेकरूप भेदविज्ञान प्रगट हुआ था, और तभी टंकोन्कीण निजभाव भी अंगीकार किये । इसलिये सम्यग्द्रष्टीको न तो कुछ त्यागनेको रहा है और न कुछ स्वीकार करनेको ही है। परंत वही सम्बन्दछि जीव चारित्रमोहके उदयंस श्रम भावोरूप परिणमन करता है, उस परिणमनकी अपेक्षा त्यागता है, और अंगीकार करता है। यही कथन दिखलाते है-प्रथम ही गुणस्थानोंकी परि-पार्टीके कमसे अग्रुभ परिणतिकी हानि होती है, उसके बाद धीरे धीरे ग्रुभ परिणति भी छारती जाती है। इस कारण पहले तो वह गृहवास कुटुम्बका त्यागी होता है, पीछे गुभ रागके उदयसे व्यवहार रुनत्रय-क्रय पंचाचारोंको अंगीकार करता है। यद्यपि ज्ञानभावसे समस्त ही श्रभाश्चम क्रियाओंका त्यागी है. पांत राम रागके उदयसे ही पंचाचारोंको ग्रहण करता है। उसकी रीति बतलाने हैं—हे काल, विनय, उपधान, बहमान, अनिह्नव, अर्थ, व्यंजन, तद्भयरूप आठ प्रकार ज्ञानाचार; मै तुझको जानता हूँ, कि त श्रद्धात्म स्वरूपका निश्चय करके स्वभाव नहीं है, तो भी मै तबतक अंगीकार करता हैं, जबनक कि तेरे प्रसादमे श्रद्धात्माको प्राप्त हो जाऊँ । अहो निःशंकितत्व, निःकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, निर्मृददृष्टित्व, उपबंहण, स्थितिकरण, बात्सल्य, प्रभावनास्वरूप, दर्शनाचार; तू शुद्धात्माका स्वरूप नहीं है, ऐसा मैं निश्चयमे जानता हैं, तो भी तुझको तबतक स्वीकार करता हैं. जबतक तरे प्रसादमे शुद्ध आत्माको प्राप्त हो जाऊँ । अहो मोक्षमार्गकी प्रवृत्तिके कारण पंच महावत, तीन गुप्ति, पाँच समितिरूप तेरह प्रकार चारित्राचार: मैं जानता हूँ, कि निश्चयसे तु शुद्धात्माका स्वरूप नहीं है, तथापि तबतक अंगीकार करता हैं. जबतक कि तेरे प्रसादसे श्रद्धाव्याको प्राप्त होऊँ । अहो अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसख्यान, रस-प्रित्याम, विविक्त अप्यासन, कायकेस, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्यत्सर्गस्वरूप बाग्रह प्रकार तप्रभाचार; मै निश्रयसे जानता हूँ, कि तू शुद्धात्माका स्वभाव नहीं है, परंतु तो भी तक्षको तबतक स्वीकार करता हैं, जबतक तेरे प्रसादसे शुद्धस्वरूपको प्राप्त होजाऊँ । अहो समस्त आचारकी प्रवृत्तिके बटानेमें स्वशक्तिके प्रगट करनेवाले वीर्याचार: मैं निश्वयसे जानता हैं, कि त शहात्माका स्वरूप नहीं है.

श्रद्धस्थात्मनस्त्रमसीति निश्चयेन जानामि तथापि तां तावदासीदामि यात्रच्वत्मसादात् श्रद्ध-मात्मानश्रुपळमे । एवं झानदर्जनचारित्रतपोतीर्याचारमासीदति च ॥ २ ॥

अथातः कीदृशो भवतीत्युपदिश्रति-

समणं गणिं गुणकृदं कुलरूववयोविसिद्दिद्दं । समणेहि तं पि पणदो पिडच्छ मं चेदि अणुगहिदो ॥ ३ ॥ श्रमणं गणिनं गुणादचं कुलरूपरयोविशिष्टितस् । श्रमणं साणिनं गुणादचं कुलरूपरयोविशिष्टितस् । श्रमणेस्तमपि पणतः पतीच्छ मां चेत्यनुष्ट्रितः ॥ ३ ॥

ततो हि श्रामण्यार्थी मणनोऽनुगृहीतश्र भवति । तथाहि-भाचरिताचारितसमस्तविरति-षद्वतिसमानात्मरूपश्रामण्यलात् श्रमणम् . एवंविधश्रामण्याचरणाचारणप्रवीणलात् गुणादयं. णिस्सारो" ॥ २ ॥ अथ जिनदीक्षार्थी भव्यो जैनाचार्यमाश्रयति समर्ण निन्दाप्रशंसादिसमचित्रत्वेन पूर्वसूत्रोदितनिश्वयन्यवहारपञ्चाचारस्य चरणाभरगप्रवीगत्वात् श्रमणम् । गुण्डहं चतुरशीतिलक्षगुणाष्टादश-सहस्र्वालसहकारिकार गोत्तमनिज्ञसद्भारमानुभतिगुणनाढचं सूनं परिपूर्णनादः गुणाढचम् । कलस्वनयो-विसिदं लोकदर्ग्छारहितलेन जिनदीशायोग्यं कर्ल भण्यते । अन्तरङ्गश्चात्मान्मतिरूपकं निर्प्रन्थानिर्विकारं रूपमुच्यते । शदारमसंवित्तिविनाशकारिबद्धवालयौबनोद्देकजनितबद्धिकन्परहितं वयश्रेति तैः कलरूपवयो-भिविशिष्टवारकुलक्षपवयोविशिष्टम् । इद्वदरं संमतम् । कैः । समणेहिं निजयरमान्मतस्वभावनासहितसम-हो जाउँ । इस प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्यरूप पाँच प्रकार आचारको अंगीकार करता है ॥ २ ॥ आगे इसके बाद कैसा होता है, यह कहते हैं - [तं] उस [गणिणं] परम आचार्यके पास जाकर प्रिणतः ] नगस्कार करता हुआ [चापि] और निश्चयकर [मां] हे प्रभो, सुझको [प्रतीच्छ ] शुद्धान तत्त्वकी सिद्धिकरके अंगीकार करो, [इति ] इस प्रकार बिनती करता हुआ अन्यक्रीत: ] आचार्य दीक्षाका उपदेश देते हैं, और अंगीकार करते हैं। वे आचार्य कैसे हैं, कि अभागं | पंचाचारके आचरण करनेमें तथा करानेमें प्रवीण अर्थात साम्यभावळीन है, [गुणाहर्यं] यतिपदबीका आप आचरण करनेमें अन्यको आचरण करानेमें प्रवीण होनेसे गुणोंकर परिपूर्ण हैं. किन्छ-**रूपवयोविज्ञिष्टं** ] कुलसे, रूपसे, उमरसे, विशेषता लियेहुए (उत्कृष्ट ) है, और वे [ श्रमणै: ] मुक्तिके इच्छक महामुनियोंकर [इष्टनरं] अतिप्रिय हैं। भावार्थ-जो उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ है, उसकी सब लोक नि:शंक होते हुए सेवा करते हैं, जो उत्तम कुलोत्पन्न होगा, उसके कुलकी परिपाटीसे ही कर भावादिक दोषोंका अभाव निश्वयसे होगा । इससे कुछको विशेषता छिये हए ही आचार्य होते हैं. आचार्यके बाहरसे रूपकी विशेषता ऐसी है, कि देखनेसे उनमें अंगरंगकी गुद्र अनुभव मुद्रा पायी जाती है, तो भी बाहरके शुद्ध रूपकर मानों अंतरंगकी शुद्धता बतलाई जारही है, इस कारण रूपकी विशेषता-कर सहित होते हैं, तथा वय ( उमर ) करके विशेषता इस तरह है, कि बालक, बृद अवस्थामें बद्धिकी सकल्लीकिकजनिःशङ्कसेबनीयलात् कुल्कमागतकौर्यादिदोपवर्जितलाच कुल्विशिष्टम् , अन्त-रङ्गग्रद्धरुपानुमापकविरद्गश्रद्धरुपलात् रूपविशिष्टं, शैशवत्रार्थक्यकृतबुद्धिविक्वत्रलामावाद्यौवनो-द्रेककियाविविक्तदुद्धिलाच वयोविशिष्टं, निःशेवितययोक्तश्रामण्यावरणाचारणविषयपीरुषेय-दोपलेन ग्रुमुक्षभिररुपुपगततरलात् अमणीरिष्टतरं च गणिनं श्रद्धात्मतस्त्रोपलम्भसाधकमावार्ये श्रद्धात्मतस्त्रोपलम्भासिद्धया मामनुष्टाणेत्युपसर्पन् मणतो अत्रति । एतमियं ते श्रद्धात्मतस्त्रोपलम्भसिद्धिरिति तेन पार्थितार्थेन संयुज्यमानोऽजुग्रहीतो भत्रति ॥ ३ ॥

अथातोऽपि कीह्यो भवतीत्युपदिशति-

णाहं होमि परेमिं ण मे परे णिष्य मन्द्रामिह किंचि। इदि णिच्छिदो जिदिंदो जादो जयजादरूवघरो॥ ४॥ नाहं भवामि परेषां न मे परे नास्ति ममेह किंचित्। इति निश्चतो जितेन्द्रियः जातो यथाजातरूपराः॥ ४॥

चित्तश्रमणैरन्याचार्थैः गुर्णि एवंविधगुणविशिष्टं, परमभावनासाधकदीक्षादायकमाचार्यम् । तं वि पणदो व केवलमाचार्यमाश्रितो भवति प्रगतोऽपि भवति । केन रूपेग । पडिच्छ मं ह भगवन , अनन्तज्ञानादि-जिनगणसंपत्तिकारणभूताया अनादिकालेऽस्यन्तद्रलेभाया भावसहितजिनदीक्षायाः प्रदानेन प्रसादेन मां प्रतीच्छ स्वीकर चेदि अणुगहिदो न केवलं प्रणनो भवति, तेनाचार्येगान्युदीतः स्वीकृतश्च भवति । हे भव्यः निस्मारसंसारं दर्शभवोधि प्राप्य निजयद्वात्मभावनारूपया निश्चयचतुर्विधाराधनया मनुष्यजन्म सफलं कर्वित्यनेन प्रकारणानुगृहीतो भवतीत्वर्थः ॥ ३ ॥ अथ गुरुणा म्बीकृतः सन्नीदशो भवतीत्वर पदिशति—गार्ड होमि परेसिं नार्ड भवाभि परेपास् । निजशुद्धात्मनः सकाशायरेषां भिन्नद्रव्याणां संबन्धी न भवान्यहम् । ण मे परे न मे संबन्धीन परहच्याणि, णत्थि मञ्ज्ञमिह किचिं नास्ति ममेह क्रिकलतांसे रहित हैं, और जवान अवस्थामें काम-विकारसे बुद्धिकी विकलता होती है, उससे भी रहित 🖁 । ऐसी अवस्थाकी विशेषता लिये हुए आचार्य कहे गये है, और समस्त सिद्धांतीक मुनिकी क्रियाके आचरण करने तथा करानेमें जो कभी पीछे दोष हुआ हो, उसको बतलानेवाल हैं, तथा गुणका उपदेश करनेवाले हैं । इसलिय अत्यंत प्रिय है । इत्यादि अनेक गुगोंकर शोभायमान जो आचार्य हैं, उनके पास जाकर यह दीक्षा(बन)का प्रहण करनेवाला पुरुष पहले तो नगरकार करता है, उसके बाद हाद्यात्मतत्त्वके साधक आचार्यको हाथ जोडकर बिनती करता है, कि प्रभो, मैं संसारसं भयभीत हुआ हैं. सो मुझको गुद्धात्मतत्त्वकी सिद्धि होनेके लिये दीक्षा दो। तब आचार्य कहते हैं, कि तुझको गुद्धात्म-तरबकी सिद्धि (प्राप्ति) करनेवाली यह भगवती दीक्षा है। ऐसा कहकर वह मुमुक्ष आचार्यसे कृपा-क्रक किया जाता है।। ३।। आगे फिर वह कैसा होता है, यह कहते हैं—[आहं] मैं [परेखां] हा बिन्मात्रसे अन्य जो परदन्य हैं, उनका [न भवामि] नहीं हूँ, और [न मे ] न मेरे [परे] परद्वय हैं, इसलिये [इह ] इस लोकमें [मम] मेरा [किंचित] कुछ भी [नास्ति] नहीं है भवाभि परेऽपि न किंचिद्षि मम भवन्ति, सर्वेद्रच्याणां परेः सह तत्त्वतः समस्तसंवन्ध्यन्य-लात् । तदिह पहुद्रच्यात्मके लोके न मम किंचिद्रच्यात्मनोऽन्यदस्तीति निश्चितमतिः परद्रच्य-ख्य्खामिसंवन्यानामिन्द्रियनोइन्द्रियाणां जयेन जितेन्द्रियश्च सन् धृतयथानिष्पन्नात्मद्रव्यश्चद्ध-रूपतेन यथाजातरूपशरो भवति ॥ ४ ॥

अथैतस्य यथाजातरूपभरतस्यासंसारानभ्यस्तितात्यन्तमपसिद्धस्याभिननाभ्यासकीशलो-पळभ्यमानायाः सिद्धेर्गमकं वहिरङ्गान्तरङ्गलिङ्कृतेत्रप्रविकाति—

> जधजादरूबजादं उप्पाडिदकेसमंसुगं सुद्धं। रहिदं हिंसादीदो अप्पडिकम्मं हबदि लिंगं॥ ५॥

किंचिदपि परदृष्यं मम नास्ति । इदि जिन्छिदो इति निश्चितमतिर्जातः । जिदिदो जादो इन्द्रियमनो-जनितविकन्यजालरहितानन्तज्ञानादिगु गस्च रूपनि जपरमात्मद्वन्याद्विपरीतेन्द्रियनोइन्द्रियाणां जयेन जितेन्द्रियश्च संजातः सन् जधनादरूक्ष्यां। यथाजातरूपयरः व्यवहारेण नग्नत्वं यथाजातरूपं निश्चयेन तु स्वात्मरूपं तदिःथंमतं यथाजातन्त्रपं घरनीति यथाजातन्त्रपघरः निर्प्रत्यो जात इत्यर्थः ॥ ४ ॥ अथ तस्य पूर्वमत्रो-दित्रयथाजातक्तपथरस्म निर्प्रनथस्यानादिकालदुर्लभायाः स्वात्मोपलान्यलक्षणसिद्धेर्गमकं चित्रं बाह्याभ्यन्तर-लिङ्गरयमादिशति -- **जयजादरूपमादं** पूर्वमुत्रोकलक्षणयथाजातरूपेण निर्वत्थक्षेत्र जातमुलकं यथाजात-रूपजातम् । उप्पाहिनकेसमंसगं करासम्भूसस्कारोयनसमादिदोषवर्जनार्थन्तपाटितकरासम्भकम् । सद्धं निरवयचैतन्यचमत्कारविसदशेन सर्वमायययोगेन रहिनत्वा ब्लुद्रम् । रहिदं हिंसादीदो गुद्रचैतन्यक्रप-[इति ] इस तरह [िनिश्चितः ] निश्चय करता हुआ [िजतेन्द्रियः ] पाँच इंडियोंका जीतनेवाला [यथाजानरूपधरः जानः] आत्माका जैसा कुछ स्वयंसिद्ध स्वरूप है, उसको धारण करता है। भावार्थ- जो परुष सुनि होना चाहता है. उसके प्रथम तो ऐसे भाव होते हैं, कि न मै परद्रव्यका हैं, और न मेरे परद्रवय हैं, क्योंकि कोई द्रवय अपना स्वरूप छोड़कर किसीस मिलता नहीं है, सब जदे जुदे हैं । इसलिये संसारमें जो नोकर्म, दृज्यकर्म, भावकर्मरूप समस्त परभाव हैं, उनमें मेरा स्वरूप कुछ भी नहीं है । मै सबसे भिन्न अविनाशी टंकोल्कार्ण बस्तुमात्र हूँ, ऐसा निश्रय करके जितेंट्री होता हुआ जैसा कुछ मुनिका स्वरूप है, उसको धारण करता है ॥ ४ ॥ आगे अनादिकालसे लेकर कमी जिसका अभ्यास नहीं किया था. ऐसा जो यथाजातरूपधारक मृतिपद है, उसकी बतलानेवाली अंतरंग बहिरंग भेटकर लिंगकी दैतता दिखलाते हैं, अर्थात जिन चिन्होंस सनि-पदबी अच्छी तरह जानी जावे. ऐसे दृष्य भावलिंगोंको कहते हैं- यथाजातरूपजातं ] जैसा निर्धेय अर्थात परमाणुमात्र परिग्रहसे भी रहित मुनिका स्वरूप होता है, वसे स्वरूपवाला जित्पादिनके शहमश्रुकं होंच करडाले हैं, शिर डाईके बाल जिसनं ऐसा [ शुद्धं ] समस्त परिग्रहरहित होनेसे निर्मल [ हिंसादिन: रहिनं ] हिंसा आदि पाप बोगोंसे रहित और [अप्रतिकर्म] शरीरके सम्हाळनंकी अथवा सजानेकी क्रियाकर रहित, ऐसा कुच्छारं अविसुक्कं जुन्सं उवजोगजोगसुद्धीहिं। ठिंगं ण परावेक्त्वं अपुणस्थवकारणं जेण्हं ॥ ६ ॥ जुगलं। यथाजातस्वजातसुत्यादितकेशस्थुकं श्रुद्धम् रहितं हिंसादितोऽमतिकमं भवति लिङ्गम् ॥ ५ ॥ मृच्छीरम्थविसुक्तं युक्तसुपयोगयोगशुद्धिश्याम् । लिङ्गं न परापेसमुक्तर्यवकारणं जैनम् ॥ ६ ॥ युगलम् ।

आत्मनो हि तावदात्मना यथोदितक्रमेण यथाजातरूपधरस्य जातस्यायथाजातरूपधरस-मत्ययानां मोहरागद्वेषादिभावानां भवत्येवाभावः, तदभावात्त तद्भावमाविनो निवसनभूषणधा-रणस्य पूर्धज्ञव्यञ्जनपालनस्य सर्किचनतस्य सावद्ययोगयुक्ततस्य शरीरसंस्कारकरणतस्य चाभा-वाद्यथाजातरूपत्रसुत्पाटितकेशस्मश्रुलं शुद्धलं हिंसादिरहितलममतिकर्मलं च भवत्येव, तदेतह्र-हिर्द्गं लिङ्गम् । तथात्मनो यथाजातरूपधरतापसारितायथाजातरूपधरत्ममत्ययमोहरागद्वेषादि-निश्चयप्र,गर्हिसाकारगभुताया रागादिपरिणतिन्छ्यगनिश्चयर्हिसाया अभावात हिंसादिरहितम् । अप्पाह-करमं हचिर परमोपेक्षासयमञ्जल देहप्रतिकाररहितत्वादप्रतिकर्म भवति । किम् । लिगं एवं पञ्चित्रोपण बिशिष्टं लिङ्गं द्रव्यलिङ्गं ज्ञातव्यमिति प्रथमगाथा गता ॥ मुच्छारंभविमुकं परद्व्यकाद्वारहितनिर्मोहपर-मात्मअयोतिर्विलक्षणा बाह्यद्वये ममन्बबृद्धिर्युक्तां भण्यते, मनोवाकायव्यापाररहितचित्रमत्कारप्रतिपक्षभूत आरम्भो व्यापारस्तास्यां मुच्छोरम्भास्यां विमुक्तं मुच्छोरम्भविमुक्तम् । जुत्तं उवजोगजोगमुद्धीहिं निर्वि-कारस्वसंवेदनलक्षण उपयोगः निर्विकल्पसमाधियोगः तयोरपयोगयोगयोः श्रृद्धिरपयोगयोगश्चितस्तया यक्तमः । ण पराचेक्रकं निर्मलान्भतिपरिणतः परस्य परहत्यस्यापेक्षया रहितं । परापेक्षमः । अपणब्भः [लिक्कं] मुनीधरके द्रव्यलिंग [भवति] होता है। तथा [मृच्छीरमभवियुक्तं] परहत्यमें मोहसे उत्पन्न ममतारूप परिणामोके आरंभसे रहित [ उपयोगयोगद्माद्धिभ्यां ] ज्ञानदर्शनस्वप चैतन्य-परिणामस्बरूप उपयोग और मन वचन कायकी कियारूप योग इनकी शक्ति अर्थात शभाशभरूप रंजकतासे रहित भावरूप उपयोगशुद्धि और योगपरिणतिकी निश्चलतारूप योगशुद्धि इस तरह दो प्रकार-की शदताकर [ यक्तं ] सहित [ न परापेक्षं ] परकी अपेक्षा नहीं रखनेवाला [अपन भवकारणं ] और मोक्षका कारण ऐसा जिने लिक्को जिनेन्द्रकर कहा हुआ भावलिंग होता है। भावार्थ-यथाजातस्त्र (निर्प्रथपने) पदके रोकनेवाले जो राग, देष, मोह, भाव हैं, उनका जब अभाव होता है, तब यह आत्मा आप ही से परिपार्टी ( कम ) के अनुसार यथाजातरूपका धारक होता है । उस अव-स्थामें इस जीवके रागादि भावोंके बढ़ानेवाले जो वस आभूषण है, उनका अभाव तथा सिर डाडीके बालोकी रक्षाका अभाव होता है, निष्परिग्रह दशा होती है, पापिक्रयासे रहित लोता है, और शरीर मंद्रतादिक कियासे रहित होता है. अर्थात जैसा मुनिका स्वरूप बाह्यदशासे होता है. वैसा ही बन जाता है. यह द्रव्यित्र जानना । तथा इस आत्माके जैसा निर्ममत्वादि अंतरंगमें मुनिपद कहा है, वैसी ही भावानामभावादेव तद्भावभाविनो ममलकर्ममक्रमपरिणामस्य शुभाशुभोपरकोषयोगतत्त्र्वकत-याविषयोगाशुद्धियुक्तलस्य परद्रव्यसापेसलस्य वाभावान्मूर्व्छौरम्भवियुक्तलष्ट्रपयोगयोगशुद्धि-युक्तलमपरापेसलं च भवत्येव, तदेतदन्तरङ्गं लिङ्गस्य ॥ ५-६ ॥

अथैतदुभयिक्षमादायैतदेतत्कृता च श्रमणो भवतीति भवतिक्रियाया बन्धुवर्गपच्छनकि-यादिशेषसकलक्रियाणां चैककर्तृकत्मुद्दशोतयिक्रयता श्रामण्यपतिपत्तिभैवतीत्सुपदिशति—

आदाय नं पि लिंगं गुरुणा परमेणं तं णर्मसिस्ता । सोचा सबदं किरियं उबिद्वदी होदि सो समणो ॥ ७ ॥ आदाय तदपि विन्नं एरुणा परमेण तं नमस्कृत्य । श्रुसा सबतां क्रियासुपस्थितो भवति स श्रमणः ॥ ७ ॥

ततोऽपि श्रमणो भवितुमिच्छन् लिङ्गद्वैनमाद्त्ते गुरुं नमस्यति व्रतक्रिये शुणोति अयोप-कारणं पुनर्भविवनाशकशुद्धात्मपरिणामाविपरीतापुनर्भवस्य मोक्षस्य कारणमपुनर्भवकारणम् । जेण्डं जिनस्य संबन्धीदं जिनेन प्रोक्तं वा जैनम् । एवं पञ्चविशेषणविशिष्टं भवति । किम् । लिंगं भावलिङ्गमिति । इति इन्यलिङ्गभावलिङ्गस्वरूपं ज्ञातन्यम् ॥ ५-६ ॥ अश्रेतलिङ्गहैतमादाय पूर्व भाविनैगमनयेन यदक्तं पञ्चाचारस्वरूपं तदिदानीं स्वीकृत्य तदाधारेगोपस्थितः स्वस्थो मून्ता श्रमणो भवतीत्याख्याति-आदाय तं पि लिगं आदाय गृहीत्वा तत्पवींकं लिङ्गद्रयमपि । कथंभतम् । दत्तमिति क्रियाध्याहारः । केन दत्तम् । गरुगा परमेण दिव्यव्यनिकाले परमागमीपदेशरूपंगार्हद्वरारकेण । दीक्षाकाले तः दीक्षागरुगाः लिङ्गप्रहणानन्तरं **तं णमंसित्ता** तं गुरुं नमस्कृत्य सोचा तदनन्तरं श्रुत्वा । काम् । किरियं कियां बृहत्प्र-अवस्थाकर जो स्वस्थाका होना उसक रोकनेवांट जो राग देव मोह भाव है, उनका जब अभाव होता है, तब इस आत्माके स्वामाविक मोक्षका कारण, अहंकार ममता भाव रहिन, उपयोगकी शुद्धता संयुक्त. स्वाधीन, अंतरंगिकिंग प्रगट होता है। इस प्रकार जब यह आत्मा बाह्य चिन्होंसे और अंतरंग चिन्होंसे यथाजातरूपका धारक होता है, तब इसके मुनिपद कहा है।। ५-६।। आगे दो प्रकारके स्थि।को अंगीकार कर अन्य कियाओंको करके ही मुनि होता है, इस कारण कुदुम्बीलोकोंको पूँछने आदिक कियासे लेकर आगे जो समस्त किया मुनि-पदकी पूर्णता तक हैं, उन सब कियाओका जब यह एक कर्ता होता है, तब इसके निश्चयसे मुनि-पदकी सिद्धि होती है, यह कहते हैं — परमेण गुरुणा ] उत्कृष्ट गुरू जो अरहंत केवली अथवा दीक्षा देनेवाले आचार्यगुरू हैं, उनसे उपदेशित निदिष लिखं ] इच्य भाव मेदसे दो प्रकारके लिंगको [आदाय] अंगीकार करके, ति नमस्क्रस्य] दीक्षाके देनेबाछे अहैत वा आचार्यको निमस्कृत्य निमस्कार करके और सिन्नता । पाँच महानतो सहित क्रियां । मुनिकी आचार विभिक्तो [श्रस्वा ] सुनकर [सः] वह मुनिपदका इन्छुक पुरुष [उपस्थितः] मुनि-पदको एकामतासे अवलम्बनकर तिष्ठता हुआ अमणः सबमें समद्धि होनेसे परिपूर्ण साक्षात सनि होता है। भाषार्थ-जो मुनि होना चाहता है, वह प्रथम गुरूके उपदेशसे दो प्रकारके लिंगको धारण

तिकमणाम् । किविशिष्टाम् । सब्दं सत्रतां वतारोपणसहिनाम् । उबद्वितो ततश्रीपस्थितः स्वस्थः सन् होदि सो समजो स पर्वोक्तस्तपोधन इदानी श्रमणो भवतीति । इतो विस्तरः-पूर्वोक्तलिङ्गद्रयग्रहणानन्तरं पूर्वसूत्रोक्तपञ्चाचारमाश्रयति ततश्चानन्तज्ञानादिगुणस्मरणरूपेण भावनमस्कारेण तथैव तदगुणप्रतिपादक-वचनक्रपेण द्रव्यनमस्कारेण च गुरुं नमस्करोति । ततः परं समस्तञ्जभाञ्जमपरिणामनिवृत्तिरूपं स्वस्वरूपे निश्वकावस्थानं परमसामायिकत्रतमारोहति स्वीकरोति । मनोवचनकायैः कृतकारितानुमतैश्व जगन्त्रये काल-त्रयेऽपि समस्तश्चमाश्चभकर्मभ्यो भिन्ना नित्रशुद्धात्मपरिणतिलक्षणा या तु क्रिया मा निश्चयेन बहुःप्रति-कमणा भण्यते । बतारोपणानन्तरं तां च गुणीति । ततो निर्विकन्पं समाधिबळेन कायमुःसुरयोपस्थितो भवति, तत्रक्षेत्रं परिपूर्णश्रमणसामद्रयां सत्यां परिपूर्णश्रमणी भवतीत्र्यथः ॥ ७ ॥ एवं दीक्षाभिमुखपुरुषस्य दीक्षाविधानकथनमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथासप्तकं गतुम् । अत्र निर्विक-पतामायिकसयमे यदा च्युती करता है। वह दो प्रकारका लिंग व्यवहारसं गुरूका दिया हुआ कहा जाता है, क्योंकि गुरूने ही इन्य भाव लिंगकी विधि बतलाई है. और यह शिष्य जब इस लिंगको स्वीकार करता है. तब मानता है. कि गुरूने मुझको मुनियद दिया है, ऐसी भावनासे तन्मय होता है । पीछे गुरूको परम उपकारी जानकर नमस्कार करता है, उसके बाद बहुत भक्तिसे स्तृति करता है, और सब पापयोगोंकी क्रियांके दूर करने-बाले पाँच महावतोंको यत्याचाररूप श्रतज्ञानसे सनता है, तथा जैसा सिद्धान्तमें टंकोत्कोर्ण शद्ध सिद्ध समान आत्माका स्वरूप कहा है, वैसा ही जानता हुआ राग देवसे रहित सामायिक दशाको प्राप्त होता है. और प्रतिक्रमण, आलोचन, प्रत्याख्यानस्वरूप श्रतज्ञानसे सुनता है, सनकर तीन कालके कर्मीसे भी भिन्न अपने स्वरूपका अनुभव करना है। तीन कालकी मन, बचन, कायकी कियासे रहित स्थिर स्वरूपको प्राप्त होता है. और जिस शरीरकी क्रियासे पाप होते. ऐसे काययोगका त्यागी होता है. तथा यशाजातस्वरूपको धारणकर एकाप्रसे तिष्ठता है । जब इतनी संपूर्ण क्रियायें होती हैं. तभी सुनिपदवी होती है ॥ ७ ॥ आगे यद्यपि अखंडित सामायिक दशाको सुनि प्राप्त है, तो भी किसी कालमें छेदोप-स्थापक होता है, यह कहते हैं | इसस्मिमिनिक यरोधाः | पाप योगिक यासे रहित पाँच महाबत.

बदसिमिर्दिदियरोषो लोखावस्सयमखेलमण्हाणं। खिदिस्यणमदंतवणं ठिदिमोयणमेगभत्तं च॥ ८॥ एदे खलु मृलगुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णता। तेसु पमलो समणो छेदोवहावणो होदि॥ ९॥ जुम्मं। व्रतसिमितिद्वियरोषो लोवावस्यकमवेलमस्नानम्। सितिव्ययपादन्तथावनं स्थितिमोजनमेकमकं च॥ ८॥ एते खलु मृलगुणाः अमणानां जिनवरैः महहाः। तेषु प्रमतः अमणः छेदोपस्यपको स्वति॥ ९॥ गुम्मम्।

सर्वसावद्ययोगपत्यारुयानलक्षणेकमहाव्रतन्यक्तवज्ञेन हिंसानतस्तेयाब्रह्मपरिब्रहविरत्या-त्मकं पञ्चत्यं त्रतं तत्परिकस्थ पश्चत्यी समितिः पञ्चत्य इन्द्रियरोधी लोचः पट्टतयमावश्य-भवति तदा सविकल्पं छेदोपम्थापनचारित्रमारोहतीति प्रतिपादयति—वदसमिदिदियरोधो वतानि च समितयक्षेन्द्रियरोधक्ष व्रतसमितिन्द्रियरोधः । लोचावस्मयं लोचं चावश्यकानि लोचावश्यकः "समाहारस्यैकवचनम्"। अचेलमण्हाणं विदिसयणमदंतवणं हिदिभोयणमेगभनं च अचेल-काळानक्षितिशयनादन्तथावनस्थितिभोजनैकभक्तानि ॥ एदे खुळ गुळगुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णाता एते खलु स्कूटं अष्टाविंशतिमुलगुणाः श्रमणानां जिनवरैः प्रज्ञप्ताः तेम प्रमत्तो समणो छेदीबद्रावगो होदि तेषु मूलगुणेषु यदा प्रमत्तः न्युतो भवति । सः कः । श्रमणस्तपोधनस्तदा-काले छेदोपस्थापको भवति । छेदे वतस्वण्डने सति पुनरप्यपस्थापकः छेदोपस्थापक इति । तथाहि---निश्चयेन मूलमात्मा तस्य केवलज्ञानाधनत्तग्णा मूलगुणास्ते च निर्विकत्पसमाधिक्रपेण सामायिकाभिधानेन निश्चयेकव्रतेन मोक्षबीजभूतेन मोक्षे जाते सति सर्वे प्रकटा भवन्ति । तेन कारणेन पाँच समिति, और पाँच इन्द्रियोंका निरोध ( रोकना )[ लोचावरुयकं ] केशोंका लोंच, छह आवश्यक क्रियायें, [अचैलक्यं ] दिगम्बर अवस्था, [अस्नानं ] अग प्रक्षालनादि क्रियासे रहित होना, [श्रितिद्यायनं ] भूमिमें सोना, [अदन्तधावनं ] दाँतीन नहीं करना, [स्थितिमोजनं ] खडे होकर भोजन करना, चि और एक भक्तः ] एक बार भोजन करना, एते ] ये २८ मिल-गुणाः ] मूलगुण [ अमणानां ] मुनीधरीके [जिनचरैः ] सर्वज्ञवीतरागदेवने [स्वल्ह ] निश्चयकर [प्रज्ञप्ता:] कहे हैं, इन मूलगुणोंसे ही यतिपदवी स्थिर रहती है। [तेषु] उन मूलगुणोंमें जो किसी समय [प्रमन्तः] प्रमादी हुआ [अमणः] मुनि हो, तो [क्वेदोपस्थापकः] संयमके छेद (अंग) का फिर स्थापन करनेवाला होता है। **आचार्थ-**ये अट्टाईस मूलगुण निर्विकल्प सामायिकके भेद हैं, इस कारण ये मुनिके मूलगुण हैं, इन्हींसे मुनिपदकी सिद्धि होती है। जो कभी इन गुणोर्में प्रमादी होजावे. तो निर्विकल्प सामायिकका भंग होजाता है. इसलिये इनमें सावधान होना योग्य है। जो यह माञ्चम हो, कि मेरे इस भेदमें संयमका भंग हुआ है, तो उसी मेदमें फिर आत्माको स्थापन करे, उस कमचेलक्यमस्नानं क्षितिश्चयत्मदन्त्वपादनं स्थितिभोजनमेकभक्तेत्रेयं एते निर्विकल्यसामायिकः संयमित्रकल्यत्वात् अवणानां मृत्वयुणा प्रव । तेषु यदा निर्विकल्यसामायिकसंयमाथिकहत्वेनान-भ्यस्तिविकल्यतात्ममाधित तदा केवलकल्यात्मावार्थितः कुष्डलवल्यक्याक्युलीयादिपरिष्ठदः किल अयान्, न पुनः सर्वथा कल्याल्याभ एवेति संग्याये विकल्येनास्मानसुपस्थापयन् छेदो-पस्थापको अवति ॥ ८-९ ॥

अधास्य प्रवच्यादायक इव छेदोपस्थापकः परोऽप्यस्तीत्याचार्यविकल्पप्रज्ञापनद्वारेणो-

पदिशति-

लिंगागहणे तेसि गुरु सि पन्बज्जदायमो होदि । छेदेसूबहबमा सेसा णिज्जाबमा समणा ॥ १० ॥ लिङ्ग्रहणे नेषां गुरुगिति प्रबज्गदायको भवति । छेदयोरुपस्थापकाः शेषा निर्यापकाः श्रमणाः ॥ १० ॥

तदेव सामायिकं मूलगुणन्यक्तिकारणत्वात निश्चयमूलगुणो भवति । यदा पुनर्निर्विकन्पसमाधौ समर्थो न भक्त्ययं जीवस्तदा यथा कोऽपि सुवर्णार्थी पुरुषः सुवर्णमलभगानस्तत्पर्यायानपि कण्डलादीन् गृह्णाति न च सर्वधा त्यागं करोति, तथायं जीवोऽपि निश्वयमुलगुणाभिधानपरमसमाध्यभावे छेदोपस्थापनं चारित्रं गुह्मति । होटे सत्यपस्थापनं छेदोपस्थापनम् । अथवा छेदेन बतभेदेनोपस्थापनं छेदोपस्थापनम् । तच्च संक्षेपेण पश्च-महावतसूपं भवति । तेषां वतानां च रक्षणार्थं पञ्चसमित्यादिभेदेन पुनरष्टाविशतिमूलगुणभेदा भवति । तेषां च मूलगुणानां रक्षणार्थं द्वाविंशतिपरीषहजयद्वादशविधतपश्चरणभेदेन चतुर्विज्ञहत्तरगुणा भवन्ति तेषां च रक्षणार्थं देवमन्ष्यतिर्धगचेतनकृतचतुर्विधोपसर्गजयदादशानुप्रेशामावनादयक्षेत्यभिष्रायः॥ ८--९ ॥ एवं मलोत्तरगणकथनरूपेण दितीयस्थलं सत्रद्वयं गतम् । अधास्य तपाधनस्य प्रवत्यादायकः इवान्योऽपि नियांपकसंजी गुरुरस्ति इति गुरुव्यवस्थां निरूपयति—लिंगगाहणे तेसि लिद्धप्रहणे तेषां तपोधनानां अवस्थामें छेदोपस्थापक होता है। जैसे कोई पुरुष सुवर्णका इच्छुक है, उस पुरुषको सोनकी कंकण, कंडल. मुद्रिका, आदि जितनी पर्यायें है, वे सब प्रहण करना कन्याणकारी है, ऐसा नहीं है, कि सौना ही महण योग्य है, उसके भेद-पर्याय महण योग्य नहीं हो। यदि भेदोंको महण नहीं करेगा, तो सोनेकी प्राप्ति कहाँसे हो सकती है ? क्योंकि सोना तो उन भेटोंस्वरूप ही है. इस कारण सोनेके सब पर्याय-भेट ग्रहण करने योग्य हैं । उसी प्रकार निर्विकरण सामायिक संयमका जो अभिलापी है, उसकी उस सामान विकके भेद २८ मूलगण भी ग्रहण करने योग्य हैं, क्योंकि सामायिक इन मूलगुणीरूप है, इस कारण इन गुणोंमें वह मुनि सावधान होता है, यदि किसी कारणसे कभी भंग होजावे, तो फिर स्थापन करता है। ८-९॥ आगे जैसे इस मुनिको दीक्षाके देनेबाले आचार्य होते हैं, उसी प्रकार इसके संबन भंग हुआ हो, तो उपदेश देकर संयमके भेदोंमें फिर स्थापन कर, इस प्रकार मेदका बतलानेबाला दसरा भी इसका गुरू होता है, यह कहते हैं - [तेषां] पूर्वोक्त मुनियोंके [ लिक्क महणे ] मुनिलिक्क मह-

यतो लिङ्ग्यहणकाले निर्विकल्यसामायिकसंयमप्रतिपादकतेन यः किलाचार्यः प्रवच्यादा-यकः स गुरुः, य पुनरनन्तरं सविकल्परछेदोपस्यापनसंयमप्रतिपादकतेन छेदं प्रत्युपस्थापकः स निर्यापकः, योऽपि छिक्संयमप्रतिसंथानविधानप्रतिपादकतेन छेदं सत्युपस्थापकः सोऽपि निर्यापक एव । तत्रछेदोपस्थापकः प्रोऽप्यस्ति ॥ १० ॥

अय छिन्नसंयममतिसंधानविधानमुपदिशति-

पयदम्हि समारद्वे छेदो समणस्स कायचेद्वम्हि । जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुन्त्रिया किरिया ॥ ११ ॥

गुरु ति होदि गुरुभवनीति । स कः । पञ्चक्तदायगो निर्विकल्पसमाधिरूपपरमसामायिकप्रतिपादको यौऽसौ प्रवच्यादायकः स एव दीक्षागुरुः छेटेस अ वद्गा छेदयोश्च वर्तकाः ये सेसा णिज्जावगा समणा ते रोषाः श्रमणा निर्वापका भवन्ति शिक्षागुरवश्च भवन्तीति । अयमत्रार्थः --- निर्विकल्पसमाधिकप-सामाधिकस्यैकदेशेन व्यतिरेकदेशकोदः, सर्वथा व्यतिः सकलदेशकोद इति देशसकलमेदेन द्विधा छेदः । तयोक्षेदयोर्थे प्रायक्षित्तं दत्त्वा सबेगपैराग्यजनकपरमागमवचैनः संबग्गं कर्वन्ति ते निर्यापकाः शिक्षागुरवः श्रुतगुरुवर्श्वीत भण्यन्ते । दीक्षादायकस्त् दीक्षागुरुक्तियभिप्रायः ॥ १० ॥ अथ प्रवस्त्रोक्तच्छेदद्वयस्य प्रायिश्वतविधानं कथर्यात-प्रयद्गम्ह समारद्धे छेदो समणस्स कायचेद्रम्ह जायदि जदि प्रयतायां समारव्यायां छेदः श्रमणस्य कायचंद्रायां जायते यदि चेत् । अथ विस्तरः छेदो जायते यदि चेत् । स्वस्थभावन्यतिलक्षणः छेदो भवांत । कस्याम् । कायचेष्ठायाम् । कथंभृतायाम् । प्रयतार्यौ स्वस्वभाव-लक्षणप्रयत्नपरायां समारम्थायां अञानशयनयानस्थानादिप्रारन्थायाम् । तस्स पुणो आलोयणपुव्यिया णकी अवस्थामें [ गुरु: ] जो गुरू होता है, वह [ प्रव्रज्यादायक: ] दीक्षाको देनेवाला [ भवति ] होता है, अर्थात् कहा जाता है, [छेटचो: ] एक देश सर्वदेशके भेदकर जो दो प्रकारके छेद अर्थात् संयमके भेद उनके [उपस्थापकाः] उपदेश देकर फिर स्थापन करनेवाले [शोषाः] अन्य [अमणाः] यत्याचारमें अति प्रवीण महामुनि है, वे [निर्यापकाः] निर्यापकगुरु कहे जाते हैं। भावार्थ-प्रथम तो जिस आचार्यके पाससे मुनिपदकी दीक्षा लीजाने, वह गुरू दीक्षादायक कहा जाता है, और दीक्षा लेनेके बाद अंतरंग एकदेश जो कभी संयमका भंग हुआ हो, तो जिस गुरूके उपदेशसे फिर उस संयमकी स्थापना की नावे, वह गुरू, निर्यापक कहा जाता है, अथवा यदि जिस संयमका सर्वधा ही नाश हुआ हो, तो वह संयम जिस गुरूके उपदेशसे फिर अंगीकार किया जावे. वह गुरू भी निर्यापक कहा जाता है ॥ १० ॥ आगे जो सयमरूप बृक्ष भंग हुआ हो, तो उसके जोड़नेकी विधि दिखलाते हैं- प्रयतायां ] यत्नपूर्वक [समारवधायां ] आरम्भ हुई [काय-चेष्टायां ] शरीरकी कियाके होनेपर [यदि ] जो [श्रमणस्य ] सुनिके [छेदः ] संयमका भंग [जायते ] उत्पन्न हो, तो [पुन: ] फिर [तस्य ] उस मुनिको [आलोचनपूर्विका किया ] जैसी कुछ यत्याचार ग्रंथोमें आलोचना-किया कही गई है, वैसी ही करनी चाहिये, यह उपाय है । किटोप-

छेदपज्सो समणो समणं बबहारिणं जिणमदिस्ह । आसोज्जालोचिसा जबदिहं तेण कायव्वं ॥ १२ ॥ जुगलं । मयतायां समारत्थायां छेदः अमणस्य कायचेष्टायाम् । जायते यदि तस्य पुनराजोचनापूर्विका क्रिया ॥ ११ ॥ छेदप्रयुक्तः अमणः अमणं व्यवहारिणं जिनमते । आसादालोच्योपदिष्ठं तेन कर्तव्यम् ॥ १२ ॥ युगलम् ।

द्विविधः किलः संयमस्य छेदः, बहिरक्रोऽन्तरक्व । तत्र कायचेष्टामात्राधिकृतो बहिरक्रः, उपयोगाधिकतः पुनरन्तरकः । तत्र यदि सम्यग्रययुक्तस्य श्रमणस्य प्रयत्नसमारन्धायाः काय-चेष्टायाः कथंचिद्वहिरङ्गच्छेदो जायते तदा तस्य सर्वयान्तरङ्गच्छेदवर्जितलादालोचनपूर्विकया क्रिययैव मतीकारः । यदा त स एवोपयोगाधिकृतच्छेदलेन साक्षाच्छेद एवोपयुक्तो भवति किरिया तस्य पुनरालोचनपूर्विका किया । तदा काले तस्य तपोधनस्य स्वस्थमावस्य बहिरक्रसहकारि-कारणभूता प्रतिक्रमणलक्षणालोचनपर्विका पनः क्रियेव प्रायिश्वनं प्रतिकारो भवति न चाधिकम् । कस्मा-दिति चेतु । अभ्यन्तरे स्वस्थभावचलनाभावादिति प्रथमगाथा गता । छेदपउत्तो समणो छेदे प्रयुक्तः श्रमणो निर्विकारस्वसंवित्तिभावनाच्यतिलक्षणच्छेदेन यदि चेतु प्रयुक्तः सहितः श्रमणो भवति । समणं ववहारि**णं जिलामदरिह** श्रमणं व्यवहारिणं जिनमते तदा जिनमते व्यवहारजं प्रायश्चि<del>त</del>कशलं श्रमणं **आसेज** आसाथ प्राप्य न केवल साथ आलोचित्ता निःप्रपञ्चभावेनालोच्य दोषनिवंदनं कृत्वा । उत्रदिद्वं युक्तः अमणः ] अंतरंग उपयोगरूप यतिषद जिसके भंग हुआ हो, ऐसा मुनि [जिनमते स्यय-हारिणं ] वीतराग-मार्गमें व्यवहारिकयामें चतुर श्रिमणं ] महामुनिको आसाच् ] प्राप्त होकर [आलोच्य] और अपने दोष प्रकाशित करके (कह करके) [तेन] उस महामुनिस [उपदिष्टं] उपदेश किया गया, जो मुनिपद भंगका दंड वह [कर्तव्यं] करे। भावार्थ संयमका भंग दो प्रकार होता है, एक तो बहिरह दूसरा अंतरह । जो उपयोगके विना शरीर ही की कियास अंग हुआ हो, वह बहिरक़ है, और जो उपयोगकर भंग हुआ हो, वह अंतरंग है। इस तरह दो प्रकारस संय-मका भंग जानना । जो मुनि अंतरंगमें उपयोगकी निर्मलतासे संयममें सावधान है, और बहिरङ्ग चलना, बैठना, सोना, आदि शरीरकी कियाओंमें यत्नसे प्रवर्तता है, तथा यत्न करनेपर भी जिसका किसी तरह शरीरमात्र कियासे उपयोग विना ही संयमका भंग हुआ हो, तो उस मुनिके सर्वथा अंतरंगमें संयमका भंग नहीं हुआ, किंत्र बहाँपर किसी जातिका बहिरङ्गमें उस मुनिके उस संयमके स्थापन करनेका जपाय आलोचनादिक किया है। आलोचनादिक कियासे उस दोषकी निवृत्ति होती है, और जो अंतरक्रमें उप-बोगसे संयमका घात हुआ हो, तो यह साक्षात संयमका धात है। वह मुनि इस दोषको दर करनेके खिये जो आचार्य महासति भगवंत कथित न्यवहार-मार्गमें प्रवीण (चतुर) हो, उसके पास जाकर अपना दोष प्रकारो, (कहें ) आलोचनादि किया करे, और वह आचार्य जो संयमके ग्रास करनेका उपास तदा जिनोदितव्यवहारविधिविदग्धश्रमणाश्रयणाङोचनपूर्वकतदुपदिष्टानुष्टानेन नम् ॥ ११-१२ ॥

अथ आमण्यस्य छेदायतनतात् परद्वव्यमतिबन्धा मतिषेष्या इत्युपदिशति—
अधिवासे व विवासे छेदविङ्काणो भवीय सामण्णे ।
समणो विङ्करद्र णिखं परिङ्करमाणो णिबंपाणि ॥ १३ ॥
अधिवासे वा विवासे छेदविहीनो भूता आमण्ये ।
अमणो विङ्कत नित्यं परिङ्करमाणो निबन्धान् ॥ १३ ॥

सर्व एव हि परद्रव्यप्रतिबन्धा उपयोगोपरञ्जलेन निरुपरागोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य छेदा-तेण कायच्यं उपदिष्टं तेन कर्तन्यम् । तेन प्रायधितपरिज्ञानसहिताचार्येग निर्विकारस्वसंवेदनभावनानुकुलं बदपदिष्टं प्रायिश्वतं तत्कर्तन्यमिति सञ्जात्पर्यम् ॥ ११-१२ ॥ एवं गरुन्यवस्थाकथनसूपेण प्रथमगाश्चाः तथैव प्रायक्षित्तकथनार्थं गाथादयमिति समुदायेन तृतीयस्थले गाथात्रयं गतम् । अध निर्विकारश्रामण्य-च्छेदजनकान्परद्रव्यानुबन्धानिषेश्यति-विहरद् विहरतु विहारं करोतु । स कः । समणो रामुमित्रादि-समिचित्तश्रमणः शिश्चं नित्यं सर्वकालम् । किं कुर्वन्सन् । परिहरमाणो परिहरन्सन् । कान् । शिश्चंघाणे चेतनाचेतनमिश्रपरदृश्येष्वतुबन्धान । क विहरत । अधिवासे अधिकृतगुरुकुलवासे निश्चयेन स्वकीय-श्रदात्मवासं वा विवासे गुरुविरहितवासे वा । कि कृत्वा । सामण्णे निजशदात्मानुम्रतिलक्षगनिश्चयचारित्रे छेदविहर्गो भवीय छेदविहीनो भूत्व। रागादिरहितनिजञ्जदात्मानुभूतिलक्षणनिश्रयचारित्रच्यतिरूपच्छेर्-रहितो मूखा । तथाहि--- पुरुपार्थे यावन्ति शाखाणि तावन्ति पठिला तदनन्तरं गुरुं पृष्टा च समशीख-( आचरण ) बतलावे, उसको अंगीकार करे । इस प्रकार फिर संयमको स्थापन करना चाहिये । ऐसे यह अंतरङ्ग बहिरङ्गरूप दो प्रकारकी संयमका छेदोपस्थापन जानना योग्य है।। ११-१२॥ आगे मनि-पदके भंगका कारण परदर्जीके साथ सबंध है. इसलिये परके संबंधीका निषेध करते हैं—[आमण्ये] समताभावकृष यति अवस्थामें [छेदविहीनो भत्वा ] अंतरंग बहिरंग भेदसे दो तरहका जो मनि-पदका भंग है, उससे रहित होकर [नित्यं] सर्वदा (हमेशा) [निबन्धान ] परहत्यमें इष्ट अनिष्ट सम्बन्धोके [परिहरमाण:] त्यागता हुआ [अनिवासे] आत्मामं आत्माको अंगीकार कर जहाँ गुरूका वास हो. वहाँपर अर्थात् उन पृथ्य गुरुओंकी संगतिमें रहे, [बा] अथवा [विवासे ] अथवा उससे दूसरी जगह रहकर विहरता व्यवहार कर्म करे। भावार्थ-जो मुनि अपने गुरूओंके पास रहे, तब तो बहुत अच्छी बात है, अथवा अन्य जगह रहे, तब भी अच्छा है। परंत सब जगह हुए अनिष्ट विषयोंमें सम्बन्ध ( राग द्वेष ) का त्याग होना चाहिये, तथा मुनिपदवीके भंग होजानेका कारण परद्रव्यके साथ संबंध होना ही है, क्योंकि परद्रव्यके संबंधसे अवश्य ही उपयोग मुमिमें रागमाव होता है. जिस जगह रागभाव है, बहाँपर वीतरागभाव यतिपदका मंग होता ही है। इस कारण परद्रव्यके साध संबंध होना उपयोगकी अग्रद्धताके कारण हैं। इसलिये परद्रव्य संबंध मुनिको सर्वथा निषेध किया है। यतनानि तद्भावादेवाञ्चित्रामण्यम् । अत् आत्मन्येवात्मनो नित्याधिकृत्व वासे वा [ गुरुतेन गुरूनधिकृत्य वासे वा ] गुरुभ्यो विशिष्टे वासे वा नित्यमेव प्रतिषेत्रयन् परद्रव्यप्रतिबन्धान् श्रामण्ये छेदविहीनो भूत्वा श्रमणो वर्तताम् ॥ १३ ॥

अथ श्रामण्यस्य परिषूर्वायतनतात् स्वद्रच्य एव प्रतिबन्धो विषेय इत्युपदिशति— चरदि शिबद्धो शिखं समणो गाणस्मि दंसणसुहस्मि । पयदो सूलगुणेसु य जो स्तो पडिपुण्णसामण्णो ॥ १४ ॥ चरति निबद्धो नित्यं श्रमणो ज्ञाने दशैतसुखे । प्रयतो सूलगुणेषु च यः स परिपूर्वश्रामण्यः ॥ १४ ॥

एक एव हि स्वद्रव्यमतिवन्ध उपयोगमार्जकतेन मार्जितौपयोगरूपस्य श्रामण्यस्यपरिपूर्ण-तायतनं, तत्सद्भावादेव परिपूर्णं श्रामण्यम् । अतो नित्यमेव ज्ञाने दर्शनादौ च मतिबद्धेन मूल-तपोधनैः सह भेदाभेदरत्तत्रयभावनया भव्यानामानन्दं जनयन तपःश्रतसःवैकल्वसंतोषभावनापश्चकं **भावयन् तीर्थकरपरम**देवगणवरदेवादिनहापृह्याणां चरितानि स्वयं भावयन् परेषां प्रकाणयंश्व विहरतीति मावः ॥ १३ ॥ अथ श्रामण्यपरिवर्णकार गत्वात्त्वराद्धात्मदृत्ये निरन्तरमवस्थानं कर्तत्र्यमित्याङ्याति -चर्दि चरति वर्तने । कथंसनः जिल्लाद्धो आधीनः, जिन्नचं नित्य सर्वकालम् । सः कः कर्ना । समजो लामा-**छ।भादिसम्बित्तश्रमणः** । क निबद्धः । **जाजादिम** बीतरागम्बन्नद्रणीतपरमागमन्नानं तत्फलम्बस्यसंबेदनन्नाने बा ढंसणग्रहिम दरीनं तत्वार्थश्रदानं तत्करुभुत्तिजञ्जदाःभोषादेयर्हाचरूपनिश्चयसम्यक्व वा तत्वसुखे-**धनन्तमुखादिगुणेषु पयदो मूलगुणेसु य** प्रगतः प्रयन्तपरश्च । केषु । मृलगुणेषु निश्चयमूलगुणाधारपर-जब परदृज्यका संबंध सुनिके दूर हो जायगा, तो सहज ही अंतरंग सम्मका घात न होगा, तभी निर्दोध मनिषदकी सिद्धि होगी । इस तरह परहत्यके विरक्त वीतरागमावीमें लीन मनि कहीं भी रहे, चाहे गरुके पास रहे. अथवा अन्य जगह रहे, सभी जगह वह निर्दोष है, और जो परभावोमें गर्गा देवी होता है. वह सब जगह संयमका धानी होता है, तथा महा सदीवी है। इसलिये परदृष्यके सम्बन्ध मृनिकी सर्वथा निषेध किये गये हैं ॥ १३ ॥ आगे मुनिपदकी पूर्णनाका कारण जपने आत्माका सम्बन्ध है. इसलिये आत्मामें लीन होना योग्य है, यही कहते हैं— य: ] जो [अमण: ] मुनि [दर्शनमुखे] सम्यक् दर्शन आदि अनंतगुण सहित [ज्ञाने] ज्ञानस्वरूप आत्मामें [निस्यं] हमेशां [चरित] प्रवृत्त (छीन) होता है, [सः] वह [मूलगुणेषु] २८ मृलगुणोमें [प्रयमः] सावधान होकर उबमी हुआ [परिपूर्णश्चामण्यः] अंतरङ्ग बाद्य संयम भंगते रहित अखंडित यतिपदवी अर्थात् परिपूर्ण मुनिपदका धारक होता है। **भावार्थ**—अपने आत्मामें जो रत ( लीन ) होना, वह परिपूर्ण मुनिपद-विका कारण है. क्योंकि जब यह अपनेमें रत होता है, तभी इसके परद्रव्यमें ममत्व भाव छूटता है, और जिस अवस्थामें यह परदृत्यसे विरक्त हुआ, कि वहीं इसका उपयोग भी निर्मेल हो जाता है. जिस जगह उपयोगकी निर्मलता है, वहाँ अवस्य ही मुनिषदकी सिद्धि होती है। इसलिये आत्मामें रत होना परिपूर्ण स्वयमयततया चरितव्यं शानदर्शनस्यभावशुद्धात्मद्रव्यमतिबद्धशुद्धास्तितमात्रेण वर्तितव्यमिति तात्त्रयेषु ॥ १४ ॥

अथ आमण्यस्य छेदायतनतात् यतिजनासमः छक्ष्मपरद्रव्यमतिबन्धोऽपि प्रतिषेध्य इत्सु-पदिज्ञति —

> भत्ते वा स्त्रमणे वा आवसभे वा पुणो विहारे वा। उविधिन्हि वा णिषद्धं णेच्छिदि समणिन्हि विकथिन्ह ॥ १५॥ भक्ते वा सपणे वा आवसमे वा पुनर्विहारे वा। उपथा वा निकदं नेच्छति अमणे विकथायाम्॥ १५॥

श्रामण्यपूर्यायसहकारिकारणशरीरहत्तिहेतुमात्रतेनादीयमाने भक्ते तथाविधशरीरहत्त्यविरीधेन श्रद्धात्मद्रव्यनीरङ्गनिस्तरङ्गविश्रान्तिस्त्रणानुसारेण पर्वतमाने क्षपणे नीरङ्गनिस्तरङ्गान्तरङ्गद्रव्य-प्रसिद्धवर्थमध्यास्यमाने गिरीन्द्रकन्दरमधृतावावसथे यथोक्तशरीरवृत्तिहेतुमार्गणार्थमारभ्यमाणे मात्मद्रन्ये वा जो सो पडिपुण्णसामण्णो य एवं गुणविशिष्टश्रमणः स परिपूर्णश्रामण्यो भवतीति । अयमग्रार्थ'-निजग्रहात्मभावनारतानामेव परिपूर्णश्रामण्यं भवतीति ॥ १४ ॥ अथ श्रामण्यच्छेदकारणत्वा-व्यासकाहारादिष्वपि समस्तं निषेधयति—णेच्छदि नेष्ठति । कम् । **णिवर्ड** निवदमावद्वम् । क । असे वा द्याद्वारमभावनासहकारिश्वतदेहस्थितिहेत्लेन गृह्यमाणे भक्ते वा प्राम्काहारे खमणे वा इन्द्रियदर्पविनाशका-रमभूतत्वेन निर्विकन्पसमाधिहेतुमृतं क्षपणे वानगते आजसधे वा परमात्मतन्त्रोपलन्धिसहकारिभते गिरिगुहाबाबसये वा पुजो विहारे वा छद्रात्मभावनासहकारिभूताहारनीहारार्थव्यवहारार्थव्यवहारे वा । सुनिपदका कारण है। ऐसा समझकर अपने ज्ञान दर्शनादि अनंत गुओंमें अपना सर्वस्व जान रत होना योग्य है, और अदाबीस मृलगुणीमें यन्तरे प्रवृत्त होना योग्य है । इससे यह बात सिद्ध हई, कि मुनि-पदकी पूर्णता एक आत्मामें लीन होनेसे ही होती है, इस कारण अन्य परहत्यका सम्बन्ध त्यागना ही बोग्य है ॥ १४ ॥ आगे मुनिके निकटमें यद्यपि सुक्म परद्रव्य भी है, तथापि उनमें मुनिको रागभावपूर्वक सम्बन्ध निषद्ध है, यह कहते हैं--- जो महामुनि है, वह [अक्ते ] आहारमें [वा] अथवा [क्षपणे] इन्द्रियोंको उत्तेजित न होने देनेका कारण तथा निर्विकल्प समाधिक कारणभूत अनशनमें विषा ] अथवा [आवस्त्रथे] गुफा आदिक निवासस्थलमें [वा पुन:] अथवा [विहारे] विहार-कार्यमें [वा] अथवा [उपधी ] शरीरमात्र परिग्रहमें [बा ] अथवा [अमणे ] दूसरे मुनियोमें [बा ] अथवा [विकथायां] अधर्म चर्चामं [निबन्धं] ममत्वपूर्वक सम्बन्धको [न] नहीं [इच्छिति ] चाहता है। आवार्य-मृतिपदका निमित्तकारण शरीर है, और शरीरका आधार आहार है, इसलिये उसको मनि प्रहण करते हैं, और अपनी शक्तिके अनुसार शुद्धात्मामें निश्वल स्थिरताके निमित्तमूत उपवासको स्वीकार करते हैं. और मनकी चंचलताको रोकनेके लिये एकान्त पर्वतकी गुफादिकके निवासको, तथा शरीरकी प्रवृत्तिके लिये आहार नीहार कियामें विहारकार्यको भी करते हैं. और उनके मुनिपदवीका निमित्तकारण विद्यारकमिण श्रामण्यवर्षायसहकारिकारणतेनामतिषिध्यमाने केवलदेहमाने उपयौ अन्योन्य-बोध्यबोधकभावमानेण कथंवित्यरिचिते श्रमणे शन्दपुद्रलोह्याससंबलनककमिलिचिक्कियिमा-गायां श्रद्धात्मद्रव्यविद्यायां विकयायां चैतेष्यपि तद्विकत्याचित्रतचित्रभित्तित्या मतिषेष्यः मतिबन्यः ॥ १५ ॥

अथ को नाम छेद इत्युपदिशति---

अपयत्ता वा चरिया सयणासणठाणचंकमादीसु । समणस्स सञ्वकाले हिंसा सा संतत्तिय चि मदा ॥ १६ ॥ अपयता वा चर्या शयनासनस्थानचङ्कमणादिषु । अमणस्य सर्वकाले हिंसा सा संततेति मता ॥ १६ ॥

अश्रद्धोपयोगो हि छेदः, श्रद्धोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य छेदनात तस्य हिंसनात स एव च पुनर्देशान्तरविहारे वा उविधिम्ह शुद्धीपयोगभावनासहकारिभृतशरीरपरिश्रहे ज्ञानोपयोगकरणादौ वा समण्डिह परमात्मपदार्थविचारसहकारिकारणभूते श्रमणे समजीलसंघातकतपोधने वा । विकथिन्ह परमसमाधिविधातश्रङ्कारवीररागादिकथायां चेति । अयमत्रार्धः-आगमविरुद्धाहारविहारादिपु ताःवःपूर्वमेव निषदः । योग्याहारविहारादिष्विष ममःवं न कर्तःयमिति ॥ १५ ॥ एवं सक्षेपेणाचाराराधनादिकथिततपो-धनविहारव्याख्यानमुख्यत्वेन चतुर्थस्थलं गाथात्रयं गतम् । अथ ग्रद्धोपयोगभावनाप्रतिबन्धकच्छेदं कथयति--मदा मता संमता । का । हिंसा श्रद्धोपयोगलक्षणश्रामण्यक्षेदकारणस्ता हिंसा । कथंसता । संतत्त्विय क्ति संतता निरन्तरेति । का हिंसा मता । चरिया चर्या चेष्टा यदि चेत् । कथंसता । अपयक्ता वा शारीरमात्र परिग्रह भी है, तथा गुरु शिष्यके भेदसे पठन-पाठन अवस्थामें दूसरे मुनियांका सम्बन्ध भी है. और शदात्म द्रव्यकी विरोधिनी पौद्रलिक शब्दोंके द्वारा कथा चर्चा भी है। यद्यपि सुनिके परद्रव्यक्रप परिग्रह है. तथापि इनमें ममत्वबृद्धिरूप चित्तवृत्तिका निषेध है । यद्यपि मुनिने स्थुल परद्रव्यका स्थाग तो प्रथम ही कर दिया है, तथापि मनिपदमें भी इस प्रकारके सदम परद्रव्यके अस्तित्वमें ममत्वभाव नहीं करना चाहिये, क्योंकि इनमें भी ममत्व भाव करनेसे शुद्धात्म इन्यवृत्तिरूप मुनिपदका भंग हो जाता है। इसलिये सुरुम परदृत्योंमें भी सम्बन्ध करनेका निषेध है।। १५॥ आगे शुद्रोपयोगरूप यतित्वका मनिके कौनसा भंग है, इस बातको बताते हैं — [ वा ] अथवा [ श्रमणस्य ] सुनिके [ श्रयनासनस्थान-चक्रमणादिष ] सोने, बैठने, खड़े होने, चलने आदि अनेक कियाओं में [या] जो [अप्रयता] यन रहित [चर्या ] प्रवृत्ति होती है, [सा ] वह [सर्वकाले ] हमेशः [संतता] अलिएडत [हिंसा] चैतन्य प्राणोंका विनाश करनेवाली हिंसा है, [इति] इस प्रकार [मता] वीतराग सर्वज्ञ-देवने कही है । भावार्थ - संयमका घात ही अशुद्ध उपयोग है, क्योंकि सुनिपद श्रद्धोपयोगरूप है। अग्रद्धोपयोगसे सुनिपदका नाश होता है, और अग्रद्धोपयोगका होना यही हिंसा है, सबसे बही हिंसा ज्ञानदर्शनकप श्रद्धोपयोगके घातसे ही होती है। वह अश्रद्धोपयोग मुनिके निरंतर उस समय ही समझना

हिंसा। अतः श्रमणस्याशुद्धोपयोगाविनाभाविनी शयनासनस्यानचङ्क्रमणाद्विष्यप्रयता या चर्या सा खळ तस्य सर्वकालमेव संतानवाहिनी छेदानर्थान्तरभूता हिंसैव ॥ १६ ॥

अधान्तरहबहिरङ्खेन छेटस्य हैविध्यमपदिशति-

भरद व जियद व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । पयदस्स णत्थि बंघो हिंसामेर्रेण समिदस्स ॥ १७॥ म्रियतां वा जीवत् वा जीवोऽयताचारस्य निश्चिता हिंसा। प्रयतस्य नास्ति बन्धो हिंसामात्रेण समितस्य ॥ १७ ॥

अश्रद्धोपयोगोऽन्तरक्रच्छेदः, परमाणव्यपरोपो बहिरकः। तत्र परमाणव्यपरोपसद्भावे तदः-सद्भावे वा तदविनाभाविनामयताचारेण मसिद्धचदशुद्धोषयोगसद्भावस्य सुनिश्चितहिंसाभाव-अप्रयत्ना वा निःकषायस्वसवित्तिरूपप्रयत्नरहिता संक्षेशसहितेत्यर्थः । केषु विषयेषु । सयणासणठाण-चंकमादीम् शयनासनस्थानचङ्कमणस्याभ्यायतपश्चरणादिषु । कस्य । समणस्य अमणस्य तपोधनस्य । क । सञ्ज्ञास्त्रे सर्वकाले । अयमत्रार्थः---बाह्यज्यापारहृपाः शत्रवस्तावतपूर्वमेव त्यक्त्वा तपोधनैः अशन-शयनादिव्यापारः पुनस्त्यक्तो नायाति । ततः कारंणादन्तरङ्गकोधादिशत्रुनिश्रहार्थे तत्रापि संक्षेशो न कर्तव्य इति ॥ १६ ॥ अथान्तरङ्गबहिरङ्गहिंसारूपेण दिविधच्छेदमाख्याति-मरह व जियह व जीवो अयदाचारस्य णिच्छिदा हिंसा प्रियतां वा जीवत वा जीवः प्रयत्नरहितस्य निश्चिता हिंसा भवति बहिरङ्गान्यजीवस्य मरणेऽमरणे वा, निर्विकारस्यसंवित्तिलक्षणप्रयत्नरहितस्य निश्वयञ्जद्भैतत्यप्राणव्यपरो-पगुरूपा निश्चयर्हिसा भवति । पयदस्य णस्थि बंधो बाह्याभ्यन्तरप्रयत्नपरस्य नास्ति बन्धः । केन । चाहिये, जिस समय मुनि सोना, बैठना, चलना, इत्यादि कियाओं में यत्नपूर्वक प्रवृत्ति नहीं करते । यत्नके विना मुनिकी किया अटाईस मूलगुणकी घातिनी है। यत्न उस ही समयमें नहीं होता. जिस समयमें उपयोगकी चंचलता होती है. यदि उपयोगकी चंचलता न हो. तो यत्न अवस्य हो । इसलिये उपयोगकी जो निश्चलता है, वही अद्भोपयोग है । यत्न सहित कियासे भंग नहीं होता, और यत्न रहित कियासे भंग होता है, इसलिये यह बात सिद्ध हुई, कि मुनिकी जो यन रहित कियाओं में प्रवृत्ति है. वह सब निरंतर शुद्धोपयोगरूप संयमकी घाननेवाली हिंसा ही है, इसलिये मुनिको यत्नसे रहना योग्य है ॥ १६ ॥ आगे अन्तरङ्ग बहिरङ्गके भेदसे संयमके घानके भी दो मेद हैं, यह दिखाते हैं--[ जीव:] दूसरा जीव, [म्रियतां वा] मरे, [जीवतु वा] अथवा जीवित रहे, [अयताचारस्य] जिस मुनिका आचार यनपूर्वक नहीं है, उसके [हिंसा] हिंसा [निश्चिता] निश्चित है, क्योंकि [सिम-तस्य ] पाँचों समितियोमें [प्रयतस्य ] यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करनेवाले मुनिके [हिंसामात्रेण ] बाह्यमें जीवके पातके होने मात्रसे [यन्घः] बन्ध [नास्ति] नहीं होता । भावार्थ—हिंसा दो प्रकारको है, एक अन्तरङ्ग और दूसरी बहिरङ्ग; ज्ञानप्राणकी घात करनेवाली अञ्चह्नोपयोगरूप प्रवृत्तिको 'अन्तरङ्गर्हिसा' कहते हैं । बाह्यजीवके प्राणीका भात करनेको 'बहिरङ्गहिंसा' कहते हैं । इन दोनोंमें अन्तरङ्गहिंसा

प्रसिद्ध्स्या तद्विनाभाविना भयताचारेण प्रसिद्ध्यदश्यदोषयोगासङ्कावपरस्य परमाणव्यपरोप-सङ्कावेऽपि वन्थापसिद्ध्या सुनिश्चितहिंसाऽभावपसिद्धेशान्तरङ्ग एव छेत्रो वलीयान् न पुनर्वदि-रङ्गः । एवमप्यन्तरङ्गच्छेदायतनमात्रवाद्धहिरङ्गच्छेदोऽभ्युगस्येतेव ॥ १७ ॥

अथ सर्वधान्तरङ्गरुखेदः प्रतिषेध्य इत्युपदिश्रति-

अयदाचारो समणो उस्सु वि कायेसु वधकरो ति मदो। चरदि जदं जदि णिचं कमलं व जले णिकवलेवो॥ १८॥

हिंसामेचेण इञ्बहिंसामात्रेण । कथंनुतस्य दुरुबस्य । समिदस्स समितस्य दुरुदात्मस्वरूपे सन्यगिवो गतः परिणतः समितस्तस्य समितस्य । व्यवहारणेयादिग्रश्वसमितियुक्तस्य च । अयमत्रायौः—स्वस्यमावना-निक्रपनिक्षयप्राणस्य विनाशकारणमृता रागादिपरिणतिर्निश्वयहिंसा हिंसा भण्यते रागाद्युपतेषिहिर्द्व-निमित्तमृतः परजीवपातो व्यवहारहिंसेले द्विषा हिंसा ज्ञातन्या । किन्नु विशेषः—बहिरङ्गहिंसा भवनु वा मा भवतु स्वस्वभावनारूपनिश्वयप्राणपाते सति निश्वयहिंसा नियमेन भवतीति । ततः कारणास्मैव सुक्येति ॥ १७॥ अथ तमेवार्थं दृष्टान्तार्थान्तार्थाः दृष्टयति——

> उचालियम्डि पाए इरियासिमदस्स िणगमस्थाए । आबाधेज कुलिंगं मरिज तं जोगमासेज ॥ \*१ ॥ ण हि तस्स तिष्णिमित्तो बंधो सुहुमो य देसिदो समये । सुज्जा परिमाहो चिय अन्त्रस्परमाणदो दिहो॥ \*२ ॥ जुम्मं ।

उचालियम्हि पाए उद्धिती चालित सित पारे । कस्य । इरियासिमरस्स ईयांसमितितपोणनस्य । क । शिमामस्थाए विविशितस्थानितिर्मास्थानं आवाधे जा आवाप्येन पीडयेन । स कः । कुलिंगं सूक्ष्म- बळवती है । क्योंकि बाढामें इसरे जीवका पात हो, या न हो, किन्तु यदि गुनिके अन्तरहित हळन चळ- नादि किया हो, तो उस मुनिके यन्त रहित आवारसे अवश्यमेव उपयोगकी चंचलता होती है । अत्तरव अञ्चल्लेसीयोगेक होनेंसे आल्माके चन्त्रय प्राणका धात होता है, इसी लिय हिंसा अवश्यमेव है, और यदि मुनि यस्तसे पाँच समितियोमें प्रवृत्ति करं, तो वह मुनि उपयोगकी निअळतासे शुद्धोपयोगस्य संयमका रक्षक होता है । इसलिये बाढामें कराचित् इसरे अविका पात भी हो, तव भी अन्तरङ्ग अहिंसक भावके बळसे बच्च नही होता है । इसलिये बुद्धोपयोगस्य संयमका प्रकार कार्य हो वन्ध होता है । वन्तरङ्ग हिंसासे अवश्य हो वन्ध होता है । वन्तरङ्ग हिंसासे क्या करनेपर भी वाळहिंसा हो जाय, तो क्य नहीं होता, और जो यन नहों, तो अवश्य हो बाढाहिंसा सम्बक्त कारण होती है, और वाढाहिंसाका जो निपेष किया है, सो भी अन्तरङ्ग हिंसको निवारण करनेके लिये ही किया है । इसलिये अन्तरङ्ग हिंसा त्याच्य है, और शुद्धोपयोगस्थ अहिसकमाव उपादेय है ॥ १७ ॥ आगे सर्वया अन्तरङ्ग शुद्धोपयोगस्य संयमका घात निपेष करने योग्य है, यह कहते हैं— [ यस्विया हो स्वर्म याज्य है अपनाचार] जो मुनि वह [ यस्वयि]

अयताचारः श्रमणः षट्रस्वपि कायेषु वधकर इति मतः । चरति यतं यदि नित्यं कमलमिव जले निरुपलेपः॥ १८॥

यतस्तदविनाभाविना अमयताचारतेन मसिद्धचदशुद्धोपयोगसद्भावः षटकायमाणव्यपरो-मत्ययबन्धमसिद्धया हिंसक एव स्थात् । यतम तद्विनामाविना मयताचारतेन मसिद्धयदशुद्धोप-योगासद्भावः परप्रत्ययवन्धलेशस्याप्यमात्राज्जलद्दलैलितं कमलमित्र निरूपलेपत्रपसिद्धरहिसक जन्तुः न केवलमाबाष्येत **मरि**ज्ज म्नियतां वा । किं कृत्वा । तं जोगमासेज्ज तं पूर्वोक्तं पादयोगं पादसंघः-नमाश्रित्य प्राप्येति । ण हि तस्य तिष्णिमित्तो बंधो सहमो य देसिदो समये न हि तस्य तिनिमत्तो बन्धः सुरुमोऽपि देशितः समये तस्य तपोधनस्य तन्त्रिमन्तं सदमजन्त्रधातनिमित्तो बन्धः सुरुमोऽपि स्तो-कोऽपि नैव दृष्टः समये परमागमे । दृष्टान्तमाह-मुच्छा परिमाहो श्चिय मुच्छापरिग्रहेश्वेव अज्झप्प-पमाणदो दिद्रो अध्यात्मं दृष्टमिति । अयमत्रार्थः - 'मुच्छां परिग्रहः' इति सुत्रे यथाध्यात्मानुसारेण मुच्छां-रूपरागादिपरिणामानुसारेण परिग्रहो भवति न च बहिरङ्गपरिग्रहानुसारेण तथात्र सुव्सजन्तुवातेऽपि यावतांशेन स्वस्वभावचळनरूपा रागादिपरिणतिळक्षणमावहिंसा तावतांशेन बन्धो भवति, न च पादसंघर-मात्रेग तस्य तपोधनस्य गगादिपरिणतिलक्षणभावहिंसा नास्ति । ततः करणादयन्धोऽपि नास्तीति ॥ १ -२ ॥ अथ निश्चयहिंसारूपोऽन्तरङ्गकोदः सर्वेथा प्रतिषेथ्य इत्यपदिशति-अयदाचारो निर्मलामान्यति-भावनालक्षणप्रयत्नरहितत्वेन अयताचारः प्रयत्नरहितः। स कः। समणो श्रमणस्तपोधनः छस्स वि कार्यम वधकरो ति मदो पटस्विप कार्यप वधकरो हिंसाकर इति मतः समतः कथितः। चरिद आचरित वर्तते । कथं यथा भवति । जदं यतं यत्नपरं जदि यदि चतु णिचं नित्यं सर्वकालं तदा कमलं व जले णिरुवलेवो कमलमिव जले निरुपलेप इति । एनावता किसुक्तं भवति-सुद्धारमसंवित्तिलक्षण-छहां [कायेषु] पृथिवी आदि कायोमें [बन्धकः] बन्धका करनेवाला है, [इति] ऐसा [मतः] सर्वज्ञदेवने कहा है। यदि वित्यं हिमेशः यति कियामें यत्नका चिरति आच-रंग करता है. [तदा] तो वह मुनि [जलें] जलमें [कमलम] कमलकी [इव] तरह [निरुप-छेप: ] कर्मबन्धरूप लपसे रहित है। आवार्थ-जिस समय उपयोग रागादिभावसे दूषित होता है, उस समय अवस्थमेव यति कियामें शिथिल होकर गुगोंमें यत्न रहित होता है। जहाँ यत्न रहित किया होती है, वहाँ अवस्थमेव अग्रुद्धोपयोगका अस्तित्व है। यत्न रहित कियासे षटकायकी विराधना होती है। इससे अरुद्धोपयोगी मुनिके हिंसकभावसे बन्ध होता है। जब मुनिका उपयोग रागादि भावसे रंजित न हो, तब अवस्य ही यति कियामें सावधान होता हुआ यत्नसे रहता है, उस समय शुद्धो-पयोगका अस्तित्व होता है, और यत्नपूर्वक कियासे जीवकी विराधनाका इसके अंश भी नहीं है । अत-एव अहिंसकभावसे कर्मलेपसे रहित है, और यदि यत्न करते हुए भी कदाचित परजीवका वात होजाय, तो भी श्रद्धोपयोगरूप अहिंसकभावके अस्तित्वसे कर्मलेप नहीं लगता । जिस प्रकार कमल यद्यपि जल्हों हुना रहता है, तथापि अपने अस्प्रस्य स्वभावसे निर्लेप ही है, उसी तरह यह सूनि भी होता है। इसल्यि एव स्यात् । ततस्तैस्तैः सर्वैः मकारैरग्रद्भोपयोगरूपोऽन्तरङ्गच्छेदः मतिषेत्र्यो यैर्थैस्तदायतन-मात्रभृतः परभाणव्यपरोपरूपो बहिरङ्गच्छेदो दूरादेव मतिषिदः स्यात् ॥ १८ ॥

अथैकान्तिकान्तरङ्गच्छेदलादुपघिस्तद्वत्यतिषेध्य इत्युपदिश्रति—

हबदि व ण हबदि बंधो मदिन्ह जीवेड<u>प</u> कायचेद्वस्हि । षंघो धुबखुबधीदो हदि समणा छड्डिया सन्वं ॥ १९ ॥ भवति वा न भवति बन्धो हते तीवेडय कायचेद्वापाम् । बन्धो धुबद्वप्रधेरिति अमणास्त्यकवन्तः सर्वम् ॥ १९ ॥

यथा हि कायव्यापारपूर्वकस्य परपाणव्यपरोपस्याशुद्धोपयोगसद्भावासद्भावाभ्यामनैका-न्तिकबन्धतेन छेदलमनैकान्तिकमिष्टं, न खजु तथोपथेः, तस्य सर्वथा तदविनाभावितमसिद्धच-शुद्धोपयोगपरिणतपुरुषः षड्जीवकुछे लोके विचरन्नपि यद्यपि बहिरङ्गद्रव्यहिंसामात्रमस्ति तथापि निश्चयहिंसा नास्ति । ततः कारणाञ्छद्धपरमात्मभावनाबलेन निश्चयहिँसैव सर्वतात्पर्येण परिहर्तन्येति ॥ १८ ॥ अध बहिरक्रजीवधाते बन्धो भवति न भवति वा परिश्रहे सति नियमेन भवतीति प्रतिपादयति - हव्दि व ण इचिट बंघो भवति वा न भवति बन्धः करिमन्सिति मदिक्ति जीवे मृते सत्यन्यजीवे । अध अहो । कस्यां सत्याम् । कायचेद्रस्टि कायचेष्टायाम् । तर्हि कथं बन्धो भवति । बंधो धूवस्रवधीदो बन्धो भवति ध्रवं निश्चितम् । करमादुपधेः परिप्रहात्सकाशादिति हेतोः समणा छिड्डिया मध्यं श्रमणा महाश्रमणाः जिन जिन भावोंसे शुद्धोपयोगरूप अन्तरङ्गसंयमका सर्वथा घान हो, उन भावोंका निपेध है, और **अन्तरङ्गसंयमके घातका कारण, परजीवकी बाधारूप बहिरङ्गसंयमका भी घात सर्वथा** त्याव्य है ॥१८॥ आगे सर्वथा अन्तरज्ञसंयमका घातक होनेसे मुनिको परिग्रहका सर्वथा निपंघ करने है - अध्यो आगे अर्थात मुनिको परिश्रहसे संयमका घात दिखाते हैं, कि [कायचेष्टायां] सुनिकी हलन चलन कियाके होनेसे [जीवे] त्रस स्थावर जीवके [मृते सनि ] मरनेपर [हि ] निश्चयसं [बन्धः] कर्मलेप [भवति] होता है, [वा] अथवा [न] नहीं भी [भवति] होता है। किन्तु [उपधे:] परिप्रहसे [बन्ध:]बन्ध [अवं] निश्रयसे होता ही है। [इति] ऐसा जानकर [अमणा:] महासुनि अरहंतदेव [सर्व ] समस्त ही परिग्रहको पहले ही [स्यक्तवन्तः] छोड़ते हैं । भावार्थ—मुनिके हलन चलनादि कियासे परजीवका जो घात होता है, उस घातसे मुनिके सर्वथा बन्ध नहीं होता. होता भी है, और नहीं भी होता है, यहाँ अनेकान्त है, एक नियम नहीं। क्योंकि यदि अन्तरक्र ज्ञानियोग है, तो बन्ध नहीं होता । इसलिये बाह्य परप्राण वातसे ख़ुद्ध अशुद्ध उपयोगके होने या स होनेसे बन्ध होता भी है, और नहीं भी होता है। सुनिके परजीवके घातसे बन्ध होवे भी, और न भी होवे. परन्त यदि मुनि परिग्रहका ग्रहण करें, तो बन्ध होवे भी न भी होवे, ऐसा नहीं है। किन्त निश्चससे बन्ध होता है। क्योंकि परिप्रहके प्रहणसे सर्वथा अञ्चद्धोपयोग होता है। अतः अन्तरक्षसंयमका क्षत होनेसे बन्ध निश्चित है । अन्तरङ्ग अभिलाषाके विना परिग्रहका ग्रहण कदाचित् नहीं होता, अन्त-

दैकान्तिकाशुद्धोपयोगसद्भावस्यैकान्तिकवन्धलेन छेदलमैकान्तिकमेव। अत एव भगवन्तोऽईन्तः परमाः श्रमणाः व्ययमेव [प्रागेव ] सबैमेबोपर्षि प्रतिषिद्धवन्तः। अत एव चापरैरप्यन्तरङ्ग-च्छेदवत्तदनान्तरीयकलात्मागेव सर्व एवोपधिः प्रतिषेत्यः॥ १९॥

वक्तव्यमेव किल यचदशेषप्रुक्त-मेतावतेव यदि चेत्तयतेऽत्र कोऽपि । व्यामोहजालमतिदुस्तरमेव नूनं निश्चेतनस्य वचसामतिविस्तरेऽपि ॥

सर्वज्ञाः पूर्वे दीक्षकाले शद्भबद्धैकस्वभावं निजात्मानमेव परिग्रहं कृत्वा शेषं समस्तं बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहं छर्दितवन्तः । एवं ज्ञात्वा शेषतपोधनैरिप निजपरमात्मपरिग्रहं स्वोकारं कृत्वा शेषः सर्बोऽपि परिग्रहो मनोवचनकायैः कृतकारितानुमतेश्व त्यजनीय इति । अत्रेदसुक्तं भवति-शृद्धंचैतन्यरूपनिश्चयप्राणे रागादि-परिणामरूपनिश्वयद्विसया पातिते सति नियमेन बन्धो भवति । परजीवघाते पुनर्भवति वा न भवतीति नियमो नास्ति, परद्रव्ये समत्वक्रपमुच्छीपरिप्रहेण त नियमेन भवत्येवेति ॥ १९ ॥ एवं भावहिंसाव्या-ख्यानमुख्यत्वेन पञ्चमस्थले गाथापटकं गतम् । इति पूर्वोक्तकमेग 'एवं प्राप्तिय सिद्धे' इत्याधैकविंशति-गाथाभिः स्थलपञ्चकेनोत्सर्गचारित्रव्याख्याननामा प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः । अतःपरं चारित्रस्य देशकालापेक्षयापहतसंयमरूपेगापवादःयाख्यानार्थं पाठकमे ग त्रिशहाथाभिर्द्वितीयोऽन्तराधिकारः प्रारम्यते ॥ तत्र चःवारि स्थलानि भवन्ति, तस्मिन्प्रथमस्थलं निर्प्रन्थमोक्षमार्गस्थापनामुख्यत्वेन 'ण हि गिरवेक्सबो चागो' इत्यादि गाथापञ्चकम् । अत्र टीकायां गाथात्रयं नास्ति । तदनन्तरं सर्वसावद्यप्रत्याख्यानलक्षणमामा-विक्रसंबमासमर्थानां यतीनां संबमगौनज्ञानोपकरणनिभित्तमपबादव्याल्यानमुख्यत्वेन 'छंदो जेण ज रङ्गभावके विना शरीरकी क्रियासे यत्न करते हुए परजीवका धात हो भी जाय, परन्तु परिग्रहका ग्रहण अन्तरङ्कभाव विना शरीरकी चेष्टासे कदाचित नहीं होता । इसलिये ऐसा जानकर ही भगवान बीतराग-देव परिप्रहका सर्वेथा त्याग करते हैं. और दसरे मुनियोंको भी यही चाहिये. कि वे भी समस्त परि-ग्रहका त्याग करें। शद्धोपयोगरूप अन्तरङ्गसंयमका घात करो, या परिग्रहका ग्रहण करो, ये दोनों समान है। संयमके घातक दोनों हैं। इसलिये मुनिको चाहिये, कि जिस प्रकार अन्तरङ्गसंयमके धातका निषेध करे. उसी प्रकार परिग्रहको सबसे पहल छोड़ दे। बहुत कहाँतक कहें, जो समझनेबाला है, वह थोड़े हो में समझ जाता है, और जो समझनेवाला न होवे, तो उसको जितना वचनका विस्तार दिखाया जाय, वह सब ही मोहका समूह अपार वागुजल होता है, अर्थात किसी प्रकार भी वह समझता नहीं ।। १९ ॥ आगे अन्तरङ्गभावसे जो बाह्यपरिग्रहका त्याग है, वह अन्तरङ्ग शुद्धोपयोगरूप संयमके बातका निषेधक नहीं है, ऐसा उपदेश करते हैं—यदि [निरपेक्षः] परिग्रहकी अपेक्षासे सर्वधा रहित [स्यागः] परिप्रहका त्याग [न] न होय तो [हि] निश्वयसे [श्विक्षोः] मुनिके [आद्याय-विद्यादि: ] चित्तकी निर्मलता [ न ] नहीं [ भवति ] होती है, [ च ] और [ चित्ते ] ज्ञानदर्शनोपयोग- अयान्तरङ्ख्येत्रपतिषेत्र एवायद्युपित्रपतिषेत्र इत्युपित्यति— ण हि णिरवेक्त्वो चागो ण हवदि भिक्खुस्स आसप**विखदी।** अविखद्धस्स य चिक्ते कहं णु कम्मक्लओ विह<u>िओ</u>॥ २०॥ न हि निरपेसस्यागो न अवति भिक्षोरात्रपविश्वद्धिः।

अविशृद्धस्य च चित्ते कथं न कर्मक्षयो विहितः ॥ २० ॥ न खल बहिरङ्गसंगसद्भावे तुपसद्भावे तण्डलगताशुद्धतस्येवाशुद्धोपयोगरूपस्यान्तरङ्गच्छे-दस्य प्रतिषेत्रसद्भावे च न शुद्धापयोगमूलस्य केवलस्योपलम्भः । ततोऽशुद्धापयोगस्यान्तरङ्गच्छे-दस्य मतिषेषं प्रयोजनमपेक्ष्योपधेर्विधीयमानः मतिषेषोऽन्तरङ्गच्छेदमतिषेष एव स्यातः॥२०॥ बिजादि' इत्यादि सुत्रत्रयम् । तदनन्तरं स्त्रीनिर्वाणनिराकरणप्रधानत्वेन 'गेच्छदि ण हि इह लोगं' इत्याधे-कादश गाथा भवन्ति । ताश्चामत चन्द्रहोकायां न सन्ति । ततः परं सर्वेपिक्षासंयमसमर्थस्य तपोधनस्य देशकाळापेक्षया किचित्सयमसायकशरीरस्य निरवधाहारादिसहकारिकारणं प्रायमिति पुनरःयपवादविशेषःया-<mark>ख्यानमुख्यत्वेन 'उवयर</mark>णं जिणममो' इत्याधेकाद्यगाथा भवत्त । अत्र टीकायां गाथाचत्र्वयं नास्ति । एवं मुलसूत्राभिष्रायेण त्रिंशद्वाथाभि टीकापेक्षया पुनर्हादश्याश्राभि द्वितीयान्तराधिकारे समुदाय-पातनिका । तथाहि --अथ भावश्रद्धिपूर्वकबहिरङ्गपरिग्रहपरित्यागे कृते सति अभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यागः कृत एव भवतीति निर्दिशति-ण हि णिरवेक्खो चागो न हि निरपेशस्यागः यदि चेत् परिश्रहस्यागः सर्वेशा निरपेक्षी न भवति कित किमपि वश्वपात्रादिकं प्राव्यमिति भवता भण्यते तर्हि हे शिष्य ण हवदि भिक्तवस्य आसयविसदी न भवति भिन्नोराज्यविशुद्धिः तदा सापेक्षपरिणामे सति भिन्नोरतपोधनस्य वित्तश्चिन भवति अविसद्धस्स य चित्ते गुद्धात्मभावनारूपशुद्धिरहितस्य तपोधनस्य चित्ते मनसि हि स्फर्ट कहंत कस्मानस्व ओ विहिओ कथंत कर्मक्षयो विहितः उचिनो न कथमपि। अनेनैतदक्तं भवति - यथा बहिरङ्गतपसद्भावे सति तण्डलस्यान्यन्तरग्रद्धि कर्ने नायानि तथा विद्यमानेऽविद्यमाने वा इहिरङ्कपरिग्रहेऽभिलापे सति निर्मेलराद्धाःमानुभतिरूपां चित्तराद्धि कर्ते नायानि । यदि पुनर्विशिष्टवैराग्य-पर्वकपरिग्रहत्यागो भवति तदा चित्तशुद्धिर्भवत्येव ख्यातिपूजालाभनिमित्तत्यागे तु न भवति ॥ २० ॥ हर परिणामोमें अविदादस्यों जो समल है, उस मुनिके कियं किस प्रकार नि भला किसी-अयः] समस्त कर्मका नाश विष्टितः ] हो सकता है ! नहीं हो सकता । आवार्य-जो सुनिके बाह्य परिग्रह तिल तुसमात्र भी हो, तो अन्तरङ्गमं शुद्धोपयोगरूप संयमका घात अवस्य होता है, उतने ही परिग्रहसे अशुद्ध भाव अवस्य होते हैं । जिस प्रकार चाँवलके ऊपर तुसके (छलके) होनेसे चाँबलमें अवश्य आरक्त ( छछाई छिये हुए ) मछ होता है, उस ही प्रकार मुनिके किंचितमात्र भी बाह्य परिग्रहके होनेसे अभ्यन्तरमें निश्वयसे अशुद्ध मान होते हैं। जिस मुनिके कुछ भी परिप्रह है, उसके शृद्धोपयोग नहीं होता, जहाँ शुद्धोपयोग नहीं, वहाँ केवलपदकी प्राप्ति कहाँसे होवे । इसलिये जो कोई अशस्त्री-पयोगस्तप असंयम भावको छोड़ना चाहे, वह पुरुष बाह्य परिप्रहका सर्वथा त्याग करे, तब उस पुरुषके अथंकान्तिकान्तरहुष्ण्येदसप्रुपिविस्तरेणोपदिश्वति—
किथ तम्हि णारिथ मुज्डा आरंभो वा असंज्ञाने तस्स ।
तथ परदव्यक्ति रदो कथमप्पाणं पसाधयि ॥ २१॥
कथं तस्मिकास्ति मुर्च्या आरम्भो वा असंयमस्तस्य ।
तथा परद्रव्ये स्तः कथमात्मानं मसाथयि ॥ २१॥
उपिक्षद्भावे हि ममतपरिणामलक्षणाया मुर्च्यायस्तिद्विषयकर्ममकमपरिणामलक्षणस्या-

अथ तमेब परिप्रहत्यागं द्रढयति---

गेण्हिद् व चेळखंडं भायणमस्यि चि भणिदमिह सुत्ते। जिद् सो चचालंबो हबदि कहं वा अणारंभो॥ "३॥ वस्यक्खंडं दृहियभारणमण्णं च गेण्डिदि णियदं। विज्ञिदि पाणारंभो विक्खेबो तस्स चिचिम्मि॥ "४॥ गेण्डः वियुण्ड धोवइ सोमेइ जदं तु आदवे खित्ता। पन्धं च चेळखंडं बिभेटि परतो य पालयदि॥ "५॥ विसेसयं।

गेण्डदि व चेलखंडं गृह्णाति वा चेलखण्डं बलखण्डं भायणं भिक्षाभाजनं वा अत्थि ति भणिडं अस्तीति भणितमास्ते । क । इह सुत्ते इह विवक्षितागमसूत्रे जिद यदि चेत् । सो चत्तालंबो हविद कहं निरालम्बनपरमात्मतत्त्वभावनाशून्यः सन् स पुरुषो बहिर्देश्यालम्बनग्हितः कथं भवति न कथमपि वा अणारंभो निःक्रियनिसरभनिजात्मत्त्वभावनारहितत्वेन निसरम्भो वा कथं भवति किंत सारम्भ एव. इति प्रथमगाथा ।। प्रत्थवर्षेडं दृष्टियभायणं वलकाण्डं दृष्धिकाभाजनं अण्णं च गेण्डदि अन्यस गृह्णाति कम्बलमृद्शयनादिकं यदि चेत् । तदा किं भवति । णियदं विज्ञदि पाणारंभो निजशुद्भचैतन्यलक्षण-प्राणिबनागरूपो वा नियतं प्राणारम्भः प्राणवधो विचते न केवलं प्राणारम्भः विकरवेवो तस्म चित्रविम अविश्वितिचित्तपरमयोगरहितस्य परिग्रहपुरुषस्य विश्वेपस्तस्य विद्यते चित्ते मनसीति । इति द्वितीयगाश्चा ॥ गेण्डड स्वराद्धारमग्रहणराज्यः सन् गृह्णाति किमपि बहिर्देव्यं विभागड कर्मधर्लि विहास बहिरक्रधर्लि विध-नीति विनागयति । भोवड निर्मलपरमात्मतत्त्वमलजनकरागादिमलं विहाय बहिरङ्कमलं भौति प्रक्षालयति सोसेड जदं त आदवे खित्ता निर्विक:पध्यानातपेन संसारनदीशोषणमकुर्वन शोषयति शब्हं करोति जतं तु यत्नपरं तु यथा भवति । किं कृत्वा । आतपे निक्षित्य । किं तत् । पत्थं च चेलसंडं पात्रं वलस्वण्डं अन्तरङ्गसंयमके घातका निषेध अवस्य होता है ॥ २० ॥ आगे यह कहते हैं, कि सर्वधा अन्तरङ्गसंय-मका घात परिग्रहसे ही है- तिस्मिन ] उस परिग्रहके होनेपर [मुच्छी ] ममत्व परिणाम [वा] अथवा उस परिश्रहके लिये [आरम्भः] उद्यमसे कियाका आरम्भ और तिस्या] उस ही मुनिके [असंयम: ] शुद्धात्माचरणरूप संयमका घात [कथं] किस प्रकार [नास्ति ] न होत्रे, अवश्य ही होंने, तिथा ] उस ही प्रकार जिसके परिष्रह है, वह मुनि [परद्भव्ये] निजरूपसे भिन्न परद्रव्यहूप

रम्मस्य शृद्धात्मरूपहिंसनपरिणामलक्षणस्यासंयमस्य वावश्यं भावितात्त्रथोपिषद्वितीयस्य पर-द्रव्यरततेन शुद्धात्मद्रव्यवसाधकताभावाच ऐकान्तिकान्तरङ्गच्छेदतम्रपथेरवधार्यत एव । इदमत्र तात्पर्यमेवंविधलम्पर्धरवधार्यं स सर्वथा संन्यस्तव्यः ॥ २१ ॥

अथ कस्यचित्कचित्कदाचित्कथंचित्कश्चिदपश्चित्रप्रतिषिद्धोऽप्यस्तीत्यपवादम्पदिश्चति---छेदो जेण ण विज्ञदि गहणविसरगेसु सेवमाणस्स । समणो तेणिह बद्द कालं खेसं वियाणिसा॥ २२॥

छेदो येन न विद्यते ग्रहणविसर्गेषु सेवमानस्य । श्रमणस्तेनेह वर्ततां कालं क्षेत्रं विज्ञाय ॥ २२ ॥

वा विभेदि निर्भयशुद्धात्मतत्त्वभावनाशून्यः सन् विभेति भयं करोति । कस्मात्सकाशात् । परदो य पर-तश्वीरादेः पालयदि परमात्मभावनां न पालयन रक्षयन्परद्रव्यं किमपि पालयतीति तृतीया गाथा ॥ ३-५ ॥ अथ सपरिग्रहस्य नियमेन चित्तराद्धिर्नश्यतीति विस्तरेणाङ्याति — क्रिथ तम्हि गरिथ सन्द्रा परद्रव्यममत्वरहितनिश्चमत्कारपरिणतेर्विसदशमुच्छां कथं नास्ति अपि त्वस्येव । क । तस्मिन् परिप्रहाका-**द्वितपुरुषे आरंभो वा मनोवचनकायिकयारिहतपरमचैतन्यप्रतिबन्धक आरम्भो वा कथं नास्ति कि वस्त्येव** असंजमो तस्स शुद्रात्मानुमृतिबिलक्षणासंयमो वा कथं नास्ति कि त्वस्येव तस्य सपरिग्रहस्य तथ परद-**व्यक्ति रदो** तथैव निजात्महञ्यात्परहञ्ये रतः कश्वमप्पाणं पसाधयदि स तु सपरिग्रहपुरुषः कथमात्मानं प्रसाधयति । न कथमपीति ॥ २१ ॥ एवं श्वेतान्वरमतानसारिशिष्यसंबोधनार्थे निर्ग्रन्थमोक्षमार्गस्थापन-मुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथापञ्चकं गतम् । अध कालापेक्षया परमोपेक्षासंयमशक्त्यभावे सत्याहारसंयमः शौचजानोपकरणादिकं किमपि प्राद्यमित्यपवादमुपदिशति—छेदो जेग ग विज्ञिद छेदो येन न विग्रते। परिग्रहमें [रत:] रागी होकर [कथं] किस तरह [आत्मानं] अपने शुद्ध स्वरूपका [प्रसाध-यति । एकाप्रतासे अनुभव करसकता है ! नहीं कर सकता । भावार्थ-जिसके परिग्रह होता है, उसके अवश्य ही ममत्वभाव होते हैं । उस परिग्रहके निमित्तसे आरम्भ भी होता है, जहाँ ममता और आरम्भ होता है, वहाँ शुद्धोपयोगरूप आत्मीक प्राणको हिंसा होती है, जहाँ हिंसा हो, वहीं असंयम भी हो. और भी परित्रही सुनिको बड़ा दोष है, परित्रह परहत्व है, जो परहत्वमें रत होता है. उसके श्रद्धात्मद्रन्यकी सिद्धिका अभाव होता है, श्रद्धात्मद्रव्यकी सिद्धि मुनिपदका मूल है, जहाँ यह नहीं, वहाँ मुनिपद नहीं। इसलिये इस कथनका यह अभिप्राय है, कि परिप्रह सर्वथा त्यागने योग्य है।। २१।। आगे किसी मुनिके किसी एक कालमें किसी एक तरहसे कोई एक परिव्रह अल्याज्य भी है, ऐसा अप-बादमार्ग दिखलाते हैं--[सेवमानस्य] परिश्रह सेवनेवाले सुनिके [ग्रहणविसर्गेषु] ग्रहण करनेमें अथवा त्यागनेमें [योज] जिस परिग्रहसे [छेदः] छुद्रोपयोगरूप संयमका घात [न विद्यते] नहीं हो, [तेन] उस परिग्रहसे [अमणः] मुनि [कालं क्षेत्रं] काल और क्षेत्रको [विज्ञाय] जानकर [ इह ] इस छोकमें [ वर्ततां ] प्रवर्ते (रहे) तो कोई हानि नहीं है । आवार्थ--- उत्सर्गमार्ग वह है,

आत्मद्रव्यस्य द्वितीयपुद्रलद्रव्याभावात्सवे एवोषिः मतिषिद्ध इत्युत्सर्गः। अयं तु सिश्र-कालक्षेत्रवशात्कश्चिदमतिषिद्ध इत्यववादः। यदा हि श्रमणः सर्वोषिभतिषेषमात्थाय परम-स्वयेक्षासंयमं मतिपनुकामोऽपि विश्विष्टकालक्षेत्रवशावसक्षतिक्तं मतिपनुं क्षमते तदापकृष्य संयमं मतिपयमानस्तद्धारिक्षसाधनमात्रसुपविमातिष्ठते। स तु तया स्थीयमानो न सन्दूषिवलाच्छेदः, मत्युत छेद्मतिषेध एव। यः किलाशुद्धोषपोगिविनाभावी स छेदः। अयं तु श्रामण्यपर्यायसङ-कारिकारणशरीरहनिदेदभूतादारनिर्दारिद्यदणविमर्जनिष्यच्छेदमतिषेथार्थस्रपादीयमानः स-वंथा श्रद्धोषयोगाविनाभृतवाच्छेदमतिषेध एव स्थात।। २२।।

अथामतिषिद्धोपधिस्वरूपम्रपदिशति-

अप्पडिकुर्द्धं उवर्षि अपत्थणिज्ञं असंजदजणेहिं । सुरुग्रादिजणणरहिदं गेण्हदु समणो जदि वि अप्पं ॥ २३ ॥

येनोपकरणेन शुद्धोपयोगलक्षणसंयमस्य छेदो विनाशो न विषते । कयोः । गृहणविसुग्गेसु प्रहणविसुग्येशः यस्योपकरणस्यान्यवस्तुनो वा प्रहणे स्वीकारे विसर्जने । कि कुर्वतः तपोधनस्य । सेवमाणस्य तदपकरणं सेवमानस्य । समणो तेणिह बट्ट कालं खेत्तं वियाणिता श्रमणस्तेनोपकरणेनेह लोके वर्तताम् । कि कचा । कालं क्षेत्रं च विजायेति । अयमत्र भावार्थः—कालं पञ्चमकालं शीतोध्यादिकालं वा क्षेत्रं भरतक्षेत्रं मानपजाङ्कलादिक्षेत्रं वा. विज्ञाय येनोपकरणेन स्वसंवित्तिलक्षणभावसंयमस्य बहिरङ्गद्रव्यसंयमस्य वा. छेदो न भवति तेन वर्तत इति ॥ २२ ॥ अथ पूर्वमुत्रोदिनोपकरणस्वरूपं दर्शयति-अप्पाद्धिकद्वं उविधि निश्चयःयवहारमोक्षमार्गसहकारिकारणनेनाप्रतिविद्वसुप्रिमपुकरणुख्योप्रधि अपत्थाणाः असंजद्वजणेहि कि सब परिग्रहका निषेत्र किया है, क्योंकि आत्माक एक अपने भावके सिवाय परहत्वरूप दूसरा पुरुख-भाव नहीं है, इस कारण उत्सर्गमार्ग परिश्रह रहित है, और यह विशेषक्य अपवादमार्ग है वह काल क्षेत्रके वरा किसी एक परिग्रहको ग्रहण करता है, इसलिये अपवाद भेदरूप है। यही दिखलाते हैं— जिस समय कोई एक मुनि सब परिग्रहको त्यागकर परम वीतराग संयमको प्राप्त होना चाहता है. वही मुनि किसी एक कालकी विशेषतासे अथवा क्षेत्रके विशेषसे हीन शक्ति होता है, तब वह बीतरागसंयम दशाको नहीं धारण कर सकता, इसलिये सरागसंयम अवस्थाको अंगीकार करता है, और उस अव-स्थाका बाह्य साधन परिग्रह भ्रहण करता है। उस परिग्रहको श्रहण कर तिष्टते हुए मुनिके उस परिग्रहसे संयमका घात नहीं होता । संयमका घात वहाँ होता है. जहाँपर कि सुनिपदका घातक अशुद्धीपयोग होता है। यह परिग्रह तो संयमके घातके दूर करनेके लिये है। मुनिपदवीका सहकारी कारण शरीर है, और उस शरीरकी प्रवृत्ति आहार नीहारके ग्रहण त्यागसे होती है. उसमें संयमके घातके निषेधके लिये अंगीकार करते हैं। इस कारण अञ्चलीपयोगमयी जो संयमका घात है, उसकी दूर करनेवाला परिश्रह है, इसलिये घातक नहीं है ॥ २२ ॥ आगे जिस परिग्रहका मुनिके लिये निषेध नहीं है, उसका स्वरूप दिखळाते हैं-[अमण:] अपवादमार्गी मुनि [उपधि] ऐसे परिग्रहको [गृह्वातु ] ग्रहण करे, तो अपतिकृष्ट्यपिथमपार्थनीयमसंयतज्ञनैः । मुन्कोदिजननरहितं युद्धातः अमणो यद्यप्यस्पम् ॥ २३ ॥

यः किलोपिः सर्वया बन्यासायकतादमतिकुष्टः संयमादन्यत्राज्ञीवततादसंयतजनामार्थ-नीयो रागादिपरिणाममन्तरेण धार्यमाणतान्मुर्क्यदिजननरहितश्च भवति स खल्बमतिषिद्धः । अतो यथोदितस्वरूप एवोपथिरुपादेयो न पुनरल्योऽपि यथोदितविपर्यस्तस्वरूपः ॥ २३ ॥

अथोत्सर्ग एव वस्तुधर्मों न पुनरपवाद इत्युपदिशति-

किं किंचण स्ति तक्कं अपुण्यन्सकामिणोध देहे वि । संग स्ति जिणवरिंदा णिप्पडिकस्मसमुद्रिश ॥ २४ ॥ किं किंवनमिति वर्कः अपुनर्भकामिनोऽथ देहेऽपि । संग उति जिनवरेन्द्रा निःमतिकर्मतमुष्टिश्चन्तः ॥ २४ ॥

अत्र श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणलेनाप्रतिषिध्यमानेऽत्यन्तम्रपात्तदेहेऽपि परद्रव्यलात्परि-ग्रहोऽयं न नामानुग्रहार्हः किंतुपेक्ष्य एवेत्यमतिकर्मलम्प्रदिष्ट्वन्तो भगवन्तोऽहरेवाः । अथ तत्र अप्रार्थनीयं निर्विकारात्मोपलन्धलक्षणभावसंयमरहितस्यासंयतजनस्यानमिलक्णीयम् । ग्रन्छादिजणण-रहिदं परमात्मद्रव्यविलक्षणबहिर्दव्यममत्वरूपमुर्च्छारक्षणार्जनसंस्कारादिदोषजननरहितम् । गेण्डद् समणो जिंदि वि अप्यं गृह्णात् श्रमणो यमप्यत्यं पूर्वोक्तमुपकरणोपिं यद्यप्यत्यं तथापि पूर्वोक्तोचितलक्षणमेव प्राह्मं न च तद्विपरीतमधिकं वेत्यभिप्रायः ॥ २३ ॥ अथ सर्वसंगपरित्याग एव श्रेष्ठः शेषमशक्यानुष्ठानमिति प्ररू-प्यति -- कि कि चा ित तक कि कि चनमिति तकी कि किचन परिग्रह इति तकों विचारः कियते तावत् । कस्य । अपुण्यभवकामिणो अपुनर्भवकामिनः अनन्तज्ञानादि चतुष्टयात्ममोक्षाभिलापिणः अध अही देही वि देहीऽपि संग ति सङ्गः परिग्रह इति हेतोः जिणवरिंदा जिनवरेन्द्राः कर्तारः णिप्पडि-कुछ भी दोष नहीं है। जो परिग्रह [अप्रतिकृष्टं] बंधको नहीं करता [असंयतजनैः] संयम रहित जनोका [अबार्थनीयं] प्रार्थना करनेके योग्य नहीं है, [मृच्छोदिजननरहितं] ममता, आरंम, हिंसादिक भावोंकी उत्पत्तिसे रहित है, और वह [यद्यपि] बचपि [अरूपं] थोड़ा है। आवार्थ-- जिस परिग्रहको असंयमी ग्रहण नहीं कर सकते. और जिससे रागादिभाव विना ग्रहण होनेसे मुर्जादि भाव नहीं होते, ऐसे परिग्रहका मुनिको निषेध नहीं है, किंतु ग्रहण करने योग्य है, और जो इससे विपरीत परिग्रह है, वह थोड़ा होनेपर भी ग्रहण योग्य नहीं है, जैसा कछ सुनिके योग्य है, वही ग्रहण योग्य है ॥ २३ ॥ आगे उत्सर्गमार्ग ही वस्तुका धर्म है, अपवादमार्ग नहीं, ऐसा उपदेश करते हैं—[अथ] अहो, देखो कि [अपुनर्भवकामिनः] मोक्षके अभिलाषी मुनिके [देहेऽपि] देहके होनेपर भी [संगः] परिश्रह है, [इति] ऐसा जानकर [जिनवरेन्द्राः] सर्वज्ञ वीतरागदेव [नि:-प्रतिकर्मत्वं ] ममलभाव सहित शरीरकी क्रियाके त्यागका [ उद्दिष्टवन्तः ] उपदेश करते हुए, तब उस मुनिके [कि] क्या [किंचन] अन्य भी कुछ परिग्रह है, [इति] ऐसा [तर्कः] बड़ा ही

भुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसंभावनरसिकस्य पुंसः न्नेषोऽन्योऽनुपाचः परिश्रहो बराकः किं नाम स्या-दिति व्यक्त एव हि तेषामाङ्गतिः । अतोऽत्रथार्यते उत्सर्ग एव वस्तुधर्मी न पुनरपवादः । इदमत्र ताल्पर्यं वस्तुधर्मताल्परमनेष्रैन्थ्यमेवावलम्ब्यम् ॥ २४ ॥

अथ केऽपवादविशेषा इत्युपदिशति-

उवयरणं जिणमग्गे हिंगं जहजादरूवमिदि भणिदं। गुरुवयणं पि य विणओ सुस्तज्झयणं च णिहिहं॥ २५॥

कम्मत्तप्रुरिद्वा निःप्रतिकर्मन्वमुपदिधवन्तः । द्वाद्योपयोगलक्षणपरमोपेक्षासयमबलेन देद्देऽपि निःप्रतीकारित्वं कथिनकृत इति । ततो ज्ञायते मोक्षसुस्वाभिलापिणां निधयेन देहादिसर्वसंगपरित्याग एवोचितोऽन्यस्तप्-चार एवेति ॥ २४ ॥ एवमपवादःयाच्यानरूपेण दितीयस्थले गाथात्रयं गतम् । अथैकादशगाधापर्यन्तं स्वीनिवणिनिराकरणमुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति । तथथा—खेतान्वरमतानुसारी शिष्यः पूर्वपक्षं करोति—

पेच्छदि ण हि इह लोगं परं च समर्णिद्देसिदो धम्मो । धम्मिन्ह तम्हि कम्हा वियप्पियं लिंगमित्थीणं ॥ "६॥

पेच्छिदि ण हि इह लोगं निरुपरागनिजनैतन्यनित्योषलिधभावनाविनाशकं ख्यातिपुजालाभक्त्यं प्रेतित न च हि स्कुटं इह लोकम् । न च केवलिमि लोकं प्रं च स्वात्मप्राप्तिरूपं मोक्षं विद्वाय स्वर्गभोग-प्राप्तिरूपं परं च परलोकं च नेच्छित । म कः । समर्णिददेसिदी धम्मी अमणेन्द्रदेशिती धर्मः विनेद्धा-पिट इत्यर्षः । धम्मिन्द्र तिर्म्ह कम्म्हा धर्मे तिस्मिन् कस्मात् विद्याप्यं विकाण्यतं निर्मश्वलिङ्गाहक-प्रावरणेन धृथकृतम् । किम् । किंगं सावरणिचिक्षम् । कासां संबन्धि । इत्थीणं लीणामिति पूर्वपक्षमामा ॥ ६ ॥ अस्य पितारमाद---

णिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिहा । तम्हा तप्पडिस्त्रं तियप्पियं लिंगमित्थीणं ॥ <sup>8</sup>७ ॥

णिक्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जनमणा दिट्टा निक्षयतः लीगां नरकादिगतिबिळ्छणानत्तमुखादिगुणस्वमावा तेनैव जन्मना सिद्धिनं दिष्टा न कथिता । तम्हा तप्पडिक्त्वं तस्माकारणाद्यतिविचार होता है । भावार्ष—जिस मार्गमें मुनिपदका सहकारी शरीर भी परवन्यक्रप परिम्ह जानकर
कादर करने योग्य नहीं है, वह भी ममताभावसे रहित होकर त्यागने योग्य है, और भगवंतदेवने ममतासे आर बिहारमें प्रवृत्ति होनेको मना किया है, तो उस मार्गमें शुद्धाल स्पक्त आस्वादी मुनिके अन्य
परिम्ह विचारा कैसे बन सकता है, ऐसा अरहंतदेवका प्रकट (निश्चित) अभिग्राय है । इससे यह बात
सिद्ध होती है, कि उत्सर्ग नित्यरिम्ह मार्ग है, वही वस्तुका धर्म है । परिमृह रहनेसे अपवादमार्ग वस्तुका
धर्म नहीं है । इससे यह अभिग्राय निकला, कि उत्सर्गमार्ग ही बस्तुका धर्म है, इसलिय परम निर्मन्य
पदवा अवलंबन करने योग्य है ॥ २४ ॥ आगे अपवादमार्गके कौनसे भेद हैं, उनको दिखलाते हैं—
[जिनमार्गे] सर्वज्ञ वीतरागदेव कथित निर्मन्य मोक्षमार्गमें [उपकरणं] मुनिके उपकारी परिमृह

## उपकरणं जिनमार्गे लिक्नं यथाजातरूपमिति भणितम् । गुरुवचनमपि च विनयः स्वजाध्ययनं च निर्दिष्टम् ॥ २५ ॥

योग्यं सावरणरूपं वियापियं स्त्रिंगमित्यीणं निर्धन्यलिङ्गात्यथनने विकल्पितं कथितं लिङ्गं प्रावरणसिंहतं चिद्यम् । कासाम् । स्त्रीणामिति ॥ ७ ॥ अथ स्त्रीणां मोध्रप्रतिवन्यकं प्रमादबाहृत्यं दर्शयति—

> पइडीपमादमइया एदासि वित्ति भासिया पमदा । तम्हा ताओ पमदा पमादबहुल चि णिदिहा ॥ \*८ ॥

प्रहीपमादमस्या प्रक्तया स्वभावेन प्रमादेन निर्हेता प्रमादमयो । का कर्नी भवति । प्रासि वित्ति एतासां क्षीणां इत्तिः परिणतिः भासिया पमदा तत एव नाममालायां प्रमदाः प्रमदासंज्ञ मणिता माषिताः क्षियः । तम्हा ताओ पमदा यत एव प्रमदा संज्ञास्ताः क्षियः तस्मात्तत एव पमादबहुल ति विदिद्वा निःप्रमादपस्मात्मतन्वभावनाविनाशकप्रमादबहुला इति निर्दिष्टाः ॥ ८ ॥ अश्व तासां मोहादिवाहल्यं दर्शयति—

> संति धुवं पमदाणं मोहपदोसा भयं दुगुंछा य । चित्ते चित्ता माया तम्हा तासि ण णिव्याणं ॥ <sup>क</sup>९ ॥

संति पुर्व पमदाणं सन्ति विधन्ते प्रुवं निधितं प्रमदानां क्षंणास् । के ते । मोहपदोसा भयं दुगुंछा य मोहादिरिहतानन्तमुखादिगुगस्वरूपमोक्षकारगप्रतिवन्त्रकाः मोहप्रदेशनयदुगुंछापरिणामाः चित्ते विचा माया कौटिन्यादिरिहतपरमबोधादिपरिणतेः प्रतिपश्चन्ता चित्ते मनसि चित्रा विचित्र माया तम्हा तासि ण णिच्वाणं तत एव तासामन्यावाधमुखायनन्तगुणाधारम्तं निवाणं नास्तीत्यमिप्रायः ॥ ९ ॥ अथैतवेय हदयि—

ण विणा बद्ददि णारी एकं वा नेमु जीवलोयम्हि । ण हि संउडं च गत्ते तम्हा तासि च संवरणं ॥ "१०॥

षा विषा बहृदि णारी न बिना बर्तते नारी एकं वा नेमु जीवलोबिस्ह तेषु निर्दोषिपरमास-ध्यानविधातकेषु पूर्वोक्तदोपेषु मध्ये जीवलोके लेकमि दोषं विहाय ण हि संउदं च गत्तं न हि स्फुटं संवृतं गात्रं च शरीरं तरहा तासि च संवर्ण तत एव च नामां संवर्ण वस्नावरणं क्रियत इति ॥ १०॥ अथ पुनरपि निर्वाण्यातिकपकदोषान्दरीयति—

> चित्तस्सावो तार्सि सित्यिल्लं अत्तवं च पक्तलणं । विज्ञदि सहसा तासु अ उप्पादो सहममणुआणं ॥ \*११ ॥

विज्ञदि वियते तासु च स्रोषु । किम् । चित्तस्सावो वित्तस्त्रवः निःकामात्मतत्त्वसंवित्तिविनाशक-

[इति] इस प्रकार [भिणितं] कहे हैं, कि [यथाजातरूपं लिक्कं] जैसा शुनिका स्वरूप चाहिये, वैसा ही शरीरके दृव्यक्तिका होना, एक तो यह परिमह है । [गुरुवस्वनं अपि] तस्वके उपदेशक गुरुके वचनरूप पुरुलोंका भ्रहण एक यह भी परिमह है, [स्व] और [बिनयः] जो कोई श्रद्धास्माके यो हि नामामितिषिद्धोऽस्मिशुपिधरपनादः स खलु निखिल्छोऽपि आमण्यपर्यायसहकारिकारणलेनोपकारकारकलादुपकरणभूत एव न पुनरन्यः । तस्य तु निशेषः सर्वाद्दार्यवर्जितसहजचित्तस्य कामोहेकेण खन्ने रागसार्दभावः तासि तासां बीणां सित्यिल्लं शिथलस्य भावः शैथिल्यं
तद्भवसुक्तियोग्यपरिणामिनवये चित्तदाद्यांभावः सत्त्वहीनपरिणाम इत्यर्थः । अत्तनं च पुक्खल्यं खतौ
भवमातिनं प्रस्कलनं रक्तववणं सहसा झटित गासे मासे दिनत्रयपर्यन्तं चित्तद्धादिवादाको रक्तवनो
भवतीत्रयशः । उप्पादो सुद्दममणुआणं ज्याद ज्यांतिः स्वस्मल्य्यपर्याममनुष्याणंमिति ॥ ११ ॥
अर्थोश्यतिस्थानानि कथयनि—

लिंगम्डि य इत्थीणं थणंतरे णाहिकक्लपदेसेसु । भणिदो सुहसुप्पादो तार्सि कह संजमो होदि ॥ \*१२ ॥

स्थिमिह य इत्थीणं यणंतरे गाडिकत्रवपदेसेसु क्षीणां व्हिक्ने योनिप्रदेशे स्तानन्तरं नाभिप्रदेशे कक्षप्रदेशे च भणिदी सुहुषुप्पादो पतेषु स्थानेषु सुस्ममनुष्पादिशीकोत्पादो भणितः । एते पूर्वोक्तदोषाः पुरुषाणां कि न भवन्तीति चेत् । एवं न चक्तव्यं ब्हंणु बाहुल्येन भवित्त । न चास्तित्वगाशेण समानव्य । एकस्य विषकणिकास्ति दितीयस्य च विषं सर्वतोऽस्ति कि समानव्यं भवित । किंतु पुरुषाणां प्रथमसंहन्तन- बकंत दोषिनाशको सुक्तियोग्यविशेषसंयमोऽस्ति । तार्सि कह संत्रमो होदि ततः कारणाचासां कथं संयमो भवनीति ॥ १२ ॥ अथ क्षाणां तद्भवसुक्तियाय्यां सक्छक्कीनिर्जरां निषेषयति—

जिद दंसणेण सुद्धा सुत्तज्झयणेण चाति संजुत्ता । घोरं चरिद व चरियं इत्थिस्स ण णिज्ञरा भणिदा ॥ \*१३ ॥

जिद दंसणेण सुद्धा यथि दर्शनेन सम्यक्ष्येन छुद्धाः सुच्यन्न याणि संयुच्चा एकादशाङ्ग-स्याप्ययनेनापि संयुक्ता योगं चरिद व चरियं योगं पक्षोपवासमासोपवासादि चरित वा चरित्रं इत्थिस्स ण णिज्ञरा भणिद्दा तथापि लीजनस्य तद्ववक्रमेश्वययोग्या सकलनिकैरा न भणितित भावः । किंच यथा प्रथमसंहननाभावास्त्री सतमनर्क न गण्छित तथा निर्वाणमीष "पुँगदं वेदेता पुरिसा के स्ववगसंद्विमारूद्धा । सेसोदयेण वि तद्दा झाणुकुजुत्ता य ते दु सिन्धित।" इति गाथाकिषतार्थाभित्रायेण भावलीणां कथ निर्वाणभिति चेत् । तासां भावलीणां प्रथमसंहननमित द्व्यलीवेदाभावान्तद्ववनोक्षपरिणामप्रतिवन्धकतीककामोदेकोष्ठिप नास्ति । द्वयलीणां प्रथमसंहननं नास्तीति कस्मानागमे किष्ठतमास्त इति चेत् । तत्रोदाहरणगाथा— "अंतिमतिगसंघडणं णियमेण य कप्पनूमिमहिलाणं । आदिमतिगसंघडणं णियमेण परिहास्माह—तदुण्यारेण अनुभवी महासुनि है, उनका विनयमं प्रवृत्त होनेक्ष्प द्वय्यमनके पुद्धल यह भी परिष्ठह है, [च] और [सूत्राध्ययनं] वचनात्मक सिद्धल्तोका पद्दान, यह भी परिष्ठह [प्रक्तनं] कहा है । भावार्य— विस्वारुक्त अपवादमार्गमें निषेष नहीं किया गया है, वह सभी परिष्ठह प्रति अवस्थाका सहायक है,

१ अन्तिमसंहमनत्रयं नियमेन कर्मभूमिमहिळानामस्ति । आदिमसंहननत्रयं नास्तीति जिनेनिदिष्टम् ॥

रुपोपेसितयथाजातरूपतेन बहिरङ्ग्लिङ्गभुताः कायपुद्रलाः भ्रूयमाणतत्कालबोधकगुरुगीयेमाणात्मतत्त्वधोतकसिद्धोपदेशवचनपुद्रलास्त्रयाणीयमाननित्यवोधकानादिनिधनभुद्धात्मतत्त्वधोतनसकुल्ल्यवस्थानिमित्तम्। न बोषचारः साक्षाद्रविद्वमहित अप्रिवत् कृतेऽयं देवदत्त इत्यादिवत्। तथा बोक्तम्मुख्यामावे सित प्रयोजने निमित्ते चोषचारः प्रवर्तते। किंतु यदि तद्भवे मोक्षो भवति लीणां तिर्द्द शत्त्रवर्षदीक्षिताया अर्जिकाया अर्थादेने दीक्षितः साधुः क<u>यं वन्यो भवति</u>। सेव प्रथमतः किं न कन्या भवति साथोः।
किंतु भवन्यते मिल्तित्रेकरः लीति कप्यते तद्ययुक्तम्। तीर्थकरा हि सन्यग्दशैनविद्युक्तयादिषेहरमावनाः
पूर्वभवे भाविष्यताति । सन्यग्दष्टेः लीवेदकर्मणो कन्य एव नास्ति कथे ली भविष्यतीति। किं च
यदि मिल्तिपकरो वान्यः कोऽपि वा लीम्हवा निर्वाणे गतः तिर्दि लीक्षरप्रतिमाराधना किं न क्रियते
भवद्भिः। यदि पूर्वोक्तदोषाः सन्तः लीणां तिर्दि सीतारुक्तिणिकृत्वीद्वीपदीनुभदाप्रभृतयो जिनसालांदागाय्य
पुरुषदेने मौशं यास्यन्वये। ।तद्भवनीशो नास्ति भवात्तरे भवतु को दोष इति । इद्मत्र ताल्ययम्-स्वयं
वस्तुत्वक्तप्येन ज्ञातन्य परं प्रति विवादो न कर्नत्रयः। कृष्यत् । विवादे रागदेशेष्यिनिभवति तत्रब शुद्धासमावना नन्यत्वति।। अर्थोपसंहारक्रपेग स्थितपशं द्विपति

तम्हा तं पडिरूवं लिंगं तासि जिणेहिं णिहिहं । कुलरूवत्रत्रोजुत्ता समणीयो तस्समाचारा ॥ \*१४ ॥

तम्हा यस्मानद्वने मोक्षो नास्ति तस्मास्कारणात् तं पडिरूनं लिंगं तास्ति त्रिणेडिं णिहिंहं तल्राति-रूपं वल्रप्रावरणसद्विते जिङ्गं चिर्कं छाञ्छनं तासां लीणां जिनवरैः सर्ववीनिर्विष्टं कथिनम् । कुलस्वय-ओजुत्ता समणीओ छोक्दुगुञ्छगरिहतवेन जिनदीक्षायोग्यं कुळं भण्यते । अन्तरङ्गानिर्वकारचित्तद्वद्वि-ज्ञापकं बहिरङ्गानिर्विकारं रूपं भण्यते । शरीरमङ्गरिहतं वा अतिबाल्ड्डवृद्धिवैकन्यरिहतं वयो भण्यते । तैः कुलस्पवयोभिर्युक्ताः कुलस्पवयोग्य आचारशालविहितसमाचार आचरणं यासां तास्तरसमाचारा इति॥ १४॥ अयेदानी पुरुषाणां दीक्षाम्हणे वर्णन्यवस्थां कथयति—

> वण्णेसु तीसु एको कञ्जाणंगो तवोसहो वयसा । सुम्रुहो कुंछारहिदो लिंगागहणे हवदि जोग्गो ॥ \*१५॥

वण्णेमु तीमु एको वर्णेषु त्रिक्षेतः नाह्मणक्षत्रियवैश्यवर्णेकः कञ्जाणंगो कृत्यागाङ्ग आरोग्यः तत्रोसहो वयसा तपःसहः तपःक्षमः । केन । अतिवृद्धवाळ्वरहितवयसा सुमुहो निर्विकाराभ्यन्तरपरम-वैतन्यपरिणतिविद्युद्धिवापकं गमकं विहेरङ्गनिर्यिकारं मुखं यस्य मुखावयवमङ्गरहितं वा स भवति सुमुखः इसलिये उपकारो है, अन्य परिगृह नहीं है । उस मुनिकं योग्य परिगृहके भेद इस प्रकार है, कि सब बब आभूषणादिकसे रहित सहज (स्वागविक) मुंदर यथाजातरूप वाश्च द्रव्य लिंगस्करूप काययोग संबंधी पुद्रल, एक तो यह उपकरण है, और श्वदास्तरुक्तं प्रकाशक वो वचनात्मक पुद्रल हैं, उनको

मर्थश्रुतज्ञानसाथनीभृतशब्दात्मध्रत्रश्रुद्रलाथः श्रुद्धात्मतच्चव्यञ्जकदर्शनादिपर्यायतत्परिणतपुरुष-विनीतताभिभायवर्तकचित्तपुद्रलाथः भवन्ति । इदमत्र तात्पर्यं, कायबद्धचनमनसी अपि न वस्तुधर्मः ॥ २५ ॥

## अथाप्रतिषिद्धशरीरमात्रोपधिपालनविधानग्रुपदिश्रति-

कुंछारहिदो छोकमध्ये दुराचाराषपबादरहितः किंगागाहणे हबदि जोगगो एवं गुणविशिष्टपुरुषो जिन-दीक्षाब्रहणे योग्यो मबति । यथायोग्यं सन्कुद्राषपि ॥ १५ ॥ अथ निक्वयनयाभिप्रायं कथयति—

जो रयणत्त्रयणासो सो भंगो जिणवरेहि णिहिहो । सेसं भंगेण पुणो ण होदि सल्लेहणाअरिहो ॥ "१६ ॥

जो रयणत्त्रयणासो सो भंगो जिणवरेहि णिहिट्टो यो रत्नत्रयनाशः स भङ्गो जिनवरैनिँदिंछः । विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजपर्गात्मतत्त्वसम्यकृश्रद्धाज्ञानानुष्ठानरूपो योऽसौ निश्चयरनत्रयस्वभावस्तस्य विनाशः स एव निश्चयेन नाशो भङ्गो जिनवरैनिर्दिष्टः सेसं भंगेण पुणो शेषभङ्गेन पुनः शेषखण्डमुण्ड-वातव्रवणादिमञ्जेन ण होदि सुद्धेहणाअरिहो न भवति सुद्धेखनार्हः लोकदुगुञ्लाभयेन निर्धन्यसूपयोग्यो न भवति । कौपीनप्रहणेन तु भावनायोग्यो भवतीत्यभिप्रायः ॥ १६ ॥ एवं स्त्रीनिर्वाणनिराकरणव्या-ख्यानमृद्ध्यत्वेनैकादशगाथाभिस्तृतीयं स्थलं गतम् । अथ पूर्वोक्तस्योपकरणस्त्रपापवादव्याख्यानस्य विशेष-विवरणं करोति-इदि भणिदं कथितम् । किम् । उवयरणं उपकरणम् । क । जिल्मरगे जिनोक्तमोक्ष-मार्गे । किसुपकरणम् । लिंगं शरीराकारपुद्रलपिण्डरूपं दन्यलिङ्गम् । किविशिष्टम् । जहजादरूवं यथा-जातस्तरं यथाजातशब्देनात्र व्यवहारण संगपरित्यागयुक्तं निश्वयेनान्यन्तरेण शुद्धबुद्धैकस्वभावं परमात्म-स्वरूपं गृहव्यणं पि य गुरुवचनमपि निर्विकारपरमचिक्वयोति:स्वरूपपरमात्मतत्त्वप्रतिबोधकं सारमतं सिद्धोपदेशस्त्रपं गुरूपदेशवचनम् । न केवलं गुरूपदेशवचनं मुत्तज्ञ्चयणं च आदिमध्यान्तवर्जितजाति-जरामरणरहितनिजात्मद्रव्यप्रकाशकसूत्राध्ययनं च परमागमवाचनमित्यर्थः । णिहिद्रं उपकरणरूपेण निर्दिष्टं कथितमः। विणओ स्वकीर्यानश्चयरत्नत्रयशुद्धिर्निश्चयविनयः, तदाधारपुरुपेषु भक्तिपरिणामो व्यवहारविनयः। उभयोऽपि विनयपरिणाम उपकरणं भवतीति निर्दिष्टः। अनेन किसुक्तं भवति-निश्चयेन चतुर्विभमेबोप-करणम् । अन्यद्पकरणं व्यवहार इति ॥ २५ ॥ अथ युक्ताहारविहारलक्षणतपोधनस्य स्वरूपमाख्याति-गुरुके पासमे सुनता है, तथा जो अनादि अनंत शुद्धात्मतत्वका प्रगट करनेवाला श्रुतज्ञान है, उसके वचनस्वरूप जो सूत्रपूद्रल हैं, उनको पढ़ता हैं, ये भी उपकरण हैं, और जिन महापुरुष मुनीसरोंक ज्ञानादि भाव प्रगट हुए हैं, उनमें विनयरूप परिणत हुए जो चित्त पुरुल हैं, ये भी उपकरण हैं। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि मुनिको जैसे शरीरमें ममताभावका निषेध है, उसी तरह बचन मनका भी निषेध है, क्योंकि ये भी वस्तुके धर्म नहीं हैं, इसलिये त्याज्य हैं, इनसे ही अपवादमार्गी मूनि कहलाते हैं. उत्सर्गमार्ग इनसे रहित है ॥ २५ ॥ आगे सुनिको निषेध नहीं किया गया, ऐसा शरीरमात्र परिग्रह उसके पालनेकी विधि बतलाते हैं--[अमणः] जो मुनि है, वह [इहलोकनिरापेक्षः] इस लोकमें विध- इह्लोगणिरावेक्स्बो अप्पडिबद्धो परम्मि छोपम्हि । जुत्ताहारबिहारो रहित्कसाओ हवे समणो ॥ २६ ॥ इह्लोकनिरापेका अपतिबद्धा परस्मित् लोके । युक्ताहारविहारो रहितकसायो अवेत् अमणः ॥ २६ ॥

अनादिनिभनेकरूपश्चदात्मतत्त्वपरिणततादिक्षलरूप्रभूद्रलिवपाकात्यन्तविविकस्यभावतेन रहितकपायतात्तदात्वमञ्चव्यतेऽपि समस्तमञ्जूष्यव्यवहारविहभूततेनेह लोकनिरपेक्षतात्तथा मविष्यदमस्योदिभावाञ्चभूतिवृष्णास्त्र्यतेन परलोकामतिवद्धतात्त्व परिच्छेषार्थोपलम्भभसिद्धपर्थमदी-पर्पणोत्सर्पणस्यानीयाभ्यां श्रुद्धात्मतत्त्वोपलम्भभसिद्धपर्यत्रच्छिरारोक्षमोजनसंवलनाभ्यां श्रुक्ता-हारविहारो हि स्यात् अमणः । इदमत्र तात्पर्यम्—यतो हि रहितकषायः ततो न तच्छरीरा-चुरागेण दिव्यभूरीराजुरागेण वाहारविहारगेरिश्चरया मवर्तने । श्रुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसायकश्चाम-ण्यपर्यायालनायेत्र केवलं यक्ताहरविहारा स्यात ॥ २६ ॥

इहलागि**णरा वेक्स्वो** इहलोकनिरापेशः टङ्कोकीर्णज्ञायकैकस्वभावनिजानमसंवित्तिविनाशकख्यातिपुत्रालाभ-रूपेहलोककाङ्गारहितः अप्पादिबद्धो पर्राम्म लोयम्हि अप्रतिबद्धः प्रास्मिन् लोके तपश्चरणे कृते दिन्य-देवलीपरिवारादिभोगा भवन्तीति, एवंविधपरलोके प्रतिबद्धो न भवति जन्ताहारविहारो हवे यक्ताहार-बिहारो भवेत । स कः । समागो श्रमणः । पनरपि कथंनतः । रहिटकसाओ नि कवायस्वरूपसंविषय-बष्टम्भवलेन रहितकषायश्चेति । अयमत्र भावार्थः-योऽभौ इहलोकपरलोकनिरपेक्षत्वेन निःकषायत्वेन च प्रदीपस्थानीयगरीर तैलस्थानीयं ग्रासमात्रं दश्वा घटपटादिप्रकाश्यपदार्थस्थानीयं निजपरमात्मपदार्थमेव निरीक्षते स एव युक्ताहारविहारो भवति, पुनरन्यः शरीरपोषणनिरन इति ॥ २६ ॥ अथ पञ्चदशप्रमादै-बोंकी अभिलाधा रहित हुआ [परस्मिन् लोके] परलोकमें अर्थात् होनेवाली देवादिपर्याचीमें [अप-तिबद्धः । अभिलापाकर नहीं बैंबे हुए [रहिनकषायः] राग डेप भावरूप कपायोंसे रहित होते हैं, [यक्ताहारविहार: ] योग्य आहार विहारमें [ भवेत ] प्रवृत्ति करता है, अयोग्यको छोड़ता है। **आवार्ध**—मनीश्वरने अपना स्वरूप अनादि अनंत पुदलसे उपन हुए भावोंसे भिन्न जान लिया है. इसलिये कर्मके उदयसे जो मिली हुई मनुष्यादि पर्याय है, उसमें आत्म-बृद्धि नहीं करते, अर्थात अपनी नहीं मानता, और कपायोंसे रहित है, इसलिये मनुष्य संबंधिनी कियासे रहित है, उन्हें इस लोकमें पंचे-न्द्रीके विषयोंकी वाञ्ज नहीं है, तथा आगामी कालके देवादि गतिके दिव्य-सुखोंके भोगनेकी बाञ्जासे भी रहित हैं. इसलिये परलोककी भी अभिलाषासे बँधे हुये नहीं हैं। जैसे घट पटादि पदार्थीके देखनेके लिये दीपकमें तेल डालते हैं, और बत्ती आदि को भी सँभालते हैं, उसी प्रकार मुनि श्रदात्मतत्त्वकी प्राप्तिके लिये शरीरको भोजनसे, तथा चलनादि कियासे, योग्य आहार विहार कियामें प्रवृत्त करते हैं। इससे यह कथन सिद्ध हुआ, कि मुनीश्वर कवाय भावोंसे रहित हैं, इसलिये अपने वर्तमान शरीरके अनुरागसे प्रवृत्ति नहीं करते, किन्तु शुद्धात्मतत्वकी सिद्धिके छिये मुनिपदवी पाछनेके निमित्त केवल खोख अथ युक्ताहारविहारः साम्नादनाहारविहार एवेत्युपदिशति—

जस्स अणेसणमप्पा तं पि तवी तप्पडिच्छगा समणा ।
अणणं भिक्त्समणेसणमध्य ते समणा अणाहारा ॥ २७ ॥

यस्यानेषण आत्मा तदपि तपः तत्मत्येषकाः अमणाः ।

अन्यद्वैक्षमनेषणमथ ते अमणा अनाहाराः ॥ २७ ॥

स्वयमनवनस्वभावतार्वेषणादोषणून्यभैस्थवाच युक्ताहारः साक्षादनाहार एव स्यात्।
तथाहि—यस्य सक्कलालमेव सकलपुद्रलाहरणागून्यमात्मानमवयुद्यमानस्य सकलावनतृष्णाशृन्यतात्स्वयमनवान एव स्वभावः। तदेव तस्यानवनं नाम तपोऽन्तरङ्गस्य बलीयस्तात् इति
स्वयोधनः प्रयत्तो भवतीति प्रतिवादयति—

कोहादिएहि चउहि वि निकहाहि तर्हिदियाणमत्येहिं। समणो हवदि पमचो उवजुक्तो लेहणिहाहिं॥ "१७॥

हब्दि कोधादिपञ्चदशप्रमादरहितचिच्चमत्कारमात्रात्मतत्त्वभावनाच्युतः सन् भवति । स कः कर्ता । समणो सुसदःसादिसमन्तिः श्रमणः। किंविशिष्टो भवति । प्रमत्तो प्रमत्तः प्रमादी । कैः कृत्वा । कोहादिणहि चउहि वि चतुर्भिरपि कोषादिभिः विकहाहि स्रीमक्तचोरराजकथाभिः तहिदियाणमस्येहि तथैव पञ्चेन्द्रियाणामर्थैः स्पर्गादिविषयैः । पुनरपि किरूपः । उवजुत्तो उपयुक्तः परिणतः । काभ्याम् । णेडिकिडाहि स्नेहनिद्रास्यामिति ॥ १७ ॥ अथ युक्ताहारविहारनपोधनस्बरूपमुपदिशति-जस्स यस्य मुने: संबन्धी अप्पा आत्मा । किंबिशिष्टः । अणेमणं स्वकीयशहात्मतस्वभावनीत्पन्नस्वाप्नताहारण तस-न्यान विद्यते एएणमाहाराकाह्वा यस्य स भवत्यनेषणः । तं पि तयो तस्य तदेव निश्चयेन निराहारात्म-भावनारूपसुवासलक्षणं तपः, तप्पिङ्चिमा समणा तत्प्रत्येपकाः श्रमणाः तनिश्चयोपवासलक्षणं तपः आहारमें प्रवर्तित -प्रेरित होते हैं ॥ २६ ॥ आगे कहते है, कि योग्य आहार विहार करनेपर भी सुनिको साक्षात आहार विहारसे रहित मानना चाहिये-[ यस्य आस्मा ] जिस मुनिका जीव [ अनेषण: ] अपने स्वभावकर परद्रव्यके ग्रहणसे रहित निराहारी है, [तत्तु ] वही आत्माका निराहार स्वभाव [अपि ] निश्वयसे [तपः] अंतरङ्ग तप है । [तत्प्रत्येषकाः अमणाः ] उस निराहार आत्मस्वभा-वकी सिद्धिके वाञ्छक जो महामुनि हैं, वे [अनेषणं] आहारके दोषोसे रहित [अन्यत् भेक्षं] अन्य मिक्षाके विषयमें शुद्ध अनको प्रहण करते है, अरथा इसी लिये प्रहण करते हुए भी ति अमणाः वे महामुनि [अनाहाराः] आहार श्रहणसे रहित ही हैं, ऐसा मानना चाहिये। भावार्थ-जो महामुनीकर हैं, उन्होंने भी अपना स्वरूप सदाकाल समस्त परद्व्यरूप पुद्रलके प्रहणसे रहित जान लिया है, इसलिये भोजन करनेकी तृष्णासे रहित हैं, और यही उनके अंतरङ्ग अनशन नामा तप है। ऐसे निराहार आत्मस्वभावके भावनेवाले सुनि जो शरीरकी स्थितिके निमित्त आहार भी लेते हैं. तो सब दोबोंसे रहित ग्रद्ध अनको छेते हैं, इसलिये वे मुनि आहार प्रहण करते हुए भी नहीं छेनेवाछे इता ये तं स्वयमनकानस्वभावं भावपन्ति श्रमणाः । तत्मतिषिद्वये नैवणादोषशृत्यमन्यद्भैसं चरन्ति । ते किलाइरन्तोऽप्यनाइरन्त इति [इव] युक्ताइरासेन स्वभावपरभावप्रत्यपप्रतिबन्धा-भावात्साक्षादनाहारा एव भवन्ति । एवं स्वयमविद्वारस्वभावसात्सिमितिशुद्धविद्वारसाच युक्त-विद्वारः साक्षादविद्वार एव स्यात् इत्ययुक्तमपि गन्येतेति ॥ २० ॥

अथ कतो युक्ताहारलं सिद्धचतीत्यपदिशति-

केवलदेहों समणो देहे वि ममस्तरहिद्परिकम्मा । आजुत्तो तं तबसा अणिग्रहिय अप्पणो सर्सि ॥ २८ ॥ केवलदेहः अमणो देहेऽपि ममसरहितपरिकर्मो । आयुक्तवांस्तं तपसा अनिग्रशातमनः शक्तिम ॥ २८ ॥

यतो हि अमणः आमण्यपर्यायसहकारिकारणलेन केवलदेहमात्रस्योपधेः प्रसन्नामतिषेधक-प्रतीच्छित्त तत्प्रत्येषकाः श्रमणाः । पुनर्षि कि येशम् । अण्णां निजपरमात्मतत्त्वादृत्यद्भिनं हेयम् । किम् । अणेसणं अनस्याहारस्यैषणं वाञ्छानेषणम् । कश्चंनुतम् । भिक्तं भिक्षायां भवं भैक्यं अध्य अश्व अहो ते समणा अणाहारा ते अनशनादिगुणविशिष्टाः श्रमणा आहारप्रहणेऽध्यनाहारा भवन्ति । तथैव च निःक्रियपरमात्मानं ये भावयन्ति पञ्चसमितिसद्विता विहरन्ति च विहास भवन्तीस्यर्थः ॥ २७ ॥ अध तदेवानाहारकत्वं प्रकारान्तरेण प्राह-केवलदेहो केवलदेहोऽन्यपरिग्रहरहितो भवति । स कः कर्ता । समणो निन्दाप्रशंसादिसम्बिनः श्रमणः । तर्हि कि देहे समत्वं भविष्यति । नैवम् । देहे वि समस्तरिहरू-परिकम्मो देहेऽपि ममत्वरहितपरिकर्मा "ममनि परिवजामि णिम्ममित उबिटिटो । आलंबण च मे आदा ही माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो अपना स्वभाव निराहार समझ रक्खा है, और दूसरे जो आहार छेते हैं, तो रागी होकर नहीं छेते, इसलिये बंध नहीं होता । इस कारण निराहार ही मानने और इसीतरह चलनादि कियारूप विहार-कर्मको भी निजस्वभाव नहीं मानते हैं, और जो बिहार-कर्म करते भी हैं, तो ईर्यासमितिकी शुद्धिसे योग्य विहार करते हैं। इसलिये विहार किया करनेपर भी अवि-हारी मानना चाहिये ॥ २७ ॥ आगे योग्य आहार किससे होना है, यह कहते हैं—[अमण:] मुनि [केवलदेह:] एक शरीरमात्र परिग्रहवाला होता हुआ और [देहेऽपि] देहके होनेपर भी उसमें -- न मम ] यह मेरा नहीं है, [इति ] इस प्रकार [ममत्वरहितपरिकर्मा ] देहसंबन्धी अयोग्य आहार निहार कियासे रहित हुआ तथा [ आत्मन: शक्ति ] अपने स्थिरता भावस्वरूप बलको [ अनि-गहन ] नहीं छिपाता हुआ अर्थात् प्रगट करता हुआ [सं] उस देहको [तपसा] अनशनसूप तप-स्यामें [आयुक्तवान्] लगाता है। भावार्थ-पुनिके अन्य परिग्रह परमाणुमात्र भी नहीं, किंत्र सुनिअवस्थाका सहकारी कारण अकेला देहमात्र परिग्रह है, वह किसी प्रकार जनवैस्तीसे भी दूर नहीं किया जासकता है। इसलिये मुनिके केवल शरीरमात्र परिष्ठहका निषेध नहीं है, और यद्यपि मुनिके शरीर है, तो भी उस शरीरमें ममतामान नहीं करने । तथा "कि किंचण ति तक" ऐसी पहळे गाथा

लात्केबख्देहले सत्यिष देहे 'कि किंचण' इत्यादिभाक्तनखत्रघोतितपरमेश्वराभिभायपरिप्रहेण न नाम ममायं ततो नानुप्रहाई: किंत्पेस्य एवेति परित्यक्तसमस्तसंस्कारलाद्रहितपरिकर्मा स्यात्। ततस्तन्ममलपूर्वकानुचिताहारप्रहणाभावाधुक्ताहारलं सिद्धचेत्। यतश्च समस्तामप्यात्मश्चर्कि मक्टपश्चनन्तरख्योदितेनानशनस्त्रभावखक्षणेन तपसा तं देहं सर्वारम्भेणामिश्चक्तवान् स्यात्। तत आहारप्रहणपरिणामात्मकयोगप्यंसाभावाधुक्तस्येवाहारेण च युक्ताहारलं सिद्धचेत्।।२८॥

अथ युक्ताहारखरूपं विस्तरेणोपदिश्वति-

एकं खलु तं असं अप्पहिपुण्णोदरं जहारुद्धं । चरणं भिक्खेण दिवा ण रसावेक्खं ण मधुमंसं ॥ २९ ॥ एकः खलु स भक्तः अपरिपूर्णोदरो चयारुव्यः । भैक्षाचरणेन दिवा न रसापेक्षो न मथुमांसः ॥ २९ ॥

अवसेसाइं वोसरे" ॥ इति श्लोककथितकमेण देहेऽपि ममत्वरहितः आजत्तो तं तवसा आयुक्तवान् आयो-जितवांस्तं देहं तपसा । कि कृत्वा । अणिगृहिय अनिगृश्च प्रच्छादनमकृत्वा । काम् । अप्पणी सर्ति आत्मनः शक्तिमिति । अनेन किमुक्तं भवति-यः कोऽपि देहाच्छेषपरिग्रहं त्यक्तवा देहेऽपि ममत्वरहितस्त्थैव तं देहं तपसा योजयति स नियमेन युक्ताहारविहारो भवतीति ॥ २८ ॥ अथ युक्ताहारत्वं विस्तरेणा-ख्याति-**एकं खळ तं भत्तं** एककाल एवं खळ हि स्कटं स भक्त आहारो यक्ताहारः कस्मादेकभक्तेनैव निर्विकल्पसमाधिसहकारिकारणभूतरार्शरिथितिसंभवात् । स च कथंभूतः । अप्यादिपुण्णोदरं यथाराक्या कही गई है, उसमें सर्वज्ञ बीतरागका अभिप्राय यह है, कि परिश्रह सर्वथा त्याज्य है, ऐसा जानके भगवंतकी आज्ञाको प्रहणकर शरीरमें ममताभावसे रहित होता है, देहके संभाछनेमें प्रवृत्त नहीं होता. ममत्व बद्धिसे अयोग्य आहारको प्रहण नहीं करता, इस कारण मुनिके योग्य आहारकी सिद्धि होती है। उस शरीरको अयोग्य आहारसे पोपण नहीं करता, यथाशक्ति तपस्यामें ही छगाता है। सारांश यह निकला कि सुनिके अंतरंग बीतराग भावका बल है, इसलिये सब आरम्भसे शरीरको उसमें लगाता है. जो कभी आहार भी छेता है. तो योग्य छेता है, इसलिये वैराग्यके बलसे योग्य आहारकी सिद्धि है ॥ २८ ॥ आगे योग्य आहारका स्वरूप विस्तारसे दिस्तलाते हैं—िस भक्तः वह शह आहार [स्वल्फ़ ] निश्चयकर [एक: ] एक काल (वक्त) प्रहण किया जाता है, तब योग्य आहार होता है, और वह योग्य आहार अपरिप्रणींदर: नहीं पूर्ण होता है, पेट जिससे ऐसा होता है, यिथा-लब्ध: ] जैसा कुछ मिले, वैसा ही अंगीकार करने योग्य है, [ अंक्साचरणेन ] मिक्षावृत्ति कर लेना योग्य है, [दिवा] दिनमें ही लेने योग्य है, [न रसापेक्षः] जिस आहारमें मिष्ट क्षिग्धादि रसकी इच्छा न हो, तथा नि मधमांसः ] शहद और मांसादि अयोग्य वस्तुएं जिसमें नहीं हैं ऐसा । भावार्थ-मुनिको एक ही बार आहार करना चाहिये, क्योंकि मुनि-पर्यायका सहायक शरीर है, उस शरीरको स्थिति एक बार आहार छेनेसे होजाती है, इसलिये एक वक्त छेना योग्य है, और जो

एककाळ एवाहारी मुक्ताहारः, तावतैव श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरस्य पारणलात । अनेककालस्तु शरीराजुरागसेव्यमानतेन मसत्त हिंसायतनीक्रियमाणी न युक्तः शरीराजुराग-सेवकत्वेन च युक्तस्य अमृतिपूर्णोद्र एवाहारां युक्ताहारः तस्यै वामृतिहत्योगलात । मृति-पूर्णोदरस्त मतिहतयोगलेन कथंचित हिंसायतनीमवन न युक्तः। मतिहतयोगलेन न च युक्तस्य यथालव्य प्रवाहारो युक्ताहारः तस्यैव विशेषमियतलक्षणानुराषश्चन्यतात । अयथा-लञ्चस्तु विशेषियतलक्षणानुरागसेव्यमानतेन मसग्र हिंसायतनीक्रियमाणो न पुक्तः । विशेष-मियललक्षणानुरागसेवकलेन न च युक्तस्य भिक्षाचरणेनैवाहारो युक्ताहारः तस्यैवारम्भश्चन्य-लात । अभैक्षाचरणेन लारम्भसंभवात्मासद्धिसायतनलेन न युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्ता-न्तरश्रद्धितान च युक्तस्य दिवस एवाहारी युक्ताहारः तदेव सम्यगक्लोकनात । अदिवसे त सम्यगवलोकनाभावादनिवार्यहिंसायतनलेन न युक्तः । एवंत्रिधाहारसेवनव्यक्तान्तरश्रद्धिलाष न्यनोदरः जहालुद्धं यथाल्यो न च स्वेच्छाल्यः चरणं भिक्रत्वेण भिक्षाचरणेनैव लय्यो न च स्वपाकेन दिवा दिवैद न च रात्रौ । **ण रसावेक्खं** रसापेक्षो न भवति किंत सरसविरसादौ समिचत्तः **ण मधमंसं** अमधुमांसः अमधुमांस इत्युपलक्षणेन आचारशास्त्रकथितपिण्डशुद्धिकमेण समस्तायोग्याहाररहित इति । एतावता किमक्तं भवति । एवंविशिएविशेषणयक्तं एवाहारस्त्योधनानां यक्ताहारः कस्मादिति चेत् । चिदा-नन्तेकलक्षणनिश्चयप्रागरक्षणसता रागादिविकल्पोपाधिरहिता या त निश्चयनयेनाहिसा तत्साधकरूपा बहि-शरीरके अनुरागसे बार बार लेवे, तो वह प्रमाद दशासे द्रव्य-भावहिंसाका कारण होता है, इसलिये बार बार छेना अयोग्य है, एक ही काल छेना उचित है, और एक बार भी शरीरके अनुरागसे जो लिया कारे, तो वह भी अयोग्य है, संयमकी सिद्धिका कारण शरीरकी रिथतिके निमित्त जो लेना है, वह योग्य है. और एक बार भी पेट भरके आहार लेना है. वह भी अयोग्य है, क्योंकि बहुत आहारसे योगकी शिथिलता होनेपर प्रमाद-दशा होजाती है, वहीं हिंसाका कारण है, इसलिये उदर भरके भोजन करना बोग्य नहीं है, ऊनोदर रहना ठीक है, और शरीरके अनुरागकर जो पेटभर भी न लिया जाय. तो भी बह योग्य आहार नहीं है. संयमका साधन शरीरकी रिथतिके निमित्त ही ऊनोदर रहना ठीक है। जसा कछ मिले. बैसा ही अंगीकार करे. ऐसा नहीं, कि अपने लिये करावे। इसलिये यथालक्ष आहार ठीक है, और यथालक्य आहार भी जो विशेष इन्द्रियस्वादके अनुरागसे किया जावे, तो वह हिंसाका स्थाम होता है, इसकारण निषेध योग्य है, यदि संयम-साधक शरीरकी स्थितिके निमित्त लिया जावे, तो वह सोम्य है । भिक्षावृत्तिसे जो आहार लिया जावे, तो आरम्भ नहीं करना पहता, और यदि भिक्षावृत्तिसे नहीं लिया जावे, तो हिंसाका कारण आरम्म अवश्य होता है। इसलिये वह निषद है. भिक्षावत्ति खोग्य है. सथा राग भावसे अंतरङ्गकी अञ्चलतासे भिक्षावृत्तिसे भी प्रहण करना अयोग्य आहार कहा जाता है। संबम साधक शरीरकी स्थितिके लिये भिक्षा कर छेना बोग्य है। दिनमें अच्छी तरह दिखलाई देता है. दयाका पाउन होता है, इसलिये दिनका आहार योग्य है। रात्रिमें अच्छी तरह नहीं विखलाई देता है।

च युक्तस्य । अरसापेक्ष एवाहारो युक्ताहारस्तरेवान्ताःश्रुद्धियुन्दरस्तात् । रसापेक्षस्तु अन्तरश्रुद्धया प्रसञ्च हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः । अन्तरश्रुद्धिसेवकृत्वेन न च युक्तस्य अमधुमांस एवाहारो युक्ताहारः तस्यैवार्डिसायतनस्वात् । समधुमांसस्तु हिंसायतनस्वात् युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरश्रुद्धित्वाच च युक्तस्य मधुमांसमत्र हिंसायतनोपलक्षणं नेन समस्तर्हिसायतनशृत्य चवाहारो युक्ताहारः ॥ २९ ॥

अथोत्सर्गापवादमेत्रीसौस्थित्यमाचरणस्योपदिश्रति-

बालो वा बुड्ढो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा। चरियं चरद सजोग्यं मूलच्छेदो जधा ण हबदि॥ ३०॥

रङ्गपरजीवप्राणन्यपरोपणनिष्ठत्तिरूपा इन्याहिंसा च सा द्विविधापि तत्र युक्ताहार संभवति । यस्तु तद्विपरीत: स युक्ताहारो न भवति । कस्मादिति चेत् । तद्विलक्षणम्ताया इन्यरूपाया हिंसाया सङ्गावादिति ॥२९॥ अथ विशेषेत्र मांसदृषणं कथयति —

> पकेसु अ आमेसु अ तिपचमाणासु मंसपेसीसु । सैतत्तियसुववादो तज्ञादीणं णिगोदाणं ॥ "१८॥ जो पकमपकं वा पेसीं मंसम्स खादि फासदि वा ।

सो किन्न णिडणदि पिंडं जीवाणमणेगकोडीण ॥ <sup>\*</sup>१९ ॥ जुम्मं । भणिन ङख्याहारः । स कः । उचवादो ज्यवहारनयेनोपादः । किविशिष्टः । संतत्तियं सान्ततिको

इस कारण अवस्य हिंसा होती है, इसिल्ये सांत्रिभोजन निषिद है, और दिनका भी आहार सराग परिणामंति करना अयोग्य है, संयम-साभनके निभित्त योग्य है। जो आहार सरस होगा उससे अवस्य
अंतरक्त अद्धाद होगा, ऐसा होनेगर हिंसाका कारण हो जायगा इसिल्ये सरस आहार योग्य नहीं,
नीरस आहार योग्य है। मयु गांस युक्त आहार हिंसाका स्थानक है, इसिल्ये निषेत्र किया गया है,
इनने रिहेत आहार योग्य है, और जिन बस्तुओं में मयु मांसका दोष लगता हो, तथा हिंसा होती होते,
ऐसी वस्तुओं का आहार योग्य नहीं है, नि-पाप आहार योग्य है। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि जो
आहार एक वक्त लिया जावे, पेट भरके न लिया जावे, भिक्षावृत्तिसे युक्त यथालम्य दिनमें नीरस मांसादि
दोष रिहेत लिया जावे, बह आहार योग्य है, इससे अन्य रीतिसे जो लेना है, वह अयोग्य है।। २९।।
आगंग उससर्गमार्ग और अपवादमार्गमें मैत्रीमाव होवे, तो मुनिके आचारकी स्थिता होसकती है, इसल्लिय
इन दोनोमें मैत्रीमाव दिखलाते है—[बालो बा] बाजक हो, [बा] अथवा [मुद्ध:] बुइहा हो,
[बा] अथवा [असामिहत:] तपस्यासे लिल (इ.सी.) हुआ हो, [बा पुन:] अथवा [गलान:]
रोगसे पीलित होते, ऐसा मुनि [यया मूलच्चेद:] जिसतरहसे स्ल्यंसयका धात [न भवति]
वहीं हो, उस तरहसे [स्वयोग्यां] अपनी शक्तिक अनुतार [चार्या] आपनण [चरनु] करे।
सावार्य—असर्ममार्ग वहीं है, जहाँपर मुनि, बाल, इस, सेत, रोग, इन चार अवस्थानंत्र सहित हो,

बालो वा दृद्धा वा श्रमाभिहतो वा पुनर्ग्जानो वा । चर्यो वरत खयोग्यां मूलच्छेदो यथा न भवति ॥ ३० ॥

वालहृद्धश्रान्तग्लानेनापि संयमस्य धृदात्मतत्त्वसाधनत्वेन मृलभूतस्य छेदो न यया स्यात्त्या संयतस्य स्वस्य योग्यमतिकर्कसमेवाचरणमाचरणीयमित्युत्समेः । वालहृद्धश्रान्तग्लानेन शरीरस्य धृद्धात्मतत्त्वसाधनभृतसंयमसाधनत्वेन मृलभूतस्य छेदो न यया स्याच्या वालहृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यमत्वात्रमाचरणीयमित्यमद्वादः । वालहृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्य मृत्यंत्रमाचरणीयमित्यमद्वादः । वालहृद्धश्रान्तग्लानेन संयमस्य निरन्तरः । केवा संवन्धो । जिगोदाणं निथयेन छुद्धवृद्धकत्वस्यावानमगिरिनिधननेनोत्यवय्यरिहानामि निगोदिवानाम् । पुतरिष कथंनुतानाम् । तालविकरणभृताम् । प्रकारीम् मास्यरीष्य मास्ययेषु मास्यव्यव्यात् । प्रकारमु अभामस्य अपस्य वालाम् प्रकार्य । मस्यस्यात्र मास्यरीष्ठ मास्यव्यव्यात् । प्रकारमु वा यः कतां पक्षमपक्षः वा पेक्षमपक्षः वा यः कतां पक्षमपक्षः वा पेक्षमपक्षः वा यः स्वतायः वा पेक्षमे विश्वा स्वयंत्रम् मासस्य सासस्य स्वादि निज्यद्वातान्य स्वयंति । विश्वा परमानमान्त्रम् वा विहन्ति पिण्डम् । केवान् । जीवाणं जीवानाम् । कतांत्वसंययेवानाम् । अणेगक्षाद्वीणं अनेवककोटीनामिति । अनेदमुक्तं भवति न्येव चाप्तिपक्षमपक्ष पत्यमाने वा प्राप्तुकं न भवति । तेव कारोनाभोग्यमभक्षणीयमिति ॥ १८-१९॥

अब पाणिगताहारः प्राष्ठकोऽत्यन्यस्मै न दातन्य इत्युपादिशति---अप्पडिकट्टं र्पिडं पाणिगयं णेत्रं देयमण्णस्स ।

दत्ता भोतुमजोम् अतो वा होदि पडिकुद्दो ॥ \*२०॥

अप्पहिकुट्टं पिंडं पाणिगयं णेव देयमण्णस्स अप्रतिकुष्ट आगमाबिक्द आहारः पाणिगतो हस्त-पंतु द्युद्धासतत्वके साधनेवाछं संयमका भंग (नाश) जिस तरह न हो, उस तरह अति कठिन अपने योग्य आचरणको करे, वहीं उत्सर्गमांगे है, और जहाँपर बालादि दशायुक्त हुआ द्युद्धासत्त्वके साधने-बाळं संयमका, तथा संयमके साधक शरीरका नाश जिसतरह न हो, उसी तरह अपनी शक्तिके अनुसार कोमळ आचरण करे, ऐसा संयम पालं वहाँ अपवादमार्ग है। इस तरह मुनिमार्गके दो येद हैं। उत्सर्ग-अवस्थार्में कैसा ही रोगादि दशाकर पीड़ित हो, अपने अति कठोर आचरण करो संयमको पालं । अप-बाद अवस्थार्में जो रोगादि अवस्थार्स पीड़ित हो, अपने अति कठोर आचरण करो संयमको पालं । इस तरह फठिन कोमछ' दो प्रकारके मुनिके मार्ग हैं। जो इन तोनी मार्गीमें आपसमें विरोध होते, जैसे के उत्सर्गमार्गी अपवाद अवस्थाको न धारण करे, और अपवादमार्गी उत्सर्ग अवस्थाको न धारण करे, तो मुनिके संयम नहीं एलसकता, त्योंकि जो उत्सर्गमार्गी कठोर ही आचरण करे, रोगादि अवस्थाके वश्से जरूप दशाहर अपवादमार्गको न धारण करे, तो शरीरके नाश्चे संयमका नाश करेगा।

श्रद्धात्मतन्त्रसाधनतेन मुख्यतस्य छेदो न यथा स्यात्तया संयतस्य स्वस्य योग्यमतिकर्कश्रमा-चरणमाचरता श्ररीरस्य श्रद्धात्मतस्वसाधनश्रतसंयमसाधनतेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात तथा बालहद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यं मृद्धप्याचरणमाचरणीयमित्यपवादसापेक्ष उत्सर्गः । बालहृद्धश्रान्तग्लानेन शरीरस्य श्रद्धात्मतत्त्वसाधनश्रतसंयमसाधनतेन मृलश्रतस्य छेदो न यथा स्यात्तया बाळवृद्धाश्रान्तम्लानस्य स्वस्य योग्यं मृद्धाचरणमाचरता संयमस्य श्रद्धात्मतत्त्व-साधनतेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा संयतस्य खस्य योग्यमतिकर्कश्रमप्या-गतो नैव देयो न दातव्योऽन्यस्मै दत्ता भोत्तमजोगां दत्वा पश्चाद्रोक्तमयोग्यं भ्रुत्तो वा होदि पहिक्रहो कशंचित भक्तो वा भोजनं कृतवान तर्हि प्रतिकृष्टो भवति प्रायश्वित्तयोग्यो भवतीति । अयमत्र भावः-हस्तगताहारं योऽसावन्यस्मै न ददाति तस्य निर्मोहात्मतत्त्वभावनारूपं निर्मोहत्वं ज्ञायत इति ॥ २० ॥ अथ निश्वयञ्यवहारसंज्ञयोरुत्सर्गापवादयोः कथंकित्परस्परसापेक्षमावं स्थापयन् चारित्रस्य रक्षां दर्शयति-चरह बरतु, आवरतु । किम् । चरियं चारित्रमन्छानम् । कथंभृतम् । सजोमां स्वयोग्यमवस्थायोग्यम् । कथं यथा भवति । मलन्छोदो जधा वा हवदि मलन्छेदो यथा न भवति । स कः कर्ता चरति । बालो वा बुड़दो वा समिमहदो वा पुणो गिलाणो वा बालो वा बुद्धो वा श्रमाभिहतः पीडितः श्रमाभिहतो वा न्तरपरिग्रहरूपं सर्वे त्याञ्यमित्यत्सर्गो निश्चयनयः सर्वपरित्यागः परमोपेक्षासंयमो वीतरागचारित्रं श्रद्धोपयोग इति यावदेकार्यः । तत्रासमर्थः पुरुषः शुद्धात्मभावनासहकारिभूतं किमपि प्राप्तकाहारज्ञानोपकरणादिकं गद्धातीत्यपवादो व्यवहारनय एकदेशपरित्यागस्तथा चापहृतसंयमः सरागचारित्रं शुभोपयोग इति यावदे-कार्यः । तत्र राज्ञारमभावनानिभित्तं सर्वत्यागन्त्रश्चगोत्सर्गे दर्धरानप्राने प्रवर्तमानस्तर्याधनः राज्ञात्मतत्वसाध-कर्तन मलमतसंयमस्य संयमसाधकर्तने मलमतशरीरस्य वा यथा छेदो बिनाशो न भवति तथा किमपि इसलिये उत्सर्गमार्गीको अपवादमार्गसे मैत्रीभाव रखना योग्य है, और अपवादमार्गीको उत्सर्गमार्गसे मैत्रीभाव करना योग्य है। जो अपवादमार्गी रोगादिकसे पीहित हुआ शरीरकी रक्षाके लिये जघन्य ही ब्याचरण करनेमें प्रवृत्त (तैयार) होगा, तो वह प्रमादी हुआ, उत्कृष्ट संयमको नहीं पा सकेगा, और जबन्य संयमका भी नाश करेगा । इसलिये अपवादमार्गीको उत्सर्गमार्गसे मैत्रीभाव रखना योग्य है । यही मैत्रीभाव दिखलाते हैं—बाल, बृद्ध, खेद, रोग, इन दशाओंकर यद्यपि मुनि पीडित हो. तो भी शुद्धात्मतत्त्वका साधनेवाला जो संयम है, उसका नारा जिस तरह न हो, उसी प्रकार अति कठिन आचरणको आचरे, परंत वही सुनि जिस तरह संयमका कारण शरीरका नाश न हो. उसी प्रकार अपने योग्य कोमल आचरण भी आचरे । ऐसा मुनि अपबादमार्गकी अपेक्षा सहित उत्सर्गमार्गी कहा जाता है। तथा बारु, बृद्ध, खेद, रोग, इन अवस्थाओं से सहित सुनि संयमके साधन शरीरका जिस तरह नाश न हो, उस तरह अपने योग्य कोमल आचरणको आचरता है, परन्त वही सनि जिस तरह श्रद्धात्मवत्त्वका सायक संयमका नाश न हो, उसी प्रकार अति कठोर साचरणको चरणमाचरणीयमित्युत्सर्गसापेक्षोऽपवादः । अतः सर्वयोत्सर्गापवादमैत्र्या सीस्यित्यमाचरणस्य विधेयम् ॥ ३० ॥

अयोत्सर्गापवादविरोधदौःस्थमाचरणस्योपदिशति-

आहारे व विहारे देसं कालं समं खमं उवर्षि । जाणिसा ते समणो बहुदि जदि अप्यलेबी सो ॥ ३१ ॥ आहारे वा विहारे देशं कालं अमं क्षमामुपिय । बाला तान अमणो वर्तते यद्यस्पलेपी सः ॥ ३१ ॥

अत्र भ्रमाग्लानसहेत्रहपुनासः । बालबुद्धसाधिष्टानं शरीरप्रपृष्ठिः, ततो बालबुद्धश्रान्तम्लाना

प्रासकाहारादिकं गुह्नातीत्यपबादसापेक्ष उत्सर्गो भण्यते । यदा पुनरपवादलक्षणेऽपहृतसंयमे प्रवर्तते तथापि ञ्जास्मतःबसाधकःवेन मूलभूतसंयमस्य संयमसाधकत्वेन मूलभूतशरीरस्य वा यथोष्छेदो विनाशो न भवति तथोत्मर्गसापेक्षत्वेन प्रवर्तते । तथा प्रवर्तन इति कोऽर्यः । यथा संयमविराधना न भवति तथेत्यत्मर्गसापेक्षो-पवाद इत्बभिप्रायः ॥ ३० ॥ अथापवादनिरपेक्षमुरसर्गं तथैबोत्सर्गनिरपेक्षमपवादं च निषेधयंश्वारित्ररक्षणाय व्यक्तिरेकद्वारेण तमेवार्थं द्रदयति-वद्दद्वि वर्तते । स कः कर्ता । समणो अवभित्रदिसम्बित्तः श्रमणः यदि । किम । जदि अप्पलेबी सो यदि चेदल्पलेपी स्तोकसावधो भवति । क्योविषयोर्वती । आहारे व विद्वारे तपोधनयोग्याहारविहारयोः । कि कृत्वा । पूर्वे जाणिता ज्ञात्वा । कान कर्मतापन्नान् । टेसं **बाचरे,** तो वह उत्सर्गमार्गकी अपेक्षा लिये हुए, अपवादमार्गी है । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि उत्सर्ग और अपवाद इन दोनों मार्गोंमें जो परस्पर मैत्रीभाव होवे. तो मुनिके आचारकी स्थिरता अच्छी तरह होसकती है ॥ ३० ॥ आगे उत्सर्ग और अपवादमार्ग इन दोनों में आपसमें विरोध हो, तो मैत्रीभाव न होवे । उसके न होनेसे आचारकी स्थिरता नहीं होसकती, यह कहते हैं—[स श्रमण:]वह अपबादमार्गी अथवा उत्सर्गमार्गी मुनि [यदि] जो [अरूपलेपी] थोडे कर्मबंबसे लिस होता है. तो [देशं] क्षेत्र [कालं] शीत उष्णादि काल [अमं] मार्गादिकका खेद [अमां] उपवासादि करनेकी शक्ति जिपधि और बाल, बृद्ध, रोगादि अवस्थायुक्त शरीरखप परिग्रह [तान ] इन पाँचोंको जात्वा ] अच्छीतरह जानकर [आहारे ] मुनि-योग्य आहार-कियामें [वा] अथवा [विहारे] हलन चलनादि कियामें विस्ति प्रवृत्त होता है । भाषार्थ-जो परमविवेकी उत्सर्गी अथवा अपवादी मिन इन देश आदि पाँच भेदोंको जानकर जिस कियामें कर्मबंध थोडा हो, और संयमका भंग न हो. ऐसी आहार कियामें प्रवर्ते, तो दोष नहीं है, क्योंकि संयमकी रक्षांके निमित्त जिस तरहसे शरीरका नाश न हो. उसी तरह कठोर अथवा कोमल कियामें प्रवर्तता है । इसलिये देश कालका जाननेवाला उत्पर्धा-मार्गी सुनि, बाल, बृद्ध, खेद, रोगी अवस्थाओंके कारक आहार विहारमें प्रवृत्त होता है, कोमल कियाको आचरता है, और अल्प कर्मबंघ भी जिसमें होता है, ऐसी अपबाद अवस्थाको धारता हुआ उत्सर्गमुनि बहुत अच्छा है, जो कि शरीर-रक्षा करके भी संवयका भंग नहीं होने देता है, और देश काछादिका

एव साकुष्यन्ते । अथ देशकालब्रस्यापि बालहृदुश्रान्तग्लानसानुरोधेनाहारविहारयोः पवर्त-मानस्य महाचरणमृहत्तसादस्यो लेपो भवत्येव तहरमुत्सर्गः । देशकालहस्यापि बालहृद्धश्रान्त-म्लानलात्तरोधेनाहारविहारयोः पर्वतमानस्य सदाचरणप्रवृत्तलादस्य एव लेपो अवति तहरम-पबादः । देशकालशस्यापि बालदृद्धश्रान्तग्लानलातुरोधेनाद्यारविद्यारयोरल्पलेपभयेनामवर्तमान-स्यातिकर्कशाचरणीभ्रयाक्रमेण शरीरं पातयतः सरलांकं माप्योद्धान्तसमस्तसंयमामृतभारस्य तपसोऽनवकाशतयाशक्यमतिकारो महान लेपो भवति । तम श्रेयानपवादनिरपेक्ष उत्सर्गः । कालं सम्में स्वामें उन्नीय देशं कालं मार्गाटिश्रमं क्षमं क्षमतामपनासादिनिषये शक्ति उपीय बालवदश्रा-न्तग्लानसंबन्धिनं शरीरमात्रोपधि परिग्रहमिति पञ्च देशादीन तपोधनाचरणसहकारिभुतानिति । तथाहि-पर्वकथितकमेण ताबदर्धरानद्यानरूपोत्सर्गे वर्तते । तत्र च प्राप्तकाहारादिग्रहणनिमित्तमल्पलेपं द्रष्टा यदि न प्रवर्तते तदा आर्तथ्यानसङ्केशेन शरीरत्यागं कृत्वा पूर्वकृतपुण्येन देवलोके समुत्यवते । तत्र संयमाभावान्म-हान लेपो भवति । ततः कारणादपवादनिरपेक्षमस्सर्गै त्यजति । ग्रद्धारमभावनासाधकमन्पलेपं बहलाभम-पबाद मापेक्षमत्मर्गे स्वीकरोति तथैव च पर्वसत्रोक्तकमेणापद्भतसंयमगन्द्रवाच्येऽपवादे प्रवर्तते तावत्प्रवर्तमानः जाननेवाला अपवादमार्गी मुनि, बाल, वृद्ध, खेद, रोग, अवस्थाओं के वशीभृत होकर आहार विहार क्रियामें प्रवर्तना हुआ कोमल आचरणोंको आचरता है, और न प्रमादी हुआ अति कोमल आचरणकर संयमका नाश करता है। जहाँपर संयमका नाश हुआ जानता है. यहाँ कठोर किया भी करता है, व्यति शिक्षिल भी नहीं होता । शरीरकी रक्षा करके संयमको पालता है. अल्प बंध भी होता है. ऐसी उत्सर्गअवस्थाको लिये हुए अपवादमार्गी सुनि बहुत अच्छा है, जो कि संयमको भी पालता है, और शरीरको भी डिगने नहीं देता । तथा देश कालादिका जाननेवाला उत्सर्गमृति, बाल, बृद्ध, रोग. खेट. अवस्थाओं के होनेपर जो अल्प कर्मबंधके भयसे कोमल आचारको नहीं आचरण कर. आहार विहार कियामें नहीं प्रवर्ते, और मनमें यह जाने, कि मै इस उत्कृष्ट उत्सर्ग संयमको धारण करता हूँ, मुझको जधन्य दशास्त्रऋप अपवाद संयम योग्य नहीं है, तथा जो हीन अवस्थाको धारण करूँगा, तो बंध होगा, ऐसा जानकर उल्कृष्ट ही आचारका आचरण करे, तो वह मुनि अति कठोर तप करके शरीरका नाशकर देवलोकमें जाके उत्पन्न होता है, वहाँ संयमरूप अग्रतका वमन (उन्टी) करता है, क्योंकि देवपद तपस्याका कारण नहीं है। इसलिये वहाँपर वहीं जीव महा कर्मबंधमें लिस होता है। इस कारण जो उत्सर्गमार्गी अपवादमार्गरे मैत्रीमाव नहीं करता, तो वह उत्सर्गमार्गी अच्छा नहीं है, जो कि शरीरका नाशकर संयमका नाश करता है। तथा जो देश कालादिका जाननेवाला अपवाद मृति बाल, बृद्ध, खेत. रोग. अवस्थाओं के होनेपर आहार बिहारमें प्रवृत्ति करे. और मनमें यह समझे, कि सिद्धान्तों में कहा है, कि जो अल्प बंध भी होते, तो भी रोग खेदादि दशाओं के होनेपर वह मुनि कोमल आचारमें प्रवृत्ति करे. तो दोष नहीं है. ऐसा जानकर जो अति शिथिल (आलसी) होके स्वेच्छाचारी हुआ आहार विद्वारमें प्रवर्ते, तो वह संयमका नाश कर असंयमीके समान होवे, उस समय मुनिके तपका अभाव है,

देशकाळहस्यापि बाळहृद्क्षान्तग्ळानलाजुरोभेनाहारविहारयोरस्यळेपले विगणय्य यथेष्टं प्रवर्षे-मानस्य यृद्धाचरणीभ्यं संयमं विराध्यासंयतजनसमानीभृतस्य तदाले तपसोऽनवकाशतयाश्रवय-प्रतिकारो महानः छेपो मवति तत्र श्रेयातुन्सर्गनिरपेशोऽपवादः । अतः सर्वयोत्सर्गापवादविष्ठिने दौस्यत्यमाचरणस्य प्रतिषेध्यं तदर्थमेव सर्वयातुगम्यश्च परस्यरसापेशोत्सर्गापवादविष्ठ्रम्मित-हृष्तिः स्याद्वादः ।

> इत्येवं चरणं पुराणपुरुषेर्श्वेटं विशिष्टादरै-रुत्सर्गादपवादतव विचरद्वदीः पृथम्भूमिकाः । आक्रम्य क्रमतो निष्टत्तिमतुष्णं कृता यतिः सर्वत-श्चित्सामान्यविशेषमासिनि निजद्रव्ये करोतु स्थितिष् ॥ ३१ ॥

इत्याचरणप्रज्ञापनं समाप्तम ।

२०। पर पन्नातर । अस आमण्यापरनाञ्ची मोक्षमर्गस्येकाष्ठळळाणस्य प्रज्ञापनं तत्र तत्म्ळसाधनभूते मयम-मागम पत्र व्यापारयति—

सन् यदि कथंचिदौषधपथ्यादिसावधभयेन व्याधिव्यथादिप्रतीकारमकृत्वा ग्रद्धात्मभावनां न करोति तिहें महान लेपो भवति । अथवा प्रतीकारे प्रवर्तमानोऽपि हरीतकीव्याजेन गुडभक्षणवदिन्दियसस्रलाम्यटचेन संयमविराधनां करोति तथापि महान् लेपो भवति । ततः कारणादःसर्गनिरपेक्षमपवादं त्यक्तवा शुद्धात्म-भावनारूपं श्रभोपयोगरूपं वा संयममविराधयनौषधपथ्यादिनिमित्तोत्पनात्पसावद्यमपि बहुगुणराशिम्तसर्ग-सापेक्षमपवादं स्वीकरोतीत्यभिप्रायः ॥ ३१ ॥ एवं 'उवयरणं जिणमगो' इत्याधेकादशगाश्रामिरपवादस्य विशेषविवरणरूपंण चतुर्थस्थलं न्याख्यातम् । इति पूर्वोक्तक्रमेण 'ण हि णिखेक्स्बो चागो' इत्यादि त्रिशद्रा-थाभिः स्थलचतुष्टयेनापवादनामा 'द्वितीयान्तराधिकारः' समाप्तः । अतः परं चतुर्दशगाथापर्यन्तं श्रामण्या-ऐसी अवस्थामें महान कर्म-बंधसं लिए होता है। इसलिये जो अपवादमार्गी उत्सर्गअवस्थासे मैत्रीमाव लिए हुए न होवे, तो वह अपवादमार्गी अच्छा नहीं है । इस कारण उत्सर्ग अपवादमें जो विरोध होवे. तो मुनिके संयमकी स्थिरता न हो । इसलिये उत्सर्ग अपवादमें मैत्रांभाव होना योग्य है । भगवानका मत अनेकान्त है, जिस तरह संयमकी रक्षा होने, उसी तरह प्रवर्ते, 'ऐसा नहीं है, कि संयमका नाश हो. अथवा न हो. परन्त अपनी एक अवस्थाको नहीं छोडना' ऐसा जिनमार्ग नहीं है. जिनमार्ग तो ऐसा है, कि कहीं अंकेला अपवाद ही है, कहीं अंकेला उत्सर्ग ही है, कहीं उत्सर्ग लिये अपवाद है, और कहीं अपबाद लिये उत्सर्ग है । जिस तरह संयम रहे, उसी तरह अपबादमें विरोध रहित हो । जो महापुरुष हैं, उन्होंने उत्सर्ग अपवादरूप नाना तरह की मुमिको क्रमसे अंगीकार को हैं। उसके बाद उत्कृष्ट दशाको प्राप्त होकर समस्त किया-कांडसे निवृत्त हुए हैं । पश्चात् सामान्य विशेष स्वरूप चैतन्यरूप जो निजतस्व उसमें स्थिर हो रहे हैं। इसी क्रमसे अन्य भव्यजीव भी स्वरूपमें गुप्त रहें ॥ ३१ ॥ इस प्रकार अगस्वार-विधि पूर्ण हुई । आगे एकाप्रतारूप मोक्ष-मार्गका स्वरूप कहते हैं. इस मोक्षमार्गका दसरा

एयगगादो समणो एयगां णिच्छिदस्स अत्येख । णिच्छित्ती आगमदो आगमचेद्वा तदो जेद्वा ॥ ६२ ॥ ऐकाइयगतः अमणः ऐकाव्यं निश्चितस्य अर्थेषु । निश्चितिरागमत आगमचेछा ततो ज्येष्ठा ॥ ३२ ॥

श्रमणो हि ताबदैकाम्यगत एव भवति । ऐकाम्यं त निश्चितार्थस्यैव भवति । अर्थनिश्चय-स्तागमादेव भवति । तत् आगम एव व्यापारः मधानतरः, न चान्या गृतिरस्ति । यतो न खल्बागममन्तरेणार्था निश्चेतं शक्यन्ते तस्यैव हि त्रिसमयमृहत्तत्रिलक्षणसकलपदार्थसार्थयाथा-तम्यावगमसुस्थितान्तरङ्गगम्मीरतात् । न चार्थनिश्रयमन्तरेणैकाम्यं सिद्धचेत् यतोऽनिश्रितार्थस्य परनामा मोक्षमार्गाधिकारः कथ्यते । तत्र चत्वारि स्थळानि भवन्ति, तेषु प्रथमतः आगमाभ्यासमुख्यत्वेन 'ष्यग्गमणो' इत्यादि यथाक्रमेण प्रथमस्थले गाथाचतुष्टयम् । तदनन्तरं भेदाभेदरःनत्रयस्वरूपमेव मोक्षमार्ग इति व्याख्यानरूपेण 'आगमपुर्वा दिट्टी' इत्यादि द्वितीयस्थले सूत्रचतुष्टयम् । अतःपरं द्रव्यभावसंयमकथन-रूपेण 'चागो य अणारंभो' इत्यादि तृतीयस्थले गाथाचतुष्टयम् । तदनन्तरं निश्चयञ्यवहारमोक्षमार्गोप-संहारमुख्यत्वेन 'मुज्जदि वा' इत्यादि चतुर्थस्थले गाथाद्वयम् । एवं स्थलचतुष्टयेन तृतीयान्तराधिकारे समदायपातनिका । तद्यथा---अधैकाइयगतः श्रमणो भवति । तत्रैकाइयमागमपरिज्ञानादेव भवतीति प्रका-नाम मनीश्वरपद भी है. चाहे कोई मुनीश्वर कहो, अथवा मोक्षमार्ग कहे, नाममात्रका भेद है, वस्त-भेद नहीं है । मुनि जो है, वे ज्ञान-दर्शन-चारित्रहरूप मोक्षमार्ग है, इस कारण एकता है । उस मोक्षमार्गका मूलसाधन जिनप्रणीत आगम है, इसलिये प्रथम ही सिद्धान्तकी प्रवृत्ति दिखलाते हैं-[ एकाव्यगत:] जो जान-दर्शन-चारित्रकी स्थिरताको प्राप्त हुये हैं, वह श्रिमण: ] सुनि कहलाते हैं, और श्रि**येष** निश्चितस्य ] जीव अजीवादि पदार्थीके निश्चय ज्ञानवालेके [ ऐका इयं ] स्थिर भाव होता है, तथा [आगमत: निश्चित: ] सर्वज्ञ बीतरागप्रणीत सिद्धान्तसे पदार्थीका यथार्थ ज्ञान होता है, [तत: ] इस कारण [आगमचेष्टा ] सिद्धान्तके अभ्यासकी प्रवृत्ति [ जयेष्टा ] प्रधान है । आवार्थ-सनि बही है, जिसके ज्ञान-दर्शन-चारित्र स्थिर हुए हैं, और जो जीव संशय-विमोह-विश्रमसे रहित होकर जीवादि पदार्थीको जानता है, श्रद्धान करता है, उसके एकामता होती है, तथा जो भगवंतप्रणीत आग-मका अभ्यास करे. तो यथार्थ सब पदार्थोंका जाता देखनेवाला होता है. इस कारण पहले मोक्षमार्गीको सिद्धान्तके पठनकी प्रवृत्ति करनी योग्य है । सिद्धान्तके विना यथार्थं पदार्थोका निश्चय नहीं किया जाता। त्रिकालवर्ती उत्पाद, न्यय, ध्रौन्यसहित द्रन्य-गुण-पूर्याय-लक्षणबाले सकल पदार्थीके समहका यशार्ध ज्ञान अकेले उस आगमसे ही होता है, उसी ज्ञानसे अन्तरङ्ग स्थिरतासे गुम्भीर होता है, इसलिये आगम ही से पदाश्रोंका निश्वय होता है। जिसके पदाश्रोंका निश्वय न हो, वह पुरुष निश्वय स्वरूपमें आकल चित्त हुआ स्थिर भावको नहीं धारण कर सकता, सब जगह डाँबाँडोल रहता है। आयन्त चन्नल भावसे कभी कर्तत्व ज्वरके आवेशसे पराधीन हुआ तीन लोकका आप कर्ता होता है. सम्पूर्ण परभावींके उत्पन्न

कदाचिषिश्विकीर्षाक्रिलितचेतसः समन्ततो दोलायमानस्यात्यन्ततरलतया कदाचिचिकीर्षाज्वर-परवशस्य विश्वं स्वयं सिस्टक्षोर्विश्वव्यापारपरिणतस्य मतिक्षणविज्ञम्भमाणक्षोभतया कदाचिद्वु-अक्षाभावितस्य विश्वं स्वयं भोग्यतयोपादाय रागद्वेषदोषकल्याषितचित्तवत्रेत्रेरिष्टानिष्ट्विभागेन पर्वातंत्रद्वेतस्य प्रतिवस्तुपरिणममानस्यात्यन्तविसंस्थुल्तया कृतनिश्रयस्य निःक्रियनिर्भौगं युग-पदापीतविश्वमप्यविश्वतयैकं भगवन्तमात्मानमपद्यतः सततं वैयम्यमेव स्यातः । न चैकाम्यमन्त-रेण श्रामण्यं सिद्धचेत् , यतो नैकाम्यस्यानेकमेवेदमिति पश्यतस्तथामत्ययामिनिविष्टस्यानेकमे-वेदमिति जानतस्तथानुभूतिभावितस्यानेकमेवेदमितिमत्यर्थविकल्पन्याद्वत्तचेतसा संततं भवर्त-मानस्य तथा इत्तिद्रःस्थितस्य चैकात्ममतीत्यनुभृतिद्वतिस्वरूपसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रपरिणति-शयति-एयमागृदो समणो ऐकाउयगतः श्रमणो भवति । अत्रायमर्थः--जगत्त्रयकालत्रयवर्तिसमस्त-व्रव्यगुणपर्यायेकसमयपरि न्छित्तिसम**र्यं**सकलविमलकेवलज्ञानलक्षणनिजपरमात्मतत्त्वसम्यकश्रद्धानज्ञानानुष्टानस्द-पमैकान्यं भण्यते । तत्र' गतस्तन्मयत्वेन परिणतः श्रमणो भवति । एयमां णिच्छिदस्स ऐकान्यं पुनर्नि-श्चितस्य तपोधनस्य भवति । केषु । अन्येस टक्कोर्त्कार्णज्ञायकैकस्वभावो योऽसौ परमात्मपदार्यस्तःप्रमृति-ष्वर्धेष जिच्छित्रती आगमदो सा च पदार्थनिधितरागमतो भवति। तथाहि---जीवमेदकर्मभेदप्रतिपादका गमाभ्यासाञ्जवति न केवलमभ्यासात्त्रथैवागमपदे सारभूताश्चिदानन्दैकपरमात्मतत्त्वप्रकाशकादःयात्माभिधाना-करनेकी इच्छासे समस्त द्रव्योंके व्यापारऋप परिणमन करता है. और समय समयमें अहंबद्धिसे श्रीभ-भावकी हवासे क्षीमित समुद्रकी तरह क्षीभित हुआ, कभी भोगनंकी इन्छा करता है. समस्त ैरेलोक्यका भोका अपनेको मानता है, सबको भोग्य जानता है, कि यह मेरी वस्त है, मै इसका भोगनेबाला है, और राग देष भावांसं कलक्कित ( मलिन ) चित्त होता है, इष्ट अनिष्ट वस्तओंमें द्विविधमेद मानकर प्रवर्तना है. हरएक बस्तुमें आत्मबुद्धिसे परिणमता है, अत्यंत शिथिल भावकर बहिर्मुख हुआ परमें आत्माका निश्चय करता है. और वह अकर्ता, अभोक्ता अपनी ज्ञान-शक्तिसे एक ही समय समस्त लोकालोकका पीनेवाला (जाननेवाला) और अपने स्वरूपसे एक है, ऐसे भगवंत आत्माको देखता जानता नहीं है. हमेशा चन्नलतासे क्रेशयक्त रहता है। इस कारण पदार्थोंके निश्चय विना एकाप्रता नहीं होती. इसीसे पदार्थीका निश्वय करना योग्य है। एकाग्रता विना मुनिपदकी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि वह स्वरूपको पर उपाधिसं अनेकरूप देखता है, अमेकतारूप प्रतीतिके आवेश से अनेकरूप जानता है, अनेक ही स्वरूप देखता है, अनेकरूप अनुभव करता है, कि मेरा स्वरूप अनेक हैं, सब परभावोंसे रहित एक स्वरूपको देखता, जानता, अनुभवता नहीं है, इसी लिये हरएक पदार्थमें निरंतर आत्मभावसे प्रवर्तता है, संकल्प विकल्पस्थप चित्रकी प्रवृत्ति धारण करता है। इस प्रकार एकाग्रता बिना अधिर टस्थित हुआ पुरुष अपने एक स्वरूपके अनुभवकी प्रवृत्तिकर ज्ञान, दर्शन, चाहित्रकूप आत्मतस्वकी एकामताको कैसे पासकता है ? जहाँपर एकामता न हो, वहाँ शुद्धात्मतत्त्व अनुभवस्तप यतिपद किस तरह हो सके ? नहीं होता । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि जिसका दूसरा नाम मोक्षमार्ग है, ऐसा को

महत्त्वरिक्षित्रिहृतिकपात्मतत्त्वैकाम्यामावात् ग्रुद्धात्मतत्त्वमम्रीत्तरूपं श्रामण्यमेव न स्थात् । अतः सर्वेषा मोक्षमार्गापरनाम्नः श्रामण्यस्य सिद्धयं भगवदर्हत्त्वविद्योपन्ने भकटानेकान्तकेतने शब्द-मन्त्राणि निष्णातेन मुसुस्रुणा सवितव्यम् ॥ ३२ ॥

अयागमहीनस्य मोक्षारूपं कर्मक्षपणं न संभवतीति प्रतिपादयति— आगमहीणो समणो णेवप्पाणं परं विद्याणादि । अविजाणंतो अहे खवेदि कम्माणि किच मिक्स्यू ॥ ३३ ॥ आगमहीनः श्रमणो नैवात्मानं परं विज्ञानाति । अविजानकार्यान् सपयति कर्माणि कर्यं भिद्युः ॥ ३३ ॥

न खल्वागममन्तरेण परात्मन्नानं परमात्मन्नानं वा स्थात्, न च परात्मन्नानशुन्यस्य परमात्मज्ञानशत्यस्य वा मोहादिद्रज्यभावकर्मणां इप्तिपरिवर्तरूपकर्मणां वा क्षपणं स्यात । चेष्ठा प्रवृत्तिः ज्येष्टा प्रजस्येत्यर्थः ॥ ३२ ॥ अथागमपरिज्ञानहीनस्य कर्मश्रपणं न भवतीति प्ररूपयति— आगमहीको समको जेवप्याकं परं वियाकादि आगमहीनः श्रमणो नैवात्मानं परं वा विज्ञानाति अविजाणंती अदे अविजानन्त्रर्थात्परमात्मादिपदार्थान् खबेदि कम्माणि किय भिक्स क्षपयति कर्माण कथं भिक्षने कथमपि इति । इतो विस्तरः—"गणजीवापज्ञत्ती पाणा सण्णा य मग्गणाओ य । उबसोगो वि य कमसो वीसं तु परूबमा भगिदा॥" इति गाथाकथितावागममजानन् तथैव "भिण्णाः जेण ण जाणि-यह मुनिपद है, उसकी सिद्धिके निमित्त अहँत सर्वज कांधन प्रगट अनेकान्त व्यजासहित ब्रह्मरूप सिद्धांत मुक्तिबांछक पुरुषोकर आदर करने योग्य है । सिद्धान्तके अभ्याससे पदार्थीका निश्चय होता है. उस निश्चयसे एकामता होती है, उस एकामतासे सुनिषद होता है, सुनिषद और मोक्षमार्ग एक है। इस कारण मोक्षाभिलाषीको आगमका अन्यास करना उचित है।। ३२ ॥ आगे आगमसे जो रहित है. उसके मोक्षरूप कर्मोंकी क्षपणा (क्षय ) नहीं होती, यह कहते हैं— [आगमदीन: अमण: ] सिद्धान्त-कर रहित सुनि [आरमानं] नोकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्मस रहित शुद्ध जीवदव्यको और [परं] पर शरीरादि द्रव्य भाव कमींको [नैच] निश्चयकर नहीं [विजानाति ] जानता है, और [अर्थान ] जीव अजीवादि पदार्थीको [अविजानन् ] नहीं जानता हुआ [निश्चः] मुनि [कर्माणि] इञ्य-भावस्य समस्त कर्मोका [कथं] कैसे [अपयति] नाश कर सकता है। भावार्थ जिस बीवको सिद्धान्तका ज्ञान न हो, और आगमके पढ़ने सननेखप अभ्याससे रहित होवे, उसको अपना और परका **ज्ञान नहीं होता, और** निर्विकल्परूप परमात्माका भी ज्ञान नहीं होता है, उसीको दिखलाते हैं—अनंत संसारकापी नदीका बढ़ानेबाला जो यह महामोह है, उससे कलंकित (मलीन) हुए जगत-जीव हैं, वे भगबंतप्रणीत आगमके बिना विवेकसं रहित हैं, जैसे धतूरको पीकर उन्मत (बावला) हुआ मनुष्य करने योग्य कार्य और अकार्यको नहीं जानता, उसी तरहसे अनजान हो रहे हैं, पर और आत्माको एक

तथाहि-न ताविश्वरागमस्य निरविभवाषगामवाहवाहिमहामोहमळमलीमसस्यास्य जगतः वीतोन्मत्तकस्येवावकीर्णविवेकस्याविविक्तेन ज्ञानज्योतिषा निरूपयतोऽप्यात्मात्मपदेशनिश्चित-शरीरादिद्रव्येषुपयोगमिश्रितमोहरागद्वेषादिभावेषु च स्वपरनिश्वायकागमोपदेशपूर्वकस्थानमना-भावादयं परोऽयमात्मेति ज्ञानं सिद्धचेत । तथा च त्रिसमयपरिपाटीमकटितविचित्रपर्यायमान्भा-रागाधगम्भीरस्वभावं विश्वमेव होयीकृत्य प्रतपतः परमात्मनिश्रायकागमोपदेशपर्वकस्वानुभवा-भावात ज्ञानस्वभावस्यैकस्य परमात्मनो ज्ञानमपि न सिद्धचेत । परात्मपरमात्मज्ञानशन्यस्य त द्वव्यकर्मार्क्यः शरीरादिभिस्तत्मत्ययैमीहरागद्वेषादिमावैश्व सहैक्यमाकलयतो वध्यघातकविभागा-भावान्मोहादिद्रव्यभावकर्मणां क्षपणं न सिद्धचेत् । तथा च क्रेयनिष्ठतया मतिवस्त पातोत्पात-परिणातवेन अभेरासंसारात्परिवर्तमानायाः परमात्मनिष्ठवमन्तरेणानिवार्यपरिवर्ततया अभिपरिव-र्तरूपकर्मणां क्षपणमपि न सिद्धचेत् । अतः कर्मक्षपणार्थिभिः सर्वथागमः पर्यपास्यः॥ ३३ ॥ यउ णियदेहहं परमत्यु । सो अंथउ अवरहं अंथयहं कि दरिसावह पंथु ॥" इति दोहकसूत्रकथिताधागमपद-सारमतमध्यात्मशास्त्रं चाजानन् पुरुषो रागादिदापरहिताव्याबाधसस्वादिगुणस्वस्तपनिजात्मद्रव्यस्य भावकर्म-शब्दाभिधेयै रागादिनानाविकल्पजालैर्निश्चयेन कर्मभिः सह मेदं न जानाति तथैव कर्मारिविध्वंसकस्वकीय-परमात्मतत्त्वस्य ज्ञानावरणादिदृञ्यकर्मभिरिप सह प्रथक्त्वं न वेति । तथा चारारीरस्वक्षणश्रद्धातमपदार्थस्य शरीरादिनोक्कर्मकर्मभिः सहान्यत्वं न जानाति । इत्थंभूतभेदज्ञानाभावादेहस्थमपि निजशुद्धात्मानं न रोचते । समस्तरासादिपरिहोरेण न च भावयति । ततश्च कथं कर्मक्षयो भवति न कथमपीति । ततः कारणान्मोक्षा-स्बह्म देखते हैं, जानते है, शरीरादि परव्रव्यमें और उपयोगसे मिले हुए राग, द्वेष, मोह, भावोंमें एकता मानते हैं । स्वपर भेदका कारण जो सिद्धान्त उसके उपदेशसे जिसके आत्माका अनुभव नहीं हुआ है. इस कारण उसके यह आत्मा है, यह पर है, ऐसे मेदविज्ञानकी सिद्धि नहीं होती। और निर्विकल्प समाधिसे एक परमात्मज्ञानकी भी सिद्धि नहीं होती। वह परमात्मा तीन कालसंबंधी अनंत नाना प्रकारकी पर्यायों सहित लोक अलोकरूप समस्त बेयको एक समयमें जानकर प्रकाशमान है. ऐसे केवलजान स्वभावरूप आत्माको नहीं जानता है। जो परमात्माके मेदविज्ञानसे शून्य है, और परमात्मज्ञानसे भी शन्य है. वह पुरुष द्रव्यकर्म, भावकर्म नोकर्मसे आत्माको एक (मिला हुआ) मानता है, ऐसा नहीं समझता, कि ये कर्म आत्माके घातक हैं. आत्मा इनसे घाता जाता है. इसी लिये आत्माके स्वभाव नहीं हैं. ऐसा मेद नहीं जानता, और समस्त विकल्पोंसे रहित होके स्वरूपको नहीं अनुभवता, तो बतलाइये कि ऐसे जीवके मोह आदिक द्रव्य भावकर्मीका क्षय किस तरहसे होते ? नहीं हो सकता, और वहीं जीव अपनी भूलते पर होयोंमें तिष्ठता है, हरएक पदार्थमें अहण और त्यागसे राग द्वेष भावस्वप परिणमन करता है. इसलिये उस जीवका ज्ञान अनादि कालसे उलटा हो रहा है. परमात्मस्बद्धपर्मे स्थिर नहीं होता । ऐसे जीवके अधिर राद्ध क्षयोपरामरूप जानकर्मकी भी क्षपणा नहीं होती। जो कि भेटविज्ञानसे रान्य है. और परमात्मज्ञानसे शून्य है। इस कारण अज्ञानीक द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म, अधिर ज्ञानकर्म, इनका

अयागम एवेकश्रधुर्मोक्षमार्गप्रुपसर्पतामित्यनुकास्ति-

आगमनक्त् साह् इंदियचक्त् णि सन्वभृदाणि । देवा य ओहिचक्त् सिद्धा पुण सम्बदो चक्त् ॥ ३४ ॥

आगमचक्षुः साधुरिन्द्रियचक्षंषि सर्वभूतानि ।

देवाश्राविषचञ्जूषः सिद्धाः पुनः सर्वतश्रञ्जषः ॥ ३४ ॥

इह ताबद्भगवन्तः सिद्धा एव शुद्धज्ञानमयतात्सर्वतश्रश्चणः शेषाणि तु सर्वाण्यपि भूतानि मृतंद्रव्यावसक्तदृष्टितादिन्द्रियचक्षूषि, देवास्तु सक्ष्मतिविशिष्टमृतंद्रव्यप्राहिताद्विधिचक्क्षुषः। अथ च तेऽपि रूपिद्रव्यमात्रदृष्टलेनेन्द्रियनञ्जभ्यौऽविशिष्यमाणा इन्द्रियनञ्जूष एव। एनममीनु समस्तेष्नपि संसारिषु मोहोपहतत्या क्रेयनिष्टेषु सत्यु क्राननिष्टलमुल्श्युद्धात्मतत्त्वसंवेदनसाध्यं सर्वतश्रधुस्त्वं न सिद्धचेतु । अथ तत्सिद्धये मगवन्तः श्रमणा आगमचञ्जूषो भवन्ति । तेन ब्रेयब्रानयोरन्योन र्थिना परमागमाभ्यास एव कर्तन्य इति तालर्याधः ॥ ३३ ॥ अथ मोक्षमार्गार्थनामागम एव दिष्टिरिया-ख्याति—आगमचनस्तु शुद्धात्मादिपदार्थप्रतिपादकपरमागमचक्षुषो भवन्ति । के ते । साह निश्चयरल-त्रयाधारेण निजशुद्धात्मसाधकाः साधवः इंदियचक्खुणि निश्वयेनातीन्द्रयामूर्तकेवलज्ञानादिगुणस्वरूपा-ण्यपि व्यवहारेणानादिकर्मबन्धवशादिन्द्रियाधीनत्वेनेन्द्रियचेशुंषि भवन्ति। कानि कर्तुणि। सञ्बभुदाणि सर्व-भूतानि सर्वसंसारिजीवा इत्यर्थः । देवा य ओहिचक्सृ देवा अपि च मृत्ममूर्तपुद्रलद्रव्यविषयाविधचक्षुषः सिद्धा पुण सन्वदो चक्ख् सिद्धाः पुनः शुद्धबुद्धैकस्वभावजीवाजीवलोकाकाशाप्रमितशुद्धासंख्येयसर्व-नारा नहीं होता । इसलिये इन कर्मीके क्षयके निमित्तकारण आगमका अभ्यास करना योग्य है ॥३३॥ आगे मोक्षमार्गी जीबोके एक सिद्धान्त ही नेत्र है, यह कहते हैं—[सायु:] मुनि [आगमचक्ष:] सिद्धान्तरूपी नेत्रीवाला होता है, अर्थात् मुनिके मोक्षमार्गकी सिद्धिके निमित्त आगम-नेत्र होते हैं. [सर्वभ्रतानि ] समस्त संसारी जीव [इन्द्रियचक्ष्मंचि] मन सहित स्पर्शनादि छह इन्द्रियोद्धप बक्षवाले हैं, अर्थात् संसारी जीवोंके इष्ट अनिष्ट विषयोंके जाननेके लिये इन्द्रिय ही नेत्र हैं, 🖼 और [देखा:] चार तरहके देव [अवधिचक्षुष:] अवधिज्ञानरूप नेत्रीवाले हैं, अर्थात् देवताओंके सुस्म मतीक द्रव्य देखनेको अवधिज्ञान नेत्र हैं, लेकिन वह अवधिज्ञान इन्द्रियज्ञानसे विशेष नहीं, क्योंकि अवधि मुर्तद्रव्यको प्रहण करता है, और इन्द्रिय नेत्र भी मूर्तीकको प्रहण करता है, इससे इन दोनोंमें समानता है. [पनः] तथा [सिद्धाः] अष्टकर्म रहित सिद्धभगवान् [सर्वतः चक्कषः] सब ओरसे नेत्रोबाले हैं। भावार्य संसारमें जितने संसारी जीव है, वे सब अज्ञानसे आच्छादित हैं, इस कारण परजेय पहा-श्रीमें मोहित हैं, ज्ञानस्वरूप गुद्धात्मज्ञानसे रहित हैं, इससे इनके अतीन्द्रिय सबका देखनेवाला नेत्र नहीं है, सर्वदर्शी तो एक सिद्धभगवान् हैं, उस सिद्धपदकी प्राप्तिके निमित्त जो मोक्षमार्गी महासुनि हैं, वे आगम-नेत्रके धारक होते हैं, उस आमम-नेत्रसे स्वरूप पररूपका भेद करते हैं। यथपि झेय ज्ञानकी परस्पर एकता हो रही है, मेद नहीं किया जाता है, तो भी आगम-नेत्रके बलसे लक्षणभेद जदा जदा किये न्यसंबलनेनाशस्यविवेचनते सत्यपि स्वयरविभागमारवय्य निर्मिष्ठमहामोहाः सन्तः वरमात्मा-नमवाप्य सततं ज्ञाननिष्ठा प्रवावतिष्ठन्ते । अतः सर्वमप्यागमचञ्चवेव स्वस्कृषां द्रष्टय्यम् ॥३४॥

अथागमचधुवा सर्वमेव दृश्यत एवेति समर्थयति-

सब्बे आगमसिद्धा अत्था गुणपजागृहिं चित्तेहिं। जाणांति आगमेण हि पेच्छित्ता ते वि ते समणा ॥ ३५ ॥ सर्वे आगमसिद्धा अर्था गुणपरांविधित्रैः। जानन्त्यागमेन हि दृष्टा तानिष ने अमणाः॥ ३५ ॥

भागमेन तावत्सर्वाण्यपि द्रव्याणि ममीयन्ते, अविशिष्ट[विस्पृष्ट]तर्कणस्य सर्वेद्रव्याणा-मविरुद्धलात् । विचित्रगुणपर्यायविशिष्टानि च मतीयन्ते, सहक्रममद्यानेकधर्मन्यापकानेकान्त-मयतेनेवागमस्य प्रमाणत्वोपपत्तेः । अतः सर्वेऽर्था आग्रमसिद्धा एव मवन्ति । अथ ते श्रमणानां प्रदेशसञ्ज्ञ इति । अनेन किमक्तं भवति, सर्वश्रद्धात्मप्रदेशे लोचनोःपत्तिनिमित्तं परमागमोपदेशादत्पनं निर्वि-कारं मोक्षार्थिभिः स्वसंवेदनज्ञानमेव भावनीयमिति ॥ ३४ ॥ अथागमलोचनेन सर्वे दृश्यत इति प्रजापयति— सब्दे आगमसिद्धाः सर्वेऽत्यागमसिद्धाः आगमेन ज्ञाताः । के ते । अत्था विराद्धज्ञानदर्शनस्वभावो योऽसौ परमात्मपदार्थस्त्वमृत्योऽर्थाः । कथं सिद्धाः । गणप जाणहि चित्तेष्टि विचित्रगणपर्यायैः सह । जाणीति जानन्ति । कान । ते वि तान् पूर्वोक्तार्थगुणपर्यायान् । किं कृत्वा पूर्वम् । पेच्छिता दृष्टा ज्ञाःवा । केन । आरामेण हि आरामेनैव । अयमत्रार्थः - पूर्वमारामं प्रक्रिया पश्चाजानन्ति ते समणा ते श्रमणा भवन्तीति । अत्रेदं भणितं भवति- सर्वे द्रव्यगुणपर्यायाः परमागमेन जायन्ते । कस्मात् । आगमस्य जाते हैं. इस भेदविज्ञानकी शक्तिसे प्राणी महासोहको जीतता है, पीछे परमात्मतत्वको पाता है, तब निरन्तर अनन्तज्ञानमें तिष्ठता है। इसलिये सबेदर्शी सिद्धपदके साधक आगमको जानकर मुक्तिके इञ्चक महामृति सबको आगम-नेत्रसे देखते हैं. आगम बड़ा नेत्र है ॥ ३४ ॥ आगे आगम-नेत्रसे सब देखा जाता है, यह बात दृढ़ करते हैं।- [सर्वे अर्थाः] सभी जीव अजीवादि पदार्थ हैं, वे [सिन्नैः] नाना प्रकारके [गुणपर्यायै: ] गुणपर्यायोसे [आगमसिद्धा: ] सिद्धान्तमें सिद्ध है, [तान अपि ] गुण पर्यायों सहित उन पदार्थोंको भी ति श्रामणाः व मोक्षमार्गा महामुनि कि निश्चयकर [आगमेन रष्टा] सिद्धान्त-नेत्रसे देखकर [जानन्ति] जानते हैं। भावार्थ-जितने बीव अजीवादि पदार्थ है, उनके गुण पर्यायांके भेदसे जो स्वरूप है, वह अनादिनिधन सिद्धान्तमें अच्छी तरह सिद्ध किया है, अर्थात सिद्धान्तमें द्रव्य, गुण, पर्यायका स्वरूप यथार्थ कहा है, किसी तर्क (न्याय) से संडित नहीं होता, अविरोधरूप है। महभावी गुण और कमवर्ती पर्याय इन दो भेदोंसे द्रव्यमें वो . सनंतधर्म हैं, उन स्वरूप अनेकान्तको आगम कहा है, इससे प्रमाण है, क्योंकि नाना प्रकारके गण पर्याय सहित सब द्रव्योंके अनेकांतस्वरूपका आगम कहनेवाला है । ऐसे आगम-नेत्रसे महासुनि सकल पदार्थीक स्वरूपको देखते हैं, जानते हैं । सब पदार्थ होय हैं, महामुनि ज्ञाता हैं, हन्यश्रत आगमको

क्रेयलमापघन्ते स्वयमेव, विचित्रगुणपर्यायविधिष्टसर्वद्रस्यच्यापकानेकान्तात्मकश्रुतक्कानोपयोगी-भृय विषरिणमनात् । अतो न किंचिदप्यागमचक्षुवामदृश्यं स्यात् ॥ ३५ ॥

अथागमज्ञानतत्त्र्वतत्त्वार्थश्रद्धानतदुभयर्ष्वस्यततानां यौगपद्यस्य मोक्षमार्गतं नियमयति— आगमपुञ्चा दिद्वी ण भवदि जस्सेह संजमो तस्स । णत्यीदि अपदि सुरं असंजदो होदि किथ समणी ॥ ३६ ॥

आगमपूर्वा दृष्टिर्न भवति यस्येह संयमस्तस्य । नास्तीति भणति सुत्रमसंयतो भवति कथं श्रमणः ॥ ३६ ॥

इह हि सर्वस्यापि स्यात्कारकेतनागमपूर्विकया तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणया दृष्ट्या श्रन्यस्य स्वपरविभागाभावातु कायकपायैः सहैक्यमध्यवसतोऽनिरुद्धविषयाभिलापतया पहुजीवनिकाय-परीक्षरूपेण केवलज्ञानसमानत्वात , पश्चादागमाधारेण स्वसंवदनज्ञाने जाते स्वसंवदनज्ञानवलेन केवलज्ञाने च जाते प्रत्यक्षा अपि भवन्ति । ततः कारणादागमचक्षुषा परंपरया सर्वे दृश्यं भवतीति ॥ ३५ ॥ एवमा-गमान्यासकथनऋषेण प्रथमस्थारे सुत्रचतृष्टयं गतम् । अथागमपरिज्ञानतत्वार्थश्रद्धानतद्भयपूर्वकसंयतःव-त्रयस्य मोक्षमार्गत्वं नियमयति —आग्रामणच्या दिदी ण भवदि जस्सेह आगमपूर्विका दृष्टिः सन्यक्तं नास्ति यश्येह लोके संजमो ।स्स णारिथ संयमस्तरय नास्ति इदि मणादि इत्येवं भगति कथयति । कि कर्र । सत्तं सूत्रमागमः । असंजदो होदि किथ समणो असंयतः सन् श्रमणस्त्रपोधनः कथं भवति न जानकर भावश्रत ज्ञानके उपयोगी होकर परिणमे हैं, इस कारण महामुनि आगमके बलसे सबको देखते हैं. इसी लिये आगम-नेत्रसे कळ भी अनदीखता नहीं रहता । इस कारण मोक्षाभिलापीको अभ्यास करना योग्य है ॥ ३५ ॥ आगे सिद्धान्तका ज्ञान और उस सिद्धान्तके अनुसार श्रद्धान और ज्ञान श्रद्धान संयुक्त संयम ये तीनों एक कालमें होवें, तो मोक्षमार्ग होता है, ऐसा निश्चय करते हैं-[इह ] इस लोकमें [यस्य ] जिस जीवके [आगमपूर्वा ] पहले अच्छी तरह सिद्धान्तको जानकर [हृष्टि: ] सम्यादर्शन [ न भवति ] नहीं हो, [ तस्य ] तो उसके [ संयम: ] मुनिकी कियारूप आचार [ नास्ति ] नहीं होता, [इति ] यह बात [सूत्रं] जिनप्रणीत सिद्धान्त [भणिति ] कहता है, [असंयतः ] और जिसके संयमभाव नहीं है, वह पुरुष [कथं] कैसे [अमणः] मुनि [भवति ] हो सकता है ! नहीं हो सकता । **भावार्थ**—जिस परुषके प्रथम ही आगमको जानकर पदार्थोंका श्रदान न हवा हो. उस पुरुषके संयमभाव भी नहीं होता, यह निश्चय है, और जिसके संयम नहीं है, वह मुनि नहीं कहा जाता। जिसके आगमको जानकर श्रदान हुआ हो, वही पुनि कहलाता है, अन्यथा नहीं कहा जाता। इसी कथनको विशेषतासे दिखलाते हैं---ज्ञान दर्शन चारित्रका जो एक ही बार होना उसको मोक्षमार्ग कहते हैं. क्योंकि जो जीव अनेकान्त व्यवाकर विराजमान आगम-ज्ञानके अनुसार श्रद्धानरूप सन्यग्दर्शनसे रहित है, उसके मैदविज्ञानके अभावसे स्वपरका भेद नहीं होता, कवाय परिणामीसे एकताका अभ्यास होता है, वहाँपर राग, देष, मोह, भावसे विषयाभिलाषाका निरोध नहीं होता, इन्द्रियें विषयोमें प्रवर्ततीं घातिनी भूला सर्वतोऽपि कृतमृहत्तेः सर्वतो निहत्त्यभावात्त्या परमात्मझानाभावाद झेवचक-माक्रमणनिरर्गलब्रितिया ज्ञानरूपात्मतत्त्वैकाय्यपदृश्यभावाच संयम एव न तावत् सिद्धचेत् । असिद्धसंयमस्य त सुनिश्चितैकाय्यगतत्ररूपं मोलमार्गापरनामश्रामण्यमेव न सिद्धचेत्। अत आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयततानां यौगपद्यस्यैव मोक्षमार्गतं नियम्येत ॥ ३६ ॥

अथागमज्ञानतत्त्वार्धश्रद्धानसंयतत्त्वानामयौगपद्यस्य मोक्षमार्गतं विघटयति---ण हि आगमेण सिज्झदि सरहणं जदि वि णस्थि अत्येख । सहहमाणो अस्ये असंजढो वा ण णिच्वादि ॥ ३७ ॥ न बागमेन सिद्धचति श्रद्धानं यद्यपि नास्त्यर्थेषु । श्रद्दधान अर्थानसंयतो वा न निर्वाति ॥ ३७ ॥

श्रद्धानशुन्येनागमजनितेन ज्ञानेन तद्दिनाभाविना श्रद्धानेन च संयमशुन्येन न तावत्सि-कथमपीति । तथाहि-यदि निर्दोषिनिजपरमाःमैनोपादेय इति रुचिक्रपं सम्यक्तं नास्ति तहिं परमागम-बरून विश्वतिकज्ञानरूपमात्मानं जानलपि सम्यग्दर्धिन भवति ज्ञानी च न भवति तद्वयाभावे सति पश्चेन्द्रिय-विषयाभिलाषपड्जीववधव्यावृत्तोऽपि संयतो न भवति । ततः स्थितमेतत् परमागमञ्जानतःवार्षेश्रद्धानसंयत-त्वत्रयमेव मुक्तिकारणमिति ॥ ३६ ॥ अथागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपणाभावे मोक्षो नास्तीति व्यवस्थापयति — ण हि आगमेण सिज्ज्ञदि आगमजनितपरमात्मज्ञानेन न सिद्धचिति । सहहणं जदि वि **णान्यि अत्येस** श्रद्धानं यदि च नास्ति परमात्मादिपदार्थेषु । **सहहमाणो अत्ये** श्रद्धधानो वा चिदानन्दै-कस्वभावनिजपरमात्मादिपदार्थान् । असंजदो वा ण जिल्लादि विषयकपायाधीनत्वेनासयतो वा न निर्वाति निर्वाणं न लभत इति । तथाहि-यथा प्रदीपमहितपुरुपस्य कृपपतनप्रस्तावे कृपपतनान्निवर्तनं मम हितमिति निश्चयरूपं श्रद्धानं यदि नास्ति तदा प्रदीपः किं करोति न किमपि । तथा जीवस्यापि परमा-हैं, षट्कायके जीवोंकी हिंसा होती है, अटकसं रहित हुआ यथेच्छाचारी होता है, सर्व त्यागरूप मुनिवत नहीं होता. उसी प्रकार निर्विकल्प समाधिकर परमात्मज्ञान भी नहीं होता. और जेब पदार्थीमें प्रवर्तनेवाली स्बच्छंद ज्ञानवृत्ति उस स्बरूपमें एकाप्र भावसे ज्ञानप्रवृत्तिका अमाव है । इस कारण ऐसे जीवके आगम-ज्ञानपूर्वक श्रद्धान विना संयमभावकी कैसे सिद्धि होवे ! किसी तरह नहीं । जिसके संयमकी सिद्धि न हई, उसके निश्चित एकाप्रतारूप मोक्षमार्गनामा सुनियदकी भी सिद्धि नहीं होती। इसलिये आगमज्ञान, तत्त्वार्षश्रद्धान. संयमभाव. इन तीनोंकी एकता जब होने, तभी मोक्षमार्गकी सिद्धि होती है ॥ ३६ ॥ आगे आगमज्ञान, तत्वार्थश्रद्धान, संयमभाव, इन तीनोंकी एकता हो, तभी मोक्षमार्ग होवे, यह कहते हैं---[ चिदि ] जो [ अर्थेषु ] जीवाजीवादि पदार्थीमें [ अद्भानं ] रुचिरूप प्रतीति [ नास्ति ] नहीं है, तो [आगमेन हि ] सिद्धान्तके जाननेसे भी [न सिद्धधिन ] मुक्त नहीं होता, [बा] अथवा [अर्थोत् ] जीवाजीवादिक पदार्थोंका [श्रहधान: अपि ] श्रद्धान करता हुआ भी जो [असंयत: ] असंयमी होने, तो नह [ न ] नहीं [ निर्वाति ] मुक्त होता । आवार्थ-यथपि आगमके बळसे सब द्धपति । तथाहि — आगमवलेन सकलपदार्थांन विस्पष्टं तर्कयकापि यदि सकलपदार्थक्रेयाकारकरम्बितविद्यदेकक्रानाकारमात्मानं न तथा प्रत्येति तदा यथोदितात्मनः श्रद्धानशृन्यतया यथोदितमात्मानमननुभवन् कथं नाम क्रेयनिमम्नो हानविमृदोऽक्रानी स्यात् । अज्ञानिनश्च क्रेयद्योतको
भवकायानामः कि क्रुयात् । ततः श्रद्धानशृन्यादागमाक्षास्ति सिद्धिः । कि च — सकलपदार्थक्रेयाकारकरिम्बतविद्यदेक्क्रानाकारमात्मानं श्रद्धानोऽप्यनुभवकृषि यदि स्वस्मिकेच संयम्य न
वर्तयति तदानादिमोहरागद्वेदवासनोपनितपग्नुल्यवङ्कमणस्वेरिण्याश्चिद्वतः स्वस्मिकेव
स्थानाक्षिवासननिक्षकर्षकत्त्वमृज्ञितविद्वदृन्यभावात्कथं नाम संयतः स्थात् । असंयतस्य च
यथोदितात्मतन्यनतीतिकषं श्रद्धानं यथोदितात्मतन्त्वानुशृतिक्षं ज्ञानं वा कि क्रुयात् । ततः
संयमगृन्यात् श्रद्धानात् ज्ञानाडा नास्ति सिद्धिः । अत आगमज्ञानतन्त्वार्थश्रद्धानसंयततानामयागपद्यस्य मोक्षमार्गलं वियरतेव ॥ ३७ ॥

गमाधारण सकलपदार्थज्ञेयाकारकरावलम्बतविशदैकज्ञानरूपं स्वात्मानं जानतोऽपि ममात्मैवोपादेय इति निश्वयरूपं यदि श्रद्धानं नास्ति तदास्य प्रदीपस्थानीय आगमः किं करोति न किमपि । यथा वा स एव प्रदीपसहितपुरुषः स्वकीयपौरुपबलेन कपपतनाचित न निवर्तते तदा तस्य श्रद्धानं प्रदीपो दृष्टिवां कि करोति न किमपि । तथायं जीवः श्रदानज्ञानसहितोऽपि पौरुषस्थानीयचारित्रवलेन रागादिविकल्परूपादसंयमाद्यदि न निवर्तते तदा तस्य श्रद्धानं ज्ञानं वा कि कर्यात्र किमपीति । अतः एनदायाति परमागमजानतत्त्वार्ध-श्रद्धानसंयतःवानां मध्ये द्रयेनैकेन वा निर्वाणं नास्ति किंत त्रयेणेति ॥ ३७ ॥ एवं भेदाभेदरतत्रयात्मक-पदार्थीको विशेषक्रपसे जानता है. परंत सकल पदार्थीके जाननेसे प्रतिबिम्बित निर्मल जानाकार आत्मा जैसा है. उसको उसी प्रकार न जाने. वैसा ही श्रद्धान न करे. और जैसा कछ कहा है. वैसा ही जो न अनुभवे, तो परक्षेयमें मग्न हुआ अजानी जीव अकेले आगमके जाननेसे ही श्रद्धान बिना जानी कैसे हो सकता हैं ? किसी प्रकार भी नहीं । यदि आगमको जाने और तत्वार्थका श्रदान करे. तभी जानी हो सकता है, अन्य प्रकार नहीं । यद्यपि आगम सकल पदार्थोंको प्रगट करता है, तो भी अज्ञानीको कछ कार्यकारी नहीं होसकता. क्योंकि अज्ञानी श्रद्धानसे रहित है, इसलिये उसको आगमसे कछ फलकी सिद्धि नहीं होती । यद्यपि सकल क्षेत्र पदार्थीकर प्रतिविश्वित निर्मल ज्ञानाकार आत्माका कोई श्रद्धान भी करता है. कोई जीव अनुभव भी करता है, तो भी वही जीव अपनेमें जो संयम भाव धरके निश्चल होके नहीं प्रवर्ते, तो उस संयमीके जैसा कुछ कहा है, वैसा ही आत्मतत्त्वकी प्रतीतिरूप श्रदान क्या करे. और यथार्थ आत्मतत्त्वकी अनुभृतिरूप ज्ञान भी संयमभाव विना क्या करे, क्योंकि यह जीव अनाटि कालसे लेकर राग, देव, मोहकी वासनासे परमें लगा हुआ है, इसकारण इस जीवकी अशृद्ध चेतनासूपी व्यक्तिचारिणी स्त्री परभावरेंमें रमतो है. अपने आत्मीक-रसमें मन्न नहीं होती । परवासनासे रहित निस्कंप पक आत्मीक-तत्वमें संयमभाव विना स्थिरता नहीं होती. इसलिये संयमभाव रहित श्रदानमे वा जानमे मोक्ष नहीं होता, जब आगम-ज्ञान, तत्त्वार्धश्रद्धान, और संयमभाव इन तीनोंकी एकता हो, तभी मोक्ष- 32

अधाममझानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्त्रानां यौगपद्येऽप्यात्मझानस्य मोक्षमार्गसाथकतमसं द्योत-

जं अण्णाणी कम्मं खबेदि अवसयसहस्सकोडीिई। तं णाणी तिर्हि ग्रुस्तो खबेदि उस्सासमेरोण॥ ३८॥ यदशनी कर्म क्षपति अवशतसहस्रकोटिभिः। तज्ज्ञानी त्रिभिर्गुप्तः क्षपत्युच्छ्वासमात्रेण॥ ३८॥

यद्शानी कर्म क्रमपरिपाटचा वालतपावैचित्र्योपक्रमेण च पच्यमानस्रपात्तरागद्वेषतया मुखदुःखादिविकारभावपरिणतः पुनरारोपितसंतानं भवशतसहस्रकोटीभिः कथंचन निस्तरित, मोक्षमार्गस्थापनसुख्यत्वेन द्वितीयस्थलं गाथाचतप्टयं गतम् । किच बहिरात्मावस्थान्तरात्मावस्थापरमात्मावस्था मोक्षाबस्थात्रयं तिष्ठति । अबस्थात्रयेऽनुगताकारद्रव्यं तिष्ठति । एवं परस्परसापेक्षद्रव्यपर्यायात्मको जीवपदार्थः । तत्र मोक्षकारणं चिन्यते । मिथ्यात्वरागादिरूपा बहिरात्मावस्था तावदश्रद्धा मुक्तिकारणं न भवति । मोक्षावस्था श्रद्धात्मफलभूता सा चाँग्रे तिष्ठति । एताभ्यां द्वाभ्यां भिन्ना यान्तरात्मावस्था सा मिथ्यान्वरागादिरहितत्वेन श्रद्धा यथा सुक्मिनगोतज्ञानं शेषाबरणं सत्यपि क्षयोपशमज्ञानावरणं नास्ति तथात्रापि केवळज्ञानावरणं सत्यप्येकदेश-क्षयोपशमज्ञानापेक्षया नारःयावरणम् । यावतांशेन निरावरणरागादिरहितःवेन शुद्धा च तावतांशेन मोक्षकारणं भवति तत्र श्रद्धपारिणामिकभावरूपं परमात्मद्रव्यं ध्येयं भवति तच तस्मादन्तरात्मध्यानावस्थाविशेषात्कर्यचिद्धि-नम् । यदैकान्तेनाभिनं भवति तदा मोक्षेऽपि ध्यानं प्राप्तोति, अथवास्य ध्यानपर्यायस्य विनाशे सति तस्य पारिणामिकभावस्थापि विनाशः प्राप्नोति । एवं बहिरात्मान्तरात्मवरमात्मकथनऋषेण मोक्षमार्गो ज्ञातन्यः । **अध परमागमज्ञानतत्त्वार्धश्रद्धानसंयतत्वानां भेदरत्नत्रयरूपाणां मेलापकेऽपि यदभेदरत्नत्रयात्मकं निर्विक**त्प-समाधिलक्षणमात्मज्ञानं निश्चयेन तदेव सक्तिकारणमिति प्रतिपादयति—कं अण्णाणी करमं खबेटि निर्वि-कुल्यसमाधिकपनिश्चयरत्नत्रयात्मकविशिष्टभेदज्ञानाभावादज्ञानी जीवो यत्कर्म क्षपयति । काभिः कर्मभूताभिः। मार्ग होता है. ऐसा तात्पर्य समझना ॥ ३७ ॥ आगे आगम-जान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयमभाव इस रतनत्रयको एकताके होनेपर भी आत्मज्ञानको मुख्यरूप मोक्षमार्गका साधक दिख्लाते हैं—[अज्ञानी] परमात्मज्ञान रहित पुरुष [यत् कर्म] जो ज्ञानावरणादि अनेक कर्म [भवदातसहस्रकोटिभिः] सौ हजार कोड़ (अनेक) पर्यायोकर [ क्षपयित ] क्षय करता है, [ त्रिभिर्गुप्तः ] मन, वचन, कायकी क्रियाओं के निरोधकर स्वरूपमें लीन [ज्ञानी] परमात्मभावका अनुभवी ज्ञाता [तत् ] उन ज्ञानावर-णादि असंख्यात छोकमात्र कर्मीको [ उच्छ्यासमात्रेण] एक उस्वासमात्र ( थोड़े ) कालमें ही [ अपयति ] क्षय कर देता है । भावार्थ — अज्ञानी जीव क्रियाकांडकी परिपाटीसे और अनेक प्रकारके -अज्ञानतपके बल्ले जो कर्म क्षय करता है, उसी कर्मके उदयसे राग, द्वेष, भावोंसे सुख द:स्वादि विकार भावों रूप परिणमता है, पश्चात् नवीन बंध करके सन्तान बढ़ाता है, इस कारण अनेक सौ हजार कोटि पर्यायोमें भी कमीका क्षय नहीं करता,-मुक्त नहीं होता, अज्ञानीके कर्मकी निर्जरा बंधका ही कारण

तदेव क्षानी स्थात्कारकेतनागमक्षानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयोगपद्यातिक्षयमसादासादितश्रद्धक्षान-मयात्मकतात्रुभूतिलक्षणक्षानितसद्भावात्कायवाञ्चनःकर्मीपरमग्रद्धत्रिग्युप्ततात् मचण्डोपकमपच्य-मानमपदस्तित्रागद्वेषतया द्रानिरस्तसमस्तद्वसद्वःखादिविकारः पुनरनारोपितस्तानप्रच्यासम्बाग्रेणेव लीलयेव पातयति । अत आगमक्षानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयत्वानां यौगपद्येऽप्यात्मक्षानमेव मोक्षमार्गसाथकतममनुमन्तव्यम् ॥ ३८ ॥

अथात्मक्रानशृत्यस्य सर्वागमक्रानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयततानां योगपद्यमप्यक्तिचित्करिमत्य-जन्नास्ति—

> परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो । विज्ञदि जदि सो सिद्धिं ण लहदि सञ्वागमधरो वि ॥ ३९ ॥

भवसयसहस्सकोडीहि भवशतसहस्रकोटिभिः तं णाणी तिहिं गुनो तत्कर्म ज्ञानी जीविक्षगुतिगुतः सन खबेदि उस्सासमेत्रेण क्षपयत्युच्छवासमात्रेणेति । तद्यथा--बहिर्विषये परमागमाभ्यासबलेन यत्सम्यक्-परिज्ञानं तथैव श्रद्धानं वताचनुष्टानं चेति त्रयं तत्त्रयाधारेणोत्पत्रं सिद्धजीवविषये सम्यक्रपरिज्ञानं श्रद्धानं तदगुणस्परणानुकूलमनुष्टानं चेति त्रयं तत्त्रयाथारेणोत्पन्नं विशदाखण्डैकज्ञानाकारे स्वग्रुद्धात्मनि परिच्छित्त-रूपं सविकत्पज्ञानं स्वदाद्वारमोपादेयभनरुचिविकल्परूपं सम्यग्दर्शनं त्रेवारमनि रागादिविकल्पनिवृत्तिरूपं सविकन्पचारित्रमिति त्रयम् । तत्त्रयप्रसादेनोत्पनं यात्रविकल्पसमाधिऋषं निश्वयरत्तत्रयलक्षणं विशिष्टरवसंबे-दनज्ञानं तदमाबादज्ञानी जीवो बहुभवकोटिभिर्यत्कर्म क्षपयित तत्कर्म ज्ञानी जीवः पूर्वोक्तज्ञानगुणसद्भावात् त्रिगुप्तिगुप्तः सन्नुच्छवासमात्रेण लीलयैव क्षपयतीति । ततो ज्ञायते परमागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्त्वानां भेदरत्नत्रयस्त्रपाणां सद्भावेऽध्यमेदरत्तत्रयस्त्रपस्य स्वसंवेदनज्ञानस्यैव प्रधानत्वमिति ॥ ३८ ॥ अथ पूर्व-सुत्रोक्तात्मज्ञानरहितस्य सर्वागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्त्वानां योगपद्यमप्यकिचित्करमित्यपदिशति---परमा-है, और ज्ञानीके वह स्याद्वाद-ध्वजासे चिन्हित आगमका जानना, तत्वार्थ श्रद्धान, और संयमभाव इन तीन रतनत्रय भावोंकी अधिकताके प्रसाद्से अंगीकार की गई शुद्ध ज्ञानमयी आत्मतत्त्वकी अनुभूति, उस-रूप ज्ञानके होनेसं मन, वचन, काथकी कियाके निरोधसे स्वरूपमें गुप्त है, इस कारण वह ज्ञानी अपनी ज्ञान वैराग्यकी शक्तिके बलसे एक क्षणमें विना ही यत्नके अपनी लीला ही कर असंख्यात लोकमात्र कर्मोंको क्षय कर डालता है, कर्मके उदयमें राग, देव, मोह, भावींसे रहित है, इसलिये इष्ट अनिष्ट पदार्थीक संयोगसे सख द:ख विकारको नहीं धारण करता, इसी कारण नतन बंधका कर्ता नहीं है. संसारकी संतानका उच्छेदक है, सहज ही मुक्त होता है। इससे यह तात्पर्य जानना, कि आगमजान, तत्त्वार्थश्रद्धान, और संयमभाव इनकी एकताके होनेपर भी आत्मज्ञान ही को मोक्षके साधनेकी अधिकता है ॥ ३८ ॥ आगे आत्मज्ञानसून्य पुरुषके आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, संयमभाव इनकी एकता भी अकार्यकारी है, ऐसा कहते हैं-[ यस्य ] जिस पुरुषके [पुनः ] फिर [परमाणुप्रमाणं वा ] पर-माणुबराबर भी अतिसुक्ष्म [देहादिकेष] शरीरादि परदन्योंमें [मूच्छो] ममता भाव [यदि] जो

परमाणुममाणं वा मृच्छा देहादिकेषु यस्य पुनः । विद्यते यदि स सिद्धि न लगते सर्वागमधरोऽपि ॥ ३९ ॥

यदि करतलामलकीकृतसकलागमसारतया भृतभवद्भावि च स्वोचितपर्यापविश्विष्ठमज्ञेष-द्रव्यजातं जानन्तमात्मानं जानन् श्रद्धानः संयमयंश्रागमज्ञातस्वार्धश्रद्धानसंयत्वानां यौगपषे-ऽपि मनाश्चोद्दमलोपलिस्ततात् यदा असिरादिम्-व्योपरक्ततया निरुपरागोपयोगपरिणतं क्रवा ज्ञानात्मानमात्मानं नाजुभवति तदा तावन्मात्रमोहमलकलङ्ककोलिकाकोलितैः कर्ममिरविद्युच्य-मानो न सिद्धचित । अत आत्मज्ञानशृत्यमागमज्ञानतस्वार्धश्रद्धानसंयत्वयौगपद्यमप्यक्तिचि-त्करमेव ॥ ३९ ॥

अथागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यं साधयति-

शुपमाणं वा मुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो विज्ञादि जिद्द परमाणुमानं वा मुच्छा देहादिकेषु विषयेषु स्वय पुरुषस्य पुनवियते यदि चेत् । सो सिर्द्धि ण लड़िद्द स सिर्द्धि सुक्ति न लमते । कथंमूतः । सच्चागमपरो वि सर्वागनभरोऽपाणि । अयमनार्थः — सर्वागमज्ञानतःचार्थश्रद्धानसंयतःचानां यौगपथे सित यस्य
देहादिविषये स्तोकमस्य वियते तस्य पूर्वमूत्रोक्तं निर्विकन्पसमाधिलक्षणं निवयरत्नत्रयात्मकं स्वसंवेदनज्ञानं नास्तीति ॥ ३९ ॥ अब इत्यभावसंयमस्वरूपं कथयति—

चागो य अणारंभो विसयविरागो खओ कसायाणं । सो संजमो चि भणिदो पञ्चजाए विसेसेण ॥ \*२१ ॥

चागो य निजबुद्धानपरिष्टहं कृत्वा बाद्धान्यन्तरपरिष्ट्विन्हित्तस्यागः अणारंभी निःकियनिज[बिद्यते] गैज्द है, तो [सः] वह पुरुप उतने ही मोह कलंकसे [सर्वागमघरोऽपि] द्वादशांगका पाठी होता हुआ भी [सिद्धि] मोक्षको [न] नहीं [लभते ] पाता । भावार्थ—जैसे हाथमें
निर्मेल स्काटिकका मणिका अंतर बाहिरसे अच्छा दोस्तता है, उसी तरह जिन पुरुषांने समस्त आगमका
रहस्य जान लिया है, और उसी आगमके अनुसार त्रिकाल सम्बंधी सकल पर्याय सहित संपूर्ण द्रव्योके
जाननेवाला आत्माको वे जानते हैं, श्रदान करते हैं, और आवरण करते हैं । इसी तरह जिस पुरुषके
आगमक्वान, तत्वार्थश्रदान, संयम, इस स्तन्त्रयकी एकता भी हुई है, परंतु वही पुरुष जो किसी काल्में
शरीरादि परुल्योमें रागमाव मलसे मलंत हुआ ज्ञानस्वरूप आत्माको बीतराग उपयोग आवरूप नहीं
अनुभव करता है, तो वही पुरुप उतने ही सुरुण मोहक्किस कीलित कर्मोंसे नहीं खूटता—गुक्त नहीं
होता । इससे यह बात सिद हुई, कि वीतराग निर्वक्त्य समापिसे जामस्त्रानसे रूप्य पुरुषके आगमज्ञान, तत्वार्थश्रदान और संयमभावोको एकता में कार्यकारी नहीं है, जो आत्मज्ञान सहित हो, तमी
मोक्षका साधक हो सके, इस कारण आत्मज्ञान मोशका मुख्य साधन है ॥ ३९ ॥ आगे जिसके आगमज्ञान, तत्वार्थश्रदान, संयममावकी एकता है, और आत्मज्ञानकी एकता है, उस पुरुषका स्वरूप कहते
हैं—[स श्रमणा:] वह महाधुनि [संयता:] संयमी [श्रपिता:] मगबंतदेवने कहा है, लो कि

पंचसमिदो तिगुसो पंचेदियसंबुढो जिदकसाञा । दंसणणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥ ४० ॥ पञ्चसमितस्तिग्रहः पञ्चेन्द्रियसंद्रतो जितकायः । दर्जनक्कानसमद्रः अमणः स संयतो भणितः ॥ ४० ॥

यः खल्बनेकान्तकेतनागमञ्जानबलेन सकलपदार्थक्रेपाकारकरम्बितविभद्धेकज्ञानाकार-मात्मानं अद्यानोऽनुभवंशात्मन्येव नित्यनिश्चलां दृत्तिमिच्छन् समितिपञ्चकाङ्क्षितपदृत्ति-प्रवर्तितसंयमसाधनीकृतश्रारीरपात्रः क्रमेण निश्चलनिरुद्धपश्चेन्द्रियद्वारतया सम्प्रपरतकायवान्यनो-व्यापारो भूला चिदहत्तेः परद्वव्यचकुकमणनिमित्तमत्यन्तमात्मना सममन्योन्यसंवलनादेकीभृत-मपि स्वभावभेदपरलेन निश्चित्यात्मनैव क्रमलो महा इव सुनिर्भरं निष्पीडच निष्पीडच क्षाय-शुद्धात्मद्रव्ये स्थित्वा मनोवचनकायन्यापारनिवृत्तिरनारम्भः विसयविरागो निर्विषयस्वात्मभावनोत्थसुखे तृप्ति कृत्वा पश्चेन्द्रियस्वाभिन्नापत्यागो विषयविरागः । स्वओ कसायाणं निःकषायग्रद्धात्मभावनावनेन क्रोधा-दिक्रवायत्वागः कवायक्षयः । सो संज्ञमो ति भणिदो स एवंगणविशिष्टः संयम इति भणितः । पञ्च-क्ताप विसेसेवा सामान्येनापि तावदिवं संयमलक्षणं प्रवज्यायां तपश्चरणावस्थायां विशेषेणेति । अत्राध्य-न्तरशदा सवित्तिभीवसयमो बहिरङ्गनिवृत्तिश्च द्रव्यसंयम इति ॥ २१ ॥ अथागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्भानसंय-तत्वानां त्रयाणां यत्सविकल्पं यौगपयं तथा निर्विकल्पात्मञ्जानं चेति दृयोः संभवं दर्शयति -- पंचयप्रिद्धो व्यवहारेण पञ्चसमितिभिः समितः संबत्तः पञ्चसमितः निश्चयेन त स्वस्वरूपे सन्यगितो गतः परिणतः समितः तिगन्तो व्यवहारेण मनोवचनकार्यानरोधत्रयेण गृप्तः त्रिगृप्तः निश्चयेन स्वरूपे गृप्तः परिणतः पंचेंद्रियसंबद्धो अपनहारण पञ्चेन्द्रियविषयन्यावृत्या संवृतः पञ्चेन्द्रियसंवृतः निश्चयेन वातीन्द्रियसखस्वादरतः जिटकसाओं व्यवहारण कोधादिकषायज्ञयेन जिलकपायः निश्चयेन चाकवायात्मभावनारतः दंसणणाण-सम्मा) अत्र दर्शनरान्देन निजराद्वात्मश्रद्धानरूपं सम्यादर्शनं प्राह्मम् । ज्ञानरान्देन त स्वसवेदनज्ञानमिति ताभ्यां समग्री दर्शनज्ञानसमग्रः समग्री सो संजदो भणिदो स एवंगणविशिष्टः श्रमणः संयत इति

[पञ्चसितः] ईयाँदि पाँच समितियों को पालता है [श्रिगुप्तः] तीन योगों के निरोधसे तीन गुप्ति-वाला हैं, [पञ्चित्त्रियसंकृतः] पाँच इन्दियों को रोकनेवाला [जित्तकषायः] कथायांको जीतनेवाला और [क्षांनक्षातसम्माः] दरीन झानसे परिपूर्ण है। भावार्य — नो पुरुष स्थादादरूप आगमसे सकल बेंगाकारकर प्रतिविध्वत, निर्मल झानस्कर्ण आत्माको जानता है, अद्वान करता है, अनुभवता है, अपनेमें निश्चल कृतिको निक्वता है, जिससे पाँच समितिक आवरणसे स्वेष्टाचार कृतिको रोककर, अपने शरीर और संयमका साधन कथायों से यह निव्यल्व होके पंचेत्रपांचा निरोध क्या है, जिसके मन, वचन, कायसे कवाय दर हुए हैं, जिन कथायों से यह निव्यल्व प्रत्यव्यं गमन करती है, और जो कथाय आगमके स्वाय प्रस्पर मिलनेसे एकताको धारण करते हैं, उन कथाय-राखुआंको निव्यवकर अपनेसे जुदे जान उनको एक ही बार अपने झानकी अधिकताको पुरुष कर हाला है, बैसे प्रवीण मुख अपने राख्न मुक्को महाल चक्रमक्रमेण नीवं त्याजयति, स खल्छ सकल्यस्ट्रज्यसून्योऽपि विश्वद्वदिक्षप्तिमात्रस्यमावश्रुता-वस्यापितात्मतस्त्रोपजातनित्यनिश्वलद्वचितया साक्षात्संयत एव स्यात् । तस्यैव वागमज्ञानतस्वार्थ-श्रद्धानसंयतवयौगपद्यात्मज्ञानयोगपद्यं सिद्धचति ॥ ४० ॥

अथास्य सिद्धागमझानतस्त्रार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मझानयौगपद्यसंयतस्य कीदृग्लक्षण-

मित्यनुशास्ति-

समसनुषंपुवग्गो समस्रहर्दुक्को पसंसर्णिदसमो । समलोद्दुक्कंचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥ ४१ ॥ समञ्जुद्भवर्गः समस्रवदुःवः प्रजंसानिन्दासमः । समलोष्ट्रकाश्रनः पुनर्जीवितमरणे समः अमणः ॥ ४१ ॥

संयमः सम्यन्दर्शनहानपुरःसरं चारित्रं, चारित्रं धर्मः, धर्मः साम्यं, साम्यं मोहक्षोभविद्दीनः आत्मपरिणामः । ततः संयतस्य साम्यं छक्षणम् । तत्र शत्रुवन्धुवर्भयोः सुखदुःखयोः प्रश्नसा-निन्दयोः लोष्टकाञ्चनयोर्जीवितमरणयोश्च समः । अयं मम परोऽयं स्वः, अयमाहादोऽयं परि-भणितः । अत एतदायातं व्यवहारेण यद्वहिर्विषये व्याख्यानं कृतं तेन सविकृत्यं सम्यादर्शनज्ञानचारित्र-त्रयं यौगपपं ग्राह्म । अभ्यन्तरूयाल्यानेन त निर्विकत्पारमजानं ग्राह्मसिति सविकल्पयौगपपं निर्विकल्पा-सम्जानं च घटत इति ॥ ४० ॥ सथागमज्ञानतत्त्वार्धश्रद्धानसंयतत्त्वस्थाने विकल्पत्रययौगप्छेन तथा निर्विकल्पात्मज्ञानेन च युक्तो योऽसौ संयतस्तस्य कि लक्षणित्यूर्पादशति । इत्यूपदिशति कोऽर्थः इति प्रष्टे प्रत्यत्तरं ददाति । एवं प्रश्लोत्तरपातनिकाप्रस्तावे कापि कापि यथासंभवमितिशब्दस्यार्थो ज्ञानव्यः---स श्रमणः संयतस्त्रपोधनो भवति । यः किंविशिष्टः । शत्रवन्धसम्बदःखनिन्दाप्रशंसालिष्टकाञ्चनजीवित-मरणेषु समः समिचतः इति । ततः एतदायाति । शत्रुवन्युसुखदःखनिन्दाप्रशंसालोष्टकाञ्चनजीवितमरण-मसल कर प्राणरहित कर देता है, उसी तरह विनाश किया है, ऐसा वह महा मुनि सुभट, सब परदृश्यसे रहित हुआ, ज्ञान, दर्शन, चारित्रकी स्थिरतासे साक्षात् संयमी है, और उसी मुनिके आगमज्ञान, तत्त्वार्थ-श्रद्धान, संयमकी एकता है, तथा आत्मज्ञानकी एकता है ॥ ४० ॥ आगे आगमज्ञान, तत्वार्धश्रद्धान, संयमभावका एकत्व और आत्मज्ञानका एकत्व जिस सुनिके सिद्ध हुआ है, और वह जिन लक्षणोंसे माञ्चम होता है, उनको दिखाते है— अमण: ] समता भावमें लीन महा मुनि है, वह [समदान्त-बन्धुवर्गः ] शत्रु कुटुम्बके लोग इनमें समान भाववाला है, [समसुखदुःखः ] सुख और दुःख जिसके समान हैं, प्रश्नांसानिन्दासमः ] बड़ाई और निन्दा-दोषकथन इन दोनोंमें समान है, [समलोष्टकाश्चन:] लोहा और सोना जिसके समान हैं, और पुन: जीवितमरणे सम:] . प्राणधारण और प्राणत्याग ये दोनोंमें भी समान हैं। **भावार्थ**—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञानयुक्त जो चारित्र है. उसको संयम कहते हैं. वही धर्म है, और उसीका नाम सान्यभाव भी है । मोह क्षोभसे रहित जो आत्माका परिणाम वह साम्यभाव है, इससे संयमीका छक्षण साम्यभाव है । शत्र, मित्र, सुख, द:ख,

त्रव. ३९

तापः, इदं ममोत्कर्षणमिदमपक्षणसयं ममार्किचित्कर इद्युपकारकिमदं ममात्मभारणमयमत्य-न्तविनाम्न इति मोडाभावात् सर्वजाप्यनुदितरागद्वेषद्वैतस्य सततमि विश्वद्वदृष्टिवसिस्यभाव-मात्मानमन्नुभवतः शत्रुबन्धुमुखदुःखपशंसानिन्दालोष्टकाश्वनजीवितमरणानि निर्विशेषमेव क्रेय-सेनाक्रम्य ज्ञानात्मन्यात्मन्ययलितद्वत्तेर्यत्किल सर्वतः साम्यं तत्तिद्वागमज्ञानतत्त्वार्यश्रद्धानसंय-तस्यगैषपद्यात्मज्ञानयौगपद्यस्य संयतस्य लक्षणमालक्षणीयम् ॥ ४१ ॥

अषेदमेव सिद्धागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यसंयतत्वमैकाम्यलक्षण-श्रामण्यायरनाम मोश्रमार्गात्वेन समर्थयति—

> दंसणणाणचरित्तेसु तीसु जुगवं समुद्धिते जो दू । एयगगगदो त्ति मदो सामणणं तस्स पश्चिपुणणं ॥ ४२ ॥ दंशनद्वानचरित्रेषु त्रिषु युगपत्सश्चत्थितो यस्तु । एकाश्रमत इति मतः श्रामण्यं तस्य परिपूर्णम् ॥ ४२ ॥

ब्रेयब्राइतस्वतथामतीतिलक्षणेन सम्यग्दर्शनपर्यायेण ब्रेयब्राइतस्वतथान् अतिलक्षणेन समताभावनापरिणतनिजशुद्धाःमनस्वसम्यकश्रद्धानज्ञानानुष्टानरूपनिर्विकल्पसमाविसमुत्पन्ननिर्विकारपरमाह्वा-दैकलक्षणसम्बासनपरिणतिस्वरूपं यत्परमसान्यं तदेवपरमागमजानतत्त्वार्धश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपश्चेन तदा निर्विकल्पाःमज्ञानेन च परिणततपोधनस्य छश्चणं ज्ञातन्यमिति ॥ ४१ ॥ अथ यदेव संयततपोधनस्य साम्य-लक्षणे भिगतं तदेव श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गो भण्यत इति प्रक्षपयति—दंसणणाणचरित्तेस तीस जुगवं समृद्धिदो जो द दर्शनज्ञानचारित्रेषु त्रिषु युगक्सम्यगुपस्थित उद्यतो यस्तु कर्ता एयमागदो चि स्तुति, निंदा सोना, लोहा, जीवन, मरण इत्यादि इष्ट, अनिष्ट विषयोंमें मुनिक भेद नहीं है, समताभाष है। यह मेरा है, यह पर है, यह आनन्द है, यह द:ख है, यह मुझको उत्तम है, यह मुझको हीन है, यह उपकारी है, यह कुछ नहीं, यह जीवन है, यह मेरा विनाश है, इत्यादि जो अनेक विकल्प हैं, वे मोहके अभावसे सुनिके नहीं होते, इसिलये महासुनि राग देवसे रहित हैं, सदाकाल निर्मल ज्ञान दर्शनमयी आत्माको अनुभवते हैं, सब इप्ट अनिष्ट विषयोंको ज्ञेयरूप जानते हैं, रागी होके कर्ता नहीं हैं, स्वरूपमें समस्त संकल्प, विकल्पोंसं रहित होके निश्चल तिष्ठे हुए है, ऐसे मुनिके जो समताभाव है, वहीं महा-मुनिका लक्षण है, इसी लक्षणसे मुनिके आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, संयमभाव इनकी एकता और आत्मज्ञानकी एकता सिद्ध हुई जान पड़ती है, इसलिये समभाव मुनिका प्रगट लक्षण है ॥ ४१ ॥ आगे पूर्ण सिद्ध हुई, जो यह आगमज्ञान, तत्वार्थश्रद्धान, संयमभावकी एकता और आत्मज्ञानकी एकता यही एकाप्रतारूप मोक्षमार्ग है, इसीका दूसरा नाम मुनिपदवी है, यह कहते हैं- य: ] जो पुरुष [दर्शनज्ञानचरित्रेषु] सम्यादर्शन, सम्याज्ञान, सम्यक्चारित्र, [त्रिषु] इन तीन भावोमें [यग-पत् ] एक ही समय [ समुहिथतः ] अच्छी तरह उद्यमी हुआ प्रवर्तता है, वह [ एकाग्रगतः ] एका-प्रताको प्राप्त है, **इति मतः** ऐसा कहा है, ति और तिस्य उसी पुरुषके [आमण्यं] क्षानवर्षायेण क्षेयक्षातृक्षियान्तरनिष्ट् चिद्धन्यमाणद्रप्ट्रक्षातृतत्त्वहृत्तिल्क्षणेन चारित्रपर्यायेण च त्रिभिरिष यौगपद्येन भाव्यभावकभावविजृष्टिमतातिनिर्भरेतरेतरसंवलनवलादक्षात्रिभावेन परिणतस्यात्मनो यदात्मनिष्ठत्वे सति संयतत्वं तत्यानकवदनेकात्मकस्येकस्यानुभूयमानता-यामिष समस्तपरद्रव्यपरावर्तवादभिव्यक्तेकाप्यलक्षणश्रामण्यापरनामा मोक्षमार्ग एवावगन्तव्यः। तस्य तु सम्यव्दश्निज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग इति भेदात्मकलात्पर्यायपश्चानेन व्यवहारनये-नैकाप्यं मोक्षमार्ग इत्यभेदात्मकलाद्वयभानेन निश्चयनयेन विश्वस्यापि भेदाभेदात्मकलात्त्वस्यमिति प्रमाणेन प्रवृत्तिः।

मदो स ऐकाम्यगत इति मतः संमतः सामणां तस्स पडिपणां श्रामण्यं चारित्रं यतित्वं तस्य परिपूर्ण-मिति । तथाहि-भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मन्यः शेषपद्रलादिपञ्चद्रव्येभ्योऽपि भिन्नं सहज्ञश्रद्धनित्यानन्दैक-स्बभावं मम संबन्धि बदात्मद्रव्यं तदेव ममोपादेयमितिरुचिरूपं सम्यग्दरीनम् । तत्रैव परिच्छितिरूपं सम्याजानं तस्मिनेव स्वरूपे निश्चलानभृतिलक्षणं चारित्रं चेत्यक्तस्वरूपं सम्यादर्शनज्ञानचारित्रत्रयं पानक-बहनेकमध्यभेदनयेनैकं यत तत्सविकल्पावस्थायां व्यवहारिणैकात्रयं भण्यते । निर्विकल्पासमाधिकाले त निर्श्व-येनेति तदेव च नामान्तरेण परमसास्यमिति तदेव परमसास्यं पर्यायनामान्तरेण श्रद्धोपयोगलक्षणः श्राम-ण्यापरनामा मोक्षमार्गो जातन्य इति । तस्य तः मोक्षमार्गस्य सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गे इति भेदात्मकत्वात्पर्यायप्रधानेन व्यवहारनयेन निर्णयो भवति । ऐकाद्यं मोक्षमार्ग इत्यभेदात्मकत्वात द्रव्यप्रधा-यतिषद [परिपूर्ण ] पूर्ण हुआ जानना । भावार्थ-क्रेय, ज्ञायक, तत्वकी यथावत्प्रतीतिका होना सम्यादरीन है: जेय. जायकका यथार्थ जान लेना. सम्याजान है: और अन्य कियासे निवत्त होके दर्शन-स्वरूप आत्मामें प्रवृत्ति 'चारित्र' कहा जाता है । इन तीनों ही भावोका आत्मा भावक है, ये भाव्य है, इन भाव्य भावोंके बढ़नेसे अति परिपूर्ण परस्पर मिलाप है, आत्मा अंगी है, ये तीनों भाव अंग हैं, अंग अंगीकी एकता है। इस प्रकार एक भावको परिणत हुए आत्माक स्वरूपमें लीन होनेकूप जो संयमभाव है, वह यद्यपि सम्यग्दरीन, ज्ञान, चारित्रके भेदसे अनेक है, तथापि एकखरूप ही है। जैसे आम तथा इमली आदिका बनाया हुआ 'पना' मिए खड़ा चरपरा सुगंध द्रव्य आदिके भेदसे अनेक है. तथापि सबको मिलकर एक पर्याय धारण करता है, इससे एक है, उसी प्रकार वह संयम यद्यपि रत्नत्रयसे भेद लिये हुए है, तो भी तीनों भावोंका एक संयमरूप पर्याय है, इसलिये एकरूप है, एकरूप संयम-भाव सब परदृज्यसे रहित है, प्रगट एकाप्रतारूप सुनिपद है, और यही मोक्षमार्ग जानना । उस मोक्ष-मार्गको जो दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे भेदकर कहना है, यह भेदस्वरूप पर्यायकी विवक्षाकर व्यवहारनयसे है. और एकाप्रतारूप मोक्षमार्ग ऐसा जो कथन है, वह अभेदस्वरूप द्रव्यार्थिककी विवक्षाकर निश्चय-नयसे जानना । जितने कुछ पदार्थ संसारमें है, वे सब मेद अमेदस्वरूप हैं । इसल्लिये मेदकर कहना वह व्यवहार है, और अभेदकर कहना वह निश्चय है, इन दोनोंकी सिद्धि प्रमाणसे होती है। यह मोक्ष-मार्ग निश्चयकर एक है. ज्यवहारकर अनेक होजाता है; ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इन तीन भेदीको लिए इत्येवं मतिपजुराक्षयकादिकोऽप्यनेकीभवं-क्षेत्रक्षण्यमयेकताषुपगतो मार्गोऽपतर्गस्य यः। इप्टुक्कातृनिबद्धतिमचलं लोकस्तमास्कन्दता-मास्कन्दत्यचिराद्विकासमृतुलं येनोछसन्त्याबितेः॥ ४२ ॥

अथानैकाम्यस्य मोक्षमार्गतं विघटयति-

मुज्झदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दृव्यमण्णमासेजा। जदि समणो अण्णाणी बज्झदि कम्मेहिं विविद्देहिं॥ ४३॥ मुखति वा रूपति वा द्वेष्टि वा द्रव्यमन्पदासाद्य। यदि अमणोऽज्ञानी बच्यते कर्मभिविविधैः॥ ४३॥

यो हि न खळु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमप्रं भावयति सोऽवश्यं क्षेत्रभूतं द्रव्यमन्यदासीदति । तदासाद्य च ज्ञानात्मात्मक्षानाद्भ्रष्टाः स्वयमज्ञानीभूतो श्रुवति वा रज्यति वा द्वेष्टि वा तयाभूतश्र वध्यत एव न तु विश्वस्थते । अतु अनैकास्यस्य न मोक्षमार्गतं सिद्वचेत् ॥ ४३ ॥

नेन निश्चयनयेन निर्णयो भवति । समस्तवस्त्तसमहस्यापि भेदाभेदात्मकत्वानिश्चयव्यवहारमोक्षमार्गदयस्यापि प्रमाणेन निश्वयो भवतीत्वर्थः ॥ ४२ ॥ एवं निश्चयव्यवहारसंयमप्रतिपादनमुख्यःवेन तृतीयस्थले गाधा-चतुष्टयं गतम् । अथ यः स्वशुद्धात्मन्येकाग्रो न भवति तस्य मोक्षाभावं दर्शयति—मुज्यदि वा रज्जदि **वा दस्सदि वा दञ्जमणामासे जा जदि सु**ह्याने वा रज्यान वा द्वेष्टि वा यदि चेतु । कि करवा द्वन्य-मन्यदासाब प्राप्य । स कः । समाणो श्रमणस्त्रपोधनः । तदा काले अण्याणी अज्ञानी भवति । अज्ञानी सन् बज्बिदि कम्मेहि विविहेहि बज्यते कर्मभिर्विविधैरित । तथाहि—यो निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानेनै-काम्रो मत्वा स्वात्मानं न जानाति तस्य चित्तं बहिर्विषयेषु गच्छति । ततश्चिदानन्दैकनिजस्वभावाच्यतो भवति । ततश्च रागद्वेषमाहैः परिणमति तत्परिणमन् बहुविधकर्मणा बन्यत इति । ततः कारणान्मोक्षार्थ-हुए यद्यपि अनेक है, तो भी एकाग्रताकर एक है। ऐसा एक अनेकस्बरूप यह मोक्षमार्ग जातापरुषोक विचारसे सिद्ध हुआ है। ऐसे मोक्षमार्गको हे जगतके भन्यजीवो ! तुम अंगीकार करो, जिससे कि यह विदानंद अपने अनंत प्रकाशको प्राप्त होवे ॥ ४२ ॥ आगे जिसके एकाप्रता नहीं है, उसके मोक्षमार्ग भी नहीं, यह कहते है— [यदि ] जो [अज्ञानी ] आत्मज्ञानसे रहित [अमणः ] सुनि [अन्यत उच्ची आत्मासे भिन्न परद्रव्यको [आसाच्च] अंगीकार कर [मुखति वा] मोहको प्राप्त होता है, रिज्यति वा ] अथवा रागी होता है, वा द्वेष्टि ] अथवा देषा होता है, तो वह अज्ञानी सनि [विविधै: ] अनेक तरहके [कर्मिभ: ] ज्ञानावरणादिकर्मीते [बध्यते ] बँध जाता है । भावार्थ-जो कोई ज्ञानस्वरूप आत्माको एकाम्र होकर नहीं चिंतता है, वह अवश्य ही परद्रव्यको स्वीकार करता है, और परद्रव्यमें छमा हुआ, ज्ञानस्वरूप आत्मासे अष्ट होता है। अज्ञानी हुआ रागी, देवी, मोही, होता है। ऐसा होनेपर कमींसे बॅथता है, मुक्त नहीं होता। इसलिये जो एकाग्रताकर रहित है, उसके मोक्स- अधैकाम्यस्य मोक्षमार्गतमवधारयन्त्रुपसंहरति-

अट्टेस्र जो ण सुज्ज्ञिद् ण हि रखदि जेव दोससुवयादि। समणो जदि सो णियदं खबेदि कम्माणि विविद्दाणि॥ ४४॥ अर्थेषु यो न सुबति न हि रज्यति नैव डेपसुपपाति। श्रमणो यदि स नियतं क्षपपति कर्माणि विविधानि॥ ४४॥

यस्तु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयति स न ज्ञेयभूतं द्रव्यमन्यदासीदति । तद-नासाद्य च ज्ञानात्मात्मज्ञानादश्रष्टः स्वयमेत ज्ञानीभृतस्तिष्टम मुखति न रज्यति न द्वेष्टि भिरेकाग्रत्वेन स्वस्वरूपं भावनीयमित्यर्थः ॥ ४३ ॥ अथ निजञ्जातमिन योऽसावेकाग्रस्तस्येय मोक्षो भवतीत्यपदिशति-अट्रेस जो ण मज्यदि ण हि रजाटि जोव दोसम्बयादि अर्थेष बहिःपदार्थेष यो न महाति न रज्यति हि स्फूटं नैवं देषमुण्याति जिंदि यदि चेत सो समणो स श्रमणः णियदं निश्चितं सर्वेदि विविद्वाणि कम्माणि क्षपयित कर्माणि विवधानि इति । अथ विशेष:-योऽसौ दृष्टश्रु-तानमृतभोगाकाह्वास्त्रपाद्यपःयानत्यागेन निजन्बरूपं भावयति तस्य चित्तं बहिःपदार्थेषु न गण्छति ततश्च स्रोतः पदार्थे चिन्ताभावानिर्विकारचिश्चमस्कारमात्राच्च्यतो न भवति । तदच्यवनेन च रागायभावादिविध-कर्माणि विनाशयतीति । ततो मोक्षार्थिना नियलचित्तेन निजानमिन भावना कर्तन्येति । इत्थं बीतराग-चारित्रव्याख्यानं श्रत्वा केचन वदन्ति—सयोगिकेवलिनामध्येकदेशेन चारित्रं, परिपूर्णचारित्रं पुनरयोगिचरम-समये भविष्यति तेन कारणेनेदानीमरुमाकं सम्यक्तवभावनया भेदज्ञानभावनया च पूर्वते चारित्रं पश्चाद्वविष्य-नीति नैवं वक्तत्वम् । अभेदनयेन ध्यानमेव चारित्रं तच ध्यानं केवलिनामपचारगोक्तं चारित्रमध्यपचारणेति । यत्पनः समस्तरागादिविकल्पजालरहितं शुद्धात्मानुमृतिलक्षणं सम्यग्दर्शनज्ञानपूर्वकं बीतरागण्डवस्थाचारित्रं तदेव कार्यकारीति । कस्मादिति चेत् , तेनैव कवलज्ञानं जातस्तरमाचारित्रे ताल्यव कर्कव्यमिति भावार्यः । किंच ज्यम्बर्गेह्वाख्यानकाले श्रामण्यं व्याख्यातमत्र पुनर्राप किनर्यमिति परिहारमाह—तत्र सर्वपरित्यागलक्षण उत्सर्ग प्रव मुख्यत्वेन च मोक्षमार्गः अत्र तु श्रामण्यत्र्याख्यानमस्ति परं किंतु श्रामण्यं मोक्षमार्गो भवतीति मुख्य-मार्गकी सिद्धि नहीं है ॥ ४३ ॥ आगे जो एकाप्रनाको प्राप्त है, उसीक मोक्षमार्ग है, ऐसा कहकर व्याख्यानका संकोच करते है— यः ] जो ज्ञानस्वरूप आत्माका जाननेवाला [ अमणः ] सुनि [ यदि ] यदि [ अर्थेषु ] परस्वरूपपदार्थीमें [ न सुद्यति ] मोही नहीं होता, [ न हि र ज्यति ] तो वह निश्चयकर रागी नहीं होता, और ब्रिषं वियमायका भी निव उपधानि नहीं प्राप्त होता, [ स: ] वह मुनि [ नियतं ] निर्धित एकाप्रताकर सहित हुआ [ विविधानि ] अनेक प्रकारके िक्रमाणि ] ज्ञानावरणादि कर्मीको [ क्षायपनि ] क्षय करता है । भावार्थ-- जो पुरुष ज्ञानस्वरूप आत्माको एकाप्रताकर चितवन करता है, वह जेयरूप परदृष्यको अंगीकार नहीं करता, परको त्यागकर जातस्बद्धप आत्मामें हीन होजाता है, वहाँ आप ही जानी हुआ मोही, रागी, देवी, नहीं होता, ऐसी बीतराग अवस्थाकर मुक्त होता है। कर्मीसे नहीं वैंघना। इसलिये जो मुनि एकाप्रभावको प्राप्त है, उसको

तथाभृतः सन् ग्रुच्यत एव न तु कथ्यते । अत ऐकाव्यस्यैव मोक्षमार्गत्वं सिद्धचेत् ॥ ४४ ॥ इति मोक्षमार्गमक्षापनम् ॥ अथ भूजोपयोगमक्षापनम् ।

तत्र श्रमोपयोगिनः श्रमणत्वेनान्वाचिनोति-

समणा सुद्धवजुत्ता सुहोवजुत्ता य होति समयिन्ह । तेसु वि सुद्धवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥ ४५ ॥ अमणाः श्रद्धोपयुक्ताः श्वभोपयुक्ताश्च भवन्ति समये । तेष्वि श्रुद्धोपयुक्ता अनासवाः सासवाः शेषाः ॥ ४५ ॥

ये खलु श्रामण्यपरिणति प्रतिक्षायापि जीवितकषायकणतया समस्तपरद्रव्यनिष्टत्तिप्रहत्त-स्रविशुद्धद्दिश्चित्रप्रिस्वभावात्मतुत्त्वद्वतिरूपां शुद्धोपयोगभूमिकामधिरोद्धं न क्षमन्ते । ते तद्दपकण्ठ-निविष्टाः कषायकुष्ठीकृतशक्तयो नितान्तम्रत्कष्ट्लमनसः श्रमणः किं भवेयुर्न वेत्यत्राभिषीयते। 'अम्मेण परिणदप्या' इति स्वयमेव निरूपिततादस्ति तावच्छभोपयोगस्य धर्मेण सहैकार्थ-त्वेन विशेषोऽस्ति ॥ ४४ ॥ एवं श्रामण्यापरनाममोक्षमार्गोपसंहारमुख्यत्वेन चतुर्थस्थले गाथाद्वयं गतम् । अथ श्रमोपयोगिनां शास्त्रवस्वादव्यवहारेण श्रमणत्वं व्यवस्थापयति—संति विधन्ते । क । समयम्ब समयं परमागमे । के सन्ति । सम्गा अमणान्त्रयोधनाः । क्षिविशिष्टाः । सुद्धवजुत्ता शुद्धोपयोगयुक्ता शुद्धो-पयोगिन इत्यर्थः । सहोत्रजुत्ता य न केवलं शुद्धोपयोगयुक्ताः शुभोपयोगयुक्ताश्च । चकारोऽत्र अन्वयार्थे गौगार्थे प्राह्मः । तत्र दृष्टान्तः । यथा निश्चयेन शुद्धबुद्धैकस्वभावाः सिद्धजीवा एव जीवा भण्यन्ते व्यवहारेण चतर्गतिपरिणता अश्रद्धजीवाश्व जीवा इति तथा श्रद्धोपयोगिनां मुख्यत्वं शभोपयोगिनां त चकारसमुख्य-व्याख्यानेन गौगत्वम् । करमाद्रौणत्वं जातमितिचेत् । तेस् वि सद्भवज्ञा अणासवा सासवा सेसा ही मोजमार्गका सिद्धि है, इसमें संदेह नहीं है ॥ ४४ ॥ इस प्रकार **मोक्षमार्गाधिकार** सन्पर्ण हुआ। आगे शुभोपयोगका कथन करते हुए पहले शुभोपयोगीको मुनिपदवीसे जवन्य दिखलाते है—िसमये ] परमागममं [अमणाः ] मुनि [शुद्धीपयक्ताः ] शुद्धीपयोगी [च ] और [शुभोपयक्ताः ] शुभो-पयोगी इस तरह दो प्रकारके [ भवन्ति ] होते है, [तेषु अपि ] उन दो तरहके मुनियांमें भी [डाद्वोपयक्ताः] शुद्धोपयोगी महाभुति [अनास्त्रवाः] कर्मोके आसवसे रहित है, [डोघाः ] बाकी जो शुभोपयोगी मुनि है, वे [ सास्त्रवा: ] आखवभाव सहित है । भावार्थ—जो जीव यतिपरिणतिकी प्रतिज्ञा करके भी कषायके अंशके उदयसे सब परडन्योसे निष्टत होकर भी निर्मल ज्ञान, दर्शन, स्बभावकर आत्म-तत्त्वकी प्रवृत्तिरूप युद्धोपयोग भूमिकाके ऊपर चढ़नेको असमर्थ हैं, युद्धोपयोगी महामुनिके समीपवर्ती हैं. और जिनकी कषायके उदयसे शक्ति क्षीण होरही है, जिनका मन चंचल है, ऐसे शभाषयोगी मनि. मुनि होसकते है, कि नहीं ' ऐसा शिष्यका प्रश्न है, उसका उत्तर यह है, कि "धम्मेण परिणदप्पा" इत्यादि गाथामें हम समाधान कर आये हैं। शुभोपयोगका धर्मक साथ एकार्थसमवाय है। एकार्थसमवाय उसे कहते है, कि जहां आत्मामें ज्ञान दर्शन परिणति है, और राग परिणति भी है, इस तरह एक आत्म- समबायः । ततः श्रुभोपयोगिनोऽपि घर्षसद्भावाद्भवेषुः श्रमणाः किंतु तेषां श्रुद्धोपयोगिषिः समं समकाष्ट्रतं न भवेत्, यतः श्रुद्धोपयोगिनोः निस्तसमस्तकवायसादनास्त्रवा एव । इमे पुनस्तवकीर्णकवायकावतात्सास्त्रवा एव । अत एव च श्रुद्धोपयोगिकिः समममी न सञ्जूषीयन्ते केवलमन्त्राचीयन्त एव ॥ ४५ ॥

अथ शुभोपयोगिश्रमणलक्षणमास्त्रयति-

अरहंतादिसु भस्तः बच्छलदा पवपणाभिजुसेसु । बिज्जदि जदि सामण्णे सा सुइजुसा भवे चरिया ॥ ४६ ॥ अर्हदादिषु भक्तिर्दसलता पवचनाभिषुकेषु । विद्यते यदि आमण्ये सा ग्रमयका भवेषयां ॥ ४६ ॥

सकलसंगसंन्यासात्मनि श्रामण्ये सत्यपि कषायलत्रावेशवशात् स्वयं शुद्धात्मद्वत्तिमात्रेणाः बस्थातमञ्जलस्य परेषु भुद्धात्महत्तिमात्रेणावस्थितेष्वईदादिषु भुद्धात्महत्तिमात्रावस्थितिमति-तेष्वपि मध्ये द्यद्वीपयोगयुक्ता अनास्रवाः शेषाः सास्रवा इति यतः कारणात् । तद्यथा-निजद्यद्वासमावना-बळेन समस्तञ्जभाग्रुभसंकन्पविकल्परहितत्वाच्छद्वोपयोगिनो निरासवा एव शेषाः ग्रुभोपयोगिनो मिध्याव-विषयकपायक्रपाञ्चभास्त्रवनिरोधेऽपि पृण्यास्त्रवसहिता इति भावः ॥ ४५ ॥ अथ श्रभोपयोगिश्रमणानां लक्षणमाख्याति—सा सहजत्ता भवे चरिया सा चर्या शमयका भवेत । कस्य । तपोधनस्य । कथं-भूतस्य । समस्तरागादिविकल्परहितपरमसमाधौ स्थातुमशक्यस्य । यदि किम् । विज्ञदि जृद्धि विवते यदि चेत । क । सामण्णे श्रामण्ये चारित्रे । कि वियते । अरहंतादिसु भत्ती अनन्तगुणयुक्तेष्वहित्सिद्रेष् **गणानरागयका भक्तिः वच्छलटा** वःसलस्य भावो वःसलता वात्सत्यं विनयोऽनकलवृत्तिः । केप विषयेषः। पत्रयणाभिज्ञेस प्रवचनाभियुक्तेषु । प्रवचनशब्देनात्रागमी भण्यते संघी वा तेन प्रवचनेनाभियुक्ताः प्रव-पटार्शमें दोनोंका समवाय है, इस कारण शभोपयोगीक भी धर्मका अस्तित्व है, इसी लिये शभोपयोगी भी परमागममें सुनि कहे हैं. परंत इतना विशेष है. कि शभीषयोगी शद्वीषयोगीकी दशामें समानता नहीं है. क्योंकि शुद्धोपयोगी समस्त कषायोंसे रहित है, निराख़व है, और शुभोपयोगी कषाय अंशसे रहित नहीं है. इसके कवायका अंश जीवित है, साम्रव है । इसलिये शुद्धीपयोगीके बराबर नहीं है. जधन्य है ॥ ४५ ॥ आगे शुभोपयोगी मुनिका लक्षण कहते है- यदि ] जो [आमण्ये] मुनि-अवस्थामें [ अर्हदादिषु अस्तिः] अरहंतादि पंचपरमेष्टियोमें अनुराग और [प्रवचनाभियक्तेष] परमा-गमकर युक्त शुद्धात्म स्वरूपके उपदेशक महामुनियोमें विस्सालना प्रीति अर्थात् जिस तरह गौ अपने बळडेमें अनुरामिणी होती है, उसी तरह [विद्यते] प्रवर्ते, तो [सा] वह [शुभयक्ता] शुभ रागकर संयुक्त [चर्या ] आचारकी प्रवृत्ति [भवेत् ] होती है । भावार्य—जो सुनि समस्त परि-महके त्याग करनेसे मुनि-अवस्थाको भी प्राप्त है, परंतु कषाय अंशके उदयवशसे आप शुद्धात्मामें स्थिर होनेको अशक्त है, तो वह मुनि, जो शुद्धात्मस्वरूपके उपदेश हैं, उनमें भक्तिसे प्रीतिकरके प्रवर्तना है.

पादकेषु भवचनाभियुक्तेषु च भक्त्या वत्सलतया च भवलितस्य तावन्मात्ररागभवितेपरह्रव्य-भद्यत्तिसंत्रलितशुद्धात्मद्वत्रः शुभोषयोगि चारित्रं स्यात् । अतः शुभोषयोगिश्रमणानां शुद्धात्मा-तुरागयोगि चारित्रतं लक्षणम् ॥ ४६ ॥

अथ शुभोपयोगिश्रमणानां परुत्तिग्रुपदर्शयति-

बंदणणर्मसणेर्षि अन्बद्धाणाणुगमणपिहवसी । समजेसु समावणओ ण णिंदिदा रायचरियम्हि ॥ ४७ ॥ वन्दननमस्त्राणाभ्यामभ्युत्यानातुगमनमतिपत्तिः । अमणेषु अमापनयो न निन्दिता रागचर्यायामु ॥ ४७ ॥

ग्रुभोपयोगिनां हि श्रुदात्मानुरागयोगिचरित्रतया समधिगतसृद्धात्महत्तिषु अमणेषु वन्दननमस्करणाभ्युत्थानानुगमनमतिपत्तिमष्टत्तिः श्रुदात्महत्तित्राणनिमित्ता श्रमापनयनम् इतिश्र न दुष्येत् ॥ ४७ ॥

चनाभियुक्ता आचार्योपाध्यायसाधवस्तेष्विति । एतदुक्तं भवनि-स्वयं गुद्धोपयोगरुक्षणे परमसामिथके स्थातुमसमर्थस्यान्येषु शुद्धोपयोगफलमृतकेवलज्ञानेन परिणतेषु तथैव शुद्धोपयोगाराघकषु च यासौ भक्तिस्तन्छ-भोषयोगिश्रमणानां नक्षणमिति ॥ ४६ ॥ अथ शुभोषयोगिनां शुभप्रवृत्ति दर्शयति—ण णिदिदा नैव निषदा । क । रायचरियम्हि शुभरागचर्यायां सरागचारित्रावस्थायाम् । का न निन्दिता । बंदणणामं-सर्गेहिं अब्भ्रद्राणाणगमणपिडवत्ती यन्दननमस्काराभ्यां सहाभ्यत्थानानुगमनप्रतिपत्तिप्रवृत्तिः। समणेस समावणओं श्रमणेष श्रमापनयः रत्नत्रयभावनाभिषातकश्रमस्य खेदस्य बिनाश इति । अनेन किमुक्तं भवति—शुद्धोपयोगसाधके शुभोपयोगे स्थितानां तपोधनानां इत्थंभूताः शुभोपयोगप्रवृत्तयो रतनत्रयाराधकः स्वरूपेषु विषये युक्ता- एव विहिता एवेति ॥ ४७ ॥ अथ शुभोषयोगिनामेवेत्थंभूताः प्रवृत्तयो भवन्ति न उस मुनिके इतनी ही रागप्रवृत्तिकर परद्रव्यमें प्रवृत्ति होती है, और वह श्रद्धात्मतत्त्वकी स्थिरतासे चित्रत होता है। ऐसे मुनिके शुभोपयोगरूप चारित्रभाव जानना । ये ही पंचपरमेश्रियोंमें भक्ति. सेवा. प्रीति, शुभोपयोगी मुनीश्वरका छक्षण प्रगट हैं ॥ ४६ ॥ आगे शुभोपयोगी मुनीश्वरकी प्रवृत्ति दिखलाते है—[रागचर्यायां] सरागचारित्र अवस्थामें जो शुभोपयोगी मुनि है, उनको [श्रमणेषु] शुद्धस्व-ह्रपमें थिर ऐसे महामुनियोंमें [अमापनयः] अनिष्ट बस्तुके संयोगसे हुआ जो खेद उसका दूर करना. और [ बन्दननमस्काराभ्यां ] गुणानुवादरूप स्तुति और नमस्कार सहित [अभ्यस्थानानगमन-प्रतिपत्तिः] आते हुए देखके उठकर खड़ा हो जाना, पीछे पीछे चलना, ऐसी प्रवृत्तिकी सिद्धि, िन निन्दिता निषेषहरूप नहीं की गई है। भावार्थ-शुभोपयोगी सुनि जो महा सुनीखरोकी स्तित करें. नमस्कार करें, उनको देखकर उठके खंडे हों और पीछे पीछे चेलें, इत्यादि विनयपूर्वक प्रवर्ते. तो योग्य है, निषेध नहीं है, और जो महामुनिके स्थिरताके धातक कभी उपसर्गादिसे खेट हुआ हो. तो उसके दर करनेको वैयावृत्ति किया भी निषेधरूप नहीं है, ग्रद्धात्मभावकी थिरताके लिये योग्य है.

अब धुभोषयोगिनामेवैबंबिषाः प्रदुष्यां भवन्तीति मतिपादयति—
दंसाणणाणुबदेसो सिस्सगगहणं च पोसणं तेसि ।
चरिया हि सरागाणं जिणिदपूजोबदेसो य ॥ ४८ ॥
दर्शनज्ञानोपदेशः शिष्पप्रहणं च पोषणं तेषाम् ।
चर्या हि सरागणां निनेन्द्रपूजोपदेश्य ॥ ४८ ॥
अनुजिष्ट्रसापृबेकदशैनज्ञानोपदेश्यम् ।। ४८ ॥
अनुजिष्ट्रसापृबेकदशैनज्ञानोपदेश्यम् । ४८ ॥
अस्ति स्वर्थम् अभोपयोगिनामेव भवन्ति न शुद्धोपयोगिनाम् ॥ ४८ ॥
अस् सर्व एव प्रहण्यः शुभोपयोगिनामेव भक्तीत्यवश्यस्यति—
उवक्कणदि जो वि णिचं चाहन्वण्यस्स समणसंचस्स ।

कायबिराधणरहिटं सो वि सरागणधाणो से ॥ ४९ ॥

च शहोपयोगिनामिति प्ररूपयति—दंसणणाणचढेसो दर्शनं मुदत्रयादिग्हितं सम्यक्वं जानं परमागमी-पदेश: तयोरुपदेशो दर्शनज्ञानोपदेश: सिस्सगाहणं च पोसणं तेसि रुनत्रयाराधनाशिक्षाशीलानां जिल्याणां ग्रहणं स्वीकारस्तेषामेव पोषणमञ्जूशयनादिनिता चरिया हि सरासाणं दृश्यमता चर्या चारित्रं भवति हि स्फटम् । केषाम् । सरागाणां धर्मानुरागचारित्रसहितानाम् । न केवलमिःधमुना जिणिदपजो-बहेसो य यथासंभवं जिनेन्द्रपू जादिधमींपदेशक्षेति नन दाभोपयोगिनामपि कापि काले राद्वीपयोगभावना इत्यते । शहोपयोगिनामपि कापि काले शभोपयोगभावना दृश्यते । श्रावकाणामपि सामायिकादिकाले शह-भावना दृश्यते, तेषां कथं विशेषो भेदो ज्ञायन इति । परिहारमाह —युक्तनुक्तं भवता परं किंतु ये प्रचुरंग श्रभोषयोगेन बर्तन्ते यद्यपि कापि काल श्रद्धोपयोगमावनां कुर्वन्ति तथापि श्रभोपयोगिन एव भण्यन्ते । बेडिप श्रद्धोपयोगिनस्ते यद्यपि कापि कालं श्रभोपयोगेन वर्तन्ते तथापि श्रद्धोपयोगिन एव । कस्मात । बहपदस्य प्रधानत्वादाम्रवननिम्बवनवदिति ॥ ४८ ॥ अथ काश्चिद्धि या प्रवृत्तयस्ताः शुभोपयोगिना-खेदके नाश होनेपर मुनिके समाधि होती है, इसलिये योग्य है ॥ ४० ॥ आगे श्रभाषयोगियोंके ही ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं. यह कहते हैं--[हि] निश्वयकर [सरागाणां] शुभोषयोगी मुनियोकी [सर्या] यह किया है, जो कि, दिर्शनकानोपदेश: ] सन्यादरीन सन्याजानका उपदेश देना, किएय-प्रहणं ] शिष्य-शाखाओंका संग्रह करना, चि तेषां पोषणं ] और उन शिष्योंका समाधान करना, च ] और [जिनेन्द्रपूजोपदेश: ] भगवान वीतरामकी पूजाका उपदेश देना, इत्यादि । भावार्थ--पूर्व कहीं जो कियायें वे अभोपयोगी मुनिके होती है, शद्धोपयोगियों के नहीं होती, क्योंकि शद्धोपयोगी वीतराग हैं, और शुभोपयोगी सराग हैं, इसलिये इनके धर्मानुरागर्स ऐसी इच्छा होती है, कि जीव धर्मको प्रहण करें, तो बहुत अच्छा है, ऐसा जानकर ज्ञान दर्शनका उपदेश देते हैं, शिष्योंको रखते हैं, पोक्ते हैं, भगवान्की भक्तिका उपदेश करते हैं, ऐसी शुभोपयोगी मुनिकी कियायें हैं ॥ ४८ ॥ आगे समस्त वैयाक्त्यादिक कियायें ग्रुभोपयोगियोंके भी नहीं होती, यह कहते हैं- य: अपि ने जो मुनि

उपकरोति योऽपि नित्यं चातुर्वर्णस्य श्रमणसंघस्य । कायविराधनरहितं सोऽपि सरागमधानः स्यात ॥ ४९ ॥

मतिज्ञातसंयमतात् पट्कायविराधनरिक्ता या काचनापि ग्रुदात्महत्त्रिज्ञाणनिमित्ता चातु-वर्णस्य श्रमणसंघस्योपकारकरणमृहत्तिः सा सर्वापि रागमधानतात् ग्रुप्रोपयोगिनामेत्र मनति न कदाचिदपि ग्रुद्धोपयोगिनाम् ॥ ४९ ॥

अथ परुत्तेः संयमविरोधितं पतिषेपयति-

जिंद कुणिद कायखेदं वेजावबस्थमुजदो समणो । ण हवदि हवदि अगारी धम्मो मो मावयाणं से ॥ ५० ॥

मेवेति नियमित - उवकुणदि जो वि णिचं चादुच्चण्णस्स समणसंचस्स उपकरोति योऽपि नित्यं कस्य चातुर्वर्णस्य श्रमणसंघस्य । अत्र श्रमणशब्देन श्रमणशब्दवाच्या ऋषिमनियस्यनगारा प्राह्याः । "देश-प्रत्यक्षविक्तेबलभृदिहमुनिः स्यादिषः प्रसृतर्द्धिराह्ददः श्रेणियुग्मेऽत्रनि यतिरनगारोऽपरः साधुवर्गः । राजा महा। च देवः परम इति ऋषिर्विक्रियाक्षीणशक्तिप्राप्तो बुद्धचौषधीशो वियदयनपटुर्विश्ववेदी क्रमेण ॥" ऋषय ऋर्दि प्राप्तास्ते चतुर्विधा राजबहादेवपरमऋषिभेदात । तत्र राजर्षयो विकियाधीणर्दिप्राप्ता भवन्ति । ब्रह्म-र्षयो बुद्धचौषधर्द्धयक्ता भवन्ति । देवर्षयो गगनगमनर्द्धिसंपन्ना भवन्ति । परमर्पयः केवलिनः केवलज्ञानिनो भवन्ति मुनयः अवधिमन पर्ययकेवलिनश्च । यत्तयः उपशमकक्षपकश्चेण्यासुद्धाः । अनगाराः सामान्यसा-धवः । कस्मात् । सर्वेपां सुम्बदःस्वादिविषये समतापरिणामोऽन्तीति । अथवा श्रमणधर्मानुकुलश्रावकादि-चातुर्वर्गसंवः । कथं यथा भवति । कायविराधणरहिदं स्वस्यभावनास्वरूपं स्वकीयग्रद्धचैतन्यलक्षणं निश्चयप्राणं रक्षन परकायपटकायविगधनारहितं यथा भवति सो वि सरागप्पधाणो से सोऽपीःशंभत-स्तपोधनो धर्मातरागचारित्रसहितेष मध्ये प्रधानः श्रेष्टः स्यादिःयर्थः ॥ ३९ ॥ अथ वैयावस्यकालेऽपि स्वकीयसंयमविराधना कर्तन्येत्युपदिशति - जिंद कुणि कायखेदं वेज्जावचत्यसुज्जदो यदि चेत् करोति निश्चयसे [निस्यं] सदाकाल [चातर्वर्णस्य] चार प्रकारके [अमणसंघस्य] मुनीखरोंके संघका [कायविराधनरहितं ] पटकाय जीवोंकी विराधना रहित [ उपकरोति ] यथायोग्य वैयावृत्यादिक कर उपकार करता है, [सोऽपि ] वह भी चतुर्विध संघके उपकारी मुनिके [सरागप्रधान: ] सराग-धर्म है. प्रधान जिसके, ऐसा अभीपयोगी स्थात होता है। भावार्थ जो चार तरहके संबका उपकारी होता है, वह एक शद्धात्माके आचरणकी रक्षांके लिये होता है। चतर्विध संघ शद्धात्माका आचरण करता है, इससे उसकी रक्षांके लिये वह ऐसा उपकार करता है, जिसमें कि पट्कायकी विरा-धना (हिंसा) न होवे, क्योंकि यह मुनि भी संयभी है, इसलिये अपना संयम भी रखता है, उपकार करता है, इस कारण यह संयमी शुभोपयोगी है, शुद्धोपयोगियोंके ऐसी क्रिया नहीं होती।। ४९ ॥ आगे ऐसी वैयाक्त्यादिक किया नहीं करे, जो कि अपने संयमकी विरोधिनी होवे, यह कहते हैं-- विया-कुरुपर्य उचात: ] अन्य मुनीक्षरोंकी सेवाके लिये उधमवान हुआ जो शुभोपयोगी मुनि वह [यदि]

यदि करोति कायखेदं वैयाहत्त्यर्थमुद्यतः श्रमणः । न भवति भवत्यगारी धर्मः स श्रावकाणां स्यात् ॥ ५० ॥

यो हि परेषां शुद्धात्मश्चित्रत्राणाभिभायेण वैयाहत्त्वप्रहत्त्यां स्वस्य संयमं विराधयति स रहस्यपर्मानुभवेशात् श्रामण्यात् प्रच्यवते । अतो या काचन प्रहत्तिः सा सर्वथा संयमा-विरोधेनैव विधातव्या । प्रहताविष संयमस्यैन साध्यसात् ॥ ५० ॥

अथ महत्तेर्विषयविभागे द्र्भयति-

जोण्हाणं णिरवेक्खं सागारणगारचरियजुसाणं । अणुकंपयोवयारं कुट्वरृ छेवो जदि वि अप्पो ॥ ५१ ॥ जैनानां निरंपेक्षं साकारानाकारवर्यांयुक्तानाम् । अनुकस्पयोपकारं करोतु छेपो यद्यप्यत्यः ॥ ५१ ॥

या किलानुकम्पापूर्विका परापकारलक्षणा भट्टतिः सा खल्यनेकान्तमैत्रीपवित्रितचित्तेषु कायखेदं पटकायविराधनाम् । कथंभूतः सन् । वैयावृत्यर्थमुयतः समणो ण हत्रदि तदा श्रभणस्तपो-धनो न भवति । तर्हि कि भवति । हवदि अगारी अगारी गृहस्थो भवति । करमात । धम्मो सो सावयाणं से षटकायविराधनां कृत्वा योऽसौ धर्मः स श्रावकाणां स्वात् न च तपोधनानामिति । इदमत्र तारपर्यम्-योऽसौ स्वगरीरपोषणार्थे शिष्यादिमोहेन वा सावधं नेच्छति तस्येदं व्याख्यानं शोभते. यदि पुनरन्यत्र सावद्यभिच्छति वैयावृत्यादिस्वकीयावस्थायोग्ये धर्मकार्ये नेच्छति तदा तस्य सम्यक्तवमेव नास्तीति ॥ ५० ॥ अथ यद्यव्यन्पलेषो भवति परोपकारे तथापि क्रभोपयोगिभिर्धमोपकारः कर्तन्य इत्यप-दिशति-कृटवृद् करोतु । स कः कर्ता । शुभोपयोगी पुरुषः । कं करोतु । अणुक्रंपयोचयारं अनुकृषा-जो [कायखेदं ] पर्कायकी विराधनारूप हिंसाको [करोति ] करता है, तो वह [अमणः] अपने संयमका धारक मुनि [ म भवित ] नहीं होता, किन्तु [ अगारी भवित ] गृहस्थ होता है, क्योंकि [सः] बह जीवकी विराधनायुक्त वैयाङ्खादि किया [श्रावकाणां] गृहवासी श्रावकोंका [धर्मः] धर्म [स्यात ] है। आवार्थ-जो कोई सराग चारित्री मृति अन्य मृतीश्वरीकी खुदात्माचरणकी रक्षाके लिये वैयावृत्त्य क्रियाकर अपनेमें विराधना करता है, वह गृहस्थधर्मको करता है, मुनिपदसे गिरता है, क्योंकि हिंसा सहित गृहस्थका धर्म है, इसलिये ग्रह्मेपयोगी मुनिक संयमका धात न होवे. इस तरह सेवादि कियामें प्रवर्तता है, क्योंकि अन्यकी संवामें जो प्रवर्तता है, वह भी संयमकी ही बृद्धिके लिये। इस कारण संयमका घात करना योग्य नहीं है।। ५०॥ आगे परोपकार प्रवृत्ति किसकी की, यह मेद दिखलाते हैं-- [साकारानाकारचर्यायक्तानां] श्रावक मुनिकी आचार किया सहित जो [जैनानां] जिनमार्गानुसारी श्रावक और मुनि है, उनका [निरपेक्षं] फलकी अभिलाषा रहित होके [अनुकम्पया] दयाभावसे [उपकारं] उपकार अर्थात् यथायोग्य सेवादिक क्रिया [करोत् ] शुभो-पयोगी करो, कोई दोव नहीं । यदापि ] लेकिन इस ग्रुभाचारते [ अन्य: लेप: ] श्रोडासा ग्रमकर्म श्रद्धेषु कैनेषु श्रद्धात्मक्षानदर्शनमञ्ज्यवित्वा साकारानाकारचर्यायुक्तेषु श्रद्धात्मोपल्डम्मेतर-सकलिरपेक्षतयैवाल्पलेपाप्यमतिषिद्धा न पुनरल्पलेपेति सर्वत्र सर्वयैवामतिषिद्धा, तत्र तथामञ्ज्याश्रद्धात्मञ्जिकाणस्य परात्मनोरञ्जपनेतिति ॥ ५१ ॥

अथ प्रवृत्तेः कालविभागं दर्शयति-

रोगेण बा द्धुधाए तण्हाए वा समेण वा रूढं। दिद्वा समणं साष्ट्र पिडबजद् आदसस्तोए ॥ ५२ ॥ रोगेण वा क्षुपया तृष्णया वा श्रमेण वा रूढम् । इष्टा श्रमणं साथः मतिषद्यतामात्मशक्त्या ॥ ५२ ॥

यदा हि समधिगतशुद्धात्मवृत्तेः भ्रमणस्य तत्त्रच्यावनहेतोः कस्याप्युपसर्गस्योपनिपातः

सिंहतोपकारं दयासिंहतं धर्मवात्सन्यम् । यदि किम् । छेत्रो जदि वि अप्पो "सावद्यछेशो बहुपुण्य-राशौ" इति रप्पान्तेन यद्यप्यप्यंत्रपः स्तोकसावयं भवति । केपां करोतु । जेण्हाणं (१) निश्चयन्यवहारमो-मोक्षमार्गपरिणत्रजेनानाम् । कथम् । जिरुवेकस्वं निरुपेकं श्रद्धात्मभावनाविनाशकस्यातिपुत्रालाभवाञ्का-रहितं यथा भवति । कथंमृतानां जैनानाम् । सागारणगारचरियज्ञाणं सागारानागारचर्यायकानां श्रावकतपोधनाचरणमहिनानामित्यर्थः ॥ ५१ ॥ किन्मिन्प्रस्ताते वैधावृत्त्यं कर्तन्वमित्युपदिशति—पिक्ट-वज्जद प्रतिपवतां स्वीकरोतु । कया । आदमत्तीष् स्वानस्या । स कः कर्ता । साहः रुनत्रयभावनया स्वात्मानं साधयतीति साधुः । कम् । समणं जीविनमरणादिसमपरिणनत्वाच्छ्रमणस्तं श्रमणम् । दिद्वा दृष्टा । कथं मृतम् । रुद्धं रूदं न्यातं पीडितं कदर्थितम् । केन रोगेण वा अनाकुळवलक्षणपरमात्मनी बैंघता है, परंतु तो भी दोष नहीं है । भावार्थ-जो यह दयाभावकर परोपकाररूप प्रवृत्ति कही है, बह अनेकान्त्रसे पवित्र है चित्त जिनका ऐसे उत्तम जैनी यती श्रावकोमें करनी योग्य है. ग्रादात्मकी प्राप्तिसे अन्य समस्त ग्रभ फलको वाञ्छासे रहित सहज ही जो अन्यकर्म छेप भी हो. तो भी अच्छा है, और जो बद्धारमार्की प्राप्तिसे रहित मिथ्यादृष्टि है, उनकी सेवादिक, निपेध की गई है । जो उनकी सेवादि-कसे थोड़ा भी कर्मबंध है, तो भी निषेध है, क्योंकि उन मिध्याइष्टियोंकी सेवास न तो अपनेको शदात्म-तत्वकी प्राप्ति है, और न उनके शुद्धात्म तत्वकी रक्षा है, दोनों कगह धर्मकी वृद्धि नहीं है, इससे उसका निषेध है ॥ ५१ ॥ आगे किस समय धर्मात्माओं के वैयाव्यादिक किया होती है, यह कहते हैं---[साध: ] शुभोपयोगी मुनि [रोगेण] रोगकर [चा] अथवा [श्रूषया] भूलकर [चा] अथवा [तष्याया] प्यासकर [वा] अथवा [असेण] पर्गवहादिकके खेदकर [स्टढं] पीडित हुए [ अमणं ] महामुनीधरको [ दृष्ट्रा ] देखकर [ आत्मदात्तया ] अपनी शक्तिके अनुसार [ प्रति-पद्मतां ] वैयावृत्यादिक किया करो। यहां सेवादिकका समय जानना। भावार्थ-जो सुनि अच्छी तरह शद्धस्वरूपमें लीन हुए हैं, उनके किसी एक संयोगसे स्वरूपसे चलायमान होनेका कारण कोईएक उपमर्ग आगया हो तो वह अभोषयोगी मुनिका वैयानत्यादिकका काल है। उस समय ऐसा स्यात् स शुभोषयोगिनः स्वज्ञक्त्या प्रतिचिकीर्षा प्रवृत्तिकालः। इतरस्तु स्वयं शुद्धात्मवृत्तेः समिषणमनाय केवलं निवृत्तिकाल एव ॥ ५२ ॥

अथ लोकसंभाषणपरहतेः सनिमित्तविभागं दर्शयति-

बेज्ञावबणिमिसं गिलाणगुरुबालबुङ्हसमणाणं। लोगिगजणसंभासा ण णिदिदा वा सुहोवजुदा ॥ ५३ ॥ वैयाहस्यनिमितं ग्लानगुरुबालहुद्धभ्रमणानाम् । लोकिकनसंभाषा न निन्दिता वा भ्रुभोषबुता ॥ ५३ ॥

समधियातगुद्धात्महत्तीनां भ्लानगुरुवालहद्धभ्रमणानां वैयाहस्यनिमित्तमेत्र शुद्धात्महत्तिः शुन्यजनसंभाषणं प्रसिद्धं न पुनरन्यनिमित्तमपि ॥ ५३ ॥

अधैनमुक्तस्य श्रुभोषयोगस्य गोणमुख्यविभागं दर्शयति-

विलक्षणेनाकुल्बोत्पादकेन रोगेण व्याधिविशेषेण वा छधाए क्षयमा तण्हाए वा तुषया वा समेण वा मार्गोपवासादिश्रमेण वा । अत्रेदं तात्पर्यम् —स्वस्वभावनाविधानकरोगादिप्रस्तावे वैयावृथ्यं करोति शेषकाले स्वकीयानुष्ठानं करोतीति ॥ ५२ ॥ अथ श्रमोपयोगिनां त्योधनवैयावृत्यनिमित्तं लौकिकसंभाषगविषये निपेधो नास्तीत्यपदिशति — ण जिदिदा शभीषयोगितपोधनानां न निन्दिता न निषदा । का कर्मतापना । स्रोगिगजणसंभासा लौकिकजनैः सह संभाषा वचनप्रवृत्तिः सहोवज्ञदा वा अथवा सापि श्रभोषयोगयुक्ता भग्यते । किमथै न निविद्धा । वे ज्ञानस्मिनं वैयावस्यनिमित्त । केषां वैयावस्यम् । शिलाणगुरुवालवडह-समणाणं ग्लानगुरुबालरुद्धश्रमणानाम् । अत्र गुरुशन्देन स्थूलकायो भण्यते अश्रवा पृत्यो वा गुरुरिति । तथाहि---यदा कोऽपि शुभोपयोगयुक्त आचार्यः सरागचारित्रलक्षणशुभोपयोगिनां वीतरागचारित्रलक्षण-शुद्धोपयोगिनां वैयाङ्खं करोति तदाकाल तद्दैयाङ्खिनिमनं लौकिकजनै सह संभाषणं करोति न शेषकाल इति भावार्यः ॥ ५३ ॥ एवं गाथापञ्चकेन लैकिकःयाख्यानसंबन्धिप्रथमस्थलं गतम । अथायं कार्य करे, जो उनका उपसर्ग दूर होके स्वरूपमें स्थिरता हो । इससे अन्य जो शुभोपयोगियोका काल है, वह अपने शुद्धात्मस्वरूपके आचरणके निमित्त है, संवादिकके निभित्त नहीं। वे मुनि उस समय ध्यानादिकमें प्रवर्तते हैं ॥ ५२ ॥ आगे शुभोषयोगियों के वैयान्त्यादिकके लिये अज्ञानी लोगोंसे भी बोलना पहता है, ऐसा भेद दिखलाते है—[ ग्लानगुरुबालखद्धश्रमणानां ] रोग पीडित, पृत्य आचार्य, वर्षीमें छोटे, और वर्षीमें बड़े, ऐसे चार तरहके मुनियोंकी वियाग्रस्यनिमिन्तं ] सेवाके लिये [ रामोपयता ] ग्रुम भावोंकर सहित [ लीकिकजनसंभाषा वा ] अज्ञानी चारित्रश्रष्ट जीवोंसे वचनकी प्रवृत्ति करनी (बोलना) भी निनिद्दता निपेधित नहीं की गई है। आवार्य- को धर्मात्मा सुनि हैं, वे अज्ञानी लोगोंसे बचनालाप नहीं करते हैं, परंत किसी समय उन होगोंसे बोहनेसे जो महामुनीश्वरोंका उपसर्ग दूर हो जावेगा, ऐसा मान्त्रम पड़ जाय, तो उन मुनियांकी वैयादरयके लिये उन लोगोंसे वचनालाप करनेका निषेध नहीं है, अन्य कार्यके लिये निषेध है ॥ ५३ ॥

एसा पसन्धभूदा समणाणं वा पुणो घरम्थाणं । चरिया परेस्ति अणिदा ताएव परं ल्हिदि सोक्स्तं ॥ ५४ ॥ एपा प्रश्नस्तभूता श्रमणानां वा पुनर्गृहस्थानाम् । वर्षा परेति भणिता तयैव परं लक्षते सौल्यम् ॥ ५४ ॥

प्रत्मेप श्रुद्धात्मानुरागयोगिमशस्तवर्षारूप उपर्वर्णितः श्रुभोषयोगः तदयं श्रुद्धात्म-मकाशिकां समस्तविरतिष्ठुपेशुपां कपायकणसद्भावात्मवर्तमानः श्रुद्धात्मश्रुचित्रिकद्धरागसंगत-लाहौणः अमणानां, गृहिणां तु समस्तविरतेरभावेन श्रुद्धात्मप्रकाशनस्याभावात्कपायसद्भावा-त्मवर्तमानोऽपि स्कटिकसंपर्केणार्कते नस्य इवैत्रसां रागसंयोगेनाशुद्धात्मनोऽनुभवात्कमतः परमनिर्वाणसोल्यकारणलाच ग्रुल्यः ॥ ५४ ॥

. वया दृत्यादिलक्षणशभोषयोगस्तवोधनैगौँणवृत्त्या श्रावकैस्त मुख्यवृत्या कर्तत्र्य इत्याख्याति — भणिदा मिनता कथिता । का कर्मतापन्ना । चरिया चारित्रमनुष्ठानम् । किविशिष्टा । एसा एषा प्रत्यक्षीभूता । पुनश्च किरूपा । पसत्यभुदा प्रशस्तभुता धर्मानुरागरूपा। केवां संबन्धिनी । समणाणं वा श्रमणानां वा पुणी चरत्थाणं गृहस्थानां वा पनिष्यमेव चर्या परेत्ति परा सर्वोश्कृष्टेति ताएव परं लहिद सोक्खं तथैव शुभोषयोगचर्यया परंपरया मोक्षयुखं लभने गृहस्थ इति । तथाहि—तपोधनाः शेषतपोधनानां वैयावर्यं कर्वामाः सन्तः कायेन किम्पि निरवधवैद्यावस्यं कर्वन्ति । वचनेन धर्मापदेशं च । शेषमौपधान्नपानादिकं गृहस्थानामधीनं तेन कारणेन वैयावत्त्वकारो धर्मो गृहस्थानां सुख्यः तपोधनानां गौगः । द्वितीयं च कारणे निर्विकारिबञ्चमःकारभावनाप्रतिपक्षभतेन विषयकषायनिभित्तोत्पन्नेनार्तरौद्रध्यानद्रयेन परिणतानां गृहस्थाना-मात्माश्रितनिश्चयधर्मस्यावकाणो नास्ति वैयापृत्यादिधर्मेण दृश्यानवञ्चना भवति तपोधनसंसर्गेण निश्चय-व्यवहारमीक्षमार्गोपदेशलाभो भवति । ततश्च परंपरया निवांगं लगत इत्यमिप्रायः ॥ ५४ ॥ एवं इत्यो-आगे शुभोपयोग किसके गौण है, और किसक मुख्य है, यह दिखलाते है—[एषा] यह [प्रशासतः भूना ] गुभरागरूप [ चर्चा ] आचारप्रवृत्ति [ श्रमणानां ] मुनीबरीके होती है, [ वा पुनः ] और [ गृहस्थानां ] श्रावक्षोंक [परा] उन्कृष्ट होती है, [ इति भणिता ] ऐसी परमागममें कही गई है, ितया एव ] उसी शुभरागरूप आचार प्रवृतिकर शावक [परं सीरूपं] उत्कृष्ट मोक सुसको [ल मते] परन्पराकर पाता है। आवार्य-शद्धारमामें अनुरागरूप जो शुभाचार है, वह शुद्धारमाकी प्रकाशनेवाली महाविरितिको प्राप्त सुनीखरोंके कवाय अंशके उदयसे गौगुरूप प्रवर्तता है, क्योंकि यह शुभाचार शहा-त्माके आचरणके विरोधी रागके सम्बंधमे होता है. और श्रावकके यह अभाचार मुख्य है. क्योंकि गृहस्थके महाविरतिका तो अभाव है, इसलिये शुद्धाःभाचारणकी थिरताके प्रकाशका अभाव है, इसी-कारण कवायोंके उदयसे सुख्य है। यह अभोषयोग रागके संयोगसे गृहस्थके शुद्धाःमाके अनुभवसे परस्परा मोक्षका कारण होता है। जैसे स्कटिकमणिका सम्बंधसे ईंधनमें सूर्यसे आग परस्पराकर प्रगट होती है, उसी प्रकार गृहस्थके यह अभोषयोग परम्परा मोक्षका कारण है ॥ ५४ ॥ आगे इस अभोप- अय शुभोपयोगस्य कारणनैपरीत्यात् फळनैपरीत्यं साघयति—
रागो पसस्थभूदो वत्युविसेसेण फळिदि विवरीदं ।
णाणान्त्रिमयदाणिह बीजाणिव सस्सकालिह ॥ ५५ ॥
रागः मदस्तभूतो वस्तुविशेषेण फलित विपरीतम् ।
नानाभूमिगतानीह बीजानीव सस्यकाले ॥ ५५ ॥

यथेकेषामपि वीजानां भूमित्रेपरित्याक्षिष्यत्तित्रेपरित्यं तथेकस्यापि मशस्तरागरुक्षणस्य भूमोपयोगस्य पात्रेवपरित्यात्फञ्जेषरीत्यं कारणविज्ञेषात्कार्यविज्ञेषस्यावत्र्यं भावितात् ॥५५॥ अथ कारणवेपपरित्यक्तञ्जेषरीत्यं दर्शयति—

> छदुमत्थविहिद्वत्थुसु वदणियमज्झयणझाणदाणरदो । ण लहदि अपुणन्मावं भावं सादप्पां लहदि ॥ ५६ ॥

पयोगितपोधनानां शभानष्टानकथनमृख्यतया गाथाष्टकेन दितीयम्थलं गतम् । इत अर्थं गाथाषटकपर्यन्तं पात्रापात्रवरीक्षामुख्यत्वेन त्र्याख्यानं करोति । अब शुभोपयोगस्य पात्रमुनवस्तुविहोपारफत्रविहोषं द्रशैयति---फलदि फलति फलं ददाति । स कः । रागो रागः । कथंभूतः । प्रसत्थभदो प्रशन्तभूतो दानपूजादि-रूपः । किं फलति । विदरीदं विपरीतमन्यादशं भित्रभिक्षकलम् । केन कारणमृतेन । वृहध्विसेसेण जवन्यमः यमोःकृष्टमेद्भिन्नरात्रभूनवस्त्विशेरेग । अत्रार्थे दशन्तमाह — **णाणाभूभिगदागिह वीनाणिव** सस्यकालकिह नातामृभिगतानीह बीजानि इव सस्यकाले धान्यनिष्यतिकाल इति । अयमप्रार्थः नयथा क्रक्यमध्यमोःकृष्टभूमिवरीन तान्येव बीजानि भिन्नभिन्नफलं प्रयच्छन्ति तथा स एव बीजस्थानीयग्रुभोपयोगी भविस्थानीयपात्र सत्तवस्त्रतिशेषेण भिजभिनफुलं ददाति । तेन कि सिद्धम् । यदा पूर्वसूत्रकथितन्यायेन सम्बन्धपूर्वकः श्रभोपयोगो भवति तदा मुख्यवृत्या पृण्यवन्धो भवति परंपरया निर्वाणं च । नो चेत्पुण्य-बन्धमात्रमेव ॥ ५५ ॥ अथ कारणवैषरीत्यात्फलमपि विषरीतं भवति तमेवार्थं इदयति — ण लहि न छमते । स कः कर्ता । वदणियमज्ज्ञयणञ्चाणदाणस्दो वतनियमाध्ययनध्यानदानस्तः । केषु विषयेषु । योगके कारणकी विपरीततासे फलकी विपरीतना सिद्ध होती है—[प्रशस्तभूत:] ग्रुमरूप [रागः] रागभाव अर्थात् शुभोपयोग [ वस्तुविहोषेण ] पुरुषके भेदकर [ विपरीतं ] विपरीत कार्यको [फलित ] फलता है, जैसे [सस्यकाले ] खेतीके समयमें [नानाभूमिगतानि ] नानाप्रकारकी खोटी मूमिमें डाले हुए [हि ] निश्रयसे [बीजानि इव ] बीज धान्य विपरीत फलको करते हैं। भावार्थ - कोई कोई भूमियाँ ऐसी खराव हैं, कि जिनमें उपजनेके लिये बीया गया अन खराब होजाता है. उसी तरह यह श्रभीपयोग पात्रके भेदसे विषरीत फलको भी देता है, जिस तरहका पुरुष स्वराब और अच्छा होता है, वहाँ वैसे फलको उत्पन करता है, वह कारणके भेदसे कार्यमें भेद अवस्य होजाता है ॥ ५५ ॥ आगे कारणकी विपरीततासे फलकी विपरीतता दिखलाते हैं —ि छदास्थविहिन-बस्तव ] अज्ञानी जीवोंकर अपनी बुद्धिसे कल्पित देव गुरु धर्मादिक पदार्थीमें [ ब्रतनियमाध्ययन-

## छग्रस्थविदितवस्तुषु त्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः । न लभते अपुनर्भावं भावं सातात्मकं लभते ॥ ५६ ॥

धुभोषयोगस्य सर्वज्ञव्यवस्थापितवस्तुषु प्रणिहितस्य पुण्योषचयपूर्वकोऽपुनर्भावोषकम्मः किल फलं, तत्तु कारणवेषरीत्याद्विपयेय एव । तत्र छद्यस्थव्यवस्थापितवस्तृति कारणवेषरीत्ये तेषु अतनियमाध्ययमध्यानदानरतत्वप्रणिहितस्य धुभोषयोगस्यापुनर्भावशृन्यकेवलपुण्यापस्याप्ताहिः फल्वेषरीत्यं तत्सुदेवमञ्जनस्य ॥ ५६ ॥

अथ कारणवैपरीत्यक्तवैपरीत्ये एवं व्याख्याति—
अविदिद्परमध्येस्ठ प विसयकसायाधिगेस् पुरिसेस्ठ ।
जुद्धं कदं व रूपं फलदि कुदेवेस्ठ मणुवेस् ॥ ५७ ॥
अविदितपरमार्थेषु च विषयकषायाधिकेषु पुरुषेषु ।
जुद्धं कृतं चा दुपं फलति कुदेवेषु मजुजेषु ॥ ५७ ॥

यानि वतादीनि । **छष्टमस्थिविहिदवस्थम्** छग्रस्थविहितवस्तृषः अल्पञ्चानिपुरुषव्यवस्थापितपात्रभूतवस्तुषः। इत्थंभूतः पुरुषः कंन लभते । अपुण्डभावं अपुनर्भवशब्दवाच्यं मोक्षम् । तर्हि किं लभते । आवि सादप्परं लहिंद भावं सातात्मकं लभते । भावशब्देन सुदेवमनुष्यत्वपर्यायो प्राधः । स च कथभूतः सातात्मकः सद्देशोदयरूप इति । नथाहि-ये केचन निश्चयःयवहारमोक्षमार्गे न जानन्ति पुण्यमेव मुक्तिकारणं भगन्ति है। उद्यस्थानन्देन गृह्यन्ते न च गणघरदेवादयः । तैः उद्यस्थेर-ज्ञानिभिः राद्धाःमोपदेशश्नवैर्ये दीक्षितास्तानि स्थास्थविहितवस्तानि भण्यन्ते । तत्पात्रसंसर्गेन यदवतिय-माध्ययनदानादिकं करोति तद्धि खुद्धाःसभावनानुकुछं न भवति ततः कारणान्सीक्षं न छमने । सदेव-मनुष्यत्वं लभन इत्यर्थः ॥ ५६ ॥ अथ सम्यक्तवत्रनरहितपात्रेषु भक्तानां कृदेवमन् तत्वं भवतीति प्रतिपाद-यति-फलदि फलति । केष्र । कुदेवस मणुवेसु कृत्सिनदेवेषु मनुजेषु । किं कर्तृ । जुट्टं जुटं सेवा ध्यानदानरतः ] जो पुरुष वत. नियम, पुरुन, ध्यान, दानादि क्रियाओमें छीन है, वह पुरुष अपन-भीवं ] मोक्षको [ न ] नहीं [लभते ] पाता, किन्तु [सातात्मकं भावं ] पुण्यक्रप उत्तम देव मनुष्यपदवीको लिभते । पाना है । भावार्थ-सर्वज्ञ वीतरागकर स्थापित देव, गुरु, धर्मादिकमें जो श्चभोषयोगरूप भाव निश्चल होते है, उनका फल साक्षात पुण्य है, परम्परा मोक्ष है, और इस ही शुभो-पयोगके कारणकी विपरीतनासे विपरीत होता है. और विपरीत फलको करता है, यही दिखलाते हैं। जिन अज्ञानी जीवोंने देव, गुरु, धर्मादिक वस्तु स्थापित की हैं, वे कारण विपरीत है, उनमें बत, नियम, पठन, पाठन, ध्यान, दानादिककर अति श्रीतिसे लगनेरूप जो शभीपयोग है, उससे मोक्षकी श्राप्ति नहीं है, कणके विना अकेले पयाल ( मूसे ) की तरह पुण्यरूप फल होता है, वह फल उत्तम देवता उत्तम मनुष्यगतिरूप जानना ॥ ५६ ॥ आगे कारणकी विपरीततासे फलकी विपरीतताको और भी दिखलाते हैं - अविदित्तपरमार्थेषु नहीं जाना है, शुद्धाल पदार्थ किन्होंने [ च ] और विषयकषाया-

यानि हि छबस्यव्यवस्थापितवस्तुनि कारणवैपरीत्यं ये खलु शुद्धात्मपरिज्ञानशुन्यतया-नवामश्रद्धात्महत्तितया चाविदितपरमार्था विषयकषायाधिकाः प्रस्ताः तेषु श्रभोपयोगात्म-कानां जुष्टोपकृतदत्तानां या केवलपुण्यापसदमाप्तिः फलन्नैपरीत्यं तत्कृदेवमनुजलम् ॥ ५७ ॥

अथ कारणवेपरीत्यात फलमविपरीतं न सिध्यतीति श्रद्धापयति-जिंद ते विसयकसाया पाव सि परूविदा व सत्येसु।

किह ते तप्पडिबद्धा पुरिसा णिल्थारमा होति ॥ ५८ ॥ यदि ते विषयकषायाः पापमिति मरूपिता वा शास्त्रेषु । क्यं ते तत्प्रतिबद्धाः प्रुष्पा निस्तारका भवन्ति ॥ ५८ ॥

विषयक्रषायास्तावत्यापमेव तद्धन्तः प्ररुषा अपि पापमेव तद्रका अपि पापानुरक्तनात् पापमेव भवन्ति । ततो विषयकषायवन्तः स्वानुरक्तानां पुण्यानुयायिनः [ पुण्यायापि न ] कृता कदं व कृतं वा किमपि वैयाक्तरपादिकम् । दत्तं दत्तं किमप्याहारादिकम् । केष् । पुरिसेस् पुरुषेषु पात्रेषु । किविशिष्टेषु । अविदिदपरमन्येसु य अविदितपरमार्थेषु च परमात्मतत्वश्रद्धानज्ञानशून्येषु । पुनरपि किरूपेषु । विसयकमायाधिगेस विषयकपायाधिकेषु विषयकषायाधीनत्वेन निर्विषयञ्जात्मस्वरूपभावना-रहितेष इत्यर्थः ॥ ५७ ॥ अथ तमेवार्थे प्रकारान्तरेग द्रदयनि —जदि ने विसयकसाया पात्र ति पद्धविद्या व सत्थेस यदि च ते विषयकषायाः पापमिति प्रकृषिताः शाक्षेषु किह ने तप्पडिवद्धा प्रिंसा जिल्यारमा होति कथं ते तःत्रतिबद्धाः विषयकषायव्यतिबद्धाः प्रध्याः निस्तारकाः संसारीतारकाः दानुणाम् । न कथमपीति । एनदुक्तं भवनि-विषयकपायास्नावत्पापस्वकःपास्तवन्तः पुरुषा अपि पापा एव धिकेषु ] इन्द्रियोंके विषय तथा क्रोधादि कवाय जिनके अधिक है, ऐसे [पुरुषेषु ] अज्ञानी सन्ध्योंकी [ज्रुष्टं] बहुत प्रीतिकर सेवा करना, [कृतं] टहुल चाकरी करना, [बा] अथवा [दक्तं] उनको आहारादिकका देना, वह किदेवेष ] नीच देवों में मिनजेष ] नीच मनप्योमें फिलनि फलता है। भावार्थ-जिन अज्ञानी छग्रस्थ जीवोंने विपरीत गुरु स्थापन किये है, वे कारण विपरीत हैं. आत्माके जाने विना और आचरण विना परमार्थज्ञानसे रहित हैं, तथा विषय कषायोंके सेवनेवाले हैं। ऐसे गुरुओंकी सेवा भक्ति करना, वैयावृत्यका करना, और आहारादिकका देना, इन क्रियाओंसे जो पुण्य होता है, उसका फल नीच देव और नीच मनुष्य होना है ॥ ५७ ॥ आगे कारणकी विपरीततासे उत्तम फलकी सिद्धि नहीं होती, यह कहते हैं—[यदि] जो ति वे विषयकषायाः] स्पर्श आदिक पाँच विषय, क्रोधादि चार कषाय [शास्त्रेषु] सिद्धान्तमें [पापं] पापरूप हैं, [इति प्ररू-पिता: ] ऐसे कहे गये हैं, [बा ] तो [तरप्रतिबद्धाः ] उन विषय कवायांसे युक्त हैं, [ते पुरुषाः ] वे पापी पुरुष अपने भक्तोंके किया किस तरह [निस्तारकाः] तारनेवाले [भवन्ति ] हो सकते हैं ! नहीं होसकते । भावार्थ-विषय और कषाय ये दोनों संसारमें बड़े भारी पाप हैं, जो जीव विषय-कषायोकर पापी हैं, और अपनेको गुरु मानते हैं, अपने भक्तोंको पुण्यात्मा कहते हैं, वे पापी

कल्प्यन्ते कथं पुनः संसारनिस्तारणाय । ततो न तेभ्यः फलमविपरीतं सिच्येत् ॥ ५८ ॥ अथाविपरीतफलकारणं कारणमविपरीतं दर्शयति—

उवत्रपानो पुरिस्तो समभावो घन्मिगेस सन्वेस । गुणसमिदिदोबसेबी हबदि स भागी सुमग्गस्स ॥ ५९ ॥ उपरतपापः पुरुषः समभावो पार्मिकेषु सर्वेषु । गुणसमितितोषसेवी भवति स भागी ग्रमार्गस्य ॥ ५९ ॥

उपरतपापलेन सर्वथर्मिमध्यस्यतेन गुणप्रामोपसेवितेन च सम्यद्र्श्चनहानचारित्रयौग-पद्यपरिणतिनिष्टचैकाव्यात्मकसुमार्गभागी स श्रमणः स्वयं परस्य मोक्षपुण्यायतनताद्रविपरीत-फलकारणं कारणमविपरीतं मत्येयम् ॥ ५९ ॥

अथाविषरीतफलकारणं कारणमविषरीतं व्याख्याति-

असुओवयोगरहिदा सद्धवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा । णिख्यारयंति लोगं तेसु पसत्यं लहदि अ**त्तो ॥ ६० ॥** अधुभोषयोगरहिताः धुद्धोषयुक्ता धुभोषयुक्ता वा । निस्तारयन्ति लोकं नेषु मशस्तं लभते भक्तः ॥ ६० ॥

ते च स्वकीयभक्तानां दानृगां पुण्यविनाशका एवंति ॥ ५८ ॥ अथ पात्रभूततपोधनलक्षणं कथयति— उपरतपापत्वेन सर्वधार्मिकसमद्शित्वेन गुणप्रामसेवकत्वेन च स्वस्य मीक्षकारणत्वात्वरेषां पुण्यकारणत्वाचे-त्थमूतगुणयुक्तः पुरुषः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रैकाष्ट्रयळक्षणनिश्चयमोक्षमार्गस्य भाजनं भवतीति ॥ ५९ ॥ अध तेषामेव पात्रमूततपोधनानां प्रकारान्तरेग लक्षणसुपलक्षयति — शुद्धोपयोगश्चभोपयोगपरिणतपुरुषाः पात्रै संसारके तारनेवाल कैसे कहलाये जासकते हैं ! उनसे उत्तम फर्न कैसे सिद्ध होसकता है ! किसी तरह भी नहीं, क्योंकि संसारमें विषय कषाय महापाप हैं। इसलिये विषय और कषायवाले तरन तारन नहीं होसकते ॥ ५८ ॥ और उत्तम फलका कारण उत्तम पात्र दिखलाते हैं — सः वह [पुरुष: ] परम-मुनि [सुमार्गस्य] रुनत्रयकी एकतासे एकाव्रतारूप मोक्षमार्गका [भागी] सेवनेवाला पात्र [भवति ] होता है । जोकि [उपरनपापः ] समस्त विषय कषायरूप पापोसे रहित हो, [सर्वेषु ] सभी [ घार्मिकेषु ] धर्मीमें [ समभावः ] समदृष्टि हो, अर्थात् अनंत नयस्वरूप अनेक धर्मीमें पक्ष-पाती नहीं हो, मध्यस्थ हो, और [गुणसमितिनोपसेवी] ज्ञानादि अनेक गुणोंके समूहका सेवने-बाला हो । भावार्थ-पूर्वोक्त गुणों सहित ऐसे महापुरुष मुनि तारनेमें समर्थ हैं, आप और दूसरेको पुण्य और मोक्ष देनेके ठिकाने हैं। एसा यह उत्तम पात्र उत्तम फलका कारण समझना।। ५९॥ आगे फिर भी उत्तम फलका उत्तम कारण दिखलाते हैं—[अद्गुन्भोषयोयरहिताः] स्रोटे राग-रूप मोह देषभावोंसे रहित हुए ऐसे [ शुद्धोपयुक्ताः ] सकल कषायोंके उदयके अभावसे कोई शुद्धोपयोगी [वा] अथवा [शुर्योपयुक्ताः] उत्तम रागके उदयसे कोई शुभोपयोगी इस तरह

यथाक्तलक्षणा एव श्रमणा मोहद्वेपामशस्तरागोच्छेदादशुभोषयोगवियुक्ताः सन्तः सकल्ट-कषायोदयविच्छेदात् कदाचित् शुद्धोपयुक्ताः पशस्तरागविपाकास्कदाचिच्छुभोपयुक्ताः स्वयं मोक्षायतनतेन लोकं निस्तारयन्ति तद्भक्तिभावाष्ट्रचमशस्त्भावा भवन्ति परे च पुण्यभाजः ॥ ६० ॥

अथाविषरीतफलकारणाविषरीतकारणसम्रुपासनमृहत्ति सामान्यविशेषतो विधेयतया सन

हैतेनोपदर्शयति-

दिहा पगदं वस्थुं अब्सुदाणप्पधाणिकरियाहिं। वहद् नदो गुणादो विसेसिद्व्वो त्ति उवदेसो ॥ ६१ ॥ दृष्ट्वा प्रकृतं वस्त्वभ्युत्थानप्रधानक्रियाभिः। वर्ततां ततो गणद्विशेषितव्य इति उपदेशः ॥ ६१ ॥

श्रमणानामात्मविश्रद्धिहेतौ मक्रते वस्तनि तदनुकलकियामहत्त्वा गुणातिशयाधानम-भवन्तीति । तद्यथा---निर्विकन्पसमाधियनेन समास्योगस्योगस्यरहिनकाने कदाचिद्रीनगगचान्त्रिलक्षण-द्माद्मोपयोगयुक्ताः कदाचित्पनमोहद्रोपाशुभरागरहितकाले सरागचारित्रलक्षणशुभोपयोगयुक्ताः सन्तो भन्यलोकं निस्तारयन्ति, तेषु च भव्यो भक्तो भव्यवरपुण्डरीकः प्रशस्तुफलभूतं स्वर्गे लभते परंपरया मोक्षं चेति भावार्षः ॥ ६० ॥ एवं पात्रापात्रपरीक्षाकथनमुख्यतया गथापञ्चकेन तृतीयस्थलं गतम् । इन कर्वम् आचारकथित-क्रमेण पूर्वे कथितमपि पुनरपि टढीकरणार्थे विशेषेण नपोधनसमाचारं कथयति । अधारयागननपोधनस्य दिनत्रयपर्यन्तं सामान्यप्रतिपर्नि तदनन्तरं विहोषप्रतिपत्ति दर्शयति--- बहुद् वर्तनाम् । स कः । अत्रत्य आचार्यः । कि कृत्वा । दिहा दृष्टा । किम् । बत्युं तपोधनभृतं पात्रं वन्तु । किविशिष्टम् ग्रु**पगदं** प्रकृतम् अस्यन्तरनिरुपरागशुद्धाःसभावनाजापकविरङ्गानिर्श्रन्थनिर्विकारकापम् । काभिः कृत्वा वर्तनाम् 🇻 उभ्रद्धाणप्प-भागिकिरियाहि अभ्यागतयोग्याचारविहिनाभिरश्यथानादिकियाभिः तदो गणादो ततो दिनत्रयानन्तरं दोनों प्रकारके सुनि [ लोकं ] उत्तम भव्य जीवोंको [ निस्तारचन्ति ] नारते है । [ तेषु ] उन दोनों तरहके मुनियोंका [ भक्तः ] सेवक महापुरुष [ प्रशास्तं ] उत्तम स्थानको [ स्रभते ] पाता है। आवार्थ-ये उत्तम मुनि आप मोक्षक ठिकाने हैं, इसलिये जगतके उद्वार करनेवाले हैं, जो इन मुनियोकी भक्ति करता है, वह उत्तम भावों सहित होता है, और जो अनुमोदना करता है, वह भी पुण्यफलको भोगता है ॥ ६० ॥ आगे जो उत्तम फलके कारग उत्तम पात्र हैं, उनकी सेवा सामान्य विशेषतासे दो गाथाओंमें दिखलाते हैं-- तितः ] इस कारण जो उत्तम पुरुष हैं, वे [प्रकृतं ] उत्तम [बस्तु ] पात्रको [हष्ट्रा ] देवकर [अभ्युस्थानप्रधानकियाभिः ] आता हुआ देखके उठ खड़ा होना, इत्यादि उत्तम पात्रकी कियाओंकर [चर्ननां] प्रवर्ते । क्योंकि [गुणात्] उत्तम गुण होनेसे [विशेषितव्यः] आदर विनयादि विशेष करना योग्य है, [इति] ऐसा [ उपदेश: ] मगवंतदेवका उपदेश है । आवार्य - भगवंतका ऐसी आज्ञा है, कि जो ज्ञानादिगणींसे

मतिषिद्धम् ॥ ६१ ॥

अन्धद्वाणं गहणं उवासणं पोसणं च सकारं । अंजलिकरणं पणमं अणिदमिह गुणाधिगाणं हि ॥ ६२ ॥ अभ्युत्थानं ग्रहणस्रुपासनं पोपणं च सत्कारः । अञ्जलिकरणं प्रणामो भणितमिह गुणाधिकानां हि ॥ ६२ ॥ स्तरोऽधिकगुणानामभ्युत्थानग्रहणोपासनपोषणसत्काराञ्चलिकरणमणाम

श्रमणानां स्वतोऽधिकग्रुणानामभ्युत्थानग्रहणोपासनपोषणसत्काराञ्जलिकरणप्रणाममहत्त्वपो न प्रतिषिद्धाः ॥ ६२ ॥

अथ अमणासासेषु सर्दाः महर्ताः प्रतिषेपयति— अन्सुद्वेषा समणा सुत्तन्थविसारदा उवासेया । संजमतवणाणङ्का पणिवरणीया हि समणेहि ॥ ६३ ॥

गुणाद्रणिवशेषात् विसेसिदच्यो ति तेन आचार्येण स तपोषतेः रूनत्रयभावनावृद्धिकारणिकयाभिर्विशे-षितव्यः । उत्रहेस्रो इत्यपद्रशः सर्वज्ञगणथरदेवादीनामिति ॥ ६१ ॥ अथ तमेव विशेषं कथयति, भणिदं भणितं कथितम इह अस्मिन्यन्ये । केषां सबन्या । गुणाधिगाणं हि गुणायिकतपोधनानां हि स्कटम् । कि भगितम् । अन्युद्धाणं गृहणं उत्रासणं पोसणं च सङ्घारं अंजलिकरणं पणमं अन्युत्थानप्रहणो-पासनपोपगमःकाराञ्जलिकरगप्रगामाहिकम् । अभिभुत्वगमनमन्द्रश्यानम् , प्रहर्ग स्वीकारः, उपासनं ज्ञद्धा-त्मभावनासहकारिकार गनिमिनं सेवा, तदर्थंमेवाशन गपनादिचिन्ता पोपगम्, भेदाभेदरत्न स्यग्रप्रकाशनं सत्कारः, बद्धाञ्चलिनमस्कारोऽञ्चलिकरणम्, नमोऽस्त्विनवचनव्यापारः प्रणाम् इति ॥ ६२ ॥ अधान्या-गतानां तदेवा श्वःथानादिकं प्रकारान्तरेण निर्दिशति-अब्भुद्वेया यथपि चारित्रगुणेनाधिका न भवन्ति तपसा वा तथापि सम्बन्धानगणेन ज्येष्टनाञ्जनविनवार्धनस्यत्येयाः अस्यत्येया अस्यत्यानयोग्या भवन्ति। के ते । समजा निर्प्रत्थाचार्थाः । किविशिष्टाः । स्तत्थिवसार्दा विशुद्रज्ञानदर्शनस्वभावपरमात्मतत्त्व-अधिक हो, उसका आदर विनय करना, धर्मात्माओं हो थोग्य है। इसलिये धर्मात्माओं हो उत्तम पात्रकी विनयादि किया अवश्य करनी चाहिये ॥ ६१ ॥ आगं विनयादि कियाको विशेषपनेस कहते हैं-[इस ] इस लोकमें [हि] निश्चयकर [गुगाधिकानां] अपनेसे अधिक गुगों सहित महाप्रुपोंके लिये [अभ्यत्थानं] सामने आते हुए देलकर उठके खड़ा होके सामने जाना, [ग्रहणं] बहत आदरसे आइये, आइये, ऐसे उत्तम वचनोंकर अंगीकारकर जिपासने ] सेवा करना, [पोषणं] अन्नपानादिकर पोपना, सित्कारी गुगोकी प्रशंसाकर उत्तम वचन कहना, अञ्चलिकरणी विनयसे हाथ जोड़ना, [ य ] और [प्रणामं ] नमस्कार करना योग्य है । भावार्थ -- इतनी पूर्वोक्त उत्तम कियायें अपनेसे गुणोंकर उत्कृष्ट पुरुषोंकी करनी योग्य है ॥ ६२ ॥ आगे जो असलमें मुनि तो नहीं हैं. लेकिन मुनिसे माखून पहते हैं, ऐसे दृष्यिलिंगी मुनियोकी आदर विनयादिक सब कियाओंका निषेध है, यही कहते हैं- अमणै: ] उत्तम धुनियोंकर [हि] निश्वयसे सूत्रार्थविज्ञारदा: ] अभ्यत्येयाः श्रमणाः सत्रार्थविशारदा उपासेयाः । संयमतपोज्ञानाढचाः मिणपतनीया हि श्रमणैः ॥ ६३ ॥

स्त्रार्थवैशारद्यप्रवर्तितसंयमतपःस्वतत्त्वज्ञानानामेव अमणानामभ्युत्यानादिकाः पर्वत्तयोऽ-

मतिषिद्धा इतरेषां त श्रमणाभासानां ताः मतिषिद्धा एव ॥ ६३ ॥

अथ कीह्यः श्रमणाभासो भवतीत्याख्याति-

ण हवदि समणो सि मदो संजमतवस्त्रसंपज्ञसो वि। जदि सदहदि ण अस्ये आदपघाणे जिणक्लादे ॥ ६४ ॥ न भवति अमण इति मतः संयमतपः सत्रसंपयक्तोऽपि । यदि श्रद्धते नार्थानात्मप्रधानान् जिनाख्यातान् ॥ ६४ ॥

प्रमृत्यनेकान्तात्मकपदार्थेषु बीतरागसर्वज्ञप्रणीतमार्गेण प्रमाणनयनिक्षेपैर्विचारचतुरचेतसः सुत्रार्थविशारदाः । न केवलमन्यत्थेयाः उचासेया परमचिज्ज्योतिः परमात्मपदार्थपरिज्ञानार्थमपासेयाः परमभक्त्या सेवनीयाः । संजमतवणाणहृदा पणिवदणीया हि संयमतपोज्ञानाढ्याः प्रणिपतनीयाः हि स्फूटं बहिरङ्गेन्द्रियसंयम-प्राणसंयमबळेनाभ्यन्तरे स्वशुद्धात्मनि यत्नपरत्वं संयमः । बहिरङ्गानशनादितपोबलेनाभ्यन्तरे परद्रव्येच्छा-निरोधेन च स्वस्वरूपे प्रतपनं विजयनं तपः । बहिरङ्कपरमारामाभ्यासेनास्यन्तरं स्वसंवेदनज्ञानं सम्यरज्ञा-नम् । एवमुक्तलक्षणैः संयमतपोज्ञानैराढचाः परिपूर्णा यथासभवं प्रतिवन्दनीयाः । कैः । समणेहिं श्रमणै-रिति । अत्रेदं तात्पर्यम्-ये बहुश्रुता अपि चारित्राधिका न भवन्ति तेऽपि परमागमान्यासनिमित्तं यथा-योग्यं वन्दनीयाः । द्वितीयं च कारणम्--ते सम्यक्ते ज्ञाने च पूर्वमेव दृढतराः अस्य तु नवतरतपोधनस्य सम्बन्ते ज्ञाने चापि दादचै नास्ति तर्हि स्तोकचारित्राणां किमर्थमायमे बन्दनादिनिपेधः कृत इति चेत्। अतिप्रसंगनिषेषार्थमिति ॥ ६३ ॥ अथ श्रमणामासः कीदृशो भवतीति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति —ण हवदि समणी स श्रमणी न भवति ति मदो इति मतः संमतः। कः। आगमे । कथंभूनोऽपि । संजमतव-**सुत्तसंपजुत्तो वि** संयमतपःश्रुतैः संप्रयुक्तोऽपि सहितोऽपि । यदि किम् । ज**ि सदददि ण** यदि चेन्मुढ-परमागमके अर्थोमें चतुर और सियमतपोज्ञानाढ्याः सियम, नपरया, ज्ञान, इत्यादि गुगौकर पूर्ण ऐसे [अमणाः] महासुनि [अभ्यूत्थेयाः] खड़े होके सामने जाकर आदर करने योग्य हैं, [ उपासेचा: ] सेवने योग्य हैं, और [प्रिणिपतनीचा] नमस्कार करने योग्य है। आवार्थ-जो मुनि सम्यग्दरीन, ज्ञान, चारित्रकर सहित है, उन्होंकी पूर्वोक्त विनयादि किया करनी योग्य है, और जो द्रव्यक्तिंगी श्रमणाभास मुनि हैं. उनकी विनयादि करना योग्य नहीं है ॥ ६३ ॥ आगे श्रमणाभास मुनि कैसा होता है, यह कहते हैं — संयमतपःसूत्रसंप्रयक्तोऽपि । संयम, तपस्या, सिद्धान्त, इनकर सहित होनेपर भी यिदि ] जो मुनि [जिनाख्यानान् ] सर्वज्ञवीतराग कथित [आत्म-प्रधानान सब होयों के जाननेसे आत्मा है, मुख्य जिनमें ऐसे [अर्थान्] जीवादिक पदार्थीका [न अदुरेत] नहीं श्रद्धान करता, वह मिध्यादृष्टि [श्रामणः] उत्तम सुनि [न भवति] नहीं आगमङ्गोऽपि संयतोऽपि तपःस्योऽपि जिनोदितमनन्तार्थनिर्भरं विश्वं स्वेनात्मना क्रेयतेन निष्पीतत्नादात्ममथानमश्रद्दधानः श्रमणाभासो भवति ॥ ६४ ॥

अथ श्रामण्येन सममननुमन्यमानस्य विनाशं दर्शयति-

अववद्दि सासणात्यं समणं दिद्वा पदोसदो जो हि । किरियासु णाणुमण्णदि हवदि हि सो णद्वचारित्तो ॥ ६५ ॥ अपवदति शासनस्यं अमणं रष्ट्रा पद्वेषतो यो हि ।

कियासु नातुमन्यते भवति हि स नष्टनारित्रः ॥ ६५ ॥

श्रमणं शासनस्थमपि पद्वेषादपबदतः क्रियास्वनज्ञमन्यमानस्य च प्रद्वेषकषायितस्वाचारित्रं त्रयादिपञ्चविंशतिसम्यक्तवमलरहितः सन् न श्रद्धते न रोचते न मन्यते । कान् । अत्ये पदार्थान् । कथंभूतान् । आदपधाणे निर्दोषिपरमात्मप्रभृतीन् । पुनरिष कथंभूतान् । जिणक्रवादे वीतरागसर्वज्ञेना-ख्यातान् दिञ्यध्वतिना प्रणीतान् गणधरदेवैर्प्रनथविरचितानित्यर्थः ॥ ६४ ॥ अथ मार्गस्थश्रमणदृष्णे दोषं दर्शयति-- अववदि अपवदित दृष्यत्यपवादं करोति । स कः । जो हि यः कर्ता हि स्फूटम । कम् । समणं श्रमणं तपोधनम् । कथंभूतम् । सासणत्थं शासनस्थं निश्चयन्यवहारमोक्षमार्गस्थम् । करमात् । पदासदो निर्दोषिपरमात्मभावनाविलक्षणात् । प्रदेषात्कषायात् । किं कृत्वा पूर्वम् । दिद्रा दृष्टा अपवदते । न केवलं अपवदते । जागुमण्जदि नानुमन्यते । कासु विषयासु । किरियासु यथायोग्यं वन्दनादिकियासु हविद हि सो भर्वात हि स्फुटं सः । किंविशिष्टः । जट्रचारित्रो कथंचिदतिप्रसगानष्टचारित्रो भवतीति । तथाहि---मार्गस्थतपोधनं दृष्टा यदि कथंचिन्मात्सर्थवशादोषप्रहणं करोति तदा चारित्रच्छो भवति स्फर्ट पक्षादात्म-निन्दां कृत्वा वर्तते तदा दोषो नास्ति कालान्तरे वा निवर्तते तथापि दोषो नास्ति । यदि पुनस्तत्रैवानवन्धं कृत्वा तीवकषायवजादतिप्रसंगं करोति तदा चारित्रश्रष्टो भवती ययं भावार्यः । बहश्रतेरत्पश्रततपोधनानां दोषो न प्राह्यस्तैरपि तपोधनैः किमपि पाठमात्रं गृहीत्वा तेषां दोषो न ग्राह्यः किंत किमपि सारपदं गृहीत्वा स्वयं भावनैव कर्तन्या । कस्मादिति चेत् । रागद्वेषोत्पत्तौ सत्यां बहुश्रतानां श्रुतफलं नास्ति तपोधनानां होसकता, [इति मतः ] ऐसा यह अमगाभासपुनि सिद्धान्तोमें महापुरुषंनि कहा है । भावार्थ-जो सिद्धान्तका जाननेवाला भी है, सुयमी तपस्वी भी है, लेकिन सर्वज्ञप्रशीत जीवादिक पदार्थीका श्रद्धान नहीं करता, इसीसे वह श्रमणाभास कहा जाता है ॥६४॥ आगे यथार्य मुनिषद सहित मुनिकी जो किया विनयादि नहीं करता, वह चारित्रसे रहित है, ऐसा दिखळाते हैं-[य:] जो मुनि [शासनस्थं] भगवंतको आज्ञामें प्रवृत्त [अमणं] उत्तम मुनिको [हष्टा] देखकर [प्रदेखत:] देव भावसे [हि] निश्चयकर [अपवदित ] अनादर कर बुराई करता है, [कियास ] और पूर्वोक्त विनयादि कियाओंमें [न अनुमन्यते ] नहीं प्रसन्न होता, [सः] वह हेवी अविनयी मुनि [हि] निश्चयसे [नष्ट-चारित्रः] चारित्र रहित [भवति ] है। भावार्थ-जो कोई मुनि दूसरे जिनमार्गी मुनिको देखकर हेब भावसे निन्दा करता है, निरादर करता है, वह कवाय भावोंकी परिणतिसे नष्टचारित्री होता है ॥६५॥

नश्यति ॥ ६५ ॥

अथ श्रामण्येनापिकं हीनिभिशाचरतो विनाशं दर्शयति—
गुणदोधिगस्स विणयं पडिच्छगो जो वि होमि समणो स्ति ।
होजं गुणाधरो जदि सो होदि अणंतसंसारी ॥ ६६ ॥
गुणतोऽधिकस्य विनयं मत्येषको योऽपि भवामि श्रमण इति ।
भवन गुणावरो यदि स भवत्यनन्तसंसारी ॥ ६६ ॥

स्वयं जघन्यगुणः सन् श्रमणोऽहमपीत्यवलेपात्परेषां गुणाधिकानां विनयं प्रतीन्छन् तपःफलं चेति ॥ ६५ ॥ अत्राह शिष्यः--अपवादञ्याख्यानप्रस्तावे शुभोषयोगो व्याख्यातः पुनरपि किमर्थम् अत्र व्याख्यानं कृतभिति । परिहारमाह--- यक्तमिदं भवदीयवचनं किंत तत्र सर्वत्यागलक्षणोत्सर्ग-व्याख्याने कते सति तत्रासमर्थतपोधनैः कालापेक्षया किमपि जानसंयमशौचोपकरणादिकं प्राह्ममित्यपवाद-व्याख्यानमेव मुख्यम् । अत्र तु यथा भेदनयेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रतपथरणरूपा चतुर्विधाराधना भवति । सैवाभेदनयेन सम्यक्तवचारित्ररूपेण द्विया अवति । तत्राप्यभेदविवक्षया पुनरकीव वीतरागचारित्राराधना । तदा भेदनयेन सम्यादर्शनसम्याजानसम्यकचारित्रऋपिखांवधमीतमार्गी भवति । स एवाभेदनयेन श्रामण्या-परमोक्षमार्गनामा पुनरेक एव स चाभेदरूपो मुख्यवृत्त्या 'एयगगदो समणो' इत्यादि चतुर्दरागाथाभिः पूर्वमेव व्याख्यातः । अयं तु भेदरूपो मुख्यवृत्त्या शुभीपयोगरूपेणेदानी व्याख्यातो नास्ति पुनरुक्तदोष इति । एवं समाचारविशेषविवरणरूपेम् चतुर्थस्थलं माथाएकं गतम् । अथ स्वयं मुणहोनः सन्नपरेषां मुणा-धिकानां योऽसौ विनयं बाञ्छित तस्य गुणविनाशं दर्शयति—स होदि अणंतसंसारी स कथंचिदनन्त-संसारे संभवति । यः किं करोति । पढिच्छगो जो वि प्रत्येषको यस्त अभिलाषकोऽपेक्षक इति । कम् । विकारं बन्दनादिविनयम् । कस्य संबन्धिनम् । गणदोधिगस्य बाह्याभ्यन्तरस्नत्रयगुणाभ्यामधिकस्यान्य-त्रपोधनस्य । केन कृत्वा । होमि समणी ति अहमपि श्रमणो भवामीत्यभिमानेन गर्वेण । यदि किम । होक्तं गणाधरो जिद्दे निश्चयव्यवहाररुनत्रयगुणाभ्यां हीनः स्वयं यदि चेद्रवतीति । अयमत्रार्थः — यदि चेदगणाधिकेत्यः सकाशाद्वर्वेण पूर्वं विनयवाञ्छां करोति पश्चादिवेकबलेनाःमनिन्दां करोति । तदानन्त-संसारी न भवति यदि पुनस्तत्रैव मिध्याभिमानेन ख्यातिपूजालामार्थं दुराग्रह करोति तथा भवति । अथवा आगे जो यतिपनेसे उत्कृष्ट है, उसको जो अपनेसे हिन आचर वह अनंतससारी है, यह दिखलाते हैं-[य:] जो मुनि [अहं श्रमण:] मैं बनी [भवामि] हैं, [इति] ऐसे अभिमानसे [गणत: अधिकस्य] ज्ञान संयमादि गुणोंकर उरकृष्ट महामुनियोंसे [विनयं] आदरको [प्रस्पेषक: ] चाहता है, वह [यदि] जो [गुणाधर: ] गुणोको नहीं धारण करनेवाला [अवन ] हुआ संता [सः] हुउँ गर्वका करनेवाला, वह [अनंतसंसारी] अनंत संसारका भौगने वाला [ भवति ] होता है । भावार्थ — जो कोई महामुनिके पासंसे अपना बिनय चाहता है, और कहता है. क्या हुआ जो ये गुगोसे अधिक हैं, मैं भी तो यति हूँ, ऐसा अहंकार भी करता है, वह संसारमें श्रामण्यावछेपवज्ञात् कदाचिदनन्तसंसार्यपि भवति ॥ ६६ ॥

अथ श्रामण्येनाधिकस्य हीनं सममिनाचरतो निनाशं दर्शयति-

अधिगगुणा सामण्णे वर्दित गुणाघरेहिं किरियासु । जदि ते मिच्छुवजुला हवंति पञ्मदृषारित्ता ॥ ६७ ॥ अधिकगुणाः श्रामण्ये वर्तन्ते गुणाघरैः क्रियासु । यदि ते मिध्योपयुक्ता भवन्ति मभृष्टवारिताः ॥ ६७ ॥

पाद त । मध्याप्युक्ता मवान्त प्रश्वष्टवारियाः ॥ ५७ ॥ स्वयमिषकपूणा गुणापरैः परैः सह क्रियासु वर्तमाना मोडादसम्यगुपयुक्तताचारित्राद्-भडरान्ति ॥ ६७ ॥

अथासत्संगं मतिषेध्यतेन दर्शयति-

णिच्छिदसुत्तत्थपदो समिदकसाओ तवोधिगो चावि । लोगिगजणसंसमगं ण चयदि जिंद संजदो ण इवदि ॥ ६८॥

यदि कालान्तरेऽप्यात्मनिन्दां करोति तथापि न भवतीति ॥ ६६ ॥ अथ स्वयमधिकगुणाः सन्तो गुणाधरैः सह बन्दनादिकियास वर्तने तदा गुणविनाशं दर्शयात-वर्द्धति वर्तन्ते प्रवर्तन्ते जिद्ध यदि चेत । क वर्तते । किरियाम वन्दनादिकियास । कैः सह । गणाधरेहिं गुणाधरेग्रीगरहितैः । स्वयं कथंभताः सन्तः । अधिगराणा अधिकगुणः । क । सामण्णे श्रामण्ये चारित्रे ने मिच्छवज्ञता हवंति ते कशंचिदिति प्रसंगानिभ्यात्वप्रयक्ता भवन्ति । न केवलं मिध्यात्वप्रयुक्ताः प्रभट्टचारिता प्रभटचारित्राथ भवन्ति । तथाहि— यदि बहुश्रुतानां पार्थे ज्ञानादिगुणबृङ्ग्चर्थं स्वयं चारित्रगुणाधिका अपि बन्दनादिकियास वर्तन्ते नदा दोशो नास्ति । यदि पुनः केवलं ख्यानिपुजालाभार्थं वर्तन्ते नदातिप्रसंगादोषो भवति । इदमन्न नात्य-र्यम -- बन्दनाटिकियास वा तन्वविचारादौ वा यत्र राग्डेपोत्पतिर्भवति तत्र सर्वत्र दोष एव । नन अव-दीयकल्पनीयमागमे नास्ति । नैवम । आगमः सर्वोऽपि रागद्वेषप्रिहारार्थम एव परं किंत ये केचनोत्स्यापि-बादऋषेगागमनयविभागं न जानन्ति त एव रागद्वेषौ कर्वन्ति न चान्य इति ॥ ६७ ॥ इति पूर्वोक्तक्रमेण 'ण्यगगदो' इत्यादि चतर्दशगाथाभिः स्थलचतुष्टयेन श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गाभिधानस्तृतीयान्तराधिकारः भटकता है । इस कारण अपनेसे बड़ोका विनय करना योग्य है ॥ ६६ ॥ आगे आप यतिपनेमें उत्क्रष्ट हो. और जो गणहीनकी विनयादिक करता है. तो उसके चारित्रका नाग होजाता है. यह दिखलाते हैं-[यदि] जो [श्रामण्ये] यतिपनेमें [अधिकगुणाः] उत्कृष्ट गुणवाले महासूनि हैं, वे [गुणाधरै:] गुणोंकर रहित हीन मुनियोंके साथ [कियासु ] विनयादि कियामें [वर्तन्ते] प्रवर्तते हैं, तो [ते ] वे उत्कृष्ट मुनि [मिथ्योपयुक्ताः] मिथ्या भावींकर सहित हुए [प्रमृष्टचारित्राः] चारित्रश्रष्ट[ भवन्ति ] होजाते हैं। भावार्थ-जो अपनेसे हीन गुगोवालेका विनय आदर करते हैं, वे अज्ञानी हुए संयमका नाश करते हैं ॥६७॥ आगे कुसंगतिका निषेध करते है — निश्चितसञ्चार्धपट: ] निश्चय करिंग्ये हैं, सिद्धान्त और जीवादि पदार्थ जिसने [ दासिनकषाय: ] और जिसने कषायोको निश्चितस्त्रत्रार्थपदः शमितकषायस्त्रपोऽधिकश्चापि । स्त्रीकिकजनसंसर्गे न त्यजति यदि संयतो न भवति ॥ ६८ ॥

यतः सकलस्यापि विश्ववाचकस्य सञ्जहमणः शब्दब्रह्मणस्तद्वाच्यस्य सकलस्यापि सञ्च-हमणो विश्वस्य च युगपदतुस्यृततदुभयज्ञेयाकारतपाधिष्ठानभूतस्य सञ्जहमणो ज्ञातृतच्यस्य निश्चयनपाश्चिश्चितस्त्रनार्ययदेलेन निरुपरागोपयोगलात् शमितकपायलेन बहुन्नोऽभ्यस्तनिष्कस्यो-पयोगलाचपोऽधिकलेन च सुष्टु संयतोऽपि सप्ताचिःसंगतं तोयमिनावश्यं भाविविकारलात् लौकिकसंगादसंयत एव स्याचतस्तरसंगः सर्वया प्रतिषेध्य एव ॥ ६८ ॥

## अथ लौकिकलक्षणग्रपलक्षयति-

समातः । अथानन्तरं द्वारिंदाद्वाथापर्यन्तं पश्चिमः स्थतैः ग्रुभोपयोगाधिकारः कृष्यते । तत्रादौ लौकिकः संसर्गनिषेपसुख्यतेन 'गिष्क्रियुत्तत्थपदो' इःयादिगढकमेण गाथापश्चकम् । तदनन्तरं सरागसंयमापरनामग्रुभोपयोगस्वरूपकथनप्रधानवेन 'समणा मृद्भुवजुत्ताः' इत्यादि सृत्राष्टकम् । तत्र प्राचापायपरिक्षाप्रतिपादनरूपेण 'रागो पसन्थमुदो' इत्यादि गाथापर्दकम् । ततः परमाचासदिविक्षतक्रमेण पुनरि संक्षेपरूपेण समाचारन्याख्यानप्रधानवेन 'दिट्ठा पगर्द क्थुं' इत्यादि सृत्राष्टकम् । ततः पर पञ्चरनमुख्यवेन
'जे अज्ञथागिहदत्था' इत्यादि गाथापश्चकम् । एवं द्वारिंदाह्याधिमः स्थन्यश्चकेन चतुर्थान्तर्विकाते समुदायपातिनका । तथ्या अथ लौकिकसंसर्गे प्रतिपेषयिन— थिष्टिख्यमुत्तर्वपद्वी निविदानि ज्ञातानि
निर्णातान्यनेकान्तरस्वभाविनजधुद्धास्मिद्द्यार्थप्रदो निविदानि ज्ञातानि
निर्णातान्यनेकान्तरस्वभाविनजधुद्धास्मिद्द्यार्थप्रति तथान्यन्तरे एसोग्दासभावविष्यतिनमुत्रार्थपदाः
समिद्दक्ताओ परिवपये कोधादिपरिहोग्ण तथान्यन्तरे एसोग्दासभावविष्यतिनमुत्रार्थपदाः
समिद्दक्ताओ परिवपये कोधादिपरिहोग्ण तथान्यन्तरे लिपोग्वन्त नथेवान्यन्तरे ग्रुहासभावनाविषये प्रतिपन्नाद्विज्ञयनाव तपोऽधिकाधापि सन् स्वयं संयतः कतां लोगिमजनसंसमा च्यादि निर्वं संयते न भवतिति ।

अयसन्त्रार्थ-स्वयं भावितान्यापि ययसंवतनन्तरासंगै न स्थनि तदानिपरिच्यादिप्रसंगतं जलिव विक्रतिभावं गण्डलीति ॥ ६८ ॥ अथानकृष्णाळ्यां कृत्यते——

शांत किया है, [च] और जो [नपोऽधिकाः अपि ] तपस्याका उल्ह्य है, तो भी [यदि ] जो [छौकिकजनसंसर्ग ] चारित्रश्रष्ट अञ्चानी मुनियोकी संगति [ज जहाति ] नहीं छोड़ता है, तो वह [संयतः ] संयमी मुनि [ज भवति ] नहीं होसकता । भावार्थ—जो भगक्ष्रणांत रान्द्रमधका जाननेवाला है, आत्मतत्वको भी जानता है, बहुत अन्यासकर निर्फण उपयोगी है, और तपकी अधिकताते उल्ह्य संयमी भी है, इत्यादि अनेक गुणोंकर जुक्त है, तो भी छौकिक मुनिकी जो संगति नहीं छोड़े, तो वह संयमी नहीं होसकता । जैसे आगके सम्बन्धसे उत्तम शीतल जल अवस्य गर्भ विकारको भारण करता है, उसी तरह मुनिमी कुसंगतिसे अवस्य नाराको प्राप्त होता है । इसलिये कुसंगति त्यागने योग्य है॥ ६८ ॥ आगे छौकिक मुनिका लक्षण कहते हैं—[कैप्रेन्थ्यं प्रविजितः] निर्मेष मुनिपदको

णिग्गंथो पञ्चइदो वहदि जदि <u>एहिगेहि कम्मेहिं</u>। सो लोगिगो सि भणिदो संजमतबसंज्ञदी चाबि॥ ६९॥ निर्फ्रयः मत्रजितो वर्तते वरीहिकैः कमीयः।

स लौकिक इति भणितः संयमतपःसंयुतश्रापि ॥ ६९ ॥

मतिज्ञातपरमनैप्रेन्थ्यप्रज्ञच्यादुदृदसंयमत्योभारोऽपि मोहबङ्गलत्या अध्योकृतशुद्धनेतन-व्यवहारो सुदुर्भकुष्यव्यवहारेण व्यापूर्णमानसादैष्टिककर्मानिहनौ लौकिक इत्युच्यते ॥ ६९ ॥ अथ सत्संगं विभेयतेन दर्शयति—

> तम्हा समं गुणार्दे। समणो समणं गुणेहिं वा अहियं। अधिवसदु तम्हि णिवं इच्छदि जदि दुक्खपरिमोक्खं॥ ७०॥ तस्मात्समं गुणात् अमणः अमणं गुणेवाधिकम्। अधिवसत् तत्र निन्यं इच्छति यदि दुःखपरिमोक्षम्॥ ७०॥

तिसिदं व भ्रुक्खिदं वा दुहिदं दहूण जो हि दुहिदमणो । पडिवज्जदि तं किवया तस्सेसा होदि अणुकंपा ॥ \*२२ ॥

तिसिदं व अक्षिसदं वा दृहिदं वा दृहुण जो हि दुहिदमणो पडिवज्जदि तृषिनं वा बुसुक्षितं वा दु खितं वा दृष्ट्वा कमपि पाणिनं यो हि स्फूटं दु खितमनाः सन् प्रतिपद्यते स्वीकरोति । कं कर्मताप-नम् । तं प्राणिनम् । कया । कि रया कृपया दयापरिणामेन तस्सेसा होदि अणुकंपा तस्य पुरुपस्यैषा प्रत्यक्षीभृता शुभोपयोगरूपानुकम्पा दया भवतीति । इमां चानुकम्पां ज्ञानी स्वस्थभावनामविनाशयन् संक्रेशपरिहारेण करोति । अज्ञानी पूनः संक्रेशेनापि करोतीःयर्थः ॥ २२ ॥ अथ लौकिकलक्षणं कथयति--**णिमांथो पन्नडदो वस्रा**दिपरिग्रहरहितत्वेन निर्भन्थोऽपि दीक्षाग्रहणेन प्रतिजतोऽपि **बद्ददि जदि वर्तते यदि** चेत्। कैः। एहिगेहि कम्मेर्हि ऐहिकैः कर्मीमः भेदाभदरुनत्रयभावनाशकैः ख्यातिपुजालाभनिमित्तै-ज्योंतिषमन्त्रवादिवैदिकादिभिरैहिकजीवनोपायकर्मभिः सो छोगिगो ति भणिदो स लौकिको ज्यावहारिक इति भणितः । कि विशिष्टोऽपि संजमतवसंज्दो चावि दृत्यरूपसंयमतपोभ्यां संयुक्तश्चापीत्यर्थः ॥ ६९ ॥ अश्रोत्तमसंसर्गः कर्तन्य इत्यपदिशति - तम्हा यस्माद्धीनसंसर्गादगुणहानिर्भवति तस्मान्कारणात् अधि-भारणकर दीक्षित हुआ मुनि [ यदि ] जो [ ऐहिकै: ] इस लोकसम्बन्धी [ कर्मीन: ] ससारी-कर्म ज्योतिष, वैषक, मंत्र यंत्रादिकोंकर [ वर्तते ] प्रवर्ते, तो [ सः ] वह अष्ट मुनि [ संयमतपःसंप्र-यक्तोऽपि ] संयम तपस्याकर सहित हुआ भी [ लौकिकः ] लौकिक [ इति ] ऐसे नामसे [ अणित: ] कहा है। आवार्थ-यवपि निर्पेश दीक्षाकी प्रतिज्ञा की है, संयम तपस्याका भार भी लिया है, लेकिन जो मोहकी अधिकतासे ग्रुद्ध चेतना व्यवहारको शिथिल करता है, 'मै मनुष्य हूँ' ऐसे अभिमानकर घूम रहा है, और इसलोक सम्बन्धी कमौंसे रहित नहीं हुआ ऐसा अप्र मुनि लौकिक कहलाता है। ऐसेकी संगति मुनिको त्यागने योग्य है।। ६९॥ आगे अच्छी संगति करनी चाहिये, यतः परिणामस्वभावतेनात्मनः समार्चिःसंगतं तोयभिवावस्यं भाविविकारतार्ह्षौकिकः संगात्संयतोऽप्यसंयत एव स्यात् । ततो दुःखमोक्षार्थिना गुणैः समोऽधिको वा श्रमणः श्रमणेन नित्यमेत्राधिवसनीयः तथास्य शीतापवरककोणनिष्ठितशीततोयन्तसमगुणसंगाद्गुण-रक्षा शीततरत्रहिनशुकैरासंगुक्तशीततोयवन गुणाधिकसंगात गुणादृद्धिः ॥ ७० ॥

इत्यध्यास्य शुभोषयोगज्ञानतां कांचित्पर्दात्तं यतिः सम्यक् संयमसौष्ठवेन परमां कामश्रिद्दत्ति कमात् । देळाकान्तसमस्तवस्तुविसत्पस्ताररम्योदयां क्षानान्दमयीं दशामनुभवतेकान्ततः शाखतीम् ॥ इति द्वाभोषयोगपद्मापनम् । अथ पश्चरत्नम् ॥

तन्त्रस्यास्य शिखण्डिमण्डनमित्र मद्योतयत्सर्वतो हैतीयीकमथाईतो भगवतः संक्षेपतः शासनम् ।

वसद् अधिवसतु तिष्ठतु । स कः कर्ना । समणी श्रमणः । क । तिम्ह तस्मित्रधिकरणभूते णिचं नित्यं सर्वकालम् । तस्मिन्कुत्र । समणं अमणे लक्षणवशादधिकरणे कर्म पठचते । कथंभूते अमणे । समं समे समाने । कस्मात् । गुणादो बाह्याभ्यन्तरस्तत्रयलक्षणगुणात् । पुनरपि कथंभूते । अहियं वा स्वस्माद्धिके वा । कै: । गुणेहिं मुलोत्तरगुणै: । यदि किम । इच्छटि जदि इच्छित वाञ्छित यदि चेत । कम । दक्खपरिमोक्खं स्वात्मोध्यम्खविळत्रणानां नारकादिदःखानां मोक्षं दःखपरिमोधिमिति । अथ विस्तरः — यथाप्रिसयोगा जलस्य शीतलगुगविनाशो भवति तथा व्यावहारिकानसमगीत्सयतस्य संयमगणिबनाशी भवतीति जात्वा तयोधनः कर्ना समगणं गणाधिकं वा तयोधनमाश्रयति तदास्य तयो-धनस्य यथा शीतलभाजनसहितशीतलजलस्य शीनलगुणस्था भवति तथा समगुणसंसगीदगणस्था भवति । यथा च तस्येव जलस्य कपूररार्कगदिशीतलडःयनिक्षेपे कृते सति शीतलग्गरहिर्मयति नथा निथय-ऐसा दिखलाते हैं- निस्मान ] इस कारणसे, अर्थान आगके सम्बंधम जलकी तरह, मुनि भी लौकि-ककी कसंगतिसे असबमी हो जाता है। इससे कुसंगतिको त्यागकर श्रिमणः ] उत्तम मुनि [ यदि ] -जो [ दःखपरिमोक्षं ] दुःखंसे मुक्त हुआ (छुटना) [ इच्छति ] चाहता है, तो [ गुणात समं ] गुणोंसे अपने समान [बा] अथवा [गुणै: अधिक ] गुणोंमें अपनेसे अधिककी [अमणम] श्रमणको [तत्र ] इन दोनोंको संगतिमें [अधिवसत् ] निवास करना चाहिये। भावार्थ-जो मोक्षाभिलापी मुनि हैं, उसको चाहिये, कि या तो गुर्गोमें अपने समान हो, या अधिक हो, ऐसे दोनोंकी संगति करें, अन्यकी न करें । जैसे शीतल घरके कोनेमें शीतल जलके रखनेसे शीतल गुणकी रक्षा होती है, वह जल अति शीतल हो जाता है, वरफ मिश्रीकी संगतिसे और भी अधिक शीतल हो जाता है, उसी तरह गुणाधिक पुरुषकी संगतिसे गुण बढ़ते हैं, इसलिये सत्संगति करना योग्य है। मनिकी चाहिये. कि पहली अवस्थामें तो पूर्व कही हुई शुभोपयोगसे उत्पन्न प्रवृतिको स्वीकार करे, पीछे कमसे संयमकी

## च्याकुर्वज्ञगतो विलक्षणपथां संसारमोक्षस्थितिं जियात्संपति पश्चरत्नमनघं सुत्रेरिमैः पश्चभिः ॥

अथ संसारतत्त्वमुद्धाटयति-

जे अजधागहिदस्था एदे तब सि णिच्छिदा समये। अबंतफलसमिद्धं भमंति ते तो परं कालं॥ ७१॥ ये अयथागृहीतार्थां एते तत्त्वमिति निश्चिताः समये। अत्यन्तफलसमृद्धं भ्रमन्ति ते अतः परं कालम्॥ ७१॥

ये स्वयमविवेकतोऽन्यथैव मृतिपद्मार्थानित्थमेव तत्त्वमिति निश्चयमारचयन्तः सततं सम्प्रचीयमानमहामोहमलमलीमसमानसत्या नित्यमज्ञानिनो भवन्ति ते खल्ल समये स्थिता अप्यनासादितपरमार्थश्रामण्यतया श्रमणाभासाः सन्तोऽनन्तकर्मफलोपभोगपागभारभयंकरमन-व्यवहाररत्नत्रयगुणाधिकससर्गादगुणवृद्धिभवनीति सुत्रार्थः ॥ ७० ॥ इतःपरं पञ्चमस्थले संक्षेपेण संसार-स्वरूपम्य मोक्षस्वरूपस्य च प्रतीत्यर्थं प्रज्ञरनमनगाश्रापञ्चकेन व्याख्यान करोति । तद्यथा । अथ संसार-स्वरूप प्रकटयनि---अत्यन्तफलसम् इं अमन्ति न विवतेऽन्त इत्यन्यन्ते ते परं कालं इञ्यक्षेत्रकालम्बभाव-पञ्चप्रकारसारपरिश्रमणरहित्यदाःमस्बद्धप्रमावनाच्यताः सन्तः परिश्रमन्ति । कम् । परं कालम् अनन्त-कालम् । कथंभूतम् । नारकादिदःखद्यारयन्तक्रवसमृद्यम् । पुनर्गपं कथंभूतम् । अतो वर्तमानकालात्परं उत्कृष्टतासे परम दशाको धारण करे । इसलिये हे भन्यो ! समस्त वस्तकी प्रकाशनेवाली केवलज्ञाना-नन्दमयी अविनाजी अवस्थाको सब तरहसे पाकर अपने अतीन्द्रिय सुखको अनुभवो ॥ ७० ॥ इस प्रकार यह क्राओपयोगका अधिकार पूर्ण हुआ। आगे पंच रत्नोंको पाँच गाथाओं से कहते हैं। ये पंच रत्न इस सिद्धान्तके सकट हैं. और भगवत्तके अनेकान्तमनको संक्षेपसे कहते हैं. और संसार मोक्षकी स्थितिको प्रगट करते हैं. इसलिये ये पंच रून जयवन्ते होवें । संसारतःव १, मोक्षतत्व २, मोक्षतत्वका साधन ३, मोक्षनत्वसायन सर्वमनोरथस्थान कथन ४, और शिष्यजनोको शाख-पठनका लाभ ५, ये पाँच रत्न है। आगे पाँचोंमें से प्रथम ही संसारतत्त्वको कहते हैं—िये ] जो परुष [समये ] जिनमतमें द्रव्यलिंग अवस्था धारणकर तिष्ठते भी है, ठेकिन [अयथागृहीतार्थाः ] अन्यथा पदार्थीका स्वरूप प्रहण करते हुए [ एते तस्वं ] जो पदार्थ हमने जानलिये हैं, ये ही वस्तुका स्वरूप है, [इति] ऐसा मिथ्यापना मानकर [निश्चिताः]निश्चय कर बैंडहैं, [ते] ऐसे वे श्रमगाभास सुनि [अतः] इस वर्तमानकालसे आगे [अस्यन्नफलसमृद्धं ] अनन्तअमगरूपी फलकर पूर्ण [परं कालं ] अनंतकालपर्यंत [ अमिनि ] भटकते हैं। भावार्थ —ये अज्ञानी मुनि मिन्याबुद्धिसे पदार्थका श्रद्धान नहीं करते है, अन्यकी अन्य कल्पना करते हैं, और सदा महामोह मञ्जूकर चित्तकी मलिनतासे अविवेकी हैं, यद्यपि द्रव्यितको धारण कर रहे हैं, तो भी परमार्थ मुनिपनेको नहीं प्राप्त हुए हैं, जो मुनिके समान माद्रम पडते हैं. वे अनंतकालतक अनंतपरावर्तनकर भयानक कर्म-फलको मोगते हुए सटकते हैं। इस- न्तकालमनन्तभवान्तपरार्वेतेरनवस्थितवृत्तयः संसारतन्त्रमेवाववुध्यतास् ॥ ७१ ॥ अथ मोक्षतन्त्रसद्वाटयति—

अजेथात्रासिकुसो जयस्थपद्गिन्छिदो पसंतप्पा । अफक्टे बिरं ण जीवदि इह सो संपुन्नसामन्नो ॥ ७२ ॥ अयथात्रारियुक्तो यथार्थपद्गिषिवः मशान्तास्मा । अफले विरं न नीवति इह स संपूर्णभामन्यः॥ ७२ ॥

यस्त्रिजोक् वृत्तिकाषमानिर्मक्षिवेकदीषिकाओक्कालित्वा यथाबस्थितपदार्थनिथयनि-वर्षितीस्मुक्यस्वरूपमन्यरसत्तापद्यान्तात्मा सन् स्वरूपमेकमेवाभिमुख्येन वरस्यथाचारवियुक्ती नित्यं ज्ञानी स्थात् सः वलु संपूर्णश्रामण्यः साझात् श्रमणो हेलावकीर्णसकलमाक्तनकर्मकल्या-इन्विपादितम् तनकर्मकल्यां पुनः पाण्यारणदेन्यमनास्कन्दन् द्वितीयभावपरावर्गाभावात् अद्यस्यभावावस्थितद्विमर्गित्रतत्त्रमञ्जयायः ॥ ७२ ॥

भावितमिति । अयमत्रार्थः-इःश्रंभूतसंसारपरिश्रमणपरिणतपुरुषा एवाभेदेन संसारस्वरूपं ज्ञानन्यमिति ॥ ७१ ॥ अब मोक्षस्त्ररूपं प्रकाशयति —अजधाचारविज्ञत्तो निश्रयन्यवहारपञ्चाचारभावनापरिणतत्वा-वस्थाचारवियुक्तः विपरीताचाररहित इत्यर्थः । जधन्यपदणिच्छिदौ सहजानन्दैकस्वभावनिजपरमात्मादि-पदार्थपरिज्ञानसहितःबाधभार्भपदनिश्चितः पसंतप्पाः विशिष्टपरमोपशमभावपरिणतनि जाःमङब्यभावनासहित-खात्प्रशान्तात्मा **जो यः क**र्ता **सो संपुण्णसामण्यो** स संपूर्णश्रामण्यः सन् चि**रं ण जीवदि** चिंग बहुतरकाले न जीवति न तिष्ठति अफल्डे श्रद्धात्मसवित्तिसम्बन्नस्वाप्त्रतसास्वादरहितःवेगाफले ससारे । किम । जीवं मोक्षं गच्छतीति । अयमत्र भावार्थः-इत्थंभतमोक्षतत्त्वपरिणत परुष एवाभेदेन मोक्षस्यरूपं जातन्यमिति लिये ऐसे श्रमणाभास मुनिको संसारतन्त्र जानना चाहिय, दूसरा कोई ससार नहीं है, जो जीव मिथ्या-बुद्धि लिये हुए हैं, वे ही जीव संसार हैं ॥ ७१ ॥ आगे मोक्षतत्त्वको प्रगट करते है—∫ **अयथाचार**-वियुक्त: ] जो पुरुष मिथ्या आचरणसे राहेत है, अर्थात् यथावत् स्वरूपाचरणमें प्रवर्तते है, ियथार्थ-पदनिश्चितः ] जैसा कुछ पदार्थोका स्वरूप है, वैसा ही जिसने निश्वल श्रदान कर लिया है, प्रशा-स्नास्त्रा] और जो राग देवसे रहित है, ऐसा [स:] वह पुरुष [संपूर्णआमण्यः] सम्पूर्ण सुनि-पदवी सहित हुआ [इह ] इस [अफले ] फल रहित संसारमें [चिरं] बहुत कालतक वि जीवति ] प्राणोंको नहीं धारण करते हैं, थोडे काउनक ही रहते हैं । भाषार्थ-त्रिलोकका चडामणि-रून समान निर्मेश विवेकरूपी दीपक्के प्रकाशंस जिस महामूनिने यथावत पदार्थीका निश्चय किया है. और एक अपने ही स्वरूपको मुख्यपनेसे आचरता है. विपरीत आचरणसे रहित हुआ, सदाकाल जानी है. ऐसा परिपूर्ण मुनिपदवीका धारक महामुनि पूर्व वैधे समस्त कर्म-फलोकी निर्जरा करता है. नवीन कर्म-बंध-फुलका उत्पन्न फरनेवाला नहीं होता, इससे फिर संसारिक प्राणींके धारण करनेकी दीनताको नहीं काता । जिसके दूसरी पर्यापका अनाव है, ऐसा यह ग्राह स्वक्रपमें स्थित सुनि है, उसीको तम मोक्ष-

अथ मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वग्रहाटयति-

सम्भ विदिदपदृत्या बस्ता उबहिँ बहित्यमज्ज्ञत्यं। विसयेख णावसत्ता जे ते द्युद्ध ति शिविद्वा॥ ७६ ॥ सम्पग्निदितपदार्थास्त्यनबोपिषे बहिस्थमध्यस्यम् । विषयेषु नावसक्ता ये ते सुद्धा इति निर्दिष्टाः॥ ७३ ॥

अनेकान्तकलितसकञ्ज्ञानक्रेयतत्त्वययावस्थितस्वरूपपणिढत्यशीण्डाः सन्तः समस्तविह-रङ्गान्तरङ्गसमस्यातिपरित्यागविविकान्तथकचकायमानानन्तक्षक्तिचैतन्यभास्तरात्मतत्त्वस्वरूपाः स्वरूपयुप्तसुचुप्तकल्पान्तस्तत्त्वश्चवितरः विषयेषु मनागप्यासक्तिमनासादयन्तः समस्तातुभाव-बन्तो भगवन्तः शुद्धा एवाससार्याटितविकटकर्मकवाटिवघटनपटीयसाध्यवसायेन मकटीक्रिय-माणावदानावमोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वसवकृष्यताम् ॥ ७३ ॥

॥ ७२ ॥ अथ मोक्षकारणमाख्याति --सम्मं विदिदपदस्था संशयविपर्ययानध्यवसायरहितानन्तज्ञाना-दिस्यभावनिजपरमान्मपदार्थप्रभृतिसमस्तवस्त्रविचारचतुर्गचत्तचात्र्यप्रकाशमानसातिशयपरमविवेकश्योतिषा सम्बर्गवदितपदार्थाः । पनर्राप किरूपाः । विसयेस णात्रसत्ता पञ्चेन्द्रियविषयाधीनरहितत्वेन निजात्मत्तत्व-भावनारूपपरमसमाधिसंजातपरमानन्दैकलक्षणसम्बस्धारसास्वादानभवनफलेन विषयेष मनागरपनासकाः । किं कृत्वा । पूर्वे स्वस्वसूपपरिग्रहं स्वीकारं कृत्वा चत्ता त्यस्ता । कम् । उत्रहिं उपिं परिग्रहम् । किंदि-शिष्टम् । बहित्थमञ्जात्थं बहित्यं क्षेत्रायनेकवियं मध्यस्यं मिध्यात्वादिचतुर्दशमेदभिन्नम् । जो एवंगुण-विभिद्याः ये महात्मानः ने सद्ध त्ति विषष्टिता ते श्रद्धात्मानः श्रद्धोपयोगिनः सिद्धचन्ति इति निर्दिष्टाः कथिताः । अनेन व्याख्यानेन विमक्तं भवति — इत्थेभुताः परमयोगिन एवाभेदेन मोक्षमार्गा इत्यव-बोद्धन्याः ॥ ७३ ॥ अथ द्यद्धोपयोगलक्षणमोक्षमार्गं सर्वमनोरथस्थानःचेन प्रदर्शयति—अणितम । सच्य जानो, अन्य मोक्ष नहीं । जो परदन्यसे मुक्त हुआ स्वरूपमें लीन है, वही जीव मुक्त है ॥७२॥ आगे मोक्षतत्त्वका साधनतत्त्व दिखलाते है—िये ] जो जीव सम्यग ] यथार्थ [विदिनपदार्था: ] समस्त तस्वोंको जानते हैं, तथा [ बहिस्थमध्यस्थं ] बाह्य और अंतरंग रागादि [ उपधि ] परि-प्रहको [स्यक्त्वा] छोड़कर विषयेप ] पाँच इन्द्रियोके स्पर्शादि विषयोंमें [न अवसक्ताः] लीन नहीं है [ते ] वे, जीव [ ग्राद्धाः ] निर्मल भगवन्त मोक्षतत्त्वके साधन हैं, [इति ] ऐसे [ निर्दिष्टा: ] कहे गये हैं। भावार्थ-जो अनेकान्तपने सहित सकल हेय ज्ञायक तत्वींके यद्यार्थ जाननेमें प्रबीण है, समस्त बाह्य अंतर परिग्रहको त्यागकर दैदीप्यमान हुए है, अनंत ज्ञानशक्तिकर बिराजमान आत्मतत्त्व जिनके घटमें है, इन्टियांके विषयोमें किसी समय भी आसक्त नहीं होते. स्वरूपमें ऐसे छीन हैं, कि मानों सुखसे सोरहे हैं, इसलिये विषयोंसे रहित है, संसारमें लगे कर्मरूप किवाडोंक जवाहनेको जिन्होंसे अपनी शक्ति प्रगट की है. और महाप्रभाव सहित हैं. ऐसे शद्धजीव है. वे ही मोक्ष-तरवके साधक जानने चाहिये ॥ ७३ ॥ आगे मोक्षतत्त्वका साधनतत्त्व सर्व मनोवान्छित अर्थीका स्थान अथ मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वं सर्ववनोरधस्थानतेनाभिनन्दयति— सद्धस्स य सामण्णं अणियं सुद्धस्स दंसणं णाणं । सुद्धस्स य जिट्टाणं सो बिच सिद्धो णमो तस्स ॥ ७४ ॥ शुद्धस्य च आमण्यं भणितं शुद्धस्य दर्शनं ज्ञानम् । शुद्धस्य च निर्नाणं स एव सिद्धो नमस्तस्मै ॥ ७४ ॥

यत्तावत्सम्यग्दर्शनद्वानचारित्रयीगपद्यपद्वैकाम्यलक्षणं साक्षान्मोक्षमार्गभूतं श्रामण्यं तत्र श्रद्धस्येव । यच समस्त्रभूतभग्रद्धाविव्यतिरेककरम्बितानन्तवस्त्वन्वयात्मकविश्वसामान्यविशेष-मत्यक्षमतिभासात्मकं दर्शनं ज्ञानं च तत् शुद्धस्यैत । यच निःमतित्रविज्ञस्भितसहज्ज्ञानानन्दः म्रद्भितदिव्यस्यभावं निर्वाणं तत् शुद्धस्यैव । यश्च टङ्कोत्कीर्णपरमानन्दावस्थास् स्थितात्मस्य-भावीपलम्भगम्भीरी भगवान् सिद्धः स श्रुद्ध एव । अलं वाग्विस्तारेण, सर्वमनीरथस्थानस्य मोक्षतत्त्रसाधनतत्त्रस्य भुद्धस्य परस्परमङ्गाङ्गिभावपरिगतभाव्यभावकभावतात्प्रत्यस्तमितस्व-किम् । **सामण्यां** सम्यग्दरीनज्ञानचारित्रैकाङ्यशत्रुमित्रादिसमभावपरिगतिरूपं साक्षात्मी तकारणं यन्त्रा-मण्यम् । तत्तावःकस्य । सद्भास्य य शुद्धस्य च शुद्धोपयोगिन एव सद्भास्य दंसणं णाणं त्रैलोक्योदर-विवरवर्तित्रिकाळविषयसमस्तवस्तुगतानन्तयर्भैकसमयसामान्यविशेषपरिन्छितसमर्थे दर्शनज्ञानदृयं तन्छ्यः स्येव सुद्धस्स य जिञ्जाणं अञ्यावाधानन्तसुखादिगुणाधारभूतं पराधानरहितन्त्रेन स्वायनं यन्निर्वाण तश्चद्रस्थेव सो बिय सिद्धो यो लोकिकमायाञ्जनस्मदिग्विजयमन्त्रयन्त्रादिभिद्रवित्रदामस्यग्रदानोपलम्मः लक्षणदृष्टीःकार्णजायकैकस्यभावो ज्ञानायर गायप्रविश्वकर्मरहितःचेन सम्यक्ष्यायप्रगुणान्त भूतानन्तगुणसहितसिद्धी भगवान स चैव शहर, एवं **णमी तस्य** निर्देशिनि जपरमात्मन्याराध्यमधकसंबन्धलक्षणी भावनमस्कारोऽस्त तस्येव । अंतरक्तं भवति-अस्य मोक्षकारणसनश्रद्धोपयोगस्य मध्ये सर्वेष्टमनोरथा लभ्यन्त इति मत्वा है. यह दिखलाते हैं— जाद्वस्य ] जो परम वीतरागभावको प्राप्त हुआ मौक्षका साधक परम योगीश्वर है, उसके अम्मण्यं ] सन्यादर्शन, ज्ञान, चारित्रकी एकनाकर एकाप्रता लिये हुए साक्षात् मोक्षमार्ग-ऋष यतिषद [ भणितं ] कहा है. [ च ] और [ शुद्धस्य ] उसी शुद्रोपयोगी मोक्षसाधक सुनीश्वरके िरकोनं ज्ञानं ] अतीत, अनागत, वर्तमान, अनन्त पर्याय सहित सकल पदार्थोको सामान्य विशेषतासे देखना जानना भी कहा है, चि तथा [शुद्धस्य] उसी शुद्धोपयोगी मोजनार्गी मुनीधरके [ निर्वाणं ] निरावरण अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्ध, सहित परम निर्मल मोक्ष-अवस्था भी है, [ स एव ] वही शुद्ध मोक्ष-साधन [ सिद्ध: ] टंकोत्कीर्ण परम आनन्द अवस्थामें थिररूप निरावरण दशाको प्राप्त परब्रह्मरूप साक्षात् सिद्ध है, लिस्से ] ऐसे सर्वमनोरथके ठिकाने मोक्ष-साधन श्रद्धोपयोगीको [ नम: ] हमारा भावनमस्कार होवे । भावार्थ-वहत विस्तारसे कहाँतक कहा जाय, यह जो -मोक्षतत्त्वका साधन गुद्धोपयोगी महामुनि है, वह सब मनोवाञ्चित कार्योका स्थान है, क्योंकि इस दशाके होनेपर सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, इससे यह मोश्र-मार्ग है, इसीके अनंत ज्ञान दर्शन हैं, इसीको

334

परविभागो भावनमस्कारोऽस्तु ॥ ७४ ॥ अथ शिष्यजनं शास्त्रफलेन योजयन शास्त्रं समापयति—

विजयन नास्त्ररूप राजपन् ग्रास्त्र समापपात् चित्रपाय जुलो । बुज्झिद् सासणमेसं सागरणगारचित्रपाय जुलो । जो सो पवयणसारं लक्षणा काल्रेण पप्पोदि ॥ ७५ ॥ बुप्यते शासनमेतत् साकारानाकारवर्षया युक्तः । यः स प्रवचनसारं लघुना काल्रेन प्राप्नोति ॥ ७५ ॥

यो हि नाम मृविशुद्धज्ञानदर्शनमात्रस्वरूपव्यवस्थितरुचिसमाहितलात साकारानाकार-चर्यया युक्तः सन् शिष्यवर्गः स्वयं समस्तशास्त्रार्थविस्तरसंक्षेपात्मकश्रुतज्ञानोपयोगपूर्वकातुः भावेन केवलमात्मानमनुभवन् शासनमत्तद् बुध्यते स खलु निरविधित्रसमयमवाहाबस्थायिलेन सकलार्थसार्थात्मकस्य पत्रचनस्य सारभूतं भूतार्थस्यसंवेद्यदिव्यज्ञानानन्दस्यभावमननुभूतपूर्व रोषमनोरथपरिहार त्रेव भावना कर्तव्येति ॥७४॥ अथ शिष्यजन शासफलं दर्शयन शास्त्रं समायपति— पप्पोदि प्राप्तोति स्रो विष्यजनः कर्ता । कम् । प्रवयणमारं प्रवचनसारराज्दवाष्यं निजपरमात्मानम् । केत् । लहणा कालेण स्तोककालेन । यः किं करोति । बुज्झिदि यः शिष्यजनो वृत्यते जानाति । किम् । सामणमेयं जास्त्रिकत् । कि नाम । पत्रयणमारं सम्यन्ज्ञानस्य तस्येव ज्ञेयभूतपरमात्मादिपदार्थानां तत्सा-ध्यस्थ निर्विकारस्वमनदनजानस्य च त्यैत्र तन्वार्ययद्भानलकामसम्यादर्शनस्य तद्विषयभूतानेकान्तात्मकपर-मारमाविकश्याणां तेन व्यवकारसम् सन्वेन साध्यस्य निजशुद्धात्मरुचिन्द्रपनिश्वयसम्यक्त्वस्य तथैव च व्रत-समितिगृष्याद्यतृष्टानक्ष्यस्य सरागचारित्रस्य तेनैव साध्यस्य स्वग्रहात्मनिश्वचानुगृतिक्रपस्य बीतगगचारित्रस्य च प्रतिपादकःचालवचनमागभिनेयम् । कथंसतः सः शिष्यजनः । सागारणगारचरियया जत्तो सागाः रानागारचर्यया युक्तः ।(आस्यन्तरस्तत्रयानुष्ठानभुपादेशं कृत्या बहिरद्वरस्तरयानुष्ठानं सागरचर्या श्रावक-चर्या । बहिरङ्गरनत्रयाधारेणाभ्यन्तरहनत्रयानुष्ठानमनागारचर्या प्रमत्तसंयतादितपोधनचर्येत्यर्थः 🕽 ७५ ॥ इति गाथापञ्चकेन पञ्चरनसर्ज्ञ पञ्चमस्थलं व्याख्यातम् । एवं 'णिन्छिरुस्त्तत्थपदो' इत्यादि हार्त्रिशद्वा-मोक्ष है, और यही साक्षात् सिद्ध है। जो सब उत्तम अवस्थायें है, उन ऋप यही मानना चाहिये ॥ ७४ ॥ आगे शिष्यजनोको शालका फल दिखलाकर शालकी समाप्ति करते है — य: ] जो पुरुष साकारानाकारचर्यया यक्तः ] श्रावक और मुनिकी क्रियासे संयुक्त हुआ (एतत शासनं) इस भगवन्तप्रणीत उपदेशको [बुध्यते] समझता है. [सः] वह [लघुना कालेन] थोड़े ही कालमें [प्रवचनसारं ] सिद्धान्तके रहस्यभूत परमारमभावको [प्राप्नोति ] पाता है । भावार्थ-जो कोई शिष्यजन निर्मल ज्ञान दर्शनमें स्थिर होके श्रावक अथवा यतिमावको प्राप्त हुआ संक्षेप विस्तार-रूप अर्थोसे गर्भित श्रतज्ञानको पहले यथावत् (जैसेका तैसा ) जानकर, आत्माको अनुभवता हुआ, इस भगवाप्रणीत उपदेशको समझता है, वह पुरुष सकल पदार्थीका सूचक इस प्रवचन सिद्धान्तका सारमृत स्वसंवेदन ज्ञानगन्य सम्बदानंद पूर्वमें नहीं अनुभव किया था, जिसका ऐसे भगवन्त आत्माको मगवन्तमात्मानमबाप्नोति ॥ ७५ ॥ गाधासमाप्तिः ॥

इति तत्त्वदीपिकायां श्रीमद्शृतचन्द्रधरिविरवितायां भवचनसारहत्ती चरणाबुद्धचिका-नामकस्तृतीयः श्रुतस्कन्थः समान्तः ॥ ३ ॥

नतु कोऽपमात्मा कथं चावाप्य इति चेत्, अभिहितमेतत् युनरप्यभिषीयते । आत्मा हि ताव्येतन्यसामान्यव्याप्तानन्त्यभौदिष्वेकं द्रव्यमनन्त्यभैद्यापकानन्त्वयव्याप्यकेश्रुतहानलक्षण-ममाणपूर्वकस्यानुभवममीयमाणतात् । तत्तु द्रव्यनयेन पटमात्रविद्यमात्रम् १ । पर्यायनयेन तन्तुमात्रवद्यनहानादिमात्रम् २ । अस्तितनयेनायोभयगुणकाश्चिकान्तरालवर्तिसंहितावस्थल-भ्योन्धुत्विश्विस्वत् । स्वद्रव्यक्षेत्रकालभौतरिस्तत्वत् ३ । नास्तितनयेनान्योभयगुणकाश्चिकान्तरालवर्त्यसंहितावस्थालभ्योन्ध्यस्याकनिविस्ववत् । पर्द्वयक्षेत्रकालभौतैर्गस्तितवत् ४ ।

वासिः स्वलयक्षकेन श्रमीप्योगाभियानश्चवर्यान्त्राधिकारः समातः ॥

इति श्रोजयसेनाचार्यकतायां ताल्पयेवृत्तौ पूर्वोक्तकसेण 'एवं पणसिय सिद्धे' इत्यावेकविशानामा-भिरुस्सर्गाधिकारः । 'ण हि णिखंक्स्वो चागो' इत्यादि विश्वद्वाधाभिरपवादाधिकारः । तनः परं 'ण्यमगतदो समणो' इत्यादिचुर्वदेशमायाभिः श्रामण्यापरनामा मोश्रमार्गाधिकारः । ततोऽप्यनन्तरं 'गिष्ट्यदमुक्तयपदो' इत्यादिदार्विशद्वाधाभिः द्यामोपयोगाधिकारकेत्यन्तराधिकारचनुष्टयेन सन्तनविनाधाभिश्चर्**णानुयोग-**चृक्षिका नामा तृतीयो महाधिकारः समातः ॥ ३ ॥

अत्राह शिष्यः । परमात्मद्रव्यं यथापि पूर्वं बहुधा व्याख्यातम् । तथापि संक्षेपेग पुनर्राप कव्यतामिति भगवानाहः—केवच्ह्यानाधनन्तपुणानामाधारमूनं यतदात्मद्रव्यं भण्यते । तस्य च नयैः प्रमाणेन च परीक्षा क्रियते । तथ्या—एतावत् शुद्धनिश्वयेन निरुपाधिन्कटिकवन्समस्तरागादिविकव्योगाधिरहितम् । पत्ता है ॥ ७५ ॥

इति श्रीषांडे हेमराजङ्गत श्रीप्रवचनसार सिद्धान्तकी बालावबोधभाषाठीकामें चारित्र अधिकार पूर्ण हुआ ॥ ३ ॥

बो कोई यह प्रश्न करे, कि यह आल्मा कैसा है? और इसकी प्राप्ति किस तरह होती है : तो उसका समाधान पहले भी कर आये है, और फिर भी ताल्यकेल्पसे कहते है—यह आल्मा चैतल्यक्ष्य अनन्त धर्मांत्मक एक दृत्य है, वे अनन्त धर्म अनन्त नयों से जाने जाते हैं, अनन्त नयरूप श्रुतज्ञान है। उस श्रुतज्ञानप्रमाणसे अनन्त धर्मस्क्र्स आल्मा जाना जाता है, इस कारण नयों से क्लु दिस्त्वाई जाती है। वही आल्मा द्रव्यार्थिकनयक्स चिन्मान है, जैसे वल एक है, और पर्यायार्थिकनयक्स वहीं आल्मा ज्ञान वर्रानादिक्ष्मधे अनेकस्वरूप है, जैसे वहीं चल स्तृतके तंतुओं अनेक है। वहीं आल्मा अस्तित्व-नयक्स स्वदृत्य केन, काल, भावों से अस्तित्वक्स है, जैसे लोहों का बाण अपने द्रव्यादि चतुय्यकर अस्तित्वक्स है, उसमें लोहा तो द्रव्य है, वह चुनु और होराज्ञ भीचमं रहता है, इससे वह बाणका क्षेत्र है, जो साधनेका समय है, वह काल है, और निशानके सायने है, वह आब हैं, इस तरह अपने

अस्तितनास्तितनयेनायोमयानयोमगुणकार्धुकान्तराल्वर्त्यगुणकार्धुकान्तरालवर्तिसंहितावस्थासं-हिताबस्थलक्ष्योन्मस्वालक्ष्योन्मस्वमाक्तनविशिखवत क्रमतः स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैरस्तित-नास्तितवत् ५। अवक्तव्यनयेनायोमयानयोमयग्रणकार्श्वकान्तरालवर्र्यसंहितावस्थलक्ष्योन्यस्व लक्ष्योन्मुखमाक्तनविश्वित्वता युगपत्स्वपरद्वव्यक्षेत्रकालभावैरवक्तव्यम् ६ । अस्तितावक्तव्यनयेना-योमयगुणकार्ध्वकान्तरालवर्तिसंहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्स्खायोमयानयोमयगुणकार्ध्वकान्त-रालवर्षस्यानमुख्कान्तरालवर्तिसंहितावस्थासंहितावस्थलस्योनमुखालक्ष्योनमुखामकनविश्विसवत् खद्रव्यक्षेत्रकालमावैर्यगपन् खपरद्रव्यक्षेत्रकालमावैश्वास्तित्वनद्वक्तव्यम् ७। नास्तित्वावक्तव्यनये-नानयोमयागुणकार्ध्वकान्तरालवर्त्यसंहितावस्थालक्ष्योन्धुखायोमयानयोमयगुणकार्ध्वकान्तरालवर्त्य-गुणकार्म्यकान्तराज्यतिसंहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्द्रखालक्ष्योन्द्रखमाक्कनविशिखवत् परद्रव्य क्षेत्रकालभावेर्युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावेश्व नास्तितवद्वक्तव्यम् ८। अस्तितनास्तितावक्त-तदेवाश्रद्धनिश्रयनयेन सोपाधिस्फटिकवःसमस्तरागादिविकःपोपाधिसहिनम् । शुद्धसद्भृतःयवहारनयेन शुद्धस्पर्शरसगन्धवर्णानामाधारभृतपुद्गलपरमाणुककेवलज्ञानादिशुद्धगुणानामाधारभृतम् । तदेवाशुद्धसदभूत-व्यवहारनयेनाञ्चरपर्शरसगन्धवर्णाधारभृतद्वाणकादिस्कन्धवन्मतिज्ञानादिविभावगुणानामाधारभुतम् । अनप-चरितासदभुतन्यवहारनयेन हृद्यणुकादिस्कन्थसंश्वेजाबन्धस्थितपद्रत्वपरमाणुबत्परमौदारिकशरीर बीतरागसर्वज्ञवदा चतुष्टयकर लोहमई बाण अस्तित्वरूप है, उसी प्रकार स्वचतुष्टयकर आत्मा अस्तित्वरूप है। वही आत्मा नास्तिवनयकर पर द्व्य, क्षेत्र, काल, भावसे नास्तिवरूप है, जैसे वही लोहमई बाण परचतष्टयसे लोहमई नहीं है, धनुष और डोराके बीचमें नहीं है, साधनेका समय अत्य नहीं है, और निशानेके सामने नहीं है, ऐसे वही लोहमई बाण परचतुष्टय नयकर नास्तित्वरूप है, उसी प्रकार परचतुष्टयसे आत्मा नहीं है। वहीं आत्मा अस्तिनास्तित्वनयसे स्वचतुष्ट्य परचतुष्ट्यके कमसे अस्तिनास्तिरूप है, जैसे बही बाण स्वचत्रप्य परचत्रष्ट्यको क्रम-विवक्षासे अस्तिनास्तिरूप होता है । वहीं आत्मा अवक्रव्यनयकर एक ही समय स्वन्तुष्टय परचतुष्टय अवक्तन्य है, जैसे वहीं बाण स्वपरचतुष्टयकर अवकन्य साधता है। बही आत्मा अस्तिअवक्तव्यनयकर स्वचत्रष्टयकर और एक हो बार स्वपरचत्रष्ट्रयकर अस्तिअवक्तव्यक्तप बाणके दृष्टान्तरं समझ लंगा । नास्त्तिअवक्तव्यनयकर बही आत्मा परद्रव्य, क्षेत्र, काल भावोंकर और एक ही समय स्वपरचतष्ट्रयकर नास्तिअवक्तव्यरूप बाणके दृष्टान्तमे जान लेना । अस्तिनास्तिअवक्तव्य-नयकर वही आत्मा स्वचतुष्टयकर परचतुष्टयकर और एक ही बार स्वपरचतुष्टयकर बाणकी तरह अस्तिनास्तिअवक्तव्यरूप सिद्ध होता हैं । विकल्पनयकर वही आत्मा भेद लिये हुए है, जैसे एक पुरुष, कमार, बालक, जवान, बद्ध भेदोंसे सविकल्प होता है। अविकल्पनसकर वहीं आत्मा अभेदरूप है, जैसे वही पुरुष अभेदरूप है । नामनयकर वही आत्मा शब्दमससे नाम लेके कहा जाता है। स्थापनानयकर वहीं आत्मा पुद्रलका सहारा लेकर स्थापित किया जाता है। जैसे मूर्तीक पदार्थकी स्थापना है । द्रव्यनयकर वही आत्मा अतीत अनागत पर्यायकर कहाजाता है, जैसे श्रेणिकराजा तीर्थंकर-

व्यनयेनायोमयग्रणकार्श्वकान्तरालवर्तिसंहितावस्थलक्ष्योन्यसानयोमयाग्रणकार्श्वकान्तरालवर्त्यसं हिताबस्थालक्ष्योन्युखायोमयानयोमयगुणकार्धुकान्तरालबर्यगुणकार्धकान्तरलवर्तिसंहिताबस्था-संहिताबस्यलक्ष्योन्म्रखालक्ष्योन्म्रखमाक्तनविश्विखवत खद्रव्यक्षेत्रकालमावैः परद्रव्यक्षेत्रकालमावै-र्थुगपतस्वपरद्वन्यक्षेत्रकालभावेश्वास्तित्वनास्तित्वनदवक्तव्यम् ९। विकल्पनयेन शिशुक्रमारस्थविरैक-पुरुषवत्सविकल्पम् १०। अविकल्पनयेनैकपुरुषमात्रवदविकल्पम् ११। नामनयेन तदात्मवत् शब्दः ब्रह्मामर्शि १२। स्थापनानयेन मृतिसवस्सकलपुद्रलालम्ब १३। द्रव्यनयेन माणवकश्रेष्टिश्रमण-पार्थिववदनागतातीतपर्यायोद्धासि १४। भावनयेन प्रस्थायितपद्वचयोषिद्वचदालपर्यायोङ्घासि १५ । सामान्यनयेन हारस्रन्दामस्त्रबद्धचापि १६ । विशेषनयेन तदेकस्रकाफलबद्द्यापि १७ । नित्यनयेन नटघुववदवस्थायि १८ । अनित्यनयेन रामरावणवदनवस्थायि १९ । सर्व-गतनयेन विस्फारिताक्षचक्षवेत्सर्ववर्ति २० । असर्वगतनयेन मीलिताक्षचक्षवेदात्मवर्ति २१ । शन्यनयेन शन्यागारवत्केवलोद्धासि २२ । अशन्यनयेन लोकाकान्तनीवन्मिलितोद्धासि २३ । सर्वज्ञवदा विवक्षितैकप्रामगृहादिस्थितम् । इत्यादि परस्परसापेक्षानेकनयैः प्रमीयमाणं न्यवहियमाणं क्रमेण मेचकस्वभावविवक्षितैकधर्मव्यापकत्वादेकस्वभावं भवति । तदेव जीवद्वन्यं ग्रमाणेन ग्रमीयमाणं मेचकस्व-भावानामनेकधर्माणां युगपद्वचापकचित्रपटवदनेकस्वभावं भवति । एवं नयप्रमाणाभ्यां तत्त्वविचारकाले महाराज हैं। भावनयकर वहीं आत्मा जिस भावरूप परिणमता है, उस भावसे तत्मय हो जाता है, जैसे प्रकाशीन की विपरीत संभोगमें प्रवर्तती हुई उस पूर्यायरूप होती है, उसी प्रकार आत्मा वर्तमान पूर्याय-हुए होता है । सामान्यनयकर अपने समस्त पर्यायोमें व्यापी है, जैसे हारका सत सब मोतियोमें व्यापी है। विशेषनयकर यही द्रव्य एक पर्यायकर कहा जाता है, जैसे उस हारका एक मोती सब हारोमें अञ्यापी है । नित्यनयकर धौन्यरूप है, जैसे नट यद्यपि अनेक स्वांग रचता है, तो भी नट एक है, उसी तरह नित्य है। अनित्यनयकर वही द्रव्य अवस्थान्तरकर अनवस्थित है, जैसे नट राम रावणादिके स्वांगकर अन्यका अन्य होजाता है। सर्वगतनयकर सकलपदार्थवर्ती है, जैसे खली और समस्त घट पटाढि पढार्थोंमें प्रवर्तती है। असर्वगतनयकर अपनेमें ही प्रवृत्ति करती है, जैसे बंद किया हुआ नेत्र अपनेमें ही मौजद रहता है। शून्यनयकर केवल एक ही शोभायमान है, जैसे शून्य घर एक ही है। अशून्य-नयकर अनेकोंसे मिला हुआ शोभता है, जैसे अनेक लोगों से भरी हुई नाव शोभती है। ज्ञान झेयके अमेद कथनरूप नयकर एक है, जैसे अनेक ईंधनरूप परिणत हुई आग एक है। ज्ञानबेयके भेदकथन-रूपनयकर अनेक हैं, जैसे आरसी (दर्पण) अपने अनेक घट पटादि पदार्थींके प्रतिविग्बसे अनेकरूप होती है । नियतनयकर अपने निश्चित स्वभावको लिये हुए है, जैसे जल अपने सहज स्वभावकर शीतलता लिए होता है। अनियतनयकर अनिश्चित स्वभाव है, जैसे पानी आगके सम्बन्धसे उष्ण हो जाता है। स्बभावनयकर किसीका बनाया हुआ नहीं होता, जैसे स्वभावकर कांटा विना बनाया हुआ तीखा ( पैना)

ज्ञानक्रेयाद्वेतनयेन महदिन्धनभारपरिणत्युमकेतुबदेकम् २४ । ज्ञानक्रेयद्वेतनयेन परमतिविम्ब-संपृक्तदर्पणवदनेकम् २५ । नियतिनयेन नियमितौष्ण्यवहिविभयतस्यभावभासि २६ । अनिय-तिनयेन नियत्यनियमितौष्यपानीयवदनियतस्यभावभासि २७। स्वभावनयेनानिधिततीक्ष्य-कण्टकवत्संस्कारनर्धक्यकारि २८। अस्वभावनयेनायस्कारनिधिततीक्ष्णविधित्ववत्संस्कारसार्थ-क्पकारि २९ । कालनयेन निदायदिवसानुसारिपच्यमानसहकारफलवत्समयायचिसद्धिः ३० । अकालनयेन कृत्रिमोध्मपाच्यमानसहकारफलवत्समयानायत्तिसिद्धः ३१ । प्रक्षकारनयेन पुरुषकारोपलन्यमधुकुक्टीकपुरुषकारवादिवद्यवसाध्यसिद्धिः ३२ । दैवनयेन पुरुषकारवादिदः त्तमधुकुकुटीगर्भलन्धमाणिकपदैवदादिवदयवसाध्यसिद्धिः ३३ । ईश्वरनयेन धात्रीहटावलेखमा-नपान्थवालकवत्पारतन्त्र्यभोकत् ३४ । अनीश्वरनयेन स्वच्छन्ददारितकुरङ्गकण्ठीस्ववत्स्वातन्त्र्य-भोक्त ३५ । गुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकवदगुणग्राहि ३६ । अगुणिनयेनोपाध्याय-विनीयमानकुमारकाध्यक्षवत् केवलमेव साक्षि ३७ । कर्तृनयेन रञ्जकबद्रागादिपरिणामकर्तु ३८ । अक्रर्टुनयेन स्वकर्मपर्ट्यस्यक्षकाः केवलयेव साक्षि ३९ । भौक्तनयेन हिताहितान्न-योऽसौ परमातमदृत्यं जानानि स निर्विकत्पसमाधिप्रस्तावे निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानेनापि जानातीति ॥ पुनरप्याह शिष्यः -- ज्ञातमेवास्मद्रव्यं हे भगवितदानी तस्य प्राप्यपायः कथ्यताम् । भगवानाह--- सकल-विमलकेवलज्ञानदर्शनस्वभावनिजपरमाः मतस्यसम्यकृशद्भानज्ञानानुष्टानरूपाभेदरत्तत्रवारमकनिर्विकल्पसभाधिसं-होता है। अस्बभावनयकर सँनाला हुआ होना है, जैसे लोहेका बाण बनानसे तीला होता है। काल-नयकर कालके आधीन सिद्धि होती है, जैसे प्रीष्मकाल (गर्मी ) के अनुसार डालका आम सहजमें पक जाता है। अकालनयकर कालके आधीन सिद्धि नहीं है, जैसे पासकी गर्मीसे पालमें आम पक जाता है। पुरुषाकारनयसं यत्नसं सिद्धि होती है, जैसे शहदके उत्पन्न करनेके लिये काठके छेदमें एक मधु-माखो रखते हैं, उस मक्षिकांके शब्दसे दूसरी शहदकी मक्खियाँ आकर अपने आप मधुछत्ता बनाती हैं. इस तरह यत्नसे भी शहदकी सिद्धि होती है, उसी प्रकार यत्नसे भी द्रव्यकी सिद्धि होती है। दैवनयकर विना यत्न भी साध्यकी सिद्धि होती है, जैसे यत्न किया था शहदके लिये परंतु दैवसंयोगसे उस मधु-छत्तेमें माणिकरत्नकी प्राप्ति हो गई, इस तरह यत्न विना भी सिद्धि होती है । ईश्वरनयकर पराधीन हुआ भोगतः है. जैसे पंथी बालक धायके आधीन हुआ खान पान किया करता है। अनीश्वरनयकर स्वाधीन भोक्ता इंद्र तैसे स्वेच्छाचारी सिंह पूरोको विदारणकर खान-पान किया करता है। गुणनयकर गुणीका प्रहण करनेवाला है, जैसे उपाध्यायकर सिखाया हुआ कुमार गुणप्राही होता है। अगुणनयकर केवल साक्षीमत है, गणप्राही नहीं है, जैसे अध्यापकसे सिखलाये हुए कुमारका रक्षक पुरुष गणप्राही नहीं होता । कर्तानयकर रागादि परिणामोंका कर्ता है, जैसे रॅगरेज रंगका करनेवाला होता है । अकर्ता-नयकर रागादि परिणामोंका करनेवाला नहीं है, साक्षीभूत है, जैसे रेंगरेज जब अनेक रंग करता है, तब कोई तमाशा देखनेवाला तमाशा ही देखता है, वह कर्ता नहीं होता । भोक्तानयकर सुख द:खका भोका भोकुत्याधितत्स्युत्वदुःस्वादिमोक् ४० । अभोकुनमेन हिताहिताक्रमोक्तव्याधिताध्यक्षयन्तत्तित्वत्त् केवलमेव साक्षि ४१ । क्रियानयेन स्थाणुभिक्षमूर्धजातदृष्टिल्क्यनियानान्ध्यत्तुः
छानमाधान्यसाध्यसिद्धिः ४२ । ज्ञाननयेन चन्यक्रमोचकपरमाण्यद्वत्त्रः
माधान्यसाध्यसिद्धिः ४३ । न्यवहारनयेन चन्यक्रमोचकपरमाण्यन्तरसंयुज्यमानपरमाणुवद्वत्यमोक्षयोद्वैतानुवर्ति ४४ । निश्चयनयेन केवलवध्यमानमुच्यमानवन्धमोक्षोचितरिनम्बद्धातगुणपरिणतपरमाणुवद्वन्यमोक्षयोर्दैतानुवर्ति ४५ । अधुद्धनयेन घटवरावविश्वष्टगुण्मात्रवरसोपाधिस्वभावम् ४६ । शुद्धनयेन केवलकृष्मात्रवरसिक्षपाधिस्वभावम् ४७ । तदुक्तम्—

बातरागाबुपाधिरहितपरमान्दैकलक्षणसुखामृतरसास्वादानुभवमलभमानः सन् पूर्णमासीदिवसे जलक्छोल-क्षभितसमुद्र इव रागद्वेषमोहकञ्जेलैयांवदस्वस्थरूपेण क्षोभं गच्छत्ययं जीवस्तावस्कालं निजराद्वारमानं न है। जैसे हित, अहित पथ्यको छेता हुआ रोगी सुख दःखको भोगता है। अभोक्तानयकर भोक्ता नहीं है, केवल साक्षीमून है, जैसे हित, अहित पृथ्वको भोगनेवाले रोगीका तमाशा देखनेवाला घन्वन्तरी वैद्यका नौकर साक्षीमत है। कियानयकर कियाकी प्रधाननासे सिद्धि होतो, जैसे किसा अंधेने महाकष्टसे किसी पाषाणके खंभेको पाकर अपना माथा फोडा, वहाँपर उस अंग्रेके मस्तकमें जो लोह (रक्त)का विकार था. वह दर ही गया, इस कारणसे उसकी आँगें खल गई, और उस जगह उसने खजाना पाया, इस प्रकार किया-कष्टकर भो वस्तुकी प्राप्ति होती है। ज्ञाननयकर विवेकको ही प्रधाननासे वस्तुकी सिद्धि होती है, जैसे किसी रतके परीक्षक पुरुषने किसी अज्ञानी दीन पुरुषके हाथमें चिनामणिरतन देखा, तब उस दीनपुरुषको बुलाकर अपने घरके कोनेमें से एक सुद्री चनेके अलकी देकर उसके बदले चिंता-मणित्तन के लिया, उसी प्रकार किया-कप्टके विना ही वस्तुकी सिद्धि होती है। व्यवहारनयकर यह आत्मा बंध मोक्षावस्थाकी दिविधामें प्रवर्तना है. जैसे एक परमाण दूसरे परमाणसं बंधता है. और खलता है, उसी प्रकार यह आत्मा बंध मोक्ष अवस्थाको पुरलके साथ धारण करता है। निश्चयनयकर पर-द्रव्यसे बंध मोक्षावस्थाकी दिविधाको नहीं धारण करता. केवल अपने ही परिणामसे बंध मोक्ष अवस्थाको धरता है, जैसे अंकेला परमाण बंध मोक्ष अवस्थाके योग्य अपने स्निम्ध रूक्ष गुण परिणामको धरता हुआ कंघ मोक्ष अवस्थाको धारण करता है। अग्रुद्धनयकर यह आत्मा उपाधिजन्य स्वभावको लिये हुए है, जैसे एक मिटी घड़ा, सरवा, आदि अनेक मेद लिये हुए होती है। शुद्रनयकर उपाधि रहित्<sub>र अ</sub>मेद स्वभावरूप है, जैसे मेदभाव रहित केवल मृतिका होती है। इत्यादि अनन्त नयांसे वस्तुका अहि होती है। वस्त अनेक तरह वचन-विहाससे दिखलाई जाता है, जितने वचन है, उतने हां नय हैं, जितने नय हैं. उतने ही निथ्याबाद है। जो एक नयको सर्वथा मानें, तो निथ्याबाद होता है. और जो कशंखित माना जाय. तो यथार्थ अनेकतारूप सर्व बचन होता है, इसलिये एकान्तपनेका निषेव है। एक ही बार वस्तको अनेक नयकर सिद्ध करते हैं। यह आत्मा नय और प्रमाणसे जाना जाता है, जैसे एक समद अब जदी जदी नदियोंके जलसे सिद्ध किया जावे, तब गंगा यसना आदिके सफेद नीलादि जलोंके जानदिया नयणनहा तानदिया चेन हाँति णयनादा । जानदिया णयनादा तानदिया चेन हाँति परसमया ॥ परसमयाणं नयणं भिच्छं खल्र होदि सम्बहा नयणा । जहणाणं पुण नयणं सम्मं खु कहंचि नयणादो ॥

एयमनया दिशा अत्येकमनन्तर्थान्यापकानन्त्तर्यैनिक्ष्यमाणप्रदन्बद्दन्तरालमिळद्वत्रक् नीळगाङ्गयासुनोदकमारवदनन्तर्थाणां परस्परमतद्वावमात्रेण शक्यविवेचनतादमेचकस्वभावेक-धर्मन्यापकेकप्रमिलाद्यथादितैकान्तात्मात्मद्रन्यम् । युगपदनन्तप्रभंन्यापकानन्तन्यव्याप्येकश्चत-क्षानलक्षणप्रमाणेन निक्ष्यमाणं तु समस्ततरङ्गिणिष्यःपूरसम्बायात्मकेकमकराकरवदनन्तप्र-माणं वस्तुतेनाशक्यविवेचनतान्येचकस्वभावानन्तप्रभंन्याप्येकप्रमिलात् यथोदितानेकान्ता-त्मात्मद्रव्यं

> स्यात्कारश्रीवासवस्यैर्नयाँग्रैः पञ्चन्तीर्थं चेत् ममाणेन चापि । पञ्चन्त्येत्र मस्फुटानन्तधर्मे-स्वात्मद्रच्यं शृद्धचिन्मात्रमन्तः ॥

प्राप्नोति इति । स एव बीनरागमर्वज्ञव गीनोपदेशवन् एकन्द्रियविकलेन्द्रियपश्चेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्तमनुष्यदेशकुछ-रूपंदियपदुःवनिव्यव्यायुःश्ववस्याद्धसद्धम् अव गग्रहणभारणश्रद्धानसंय मविषयस्वनिवर्तनकोधादिकवायव्याव-भद्र एक एक स्वभावको धारता है, उसी प्रकार यह आत्मा नयोकी अपेक्षा एक एक स्वरूपको धारण करता है । और जैसे वहीं समुद्र अनेक निर्दयोंके जलोंसे एक ही है, मेद नहीं, अनेकान्तरूप एक वस्त है, उसी प्रकार यह आत्मा प्रमाणकी विवक्षांसे अनंत स्वभावमय एक द्रव्य है । इस प्रकार एक अनेक स्वरूप नय प्रमाणसं सिद्धि होती है, नयोसे एकस्वरूप दिखलाया जाता है, प्रमाणसे अनेक स्वरूप विखलाये जाते हैं । इस प्रकार **स्थारणड**की शोभासे गर्भितनयों के स्वरूपसे और अनेकान्तरूप प्रमाणसे अनत धर्म संयक्त शद्भवित्मात्र वस्तुका जो पुरुष निश्चय श्रद्धान करते हैं, वे साक्षात् आत्मस्वरूपके अनु-भवी होते हैं। इस प्रकार इस अगत्म इक्यका स्वरूप कहा । आगे उस आत्माकी प्राप्तिका उपाय दिखलाते है -- यह अत्मा अनादिकालमें लेकर पुरलीककर्मके निमित्तमें मोहरूपी मदिरा (शराब )के पीनंसं मदोन्मत हुआ पूमता है, और समुद्रकी तरह अपनेमें विकन्प-तरंगींसे महाक्षोभित है। क्रमसे प्रवृत्त हुए अनन्त इत्त्रिय-ज्ञानके मेरीसे सदाकाल पुलटता रहता है, एकम्प्प नहीं, अज्ञानभावकर पर-स्बाह्य बाह्यपदार्थीमें आत्मबुद्धिसे मैत्रीभाव करता है, आत्मविवेककी शिथिलतासे सर्वेथा बहिर्मुख हुआ है. बारम्बार पदर्शकर्मक उपजानेवाल राग देव भावोकी दैततामें प्रवर्त रहा है। ऐसे आत्माको शद चिदानन्द परमात्माकी प्राप्ति कहाँसे हो सकती है ? यदि यही आत्मा अग्वंड ज्ञानके अभ्याससे अनादि पद्रक्रीककर्मसे उत्पन्न हुआ जो मिथ्यामोह उसको अपना घातक जानकर भेदाभिज्ञान द्वारा अपनेसे ज़ुदा इस्यभिहितमात्मद्रच्यसिद्दानीयेतद्वासिमकारोऽभिश्रीयते-अस्य ताबदात्मनो नित्यमेवानादिपौद्रालिककर्मनिमित्तमोहमावनानुभावपूर्णितात्मद्वतितया तोयाकरस्येवात्मन्येव श्वभ्यतः
कममद्रचाभिरनन्ताभिक्षेप्तिच्यक्तिभिः परिवर्तमानस्य इसिव्यक्तिनिमित्ततया होयभुतान्न विहरर्थव्यक्तिषु महत्तमैशीकस्य श्विथलतात्मविवेकतयात्मन्तविद्विद्वस्य पुनः पौद्रालिककर्मनिर्मापकरामद्वेष्ठतेमनुवर्तमानस्य द्रत एवात्मावाप्तिः । अथ यदा त्यययेव मचण्डकर्मकाण्डोवण्डीकृतात्मण्डक्षानकाण्डतेनानादिपौद्रालिककर्मनिर्मात्मयः [मोहस्य ] व्यव्यातकितिमात्मावर्षकविभागकरणात् केवलात्मभावानुभावनिश्वलिकत्वात्मात्मावाष्ठ । वातः स्वात्मन्येवातिनिःमकम्यस्तिष्ठन् युप्यवदेव यात्मयानत्ता इसिव्यक्तिस्व नाम मेत्री मवर्तते । ततः स्वप्तिष्ठितमित्वकत्वनिमत्तत्या ह्रेयभूतासु वादिलककर्मनिर्मापकराग्वतेष्ठन्तिन्त्रत्याः
नायन्यनमन्त्रभुवीभृतः पौद्रलिककर्मनिर्मापकराग्वतेष्ठनित्वत्वे द्रत एवाननुभूतपूर्वमपूर्वज्ञानानन्दस्वमार्व भगवन्तमात्मानमाप्ति । अवाज्नोतेव ज्ञानानन्दात्मानं जगदपि
परमात्मानिति ॥ भवति वात्र श्लोकः-

र्तनादिपरंपराद्र्ळभान्यपि कथंचित्काकतालीयन्यायेनावाप्य सकलविमलकेवलज्ञानदशैनस्वभावनिजपरमात्म-तन्वसम्यक् अद्भानज्ञानानुचरणरूपामेदरन्त्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिसंजानगगबुपाधिगहितपरमानन्दैकळक्षण-सुखामृतरसास्वादानुभवजामे सायमावास्यादिवसे जलकजोलक्षोभगहितसमुद्र इव गुगहेपमोहकछोलक्षोभ करके केवल आत्मस्यरूपकी मावनासे निश्चल (धिर) होते. तो अपन स्वरूपमें निस्तरंग समुद्रकी तरह निष्कंप हुआ तिष्ठता है। एक ही बार व्यान हुए जो अनन्तज्ञानका ग्रान्तिक भेद उनकर यह पलटना नहीं है। अपनी ज्ञान शक्तियों कर बाह्य पररूप बेस पदार्थीमें मैत्रीभाव नहीं करना है। निश्रल आत्म-ज्ञानकी विवेकतासे अध्यन्त त्वरूपके सन्मुख हुआ है। पुहलकर्मवंधके कारण राग देवकी द्विविधासे दूर रहता है। ऐसा जो परमात्माका आराधक पुरुष है, बहा पूर्वमें नहीं अनुभव कियं हुए और ज्ञानानन्द स्वमाव ऐसे परमसको पाता है। आप ही सावक है, आप ही साव्य है, अवस्थाक भेदसे साव्य साधक भेद हैं। यह सम्पूर्ण जगत् भी ज्ञानानन्दस्वरूप परमान्मभावको प्राप्त होवे, और आनंदरूप अमृन-जलके प्रवाहकर पूर्ण बहती हुई इस केवळज्ञानरूपी नदीमें जो आस्मतत्त्व मग्न होरहा है, जो समस्त ही लोका-लोकके देखनेको समर्थ है, ज्ञानकर प्रधान हैं, जो तत्त्व असूत्य उत्तम महारत्नकी तरह अतिशोभायमान है उस आत्मतत्त्वको स्याद्वादक्ष्पी जिनेश्वरके मतको स्वीकार करके हे जगत्के मन्यजीवो ! तुम अंगीकार . करो, जिससे कि परमानंदसुख़को प्राप्त होवा। इस प्रकार क्कदकुंदाचार्यकृत प्रवचनसारमें यह चरणान्योग पूर्ण हुआ । यह अनादिनिधन शन्दत्रहा अपने अर्थरसकर गर्भित है, किसी पुरुषसे इसका अर्थ किया हुआ नहीं हो सकता, आप ही अर्थशक्तिकर प्रवर्तता है। इसलिये ऐसा कोई नहीं ममझलेना कि प्रवचनसारका अर्थ मैंन किया है, वह तो स्वतःसिद्ध ही है।हे भव्यो! निर्मल ज्ञान-कलाके प्रकाशसे अनेकान्त-विधाको निश्वयसे घारण करके एक परमात्मतत्त्वको पाकर परम्ञानंदरूप होवो।

आनन्दास्तप्रिन्भिरवहत्कैवस्यकञ्जोलिनीनिर्मयं जगदीक्षणसम्महासंवेदनश्रीसुखम् ।
स्यात्काराङ्गिनेवाज्ञासनवज्ञादासादयनञ्जस्त्
स्यं तत्त्रं इतजात्यस्यकिस्त्यमस्यष्टिमेष्टं जनाः ॥
व्याख्येयं किज विश्वमात्मसहितं व्याख्यातु गुरुफे तिरां
व्याख्यात्वानुन्तवन्त्रस्तिनितं मा मोडाज्ञानो वत्यातु ।
वत्यात्वयं विशुद्धवोधिकत्या स्याहादविधावलात्
लब्ध्वेकं सकलात्यशाश्चतिर्मदं स्वं तत्त्वस्यायातुलः ॥

इति गदितमनीचैस्तत्त्वधुवावचं य-बिति तदिषे किलाभूत्कल्पमग्नौ हुतस्य । अनुभवनु तद्वैश्विविदेशाय यस्पाद-परमित्र न किवित्तत्त्वमेकं परं चित् ॥ समाप्तेयं तत्त्वदीपिका टीका ।

रहितप्रस्तावे यथा निजगुद्धात्मनरी स्थिरो भवति तथा तदैव निजगुद्धात्मस्वसूपं प्राप्नोति ॥

इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां तात्पर्यकृतौ एवं पूर्वोक्तकमेण 'एस सुरासुर' इत्यावेकोत्तरक्षत्तानाथायर्थन्तं सम्याज्ञानाधिकारः, नदनन्तरं 'नस्द्रा तस्य णमाई' इत्यादि श्रयोदशात्तराक्षायर्थन्तं द्वेवा-पिकागपरनाममस्यक्तवाशिकारः, नदनन्तरं 'नवसिढे णयसिढे' इत्यादि सन्तनवित्तगाथापर्यन्तं चारित्राधि-कारस्थेति महाभिकारत्रयणैकादशाशिकत्रिशनगाथाभिः प्रवचनसारमास्रतं समान्तम् । समान्तेयं तात्पर्यकृत्तिः प्रवचनसारस्य ।

जो महाबुद्धिबन्त हुए है, वे भी तत्वके कथन-समुद्रके परागामी नहीं हुए, और जो बोंड़ा बहुत तत्वका कथन मैंने किया है, वह सब तत्वको अनन्ततामें इस तरह समा गया है, मानो कुछ कहा ही नहीं, जैसे आगमें होम करनेको वस्तु किननी हो डालो कुछ नहीं ग्रहती, उसी प्रकार तत्वमें सब कथन समा जाता है। इस कारण परमात्मतत्व वचनसे नहीं कहा जा सकता, केवल अनुभवगम्य है, इससे हे भन्यो! चिन्मात्र वस्तुको अनुभवो, वयोंकि इस लोकमें दूसरी उत्तम वस्तु कोई नहीं है। इस लिये अभिअस्तन्यंद्वाचार्य कहते हैं, कि चिदानन्द परमात्मतत्वका हमेशा घटमें (अंतरंगमें) प्रकाश करो॥

इति बालबोधिनी भाषाटीका ।

## प्रवचनसारः मञ्जस्तिः ।

नायान्वयं नमस्कृत्य भव्यसारकवार्मसम् । संबद्धनामि प्रशस्ति हि नानाशब्दविराजि-ताम् ॥ १ ॥ मुक्तिश्रीर्यस्य कान्ता प्रसन्नमस्तिलं त्रोटितं कर्मबन्धं येन ध्यानेन प्लुष्टं निस्तिल-भवतर्व पातु वो नेमिनाथः । शानाक्षिश्चानमूर्तिः सकलमूनिजनैः सेव्यमानो यतीन्द्रो भव्यानां यो हि चिन्त्यः सकलगुणनिधिर्वेवनाथो जितारिः ॥ २ ॥ विकमादिन्यराज्येऽस्मिश्चतुर्दशपरे शते। नवषष्टवा युने किं नु गोपाड़ी देवपत्तने ॥ ३ ॥ अनेकभूभुक्पदपद्मलग्नस्तस्मिन्निवासी नतु पारहपः श्रङ्गारहारो भूवि कामिनीनां भूभुक् प्रसिद्धः श्रीवीरमेन्द्रः ॥ ४ ॥ मदनारिगृहं तत्र मद्विष्वंसनक्षमम् । वैद्वर्यघटितं मन्ये कि देवश्चात्र निर्मितम् ॥ ५॥ नन् राकस्यादेशेन धनदेनात्र निर्मितम् । कंसतालैक्ष घण्टाचैक्षेते यत्स्विगिक्षः सह ॥६॥ कामिन्यो यत्र गायन्ति ज्ञत्यन्ति हि स्वभावतः । पठन्ति विद्यः पाठं निरवधं कृते मदः॥७॥ भीकाग्रसंबे जगति प्रसिद्धे महदगणीयै त्रयमायरान्वये। सदा सदासारविसारदश्चे गणे सरस्ये वरपुष्कराख्ये ॥ ८ ॥ मुनीश्वरोऽभुश्वयसेनदेवः कृशाप्रुक्तमा यशसां निवासः । पट्टे तदीये मुनिरश्वसेन वासीत्सवा ब्रह्मणि वसचेताः ॥ ९ ॥ पट्टे तदीये शुभक्रमंनिष्ठोऽप्यनन्तकीर्ति-गुणरत्नवाधिः । सनीश्वरोऽभज्जिनशासनेन्दस्तत्पद्रधारी भवि क्षेप्रकोतिः ॥ १० ॥ पटे तदीये नद् हेमकोतिस्तपः प्रभानिकितमानुभावः । रत्नत्रयालं कृतधर्ममृतिर्यतीश्वरोऽभु जगित प्रसिद्धः ॥ ११ ॥ यनिपपादककोशयपट्पदः परमधर्मधरः किम् भूधरः । न द्वि जदः किं नगः खलु बन्द्रमा न हि विधाः स कल्क्कविवर्जितः ॥ १२ ॥ पारावारो हि लोकं यो जनानिमिय-सेवितः । देवकोर्तियुनिः साक्षात्परं क्षारविवर्जितः ॥ १३ ॥ व्याख्यायैव गृहः साक्षात्पदा-धर्मविनिर्गतः । प्रकारिमनिर्भाति परं रागविवज्ञितः ॥ १४ ॥ विगम्बरोऽसदस्यि सेरुपर्वतः सवर्णवर्णः किम् सोऽप्यजङ्गमः । सरित्पतिः किं जलक्षारवर्जितो नक्षत्रराजः स कलङ्कनिर्गतः ॥ १५ ॥ प्रतापबन्द्रो हि मनिप्रधानः स्वव्याख्यया रजितसर्वलोकः । नियन्त्रितात्मीयमनो-विद्वको विवादिभभन्किलको नितान्तम ॥१६॥ गुणरानीरकपारो भवश्रमणकाहितः। हेमचन्द्री यतिः साक्षात्यरं ब्राहविवर्शितः ॥ १७ ॥ ग्लावः साम्यं रत्नसानोः स्थिरत्वं भानोः सर्वः सर्वकारोश्च क्रवम । गम्भीरत्वं वयोचेः प्रसभमस्त्रितं त्यागमेवं बलेश्च 'संग्रहीत्वा विधात्रा किसन निजवलास्थापितोऽयं धर्मचन्द्रों लक्ष्मीणो ज्ञानदक्षो विवधसनिजना-

### रीकाकारस्य प्रशस्तिः ।

अञ्चलनमसा क्षिप्ता मार्गो राजवात्मकः । तत्क्षकालसर्थाय नमोऽस्तु कुमुदेन्द्रवे ॥ १ ॥ सूरीश्रीवीर-सेनास्त्र्यो मूल्क्षपेऽदि सत्त्रयः । नेम्नन्थयदश्ची मेजे जानकरपरोऽपि य ॥ २ ॥ ततः श्रीसोमसेनोऽस्त्रूणी गुगमणाक्षयः । तद्विनेवाऽस्ति यस्तर्सम् अयसेनतपोस्त्रने ॥ ३ ॥ शोध सभूतः मालु १ गापुः तथा धमस्ती नवास्यः । सुनुस्ततः साधुमतिपितीयस्ताधादयं बाहमस्तरानुकः ॥ ४ ॥ यः स्ततः सर्वितः सर्यमाग्यकमाराजनायः स्तिति । स वेश्वसे प्रास्त्रनामप्रवप्युद्धारितुर्वास्त्रीक्षेणप्रतीकः ॥ ४ ॥ अभिनिश्चयनन्यनः निम्नवत्त्रताधातायन सर्वत् । अन्यामि कामनामप्रक्तमसुन्यर्वेतकातभारम् ॥ ६ ॥ अन्यसमस्तर्यसारिजीयकारणस्त्रयः । सिपरी नम्बकारो स्वभावात् ॥ १८॥ एकक्रीतियुनेः थिष्यो गुणरत्नमहोनिधिः। शक्क्षवारी हरीराज्ञः श्रीक्रव्यविभूषितः ॥ १९॥ इति प्रशस्तिः।

गुणरत्नानां नमिक्कपुत्रनेन्द्वे ॥ ७ ॥ त्रिभुवनकन्नः चन्द्र नीमि महासंबमोत्तमं शिरखा । बस्बोदयेन अमतां स्वान्ततमोराशिक्कन्तन कृतते ॥ ८ ॥ इति प्रश्वरितः ।

## भाषाकारकी पशस्ति।

दोडा—सूलप्रंथकरता भय, कृंदकुंद मितमान । असृतचंद्र टीका करी, देवमाव परवान ॥ १ ॥ असे करता सूलकी, तेली टीकाकार । तार्ते अतिसंदर सरस, वरते प्रवचनसार ॥ २ ॥ सकलतत्वपरकासिनी, तत्वदीपिकानाम। टीका सरस्रतिदेविका, यह टीका समिराम ॥३॥ चीपाई—बालकोच यह कीनी जैसे । सो तम सुनइ कहं तैसे ॥

नगर आगरेमें डितकारी। केंबरपाल प्याता अविकारी ॥ ४ ॥
तिन विचार नियमें इट कीनी। जो आपा इड डोर नचीनी।।
सप्तवृद्धि मी अस्य बजाने। असम अमोचर पुर पिडचाने॥ ५॥
यह विचार मनमें तिन राजी। यांडे डेमराज्ञासी माजी।
आगें राजमहर्ने कीनी। समयसारआपा रसलीनी॥ ६ ॥
अस जो प्रवचनकी है भाज। तो जिनममं वीच बहुसाज्ञा।
तार्ते करड़, विलंब न कीने। प्रसम्भावमा मेंचल, लीने॥ ॥ ॥।

दोहा - अवनीपति बंदाई धरण, सुयण-कमल विद्वसंत । माहजिद्दांदिनकर-उदै, अपिगण-तिमिर नर्मत ॥८॥

मोरठा-निज्ञ सुबोध अनुसार, पेसे द्वित उपदेशसी। स्बो भाष अधिकार. जयवंती प्रगटह सदा॥९॥ डेमराज्ञ दिय भानि अधिकशीयके दित भणी। जिनदर-माण-प्रगति, भाषा प्रवचनकी करी॥१०॥

होडा—सन्नहसे नव उत्तरे, माघ मास सित पाख । चन्नाम आदिनवारको. पुरन कोली माख ॥ ११॥ पट्सहस्र-सत-तीन है. मंख्या ध्रयमान । विदुष विवेकविवारिकारि, सुणिरयो पुरुष प्रधान ॥ १२॥

इस प्रकार प्रशस्ति पूर्ण हुई।





# कुंदकुंद-विद्धओ पटायाणास्यारो

[1]

- एस सुरासुरमणुर्सिद्वंदिदं घोदघाइकम्ममलं ।
   पणमामि बङ्गढमाणं नित्थं घम्मम्स कत्तारं ॥ १ ॥
- सेसे पुण तिन्धयरं समर्व्यासद्धे विसुद्धसन्भावे । समणे य णाणदंसणचरित्ततववीरियायारे ॥ २ ॥
- 3) ते ते सब्बे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं। बंदामि य बहंते अरहंते माणुसे खेते ॥ ३॥
- किचा अरहंनाणं सिद्धाणं तह णमो गणहराणं ।
   अञ्जातयवम्माणं साहुणं चेव सन्वेसि ॥ ४ ॥
- तेसिं त्रिसुद्धदंसणणाणपडाणासमं समासेज ।
   उत्रसंपयामि सम्मं जनो णिव्याणमंपत्ती ॥ ५॥ [पण्यं]
- संपद्धादि णिव्याणं देवासुरमणुयरायविहवेहिं।
   जीवस्स चरित्तादो दंसणणाणप्यहाणादो ॥ ६ ॥
- वारितं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो ति णिहिहो। मोहक्लोहविहीणो परिणामो अपणो हु समो ॥ ७ ॥
- परिणमदि जेण दन्त्रं तकालं तम्मय ति पण्णतं ।
   तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुणेदन्त्रो ॥ ८ ॥
- 9) जीवो परिणमदि जदा मुहेण अमुहेण वा मुहो अमुहो । मुद्धेण तदा मुद्धो हवदि हि परिणामसन्त्रावो ॥ ९ ॥

<sup>1)</sup> ह वंशियं, p पार्थि. 3) ह पलेबमंत परेथं. 4) A तथ, \ चेंदि for चेव. 5) K विश्वहणाणं दक्षणबहाणासमं, c सामाधिज, ह जुत्तो for जतो. 6) त संपंजाह, ह समुख, A "पहाणउ p "प्याणदो. 7) A समुत्ति, Acp विह्ना, Ap अपाणोऽध समो. 8) cह तवार्ख (किं), [तस्मय ति?], A मुणेबच्ची.

- 10) प्रत्थि विणा परिणामं अत्थो अत्थं विणेह परिणामो । दञ्जगुणपञ्जयत्थो अत्थो अत्थित्तिणव्यत्तो ॥ १० ॥
- धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जिंद सुद्धसंपयोगजुदो ।
   पाविदि णिन्नाणसुद्धं सुद्दोवजुत्तो व सम्मसुद्धं ॥ ११ ॥
- 12) असुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो भनीय णेरइयो। दुक्खसहस्सेहिं सदा अभिधुदो भमदि अचैतं॥ १२॥
- 13) अइसयमादसमुत्थं विसयातीदं अणोवममणंतं । अव्युच्छिणां च मुदं मुद्धवओगणसिद्धाणं ॥ १३ ॥
- मुनिदिदपयन्थसुत्तो संजमतनसंजुदो विगदरागो ।
   समणो सममुदद्वनवो भणिदो सुद्धोवओंगो ति ॥ १४ ॥
- 15) उत्रओगविमुद्धो जो विगदावरणंतरायमोहरओ । भुद्रो सयमेवादा जादि परं णेयभुदाणं ॥ १५ ॥
- 16) तह सो लद्धसहात्रो सन्बण्ह सन्बलोगपदिमहिदो । भूदो सयमेवादा हत्रदि संयंश्व ति गिहिंदो ॥ १६ ॥
- भंगविद्याणो य भन्नो संभनपरितिज्ञदो विणासो हि । विज्ञदि तस्सेन पूणो ठिदिसंभनगाससमनायो ॥ १७ ॥
- 18) उप्पादो य विणासो विज्ञदि सन्वस्स अहजादम्म । पज्जाएण द केणवि अहो खलु होदि मरुभूदो ॥ १८ ॥
- 18∗1) तं सन्बद्धवस्टिं इटं अमरासुरणदाणेटि । जे सदर्वति जीवा नेसिं दुक्तवाणि स्वीयंति ॥ १८∗१ ॥
  - पक्खीणबादिकम्मो अणंतवस्वीरिओ अधिकतेजो ।
     जादो अणिदिओ सो णाणं सोक्वं च परिणमदि ॥ १९ ॥
  - 20) सोववं वा पुण दुक्वं केवलणाणिस्स णित्थ देहगई। जम्हा अदिदियनं जादं तम्हा द तं णेयं ॥ २०॥

<sup>11)</sup> x पान्ह, k व for व 12) h सवा, h म आनिबुद्दी, c अर्लिद्दी, k अमद्द 13) AP अर्थित्य. 14) AF परम्य 15) c माहर्रों. 16) म तव. k सहाओ, c साव्य-वेबपत्रिमहिदी, c इवह. 17) AP क्लिप्टी, k लि for हिं, h हिंद, k सम्बाओं 18) A अस्व for अद्व, c प्रवायेण, x संभूदी, 18=1) k ते, r प्रभावित, c वे for ये 19) ck पाइ c वीरिबी, ck अद्दिव, AP आर्दिवंओं c अर्द्धियों. 20) c देवत्व, x अर्थियन, k अर्थियन.

- 21) परिणमदो खलु णाणं पश्चक्वा सन्त्रदन्त्रपज्ञाया । सो णेत्र ते निजाणिद उम्महपुर्वाहिं किस्याहिं ॥ २१ ॥
- 22) णत्थि परोक्सं किंचि वि समंत सञ्ज्वन्वगुणसमिद्धस्स । अवन्वातीदस्स सदा सयमेव हि णाणजादस्स ॥ २२ ॥
- 23) आदा णाणयमाणं णाणं णेयष्यमाणप्रुदिहं । णेयं लोयालोयं तम्हा णाणं तु सन्वगयं ॥ २३ ॥
- 24) णाणप्यमाणमादा ण हबिद जस्सेह तस्म सो आदा । हीणो वा अहिओ वा णाणादो हबिद ध्वमेव ॥ २४ ॥
- 25) हीणो जिद्द सो आदा तण्णाणमचेदणं ण जाणादि । अहिओ वा णाणादो णाणेण विणा कहं गादि ॥ २५ ॥ जगलं।
- 26 सन्त्रगदो जिणनसहो सन्ते नि य तम्मया जगदि अहा । णाणमयादो य जिलो निसयादो तस्स ते अलिया ॥ २६ ॥
- 27) णाणं अप्य त्ति मदं बहुदि गाणं विणा ण अप्याणं । तम्हा गाणं अप्या अप्या गाणं व अण्णं वा ॥ २०॥
- 28' णाणी णाणसहात्रो अट्टा णेयप्यमा हि णाणिस्स । स्वाणि व चक्खणं णेवण्णोण्णेस वृद्दंति ॥ २८ ॥
- 29) ण पविद्वो णाविद्वो णाणी णेयेस स्विमव चक्ल्। जाणिद पस्सदि णियदं अक्वातीदो जगमसेसं ॥ २९॥
- 30) र्यणमिह इंदणीलं दृद्धज्ञ्ञसियं जहा सभासाए । अभिभय तं पि दृद्धं बृद्धति तह णाणमत्थेस् ॥ ३० ॥
- 31) जिंद ते ण संति अहा णाणे णाणं ण होदि सन्वगयं। सन्वगयं वा णाणं कहं ण णाणिहिया अहा ॥ ३१ ॥
- 32) गेण्डदि णेत्र ण सुंचिदि ण परं परिणमिद केवली अगतं । पेच्छिद समंतदो सो जाणिद सन्त्रं णिरवसेसं ॥ ३२ ॥

- 33) जो हि सुदेण विज्ञालाह अप्याणं जाणगं सहावेण । तं सुबक्रेनिक्सिसणो अणंति लोयप्यदीत्रयरा ॥ ३३ ॥
- 34) सुत्तं जिनोविद्देहं पोमाल्यक्वप्योहिं वयणेहिं। तं जाणणा हि गाणं सत्तस्य य जाणणा भगिया ॥ ३४ ॥
- 35) जो जाणदि सो जाणं ण हबदि णाणेण जाणगो आदा । जाणं परिणमदि सर्व अद्भा जाणद्विया सन्वे ॥ ३५॥
- 36) तम्हा णाणं जीवो णेयं दन्त्रं तिहा समक्तादं । हन्त्रं ति प्रणो आदा परं च परिणामसंबद्धं ॥ ३६ ॥
- 37) तकालिगेन सब्बे सदसब्धूदा हि पज्जया तार्सि । बहेते ते गाणे विसेसडो दब्बजादींगं ॥ ३७ ॥
- 38) जे णेव हि संजाया जे खलु णहा भवीय पज्जाया । ते होति असन्भदा पज्जाया णाणप्रवन्ता ॥ ३८॥
- 39) जदि प्रवक्ततमजायं प्रज्ञायं पलड्यं च णाणस्य । ण हनदि वा तं णाणं दिव्यं ति हि के परूर्वेति ॥ ३९ ॥
- 40) अत्थं अक्लिजिनित्रं ईहापुरुवेहिं जे विजाणीत । तेसि परोक्लभूदं णाद्मसकं ति पण्णतं ॥ ४० ॥
- अपदेसं सपदेसं मुत्तममुतं च पज्जयमजादं ।
   पळ्यं गयं च जाणदि तं जाणमिदिदियं भिणयं ।। ४१ ॥
- 42) परिणमदि णेयमद्रं णादा जदि णेव खाइगं तस्म । णाणं ति नं त्रिणिदा खबयंतं करूममेवृत्ता ॥ ४२ ॥
- 43) उदयगदा कम्मंसा निणवस्त्रसहेहिं णियदिणा भणिया । तेस्र विम्रहो स्त्रो दहो वा बंधमणुभवदि ॥ ४३ ॥
- 44) ठाणिक्सेज्जितिहारा धम्युवदेसो य णियदयो तेसि । अरहंताणं काले मायाचारो व्य हत्थीणं ॥ ४४ ॥

<sup>33)</sup> ट विजायह, टर सुर<sup>®</sup>, Aम लोगं. 34) म तज्ञाणणा, रम भनिदा 35) र जाणह, टर परिणयह, p जाजहिंदा. 36) Aम तिथा for तिहा. A दश्व सि. 37) र तहालिएव, रू पजाचा 38) म संज्ञादा, Ac असम्बद्धा. 39) टर जह. Aम पच्चनलसम्बाद, p पल्डर्ब, ट हथ, म पह्मविति. 40) रम आई, रू ति. 41) टर विजिद्धि, Aम गद ट जाणह. 42) र स्वाह्य. 43) र मणिहा, Aम हि सुदियों for विकास.

- 45) पुष्णफला अरहंता तेर्सि किरिया पुष्णो हि ओदऱ्या। मोहादीहि विरहिया तम्हा सा खाइग ति मदा॥ ४५॥
- 46) जिंद सो सुद्दो व असुद्दो ण हबदि आदा समं सहावेण । संसारो वि ण विज्ञदि सन्वेसि जीवकायाणं ॥ ४६ ॥
- 47) जं नकालियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सन्वं। अत्थं विचित्तिसमं नं णाणं न्वाडयं मणियं॥ ४७॥
- 48) जो ण विजाणदि जुन्तं अत्ये तिकालिंगे तिहुवणत्ये । णादं तस्म ण सकं सपज्जयं दृष्यमेगं वा ॥ ४८ ॥
- 49) द्व्यं अणंतपज्जयमेगमणंताणि द्व्यजादाणि । ण विजाणदि जदि जुगमं किथ सो सन्त्राणि जाणादि ॥ ४९ ॥
- 50) उप्पज्जिद जिद्द णाणं कमसी अहे पहच णाणिस्स । तं णेव हविद णिचं ण खाहगं णेव सन्वगृदं॥ ५०॥
- 51) तिकालणिवित्तिममं सयलं सन्वत्थ संभवं चित्तं । जुगवं जाणदि जोण्डं अहो हि णाणस्स माहप्यं ॥ ५१ ॥
- 52 ण वि परिणमांद ण गेण्डदि उप्पज्जदि जेव तेमु अहेसु। जाणण्यवि ते आडा अवंधगो तेण पण्णत्तो ॥ ५२॥
- 52+2) तस्म णमाई लोगो देवासुरमणुअरायसंबंधो । भत्तो करोदि णिचं उवजुत्तो तं तहा वि अहं ॥ ५२+२॥
  - 53) अत्थि अमुत्तं मुत्तं अर्दिटियं इंदियं च अत्थेसु । णाणं च तहा सोक्खं जं तेसु परं च तं णेयं ॥ ५३ ॥
  - 54) जं पेच्छदो अमुत्तं मुनेमु अर्दिदियं च पच्छण्णं । सयलं सगं च इदरं तं णाणं हतदि पचक्लं ।। ५४ ॥
  - 55) जीवो सर्व अञ्चलो मुत्तिगदो नेण मुत्तिणा मुत्तं । ओगेण्डिला जोग्गं जाणदि वा तण्ण जाणादि ॥ ५५ ॥

<sup>45)</sup> ८ जोदिबिया, ८२ विरहिता, ४ साइय ति 46) । यह उहरह 47) १ साबियां, ४४) ८ विज्ञाबह, ८ अर्डु, ८ तेष्टालिक ८ तिष्टालिको, १ तिकालिंग ८ रच्यमिक वा 49) ४ जुगव जो व विज्ञाबह (third foot), ८ कथ ४ कि ह 50) ८ वट ८ हवड. ८ स्वाड्य योव सम्बग्धं 51) ८२ तेष्टाल, ८२ विस्त्रम् १ तेष्ट्रस्त ६८ व्याच्याः ५ विस्त्रम् १ तेष्ट्रस्त १ त्राच्याः ५ व्याच्याः ५ व्याचः ५ व्याच्याः ५ व्याचः ५ व्याच्याः ५ व्याच्याः

- 56) फासो रसो य गंधो बण्णो सहो य पुमाला होति । अक्खाणं ते अक्खा जुगवं ते जेब गेण्डंति ।। ५६ ॥
- 57) परद्वतं ते अक्सा जेत्र सहात्रो ति अप्पणा मणिदा । उत्तलदं तेहि क्षत्रं पत्तक्तं अप्पणा होदि ॥ ५७ ॥
- 58) जं परदो तिष्णाणं तं तु परोक्खं ति भणिदमहेनु । जदि कैवलेण णादं हवदि हि जीवेण पचक्खं ॥ ५८ ॥
- 59) जादं सयं समतं णाणमणंतत्थविन्थडं विमलं। रहियं तु ओम्माहादिहिं मुहं ति एगंतियं भणियं ॥ ५९ ॥
- 60) जं केवल ति णाणं तं मोक्सं परिणमं च सो चेत्र । खेदो तस्स ण भणिदो जम्हा घादी खयं जादा ॥ ६० ॥
- गाणं अत्यंत्रायं लोयालोएस वित्यंडा दिही ।
   गहमणिहं सन्वं इहं पुण जं हि तं लईं ॥ ६१ ॥
- 62) जो सहहंति सोक्बं मुहेमु परमं नि विगद्यादीं । स्जिद्या ने अभव्या भव्या वा नं पहिच्छेति ॥ ६२ ॥
- 63) मणुयामुरामरिंदा अहिट्दा इंदियेहिं सहजेहिं। असहता तं दक्षं रमंति त्रिसण्य रम्मेसु ॥ ६३ ॥
- 64) जेमि विमयेन स्ट्री तेमि दुक्खं वियाण मन्भावं । जह तं ण हि मन्भावं वावारां णन्थि विययन्यं ॥ ६४ ॥
- 65) पप्पा इहे त्रिसये फार्सिड समस्सिट सहावेण । परिणममाणो अप्पा सयमेव मुद्दं ण हवदि देहो ॥ ६५ ॥
- 66) एगंतेण हि देहो सुई ण देहिस्स कुणिद सम्मे वा । विसयवसेण द सोक्खं दक्खं वा हवदि सयमादा ॥ ६६ ॥
- 67) तिमिरहरा जइ दिही जणस्म दीवेण णिट्य कायव्यं । तह सोक्सं सयमादा विसया किं तत्थ कव्यंति ॥ ६७ ॥

<sup>56)</sup> A परवी, ck पानी for कामा, p शिवहांत 57) c सहाओ, A सहाव कि, ck भणिया, ck कह 58) A तलु for त तु c परोक्नो कि [परोक्न कि] 59) A विशिवद for विश्वद, AP रहिंद, k उम्मावादिहि, A ग्रह कि, AP प्यतिय. 50) ck पाई, k मणिओ, k पादिक्वयां जादो 61) Ar हिंद, h जादी कि ती कि प्रतिकादिक, कि ती क

- (68) सयमेव जहादिको तेजो उन्हों य देवदा नमित । सिद्धों वि तहा नान सुंहं च लोगे तहा देवो ॥ ६८ ॥
- 68+3) तेजो दिही णाणं इड्ढी सोक्खं तहेव ईसरियं। तिहुत्रणपदाणदर्श्य माहप्यं जस्स सो अस्हिते॥ ६८#३॥
- 68+4) तं गुणदो अधिगदरं अविच्छिदं मणुवदेवपदिभावं । अपुणवभावणिबद्धं पणमामि पुणो पुणो सिद्धं ॥ ६८\*४ ॥
  - 69) देवदजदिगुरुपूजासु देव दाणम्मि वा सुसीलेसु । उववासादिस रत्तो सहोवशोगप्पगो अप्पा ॥ ६९ ॥
  - 70) जुत्तो सुहेण आदा तिरियो वा माणुसो व देवो वा । भुदो तावदि कालं लहदि सुहं इंदियं विविहं ॥ ७० ॥
  - 71) सोक्खं सहावसिद्धं णित्थ सुराणं पि सिद्धसुवदेसे । ते देहवेदणद्वा रमेति विसपस रम्मेस ॥ ७१ ॥
  - 72) णरणारयतिरियसुरा भर्जति जिद् देहसंभवं दृबसं । किह सो युहो व असुहो उवओगो हवदि जीवाणं ॥ ७२ ॥
  - 73) कुलिसाउडचक्क बरा सुहोत्रओगप्यगेहिं भोगेहिं। देहादीणं विद्धिं करेंति सुहिदा उवाभिरदा ॥ ७३ ॥
  - 74) जिंद संति हि पुण्णाणि य परिणामसमुन्भवाणि विविहाणि । जणयंति विसयतण्डं जीवाणं देवदंताणं ॥ ७४ ॥
  - 75) ते पुण उदिष्णतण्डा दृहिदा तण्डाहि त्रिसयसोक्खाणि । इच्छति अणुभवंति य आमरणं दृक्खसंतत्ता ॥ ७५ ॥
  - 76) सपरं बाधासहियं विच्छिणां वंधकारणं विसमं । जं इंदियेहिं लद्धं तं सोक्खं दक्खमेन तहा ॥ ७६ ॥
  - 77) ण हि मण्णदि जो एवं णस्थि विसेसी ति पुण्णपावाणं । हिंडदि घोरमपारं संसारं मोहसंख्याणो ॥ ७७ ॥

<sup>68)</sup> A जवादियों, ८४ जहाइयों, A तथा. ८४ लोए. 68-83 P इस्सरिय, P तिहुकण 68-84) ट अदिख्य देवराजुयपरि , P पढिमास. 69) P झहीवजीगपपरी 70) ८ लदह 71) P सहावसुद्ध, A सिद्धमुत्रदेशों, C वेदणद्वा ४ वेदणसा. 72) P णण्यारग, Ar किय, ८ होदि for हबदि. 73) Ack जबहरा, P कुलिसायु-वयक्षरा, Ak झुदेवजीग, ८४ वर्ष्ट्स, A सुदिवा. 74) ८ जद्द, AP पुत्राणि. 75) AP लगुहस्ति. 76) A सिद्धमु-वयक्षरा, Ak झुदेवजीग, ८४ वर्ष्ट्स, A मुद्दिया. 77) ८ एमण्य, AP खेळकों, ८ ख विस्काले 10 मोहस्क्रकारे.

- 78) एवं विदिदस्थी जो दृष्वेसु ण रागमेदि दोसं वा । उवओगिषसुद्धों सो स्ववेदि देहुक्भवं दुक्खं ॥ ७८ ॥
- 79) चत्ता पावारंभं समुद्धिदो वा मुहिम्म चरियम्हि । ण जहदि जिंद मोहादी ण लहिंद सो अप्पगं मुद्धं ॥ ७९ ॥
- 79\*5) तवसंजमप्पसिद्धो मुद्धो सम्गापवगाकरो । अमरामुरिंदमहिदो देवो सो लोयसिहरत्यो ॥ ७९\*५ ॥
- 79\*6) तं देवदेवदेवं जदिवस्वमहं गृहं तिलोयम्स । पणमंति जे मणस्मा ने मोक्खं अक्खयं जंति ॥ ७९\*६ ॥
  - श्री जाणदि अरहंतं दन्त्रनगुणत्तपज्जयत्तेहिं।
     सो जाणदि अप्पाणं मोहो खन्द जादि तस्म लयं॥ ८०॥
  - 81) जीवो वनगदमोहो उनलद्धो तत्त्रमपणो सम्मं । जहदि जदि रागदोमे सो अप्पाणं लहदि सुद्धं ॥ ८१ ॥
  - 82) सब्बे वि य अरहंता तेण विधाणेण खबिदकमंसा। किचा तथावदंसं णिव्वादा ते णमा तेसि ॥ ८२ ॥
- 82\*7) दंसणसुद्धा पुरिसा णाणपहाणा समग्गचरियन्था । पुजासकाररिहा दाणस्य य हि ते जमो तेसि ॥ ८२\*७ ॥
  - 83) द्वादिएस मुद्दो भावो जीवस्स हबदि मोहो ति । सुब्भदि तेणुच्छण्णो पप्पा रागं व दोमं वा ॥ ८३ ॥
  - 84) मोहेण व रागेण व दोमेण व परिगदम्म जीवम्स । जायदि विविद्यो बंधो तम्हा ने संख्वहद्वव्या ॥ ८४ ॥
  - 85) अहे अन्त्रागहणं करुणाभावो य मणुवतिरिष्सु । विसष्सु य ष्यसंगो मोहस्मेदाणि लिंगाणि ॥ ८५ ॥
  - 86) निजमत्यादो अहे पचक्कादीहि बुज्जदो जियमा । सीयदि मोहोत्रचयो तम्हा सत्थं समिथिदक्वं ॥ ८६ ॥

<sup>79)</sup> A चरियांमा, r. ल चबहि, r जद, र लहर 7965) k मांतजो 1966) A तिलोगस्थ अ0) c.h आइ 81) cs चयांत चले, र रायरोत, r लगरि >2) rr स्वत्य ck तदीवदेशे 8267) r माण्यवणा, c om 8 83) c खुब्बा A तेणंवरचण्यो 85) r k अयवा, A व तिरियमणुवे(वे)जु. c विसमेश अद्भव्यवेगी. 86) k मुन्नां प्रत्ये

- 87) द्वाणि गुणा नेसि पजाया अट्रसण्णया भणिया। नेस् गुणपज्जयाणं अप्या दव्य नि उवदेसो ॥ ८७ ॥
- 88) जो मोहरागदोमे णिहणदि उवलब्भ जोण्डसुवदेसं । सो सन्वद्कलमोक्लं पावदि अविरेण कालेण ॥ ८८ ॥
- 89) णाणप्पतमप्पाणं परं च दव्यत्तवाहिसंबद्धं । जाणदि जदि णिच्छयदो जो सो मोहक्ष्ययं कुणदि ॥ ८९ ॥
- 90) तस्हा जिणममादो ग्रुगेहिं आदं परं च दव्वेसु । अभिगच्छद णिम्मोहं इच्छदि जदि अष्णणो अप्पा ॥ ९० ॥
- 91) सत्तासंबद्धदे सविमेसे जो हि णेव सामण्णे । सहहदि ण सो समणो तत्तो धम्मो ण संभवति ॥ ९१ ॥
- 92) जो णिहदमोहिद्दिही आगमकुमत्यो विसागचिग्यम्हि । अब्बुद्धिदो महत्या धम्मो चि विमेसिदो समणी ॥ ९२ ॥
- 92\*8) जो तं दिहा तुद्दो अब्धुद्वित्ता करेदि सकारं। वंदणणसंसजादिहि तत्तो सो धम्ममादियदि ॥ ९२ \*८॥
- 92\*9) नेण णरा व तिरिच्छा देवि वा माणृसि गर्दि पप्पा । विद्वविस्मरियेर्डि सदा संपुष्णमणोरहा होति ॥ ९२\*९॥
  - \*1) तस्हा तस्म जमाउं किचा जिचं पि तस्मजो होजा। वोच्छामि संगहादो परमद्वविजिच्छयाधिगमं ॥ \*१॥
    - अत्थो खलु दन्त्रमओ दन्त्राणि गुणप्पगाणि भणिदाणि। तेहिं पूर्णो पज्जाया पज्जयमुद्धा हि परसम्या ॥ १ ॥
    - जे पज्जयेमु णिरदा जीवा परममयिग नि णिहिट्टा ।
       आदसहाविम्म ठिटा ने सगसमया ग्रुणेद्वा ॥ २ ॥
    - अपश्चित्तसद्दावेणुष्पाद्व्ययधुत्रत्तसंजुतं । गुण्यं च सपज्जायं जंतं द्व्यं ति वृत्रंति ॥ ३ ॥

<sup>87)</sup> c ब्रायाँ, к दम्ब नि अत्तर (शिहणह, ACKF उनत्य, त पानइ, आ) c जाणह जह, A किल्यव्यक्ती: 90) r अहिंग्एडटु 91) त्र खेलेंबे A सारणी 92) r चित्रिक्त 9249) ck देवित माणुर्ति, k समा 1) cr अही: 2) r परसम्बर्ग, ck परसमयग नि, c ठिवा...सुणेवच्या: 3) ck सहावं उप्पाद, A जर्म, ck रच्च मि, c उच्चिति

- सब्सावो हि सहावो गुणेहिं सह पज्जएहिं चिचेहिं।
   दब्बस्स सब्बकालं उप्पादक्वयपुत्रचेहिं॥ ४॥
- 5) इह विविद्दलक्खणाणं लक्खमणमेगं सिद्ति सन्त्रगयं । उविदेसदा खुल धम्मं जिणवरवसहेण पण्णत्तं ॥ ५ ॥
- दन्तं सहात्रसिद्धं सिद्दित जिला तचदो समक्खादा ।
   सिद्धं तथ आगमदो जेन्छदि जो सो हि परसमओ ॥ ६ ॥
- 7) सदबिहुदं सहावे दव्वं दव्वस्स जो हि परिणामो । अत्थेम्न सो सहावो ठिदिसंभवणाससंबद्धो ॥ ७ ॥
- ण भवो भंगविहीणो भंगो वा णित्य संभवविहीणो । उप्पादो वि य भंगो ण विणा घोटनेण अत्येण ॥ ८ ॥
- 9) उप्पादिहिदिभंगा विज्ञंते पज्जएमु पज्जाया । दन्त्रं हि संति णियदं तम्हा दन्त्रं हवदि सन्त्रं ॥ ९ ॥
- समवेदं खलु दुव्वं संभवितिदेणाससिण्णदहेतिं ।
   एकस्मि चेव समये तस्डा दुव्वं लु तत्तिद्यं ॥ १० ॥
- पाइब्सविद य अण्णो पज्ञाओं पज्जओं वयदि अण्णो । दन्तस्स तं पि दन्त्रं णेव पण्डं ण उप्पण्णं ॥ ११ ॥
- 12) परिणमिद सयं दव्वं गुणदो य गुणंतरं सद्विसिद्धं। तम्हा गुणपज्ञाया भणिया पुण दव्यमेत्र ति ॥ १२ ॥
- 13) ण हबिद जिद सहव्यं असद्भुवं हबिद तं कहं द्व्यं । हबिद पुणो अण्णं वा तम्हा दव्यं सयं सत्ता ॥ १३ ॥
- 14) पविभन्तपदेसत्तं पुधन्तमिदि सासणं हि वीरस्स । अण्णन्तमतन्भावो ण तन्भवं होदि कधमेगं ॥ १४ ॥
- 15) सह्वं सच गुणो सच्चेत्र य पज्जओ ति वित्थारो । जो खळु तस्स अभावो सो तदभावो अतब्भावो ॥ १५ ॥

<sup>4)</sup> AP समपन्नएहि 5) ४ सेंग तू सिंदिते, AP सिंदित्ति 6) A समब्जादो, ४ तह, P परसमयो.
7) CP अद्वेष, ६ सहीओ...सेंगभो 8) P विष्टुणो, ८४ दर्भण P घउन्थेण, ८ अद्वेण, 10) A एक्टिम, ४ रिग्वेहि 11) ARP पाइन्भवदि, P अ for य, ८ तेन य णहु. 12) ८४ दर्भनेनेति 13) ४ होदि तं, AP कर्म 14) ८ भतन्मानं अतन्मान होदि कहमेक्कं, A होदि.

- (16) जंदन्त्रं तंण गुणो जो वि गुणो सो ण तश्वमत्यादो । एसो हि अतन्याचो णेव अभावो त्ति णिहिट्टो ॥ १६ ॥
- 17) जो खल दब्बसहाबो परिणामो सो गुणो सदविसिद्धो । सदबद्विदं सहाबे दब्ब चि जिलोबदेसोयं ॥ १७ ॥
- 18) णित्य गुणो ति व कोई पज्जाओ त्तीह वा विणा दव्वं। दब्बतं पुण भावो तम्हा दव्वं सयं सत्ता ॥ १८॥
- 19) प्रविद्धं सहावे दव्वं द्व्यत्थपज्ञयत्थेहिं। सदस्यावणिवद्धं पाद्यावं मदा लभिट ॥ १९ ॥
- (20) जीवो भवं भविस्सदि णरोऽमरो वा परो भवीय पुणो । कि दन्वचं पजहदि ण चयदि अण्णो कहं हवदि ॥ २० ॥
- 21) मणुतो ण हबदि देवो देवो वा माणुसो व सिद्धो वा। एवं अहोज्जमाणो अणण्णभावं कथं लहदि॥ २१॥
- 22) दच्चित्रण सन्त्रं दन्त्रं तं प्रज्ञयिहिएण पुणो । हन्दि य अण्णमणण्णं नकाले तम्मयत्तादो ॥ २२ ॥
- 23) अत्थि त्ति य णित्थि ति य हत्रदि अत्रत्तव्यमिदि पुणो दव्यं । पज्जायेण द् केण ति तद्भयमादिद्रमण्णं वा ॥ २३ ॥
- 24) एसो ति णस्थि कोई ण णस्थि किरिया सहाविणव्यत्ता ।
  किरिया हि णस्थि अफला धम्मो जदि णिप्फलो परमो ॥ २४ ॥
- 25) कम्मं णामसमन्त्र्वं सभावमध् अप्पणो सहावेण । अभिभूष गरं तिरियं णेरड्यं वा सुरं कुणदि ॥ २५ ॥
- 26) णरणारयतिरियसुरा जीवा ग्वलु णामकम्मणिव्यत्ता । ण हि ते लद्धसदावा परिणममाणा सकम्माणि ॥ २६ ॥
- 27) जायदि णेव ण णस्सदि त्वणभंगसमुब्भवे जणे कोई। जो हि भवो सो विलओं संभवित्य ति ते णाणा ॥ २७ ॥

<sup>18)</sup> к सि ब, Р प्रजाबो 19) ∧ Р एवंविष, к एवंविहयच्यांचे, ∧ लमंदे, с लहृद्द к लहृद्दि. 20) с म्रिस्ट्स्ट, ∧ होदि (ठा हृद्दि ८ ४१ - ∧ मणुओ Р मणुसी, ∧ होदि ८ हृद्दु, ८६ कह्न, ८ लहृद्दू. 22) к अपण्याम्चण, ∧ Р तहाल. 23) с हृद्दु , ∧ Р प्रजाएण 25) ск सह्वनमहु, Р णार्ट्स. 25) Р णार्ट्स.

- 28) तम्हा दु णस्थि कोई सहावसमबद्विदो ति संसारे । संसारो पुण किरिया संसरमाणस्स दण्वस्स ॥ २८ ॥
- 29) आदा कम्ममलिमसा परिणामं लहिद कम्मसंजुत्तं । तत्त्रो सिलिसिट कम्मं तम्हा कम्मं त परिणामो ॥ २९ ॥
- 30) परिणामां सपमादा सा पुण किरिय त्ति होदि जीवमया। किरिया कम्म त्ति मदा तम्हा कम्मस्स ण दु कत्ता॥ ३०॥
- 31) परिणमदि चेदणाए आदा पुण चेदणा तिथाभिमदा । सा पुण लाणे कम्मे फलम्मि वा कम्मणो भणिदा ॥ ३१॥
- 32) णाणं अहिवियप्पो कम्मं जीवेण जं समारद्धं । तमणेगविधं भणिदं फलं ति सोक्खं व दक्खं वा ॥ ३२ ॥
- 33) अथ्या परिणामणा परिणामो णाणकम्मफलभावी । तम्हा णाणं कम्मं फलं च आदा ग्रुणेटच्यां ॥ ३३ ॥
- 34) कत्ता करणं कम्मं फलं च अप्प ति णिच्छिदो समणो । परिणमदि णेव अण्णं जदि अप्पाणं लहित सुदं ॥ ३४ ॥
- 35) दब्बं जीवमजीवं जीवो पुण चेदणांवजोगमओ। पोमालदब्बप्पमुहं अचेदणं हबदि अजीवं ॥ ३५॥
- 36) पोग्गलजीविणवद्धो धम्माधम्मित्थिकायकालड्ढो । बहुदि आगासे जो लोगो सो सन्वकाले हु॥ ३६॥
- 37) उप्पादिहिदिभंगा पोग्गलजीवपगस्स लोगम्स । परिणामादो जायेते संघादादो व भेदादो ॥ ३७ ॥
- 38) लिंगेहिं जेहिं द्व्यं जीवमजीवं च हविद् विष्णादं। तेऽतब्सावितिहा मुत्तामुत्ता गुणा णेया ॥ ३८ ॥
- 39) म्रत्ता इंदियनेज्झा पोमाल्यदन्त्रप्पना अणेगितिथा । दन्त्राणममुत्ताणं गुणा अमुत्ता मुणेदन्ता ॥ ३९ ॥

<sup>28)</sup> ск जीवस्त for दब्बस्त 29) ८ लहर, त मिलिसिरि, । सिलसरिट. 30) ८ मजा 31) त चेबबाए, टर तिहासिसर, ट लज्ज for पुण, ८ फडोस्ट्र. ८ मंगजा 32 त काशसिक्सरों, हम 'विस्पर्य, ८ त काणेबरिट्र, टर मंगिय, त रूज नि १ फज च 31) ८ मुग्नेवर्यको 34) ४ पेवसम्बर्ग, ८ स्ट्रह्स. 35) तम चेवपोकजीमसमें, टर 'वशोमसभी, त य असीव for अजीव. 36) १ पुस्मन त आसांसे. 37) तम्म परिणामा for परिणामारी, र जायरि 39) ८४२ अनेव. टर विहा.

- 40) वण्णरसगंघकासा विज्ञंते पोमालस्स सुहुमादो । पुढवीपरियंतस्स य सहो सो पोमालो चिचो ॥ ४० ॥
- आगासस्सवगाहो धम्महन्त्रस्स गमणहेदुत्तं ।
   धम्मेदरदन्त्रस्स द गुणो पुणो ठाणकारणदा ॥ ४१ ॥
- 42) कालस्स बहुणा से गुणोबओगो चि अप्पणो भणिदो । णेया संस्वेतादो गुणा हि सचिप्पहीणाणं ॥ ४२ ॥ जुगलं ।
- 43) जीवा पोमालकाया धम्माधम्मा पुणो य आगासं । सपदेसेहिं असंग्या णत्थि पदेम नि कालस्म ॥ ४३ ॥
- 43\*2) एदाणि पंचदच्याणि उज्झियकालं तु अत्थिकाय ति । भण्यंने काया पूण बहप्पदेसाण प्वयत्तं ॥ ४३ \*२ ॥
  - 44 लोगालोगेमु गभो धम्माधम्मेहि आददो लोगो । सेसे पहुच कालो तीवा पुण पोमाला सेसा ॥ ४४ ॥
  - 45) जभ ते णभष्पदेसा तथष्पदेसा हवंति सेसाणं । अपदेसां परमाण तेण पदेसुरुभवो भणिदो ॥ ४५ ॥
  - 46) समओ दु अप्पदेसी पदेसमेत्तस्स दव्यजादम्स । विवददी सो बहुदि पदेसमागासदव्यस्स ॥ ४६ ॥
  - 47) विद्वददी नं देसं तस्मम समओ तदो परो पुत्र्वो । जो अत्थो सो कालो समओ उप्पूष्णपद्धंसी ॥ ४७ ॥
  - 48) आगासमणुणितिहं आगासपदेससण्णया भणिदं। सन्देसि च अणुणं सक्ति तं देदभगगासं॥ ४८॥
  - 49) एको व दुगे बहुगा संवातीदा तदो अर्णता य । द्वाणं च पदेमा संति हि समय चि कालस्स ॥ ४९ ॥
  - 50) उप्पादो पद्धंसो विज्ञिद जिद जन्स एकसमयिकः । समयम्स सो वि समओ सभावसमविद्धदो हविह ॥ ५० ॥
- 10) p पुरावाल . 11) A द्वाल (or zom 43) (A आवासं, A वेसेहि असंखादा, ( पदेशो ति कालस्य 43-2) Pपवाटकाणुलिवर्न, p बहुपदेवारित्वयदत्त 41) स्त्रोयालोयेषु, ह लोबालोयुषु, p पदस्य(र). p पुषु 45) CKP आहं, CKP सहँ, CK तहं, ( व्याप्ता. 46) p मित्त for मेत्त, CP दिवस (or वस्त ( व स्त्रूष्ट, A) CK आवास ( in both places) 49) AP एको, CK दुने AF संलाधिया. 50) c एगं, CK सहार्व, C होंदि

- 51) एगम्डि संति समये संभविदिणाससण्णिदा अहा । समयस्य सन्वकालं एस हि कालाणुसन्भावो ॥ ५१ ॥
- 52) जस्स ण संति पदेसा पदेसमेत्तं तु तच्चदो णादुं। मुख्यं जाण तमत्यं अन्यंतरभूदमत्यीदो ॥ ५२ ॥
- 53) सपदेसेहिं समग्गो लोगो अहेहिं णिहिदो णिचो । जो तं जाणदि जीवो पाणचढकेण संबद्धो ॥ ५३ ॥
- <sup>54)</sup> इंदियपाणी य तथा बळपाणी तह य आउपाणी य । आजण्याणपाणी जीवाणं होति पाणा ते ॥ ५४ ॥
- 54\*3) पंच वि इंदियपाणा मणवचिकाया य तिष्णि बलपाणा । आणप्पाणप्पाणो आउगपाणेण होति दसपाणा ॥ ५४\*३ ॥
  - 55) पाणिहिं चदुहिं जीविद जीवम्सिद जो हि जीविदो पुन्तं । सो जीवो ने पाणा पोम्माल्डटन्वेहिं णिन्वत्ता ॥ ५५ ॥
  - 56) जीवो पाणिणबद्धो बद्धो मोहादिएर्हि कम्मेर्हि । उवधुंजदि कम्मफर्ल बज्झदि अण्लेहि कम्मेर्हि ॥ ५६ ॥
  - 57) पाणावाधं जीवो मोहपदेसेहिं कुलदि जीवालं । जिंद सो हवदि हि वंधो लालावरलादिकस्मेहिं ॥ ५७ ॥
  - 58) आदा कम्ममलिमसो धरेदि पाणे पुणो पुणो अण्णे । ण चयदि जाव ममत्तं देहप्याणेसु विसयेसु ॥ ५८ ॥
  - 59: जा इंदियादिनिजई भनीय उनओगमप्पनं झादि । कम्पेडिं सो ण रंजदि किंड तं पाणा अणुनरंति ॥ ५९ ॥
  - 60) अत्यित्तिगिन्धिदस्स हि अत्यस्मत्यंतरिम्म संभूदो । अत्यो पज्ञाओं सो संठाणादिप्पभेदेहि ॥ ६० ॥
- 61) णरणास्यतिरियसुरा संठाणादीहिं अण्णहा जादा।
   पज्जाया जीवाणं उदयादिहिं णामकस्मस्स ॥ ६१ ॥

<sup>51)</sup> A एकामि, c एकाम्ब. P एकाहि 52) к पएला पएस', AP च for तू, к तमर्ह्स(ई. 53) c काण्य, cк चवक्रेण P ववुकाहि. 51) ck तदा 51-63) ck सम्प्रचनिकाए (दे)ल. 55) c जीकिस्सदि, A पाणा तुम for ते पाणा. 55) c मोहादिवीह, AP उत्पृत्त for उवसुंत्रीह. 57) c परोक्षेद्रि 58) A पराहे, AP वव्हिंदि र चयदि, Ck समर्थि, देवदवर्षस्य. 59) A विवयी, APC रक्षदि, A क्रम, P किस, for किंद्र. 60) k सन्मूरी, A प्रचारी, AP वर्षाहि है 50) A व्यवदाह है.

- 62) तं सन्भाविषयद्धं दन्त्रसहावं तिहा समक्तादं। जाणदि जो सवियप्पं ण ग्रहदि सो अण्यदिवयम्हि ॥ ६२॥
- 63) अप्पा उवओगप्पा उवओगो णाणदंसणं भणिदो । सो वि सुहो असुहो वा उवओगो अप्पणो हवदि ॥ ६३ ॥
- 64) उत्रओगो जदि हि सुहो पुष्णं जीवस्स संचयं जादि। असुहो वा तथ पावं तेसिमभावे ण चयमत्थि॥ ६४॥
- 65) जो जाणादि जिणिहे पेच्छदि सिद्धे तहेव अणगारे । जीवेस साणुकंपो उवओगो सो सहो तस्स ॥ ६५ ॥
- 66) विसयकसाओगाडो दुस्सुदिदुचिनदुदृगोद्विजुदो । उग्गो उम्ममापरो उवओगो जस्स सो असडो ॥ ६६ ॥
- 67) असुहोत्रओगरहिंदो सुहोत्रजुत्तो ण अण्णद्वियम्हि । होज्जं मञ्झत्योऽहं णाणप्यगमप्यमं झाप । ६७॥
- 68) णाहं देही ण मणो ण चेत्र वाणी ण कारणं तेसिं। कत्ता ण ण कारियदा अणुमंता णेत्र कत्तीणं॥ ६८॥
- 69) देही य मणी वाणी पोम्मलदृष्यपा ति णिहिट्ठा । पोम्मलदृष्यं हि पुणी पिंडी परमाणुदृष्याणं ॥ ६९ ॥
- 70) जाहं पोमालमङ्गो ज ने मया पोमाला कया पिंडं। तम्हा हि ज देहोऽहं कत्ता ना तस्स देहस्स ॥ ७० ॥
- 71) अपदेसो परमाणु पदेसमेनो य सयमसहो जो । णिद्धो वा लुक्खो वा दुपदेसादिनमणुहवदि ॥ ७१ ॥
- 72) प्रात्तरमेगादी अणुस्स णिद्धत्तणं च लुक्खतं। परिणामादो भणिदं जाव अणंतत्तमणुभवदि॥ ७२॥
- 73) णिद्धा त्रा लुक्स्वा ना अणुपरिणामा समा न विसमा ना। समदो दुराधिगा जदि बज्ज्ञन्ति हि आदिपरिहीणा ॥ ७३ ॥
- 74) णिद्धत्तर्णेण दुगुणो चदुगुणणिद्धेण वंधमणुभवदि । छुक्खेण वा तिगुणिदो अणु बज्ज्ञदि पंचगुणजुत्तो ॥ ७४ ॥

<sup>63)</sup> K मणिवं(!), AP सी हि for सा वि. 64) CK तह 65) C अणयारे, AF जीवे व for भीवेग्र 67) C रहियो 68) CK ण हि कारहरा. 59) AF पीरमलदस्य पि. 70) F करा. 71) F किसी, C व for भी, ACKF मणुभवदि.

- 75) दुपदेसादी खंधा सुदुमा वा बादरा ससंठाणा । पुढविजलतेउवा क सगपरिणामेहि जायंते ॥ ७५ ॥
- 76) ओगाडगाडणिचिदो पुगालकायेहिं सन्बदो लोगो। सहमेहि बादरेहि य अप्पाओगोहिं जोगोहिं॥ ७६॥
- कम्मत्तवायाओग्गा खंघा जीवस्स परिणइं पप्पा ।
   गच्छंति कम्मगावं वा हि ते जीवेण परिणमिदा ॥ ७७ ॥
- 78) ते ते कम्मत्तगदा पोगालकाया पुणो वि जीवस्स । मंजायंते देहा देहंतरसंकर्म पप्पा ॥ ७८ ॥
- 79) ओरालिओ य देही देही वेउव्बिओ य तेजइओ । आहारय कम्मडओ पुमालद्वयपाग सब्वे ॥ ७९ ॥
- 80) अरसमरूत्रमगंधं अन्वत्तं चेदणागुणमसदं । जाण अलिंगमाहणं जीवमणिरिद्दसंठाणं ॥ ८०॥
- 81) मुत्तो स्वादिगुणो बज्झिद फासेर्डि अण्णमण्णेर्डि । तिब्बतीदो अप्पा बज्झिद किथ पोमालं कम्मं ॥ ८१ ॥
- 82) रूबादिएहिं रहिदो पेच्छिदि जाणादि रूबमादीणि । दब्बाणि गुणे य जधा नह बंधो नेल जाणीहि ॥ ८२ ॥
- 83) उत्रओगमओं जीतो मुज्झिद रजेदि वा पदुस्सेदि । पप्पा विविधे विसये जो हि पुणो नेहिं संबंधों ॥ ८३ ॥
- 84) भावेण जेण जीवो पेच्छिदि जाणादि आगदं विसये। रज्जिदि नेणेव पुणो बज्जिदि कम्म नि उबदेसो ॥ ८४ ॥
- 85) फासेहिं पुग्गलाणं वंशो जीवस्स रागमादीहि । अण्णोण्यस्यवगाहो पुग्गलजीवप्पगो भणिदो ॥ ८५ ॥
- 86) सपदेसो सो अप्पा तेस पदेसेसु पुमाला काया। पविसंति जहाजोगां चिटंति हि जंति वज्जाति ॥ ८६ ॥

<sup>76)</sup> AK पीम्पर, A कावगर्डि 77) A ज दु for ज हि 78) AP पुणी हि for पुणी पि. 79) C क्वित्र त्यां क्यारि, A अप्या क्यारि, C क्वित्र अप्रा ता, AR पीम्पल. 81) K पासेहि, A अप्या क्यारि, CK क्वि. 82) P बहा तह, A अप्रा तथ, CK आणाहि 83) C विविद्दे, AP विवास, CK सो वर्धा. 84) AP विवास, CK पासेहि, K पीम्पल, AS) K पासेहि, K पीम्पल, AS अभ्योजनावनाहो, AK पीम्पल 86, K पीम्पल, CK व्हिति, AF चिहति हि.

- 87) रत्तो वंधदि कम्मं ध्रुचदि कम्मेहिं रागरहिदप्पा । एसो वंधसमासो जीवाणं जाण णिच्छयदो ।। ८७ ।।
- 88) परिणामादो बंधो परिणामो रागदोसमोहजुदो । असुहो मोहपदोसो सुहो व असुहो हवदि रागो ॥ ८८ ॥
- 89) मुहपरिणामो पुण्णं असुहो पात्र ति भणियमण्णेसु । परिणामो णण्णगदो दुन्खन्खयकारणं समये ॥ ८९ ॥
- 90) भणिदा पुढविष्पमुहा जीवणिकायाध थावरा य तसा । अण्णा ते जीवादो जीवो वि य तेहिंदो अण्णो ॥ ९०॥
- 91) जो णिव जाणिदि एवं परमप्पाणं सहावमासेजा। कीरिद अञ्जवसाणं अहं ममेदं ति मोहादो ॥ ९१ ॥
- 92) कुन्तं सभावमादा हबिद हि कत्ता सगस्स भावस्स । पोमालद्रन्वसमाणं ण द कत्ता सन्वभावाणं ॥ ९२ ॥
- 93) नेण्हिट णेत ण मुंचिद करेदि ण हि पोम्मलाणि कस्माणि। जीवो पुम्मलमञ्ज बहुण्याति मन्त्रकालेस् ॥ ९३ ॥
- 94) स इदाणि कत्ता सं सगपरिणामस्स द्व्यजादस्स । आदीयदे कदाई विम्रचदे कम्मयुळीहिं ॥ ९४ ॥
- 95) परिणमदि जदा अप्या सुहम्हि असुहम्हि रागदोसजुदो । तं पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिभावेहिं ॥ ९५ ॥
- 95\*4) मुहपयडीण निसोही तिन्नो अमुहाण संकिलेसम्मि । निन्तीदो दु जहण्यो अणुभागो सन्वपयडीणं ॥ ९५% ॥
  - 96) सपदेसो सो अप्पा कसायिदो मोहरागदोसेहिं। कस्मरजेहिं सिलिहो बंधो चि परूबिदो समये॥ ९६॥
  - 97) एसो वंधसमासो जीवाणं णिच्छयेण णिहिट्टो । अरहतेहिं जदीणं वनहारो अण्णहा भणिदो ॥ ९७ ॥

<sup>87)</sup> CK मुचिर, CK राव<sup>8</sup>. 88) K मोहप्येसा 89) C पायं ति, ACK अविद<sup>8</sup>. 91) C बालह, C <sup>8</sup>सास्त्रिम, A मनेद सि. 92) CK सहाव<sup>9</sup>, C पोपालकसम्बन्धार्ण. 93) C गेलहर लेव प मुंबह करेह, K पोपालकसम्बन्ध. 94) CK विद्युचेद C पूर्वेद . 95) AP मुद्दाम्म अमुद्दाम्म, C पविसद, K मेवेदि for भावेदि. 9554) C स्लब्द this हवांकेत is not included in Prabhācandra's Commentary. 96) CP कसादरी, XX कम्मरएव्स . 97) P जिल्हाएण.

- 98) ण चयदि जो द समर्चि अहं ममेदं ति देहदविणेख । सो सामणां चत्ता पडिवण्णो होदि उम्ममां ॥ ९८॥
- 99) बाह्र होसि परेसिं म से परे संति मामसहसेको । इदि जो झायदि झाणे सो अप्पाणं हवदि झादा ॥ ९९ ॥
- 100) एवं गाणप्याणं दंसणभूदं अदिदियमहत्यं । धवमबलमणालंबं मण्णेऽहं अप्पर्ग सद्धं ॥ १०० ॥
- 101) देहा वा दविणा वा सहदुक्ता वाध सन्तुमित्तजणा । जीवस्स ण संति ध्वा ध्वीवओगप्पगो अप्पा ॥ १०१ ॥
- 102) जो एवं जाणिता झादि परं अप्पगं विसद्धपा। सागारोऽणागारो खवेदि सो मोहदुमांठिं ॥ १०२ ॥
- 103) जो णिहदमोहरांठी रागपदोसे खबीय सामण्णे । होज्ञं समग्रहदक्सो सो सोक्सं अक्सयं लहदि ॥ १०३ ॥
- 104) जो खविदमोहकल्सो विसयविरत्तो मणो णिरुंभिता। समबद्भिदो सहावे सो अप्पाणं हवदि झादा ॥ १०४॥
- 105) णिहदयणयादिकम्मो पचक्लं सन्वभावतचण्ह । णेयंतगढ़ो समणो झादि कमहं असंदेहो ॥ १०५ ॥
- 106) सन्वाबाधविज्ञतो समंतसन्वनस्वसोवस्वणाणहरो । भूदो अक्लातीदो झादि अणक्खो परं सोक्लं ॥ १०६ ॥
- 107) एवं जिला जिलिंदा सिद्धा मर्ग्ग सम्रहिदा समला। जाटा णमोत्य तेसि तस्त य जिन्नाजममास्स ॥ १०७॥
- 108) तम्हा तह जाणित्ता अप्पाणं जाणगं सभावेण । परिवज्लामि ममर्लि उवटिदो णिम्ममन्स्मि ॥ १०८ ॥
- 108×5) दंसणसंसद्धाणं सम्मण्णाणीवजीगजुत्ताणं । अन्त्राबाधरदाणं णमो णमो सिद्धसाहणं ॥ १०८\*५ ॥

<sup>98)</sup> AP जहिंद for नयदि, c होइ 100) CK अहदिय", P मण्णेहमप्पण सुद्धं 101) A सहदुह for सहस्वता, с धुवदवओगण्यमो. 102, ск दुमार्थि(!). 103) к गधी ?), с दिही for गठी 104) P समावे for सहावे, A बादा for सादा 105) CK घाड, A सायदि किमह c य संदेहो. 106) A समस for समंत. प्र अक्सावीदो. 107) c समद्भिरा. 108) к सहावेण, ▲ तथ, к णिम्ममत्तिक 10805) c र सार्थ.

### f III )

- प्वं पणिमय सिद्धे निणवरवसहे पुणो पुणो समणे।
   पडिवज्जदु सामण्णं जिद इच्छिदि दुक्खपरिमोक्खं ॥ १ ॥
- आपिच्छ बंधुनमां विमोचिदो गुरुकलतपुर्तेहिं।
   आसिज्ज णाणदंसणचरित्ततवनीरियायारं॥ २ ॥
- 3) समणं गणिं गुणड्ढं कुलरूववयोविसिट्टमिट्टदरं । समणेहि तं पि पणदी पहिच्छ मं वेदि अणुगहिदो ॥ ३ ॥
- काहं होमि परेसिं ण मे परे णित्य मञ्ज्ञमिह किंचि ।
   उदि णिच्छिदो जिदिंदो जादो अधजादरूवकरो ॥ ४ ॥
- 5) जधजादरूवजादं उप्पाहिदकेसमंग्रुगं मुद्धं । रहिदं हिंसादीदो अप्पहिकम्मं हवदि लिंगं ॥ ५ ॥
- क्षुच्छारं मित्रमुकं जुनं उत्रजोगजोगसुद्धीहिं।
   लिगं ण परावेक्सं अपुणस्मित्रारणं जेण्डं ॥ ६ ॥ जगलं।
- आदाय तं पि लिंगं गुरुणा परमेणं तं णमंमित्ता ।
   सोचा सबदं किरियं उबदिदो होदि सो समणो ॥ ७ ॥
- 8) वदसमिदिवियरोधो लोचावस्सयमचेलमण्हाणं । खिदिसयणमदंतवणं ठिदिभोयणमंगभत्तं च ॥ ८ ॥
- 9) एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णता । तेस पमत्तो समणो छेदोबदावगो होदि ॥ ९ ॥ जम्मं ।
- (विज्ञामाहणे तेसि गुरु ति पन्वज्जदायगो होदि । छेदेख्वहवना सेसा णिज्जावना समणा ॥ १० ॥
- पयदम्हि समारदे छेदो समणस्स कायचेद्वम्हि ।
   जायदि जदि तस्स पुणो आलोवणपुन्त्रिया किरिया ॥ ११ ॥
- 12) छेदपउत्तो समणो समणं वनहारिणं जिणमदिन्ह । आसेजालोचित्ता उनदिहं तेण कायव्वं ॥ १२ ॥ जुगलं ।

<sup>1)</sup> ck इच्छादि जदि, P भोक्सो for मोक्स. 2) ACP विमोदरो, C 'बाबारे. 4) c जहजाद. 5) c ज्यासार. 5 c ज्यासार. 5 c ज्यासार. 6 c ज्यासार. 6 c ज्यासार. 6 c ज्यासार. 6 c ज्यासार. 7 c ज्यासार. 6 c ज्यासार. 7 c ज्यासार. 6 c ज्यासार.

- 13) अधिवासे व विवासे छेदविहूणो भवीय सामण्णे । समणो विहरदु जिच्चं परिहरमाणो जिवंधाणि ॥ १३ ॥
- 14) चरिद णिबद्धो णिचं समणो णाणिम्म दंसणग्रुहिम्म । पयदो मृलगुणेसु य जो सो पिडणुण्यसामण्यो ॥ १४ ॥
- 15) भन्ते वा खमणे वा आवसचे वा पुणो विहारे वा । उवधिम्ह वा णिबद्धं णेच्छिदं समणिम्ह विकथिम्ह ॥ १५ ॥
- 16) अपयत्ता वा चरिया सयणासणठाणचंकमादीसु । समणस्स सन्वकाले हिंसा सा संतत्तिय ति मदा ॥ १६ ॥
- 17) मरदु व जियदु व जीवो अयदावारस्स णिन्छिदा हिंसा । पयदस्स णित्य वंशो हिंसामेत्रेण समिदस्स ॥ १७ ॥
- 17\*1) उच्चालियम्हि पाए इरियासमिदस्स णिमामत्थाए । आवाधेज कुलिंगं मरिज्ञ तं जोगमासेज ॥ १७\*१ ॥
- 17\*2) ण हि तस्स तिष्णिमित्तो वंशो सुहुमा य देसिदो समये । सुच्छा परिमाहो चिय अज्ज्ञप्यपमाणदो दिहो ॥ १७ \*२ ॥ जुम्मं ।
  - 18) अयदाचारो समणो छस्मु वि कायेसु वश्वकरो नि मदो। चरि जदं जदि णिचं कमलं व जले णिक्वलेवो॥ १८॥
  - 19) इत्रदि व ण इत्रदि बंधो मद्गिर जीवेऽघ कायचेहिन्छ । बंधो ध्वस्रवधीदो इदि समणा छड्डिया सन्त्रं ॥ १९ ॥
  - 20) ण हि णिरवेक्लो चागो ण हबिद भिक्खुस्स आसयिबसुद्धी । अबिसुद्धस्स य चित्ते कहं णु कम्मक्खओ विहिओ ।। २० ॥
- 20+3) गेण्डदि व चेलुखंडं भायणमित्य ति भणिदिमिह सुते। जदि सो चत्तालंबो हवदि कहं वा अणारंभो ॥ २०\*३ ॥
- 20\*4) बत्यक्लंडं दुहियभायणमण्णं च गेण्डदि णियदं । विज्ञदि पाणारंभी विकलेवो तस्स चित्रम्मि ॥ २०\*४ ॥

<sup>13)</sup> CK विहीणों. 14) P पविचण्य for पविद्युष्ण. 15, CP स्वयंते, AP उनिधिम्म, CK आवस्त्वे: वा यु(इ)मों. 16) A स्वयंक्ताले, C सार्तास्त्व. 17) AP जीवडु, AP समिदीस for साम्प्रस्त. 1701) ट पाये, C क्लिम्बाह्मालें, C मरेजा 18) ACP स्वयंगी सि for स्थवद्गते सि. 19) AP मदेहि for सर्वस्त्व. A सम्बा रिज स्वयंता, ACE स्विद्या. 20) AP वाली C हवद् K विसोही. CK हि for म, CK है for पु. 20-3) ट नेष्युष्क, C जयु. 20-6) P स्वयंक्षक पे टिफिस्टे K नेष्युष्के C क्रिक्ड.

- 20\*5) गेण्डइ विधुणइ घोवइ सोसेइ जदं तु आदवे खिता। पत्थं च चेळखंडं विभेदि परदो य पालयदि ॥ २००५ ॥ विसेसंग्।
  - 21) किथ तिम्ह णित्य मुच्छा आरंभो वा असंजमो तस्स । तथ परदच्चिम्म रही कथमप्पाणं पसाधयित ॥ २१ ॥
  - 22) छेदो जेण ण विज्ञदि गहणविसग्गेष्ठ सेवमाणस्स । समणो तेणिड बदृद कालं खेत्तं वियाणित्ता ॥ २२ ॥
  - 23) अप्पिडिकुर्द उविष अप्पिडां असंनदनणिहिं। ग्रन्छादिनणणरिहदं गेण्हद समणो जदि वि अप्पं ॥ २३ ॥
  - 24) किं किंचण चि तकं अपुणव्यवकामिणोध देहे वि । संग चि जिणवरिंदा णिप्यडिकम्मचम्रुविद्वा ॥ २४ ॥
- 24×6) पेच्छिदि ण हि इह लोगं परं च समर्णिद्देसिदो धम्मो । धम्ममिह तम्हि कम्हा वियप्पियं लिंगमित्थीणं ॥ २४×६ ॥
- 24:7) जिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिहा । तम्हा तप्पडिस्त्रं वियप्पियं लिंगमित्थीणं ॥ २४:४७ ॥
- 24·8) पर्डीपमादमङ्ग एदासि विक्ति भासिया पमदा । तम्हा ताओ पमदा पमादबहुल क्ति णिविद्वा ॥ २४ \*८ ॥
- 24 9) संति युवं पमदाणं मोहपदोसा अयं दुगुंछा य । चित्ते चित्ता माया तम्हा तासि ण णिव्वाणं ॥ २४\*९ ॥
- 24×10) ण विणा बद्दि णारी एकं वा तेस्र जीवलोयम्हि । ण हि संउडं च गत्तं तम्हा तार्सि च संवरणं ॥ २४\*१० ॥
- 24\*11) विचस्सानो नार्सि सित्थिष्ठं अत्तवं च पक्तलणं । विज्ञदि सहसा तामु अ उप्पादो सुहममणुआणं ॥ २४\*११ ॥
- 24+12) लिंगाव्हि य इत्थीणं थणंतरे णाहिकक्लपदेसेतु । भणिदो सुहुमुप्पादो तार्सि कह संजमो होदि ॥ २४\*१२ ॥

<sup>20</sup>e5) P has the termination दि for द throughout, CP पर्स for पस्थं. 21) CP दिहा, A तस्मि, CK प्रसादयि, 22) P जिस्त for जेस, C विज्ञाणिता. 23) K अणस्स, CK रिह्म, AP अपि दिस पर, 24) CK देहों दि, CK समें ति, ACKP अप्पत्ति for जिप्पत्ति'. 24°8) C पश्ची, P विश्वास for जिहिंहा. 24°10) C वदेस. 24°10) C वदंद, P तीर्स सु for तीर्स च 24°11) P वैत्यास 24°12) C अभ्यति है.

- 24\*13) जदि दंसणेण सुदा सुत्रज्ययणेण चावि संजुत्ता । थोरं चरित व चरियं इत्यिस्स ण णिजारा मणिदा ॥ २४\*१३ ॥
- 24\*14) तम्हा तं वहिरूवं लियां तार्सि जिणेहिं णिहिहं। कुलरूववशोजुत्ता समणीओ तस्समाचारा ॥ २४\*१४ ॥
- 24\*15) वण्णेसु तीसु एको कल्लाणंगो तबोसहो वयसा। सुमुहो कुंछारहिदो लिंगमाहणे हबदि जोग्गो ॥ २४\*१५॥
- 24\*16) जो रयणत्त्रयणासो सो अंगो जिलवरेहि णिरिद्वो । सेसं भंगेण पूर्णो ण होदिःसल्लेहणाअरिही ॥ २४\*१६ ॥
  - 25) उत्तयरणं जिणमग्गे लिंगं जहजादरूनिमिदि भणिदं । गुरुवयणं वि य विणओ सुत्तज्ज्ञयणं च णिहिद्रं ॥ २५ ॥
  - 26) इहलोगिषारावेवस्त्रो अप्यत्तिवद्भो परिम्म लोगिम्ह । जन्महारविहारो रहिटकसाओ हवे सम्रको ॥ २६ ॥
- 26\*17) कोहादिएहि चउहि वि विकहाहि तहिंदियाणमत्थेहिं। समणी हबदि पमनो उवजुत्तो लेहिलिहाहि ॥ २६\*१७ ॥
  - 27) जस्स अणेसणमप्पा तं पि तदो तष्पडिच्छगा समणा । अण्णं भिक्लमणेसणमध ते समणा अणाहारा ॥ २७ ॥
  - 28) केवलदेहो समजो देहे वि ममत्तरिहदपरिकम्मा । आजुत्तो तं तवसा अणिगृहिय अपणो सर्ति ॥ २८ ॥
  - 29) पकं खलु तं मत्तं अप्पडिपुण्णोदरं जहालदं । चरणं मिक्खेण दिवा ण स्सावेकखं ण मधुमंसं ॥ २९ ॥
- 29\*18) पकेसु अ आमेसु अ निपत्तमाणासु मंसपेसीसु । संतत्तियसुनवादो तज्जादीणं णिगोदाणं ॥ २९\*१८ ॥
- 29×19) जो पकमपकं वा पेसीं संसस्स खादि कासदि वा। सो किल णिइणदि पिंड जीवाणमणेगकोडीणं॥ २९\*१९॥

<sup>24°13)</sup> P रेखर्जंह for दसलेल. ८ मिलता. 24°14) P तरणंडिकतं, ८ वर्षों. 24°16) ८ होसस्मेनेल. ८ हों. 25) ८ लिपल. Ar प्रण्यां for जिद्दि 25) ८ लोग. P स्वयां 25°17) ८P कोशांसिएहि चहुंहि ति, ८ "बहुंहि. 27) A तको for ततों, ८८ सह 28) A देते ल समेति रहिस्परिकाने, P देहेण(!.समित-रिह्मपरिकाने, ८० रहिस्परिकाने, २० वेहण(!.समित-रिह्मपरिकाने, ८० रहिस्परिकाने, ८० विद्यार्थिक विद्य

- 29\*20) अप्पडिकुटं पिंडं पाणिगयं णेव देयमण्णस्स । दत्ता भोत्तुमजोग्गं श्वतो वा होदि पडिकुटो ॥ २९\*२० ॥
  - 30) बालो वा बुड्ढो वा समिमहदो वा पुणो गिलाणो वा । चरियं चरढु सनोमां मृलच्छेदो जथा ण हवदि ॥ ३० ॥
  - 31) आहारे व विदारे देसं कालं समं समं उनर्धि । जाणिता ते समजो बट्टिद जिंद् अप्यलेवी सो ॥ ३१ ॥
  - 32) एयमागदो समणो एयमां णिच्छिदस्य अत्थेसु । णिच्छित्ती आगमदो आगमचेदा तदो जेदा ॥ ३२ ॥
  - 33) आगमहीको समको जेवप्पालं पर वियाणादि । अविजालंतो अहे खवेदि कम्मालि किथ मिक्खु ॥ ३३ ॥
  - 34) आगमचन्स् साह इंदियचनस्तृषि सन्त्रभूदाणि । देवा य ओहिचनस्त्र सिद्धा पुण सन्त्रहो चन्न्न ॥ ३४ ॥
  - 35) सब्दे आगमसिद्धा अतथा गुणपज्जपहिं चित्तेहिं। जाणंति आगमेण हि पेन्छिना ने वि ने समणा ॥ ३५ ॥
  - 36) आगमपुरवा दिही ण भवदि जन्सेह संजमो तस्स । णत्थीदि भणदि सत्तं असंजदो होदि किथ समणो ॥ ३६ ॥
  - 37) प हि आगमेण सिज्बदि सहहणं जदि वि णित्य अत्येस । सहहमाणो अत्ये असंजदो वा ण णिव्वदि ॥ ३७ ॥
  - 38) जं अण्णाणी कम्मं खवेदि भवसयसहस्सकोडीर्हि । तं णाणी तिर्हि गत्तो खवेदि उस्सासमेत्रेण(॥ ३८ ॥
  - 39) परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो । विज्ञिद जिद सो सिर्द्धि ण लडिट सन्वागमधरो वि ॥ ३९ ॥
- 39\*21) चार्गा य अणारंभो त्रिसयितरागो खओ कसायाणं । सो संजमो नि भणिदो पञ्जजाप तिसेसेण ॥ ३९\*२१ ॥

<sup>30)</sup> P स्वयंत्रिगारो for "इतो, K चरहि, AP मूलन्तंत्र . 31) CK य for व. P उन्हों . 32) CP कंड्रेष्ठ, P "विद्धा तदो किंद्रा. 33) KP विज्ञालादि, AP स्वर्गते, CK किंद्र. 34) K देवा वि. A सम्बदा. 35) AC स्वद्धा for सन्ता. 36) P इत्तरे for सन्ति, AP पत्ति ति, AP इत्तरे C हन्द for हो सि . 37) C सम्बद्धा, C सा है . 38) CK सन्तसन्त, CK सन्देह, AP उस्तान्दिमत्ता . 39) AC देहा दियेग्र. 39°21) C पम्पन्ताने, प्रस्ता

- 40) पंचसिनदो तिगुत्तो पंचेंदियसंबुढो जिदकसाओ । दंसणणाणसमन्तो समणो सो संजदो भणिदो ॥ ४० ॥
- समसत्तुर्वयुवनगो समस्रहदुक्खो पसंसर्णिदसमो ।
   समलोट्ठकंचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥ ४१ ॥
- 42) दंसणणाणचिरत्तेसु तीसु जुगवं ससुद्विदो जो दु। एयमागदो ति मदो सामण्यं तस्स पिंडपुण्यं ॥ ४२ ॥
- 43) मुज्झिद ना रज़्जिद ना दुम्सिद ना द्व्यमण्णमासेज । जिंद समणो अण्णाणी बज्झिद कम्मेहिं निविहेहिं ॥ ४३ ॥
- 44) अहेसु जो ण सुउझिद ण हि रज्जिदि णेत्र दोसस्रुतयादि । समणो जिदि सो णियदं खबेदि कम्माणि विविहाणि ॥ ४४ ॥
- 45) समणा मृद्धवजुत्ता मुहोबजुत्ता य होंति समयम्हि । तेमु वि मुद्धवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥ ४५ ॥
- 46) अरहंतादिमु भत्ती वच्छलदा पवयणाभिजुत्तेसु । विज्ञदि जदि सामण्णे सा मृहजुत्ता भवे चरिया ॥ ४६ ॥
- 47) वंदणणमंसर्गिर्धं अन्धुद्राणाणुगमणपडिनत्ती । सम्योगस्य समानगभो ण णिदिदा सम्यचिर्यम्डि ॥ ४७ ॥
- 48) इंसणगाणुवडेसो सिम्मगहणं च पोसणं नेसि । चरिया हि सरागाणं जिणिदपुत्रोवडेसो य ॥ ४८ ॥
- 49) उत्रकुणिद जो वि णिचं चादुव्यण्णम्म समणसंघम्स । कायितराधणरिहदं सो वि समगण्पत्राणो मे ॥ ४९ ॥
- 50) जिंद् कुणिंद कायखेदं वेजावचत्थसुज्जदो समणो। ण हबदि हबदि अगारी थम्मो मो सावयाणं से ॥ ५० ॥
- 51) जोण्हाणं णिरवेक्वं सागारणगारचिरयजुत्ताणं । अणुकंपयोवयारं कुव्वद् लेवो जदि वि अप्यो ॥ ५१ ॥

<sup>40)</sup> ск जिय 11) र ममवधुरानुवर्गा, त हेट्ड, स लेंडु, तह जिय for पुणी, к जीविय, र स्वकं for समजी. 42) त युगव. ६ परियुज्य 44) ६ अस्पेम, तर विविधाणि, तह विविद्याणि सम्माणि. 45) तह स्विधित सीते for सीति. 46) तह वे for अर्थ - 47) त बर्यण्यास्थित्याणि हि, तह राग - 48) त किंगेंट्र. 49) сर वाववरणस्म, र कायविरारण्य, तथ पहाणो. १ सी for the final से (also in the next gaths). 51) त सामाण्यार्था, त अणुकराववयार, त असे वि अप्त.

- 52) रोगेण वा छुत्राए तण्हाए वा समेण वा रूढं। दिहा समणं साह पढिवज्जदु आदसत्तीए ॥ ५२ ॥
- 53) वेज्ञावस्थिमित्तं गिलाणगुरुवालबुद्दसमणाणं । लोगिगजणसंभासा ण जिदिदा वा सुदोवजुदा ॥ ५३ ॥
- 54) एसा पसत्थभूदा समणाणं वा पुणो चरत्थाणं । चरिया परेचि भणिदा ताएव परं लहिंद सोक्सं ॥ ५४ ॥
- 55) रागो पसत्थभूदो दायुविसेसेण फलदि विवरीदं । णाणाभूमिगदाणिह वीजाणिव सस्सकालम्हि ॥ ५५ ॥
- 56) छदुमस्यविहिद्वस्युस्य वदिणयमञ्ज्ञयणझाणदाणस्दो । ण लहदि अपुणन्भावं भावं सादय्यमं लहदि ॥ ५६ ॥
- 57) अतिदिदपरमत्थेसु य विसयकसायाधिगेसु पुरिसेसु । जुद्दं कदं व दर्न फलदि कुटेवेसु मणुवेसु ॥ ५७ ॥
- 58) जदि ने विसयकसाया पात्र त्ति परूचिदा व सन्थेसु । किंद्र ने नष्पडिचदा पुरिमा णित्थारमा होनि ॥ ५८ ॥
- 59) उत्तरद्वातो पुरिसो समभातो धम्मिगेमु सब्बेसु । गुणसमिदिदोत्रसेवी हबदि स भागी सुमगास्स ॥ ५९ ॥
- 60) असुभोवयोगरहिदा सद्भवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा । णित्थारयंति लोगं तेसु पसत्थं लहिद भत्तो ॥ ६० ॥
- 61) दिहा पगदं वत्थुं अन्युहाणप्पथाणिकिरियाहि । वहद् तदो गुणादो विसेसिदन्यो ति उवदेसो ॥ ६१ ॥
- 62) अब्धुद्वाणं ग्रहणं उत्रासणं पोसणं च सकारं । अंजलिकरणं पणमं भणिदमिह गुणाधिगाणं हि ॥ ६२ ॥
- 63) अब्बुद्धेया समणा सुत्तत्थिवसारदा उत्रासेया । संजमतवणाणद्वदा पणिवदणीया हि समणेहि ॥ ६३ ॥
- 64) ण हबिद समणो ति मदो संजमतबस्रुत्तसंपज्ञत्तो वि । जदि सहहिद ण अत्ये आदपघाणे जिणक्तान्दे ॥ ६४ ॥

<sup>52)</sup> ८ रोएण, ८६ खुदाए, ८२ साधू. 53) २ विज्ञावश्व. 55) ८ विवरीयं, ८२ भूमियदाचि हि, ८ बोबाणि व. 57) ८ मधुनेसु १ मधुनेसु १०१ मधुनेसु - 58) ८ कह. 59) ८ वाओ. 60) ८४२ असुहोवओगरहिदा. 61) ८ दसह, ८ तत्ती गुणदो, ८ वस्तु सि. 62) ८ उववा(व)सण, ८८२ भणिदमिह. 64) ८ अट्टे आद्रपहाणे.

- 65) अववदि सासणस्यं समणं दिहा पदोस्रदो जो हि किरियास णाणुमण्यदि हचदि हि सो णहचारिचो ॥ ६५ ॥
- 66) गुणदोषिगस्स विणयं पिडन्छमो जो वि होमि समणो ति । होज्जं गुणाधरो जिद सो होदि अर्णतसंसारी ॥ ६६ ॥
- 67) अधिगगुणा सामण्णे बहंति गुणाधरेहिं किरियासु । जदि ते मिच्छुवजुत्ता हवंति पब्मह्वारित्ता ।। ६७ ॥
- 68) णिज्जिदसुत्तत्थपदो समिदकसाओ तवोधिगो चावि । लोगिगजणसंसमं ण चयदि जदि संजदो ण हवदि ॥ ६८ ॥
- 68\*22) तिसिदं व भ्रुक्सिदं वा दुहिदं दहूण जो हि दुहिदमणो । पहिवज्जदि तं किवया तस्सेसा होदि अणुकंपा ॥ ६८\*२२ ॥
  - 69) णिन्मंथो पन्दर्दो बहुदि जदि एडिगेडि कम्मेर्डि । सो लोगिगो नि भणिदो संजमतदसंजुदो चावि ॥ ६९ ॥
  - 70) तम्हा समं गुणादो समणो समणं गुणेहिं वा अहियं । अधिवसद तम्हि णिचं इच्छिद् जिद दुक्लपरिमोक्तं ॥ ७० ॥
  - जे अजधागिहदत्था एदे तच नि णिज्जिदा समये ।
     अचंतफलसिद्धं भमंति ने तो परं कालं ॥ ७१ ॥
  - 72) अजधाचारितजुत्तो जधस्थपद्गिच्छिदो पसंतप्या । अफले चिरं ण जीविद इह सो संप्रणसामण्यो ॥ ७२ ॥
  - 73) सम्मं विदिद्पद्तथा चत्ता उत्रहि बहित्थमज्झत्थं। विसयेम णात्रसत्ता जे ते मृद्ध ति णिहिद्रा ॥ ७३ ॥
  - 74) सुद्धस्स य सामण्णं भणियं सुद्धस्म दंसणं णाणं । सुद्धस्स य णिञ्चाणं सो चिय सिद्धो जमो तस्स ॥ ७४ ॥
  - 75) बुज्बदि सासणमेयं सागारणगारचरियया जुत्तो । जो सो पवयणसारं लहुणा कालेण पप्पोदि ॥ ७५ ॥

<sup>68)</sup> AP जहाँद for चयदि, c जह 650-22) This gatha is not traced in P, there being altogather a different arrangement of gathas in this section. 69) A पण्डाइटी, A कोमिनो सि, A वेच्यानविष्युक्ती वि. 70) A अधिय, P अधियों, ८ इच्छाई. 72) P पसंख्या for पर्यतय्या, ck औ for इइ. 73) P पोवलात. 75) Ck सासमानें,

## धवचनसारगायानां वर्णानुक्रमसूची.

Here is given an alphabetically arranged Index of the gathas of *Pravacanasāra*. The first No, refers to the Book and the second to the gatha therein. The number 3. 29 \*20 means that it is the 20th additional gatha, of the version of Jayasena, following the 29th gatha of the 3rd Book according to Amptacandra's version.

| <b>बाइसयमा</b> दस <u>म</u> ुरूपं | ₹.9३         |                          |              |
|----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
|                                  |              | आगमयक्ख् साहू            | ₹.₹₽         |
| <b>अजधाचारविजुत्तो</b>           | ₹,७२         | आगमपुर्वा दिद्वी         | ₹.₹६         |
| अहे अजधागहणं                     | 2.64         | आगमहीणो समणो             | ₹.३३         |
| अट्ठेसु जो ण मुज्झदि             | 3.88         | <b>बागसम्</b> गुणिविद्वं | ₹.86         |
| अस्य अक्खणिविद्                  | ₹.₽∘         | <b>आगासस्</b> सवगाहो     | 2-89         |
| अस्थि अमुत्तं मुत्तं             | ₹.५३         | आदा कम्ममलिमसो           | 2.25         |
| अरिथर्साणस्छिदस्स                | ₹.६०         | आदा कम्ममलिमसो धरेदि     | 2.46         |
| अतिथ सि णस्थि सि                 | 2.22         | आदा णाणपमाण              | <b>१</b> २३  |
| भत्यो खळु दब्बमओ                 | 29           | आदाय तंपि लिंग           | ₹.∿          |
| अधिगगुणा सामण्णे                 | 3.50         | आपिच्छ बंधुक्रम          | ₹.२          |
| अधिवासे व विवासे                 | ₹.9३         | आहारे व विहारे           | 3.39         |
| अपदेसं सपदेसं                    | १.४१         |                          |              |
| अपदेसी परमाणू                    | 2.09         | इंदियपाणी य तथा          | 2,48         |
| अपयत्ता वा चरिया                 | ₹.1६         | इहलोगणिरावेक्स्रो        | ₹.२६         |
| अपरि <b>बल्सहा</b> बेणुप्पाद     | ₹.३          | इह विविद्दलक्खणाण        | <b>ર</b> .૫  |
| अप्पिकुट्टं उवर्धि               | ₹.२३         | •                        |              |
| अप्पश्चिकुट्ठ पिंड               | ₹.२९*२०      | उच्चालियम्हि पाए         | રૂ ૧⊍*૧      |
| अप्पा उदशोगपा                    | ₹.६३         | उदयगदा कम्मंसा           | ₹.8३         |
| अप्पा परिणामप्पा                 | 2.33         | उत्पञ्जदि अदि गाण        | <b>१.</b> ५० |
| अब्भुद्वाण गहणं                  | ₹.६२         | उप्पादद्विदिमगा विजेते   | ٦.٩          |
| अन्भुद्वया समणा                  | 3 63         | उप्पादद्विदिभगा          | ₹.३७         |
| अयदाचारो समणो                    | ₹.96         | उत्पादो पदसो             | २.५०         |
| <b>अर्सम्</b> रमगध               | ₹.८०         | उपादो व विचासी           | ₹.9८         |
| अरहंतादिसु भत्ती                 | ₹.8€         | उवओगमओ जीवो              | 2.4          |
| अववद्दि सासणस्थं                 | ₹.६६         | उवओगिवसुद्धो जो          | ₹.94         |
| अविदिद्पर मत्थे सु               | <b>3</b> .40 | उवलोगो अदि हि            | ₹.६४         |
| अधुओवयोगरहिदा                    | ₹,६•         | उवकुणदि जो वि            | 3.88         |
| अशुद्दोत्रयेण आदा.               | ₹.4२         | उवसरणं जिनसरगे           | 3.34         |
| असुहोधओगरहिदो                    | ₹, ६ ७       | उवरदपाबी पुरिसो          | 344          |

#### प्रवचनसार:

|                       | य        |            | गेण्डदि पोत प                   |   | 2.53                 |
|-----------------------|----------|------------|---------------------------------|---|----------------------|
| एकं खलुत भत्तं        |          | ₹.२९       | गेण्हदि जेवपरं                  |   | <b>१.</b> ३२         |
| एक्टो व दुगे बहुगा    |          | ₹.85       | गेण्हदि व चेलखंड                |   | ₹.२•*३               |
| एगतेण हि देही         |          | ₹.६६       |                                 |   |                      |
| एगम्डि संति समये      |          | 2.49       | चला पावारंभ                     | - |                      |
| एगुत्तरमेगावी         |          | ₹.७२       | चरदि णिवद्धो णिषं               |   | <b>१</b> .७९         |
| एदाणि पंचदक्याणि      |          | ₹.8३*₹     | चागो व अणारंभो                  |   | 3.1ક<br>3.35*≷૧      |
| एदे खलु मूलगुणा       |          | <b>3</b> < | चारितं खलु धम्मो                |   | \$ 4 7 4 T           |
| एयरगगदी समणी          |          | 3.33       | ं चित्तस्सावो तासि              |   | ₹.२ <b>₽</b> #¶¶     |
| एवं जिणा जिणिहा       |          | 2.900      | । चत्रस्यात्रा ता। स            |   | Q. C# 11             |
| एव जाजन्याज           |          | 2.900      | 1                               | 푱 |                      |
| एव पणिसय सिद्धे       |          | ₹.9        | <b>छदुमत्थ</b> विहिद            |   | ₹,५६                 |
| एव विदिदस्थी          |          | ₹ ७८       | छेदुवजुत्ती समणी                |   | ₹ 93                 |
| एवविह सहावे           |          | 2.95       | छेदो जेण ण विज्ञदि              |   | 3,22                 |
| एम सुरामुरमणुसिंद     |          | ₹.٩        | 1                               | ज |                      |
| एसा पसत्यभूदा         |          | 3.48       | जदि कुर्णाद कायखेद              |   | 3,40                 |
| एसी सि गरिय           |          | ₹.२४       | जिंद तेण सति                    |   | ₹.३१                 |
| एस्रो बधसमास्रो       |          | 2.90       | जांद ते विसयकसाया               |   | 3.46                 |
|                       | मो       |            | अदि दसणेण सुद्धा                |   | ₹ ₹8 <sup>#</sup> 9₹ |
| ओगाउगाउणिचिदो         |          | ₹.७६       | जदि पश्चक्खमजाय                 |   | <b>\$</b> \$5        |
| ओरालिओ व देही         |          | 2,00       | जदि संति हि पुण्णाणि            |   | 8.98                 |
| all the same          | _        | 3,- ,      | जदि सो सहो                      |   | ₹ ¥ €                |
|                       | <b>क</b> |            | जधनादस्वजाद                     |   | <b>3</b> .4          |
| कत्ता करण कम्म        |          | ₹.३४       | जध ते णभप्पदेसा                 |   | 2.84                 |
| <b>कम्मल</b> णपाओस्या |          | ₹.७७       | जस्स अणेसणमन्पा                 |   | <b>3</b> .30         |
| कम्म णामसमक्खं        |          | २.२५       | जस्मण सति                       |   | ₹.५२                 |
| कालस्स वर्षा से       |          | ₹.₽२       | ज अन्याणी कम्म                  |   | ₹.३८                 |
| किया अरहताणं          |          | 8.8        | अ केवल ति णाण                   |   | 8.4.                 |
| किछ तम्हि णश्चि       |          | ₹.२१       | ज तकालियमिदरं                   |   | 8,80                 |
| कि किंचण सि तक        |          | ₹.२४       | जंदब्द तक्य गुणो                |   | ₹.9६                 |
| कुलिसाउइचक्रधरा       |          | \$v.\$     | ज परदो विष्णाण                  |   | 2.44                 |
| कुळ्यं सभावमादा       |          | 2.53       | ज पेच्छदो अमुल                  |   | ₹.५₽                 |
| केवलदेही समणी         |          | 3.26       | जाद सय समक्त                    |   |                      |
| कोहादिएहि चउहि        |          | ₹.२६*१७    | जामदि जेव ज ज <del>स्स</del> दि |   | 8,44                 |
|                       | П        |            | जिणसम्बादी अह                   |   | २,२७<br>१.८६         |
| गुणदोधियस्स विणयं     |          | 3.66       | जीवा पोस्मलकाया                 |   | <b>१.</b> ८६         |
| गेण्ड्स विधुणह        |          | 3,7.84     | जीवो परिणमदि                    | • | ₹,8३                 |
|                       |          | 40.0       | जावा पार्णलाद                   |   | <b>₹.</b> 5          |

|                        | ,               |                            | २७५                                                |
|------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| जीवो पाणिवद्धो         | 2.44            | <b>णरणारयति</b> रिय        | <b>१</b> .७२                                       |
| जीवो भवं अविस्सदि      | ₹.२०            | ण विषा वर्द्ध जारी         | 3.28*10                                            |
| जीवो ववगदमोहो          | ₹.८٩            | ण वि परिणमदि ण             | ₹.42                                               |
| जीवो सय अमुत्तो        | 8 44            | ण इवदि जदि सहव्यं          | ₹.1३                                               |
| जुत्तो सुहेण आदा       | 2.00            | ण इवदि समणो ति             | ₹.६४                                               |
| जे अजधागहिंदस्था       | ₹.७१            | ण हि आगमेण                 | 3.30                                               |
| जे णेव हिं संजाया      | १.३८            | ण हि जिरवेक्सी             | ₹.२०                                               |
| जे पञ्जयेसु णिरदा      | ₹.३             | ण हि तस्स तिष्णिमित्तो     | ₹.9७#₹                                             |
| जेसि विसयेसु रदी       | ₹.६₽            | ण हि सण्मदि जो             | 8.90                                               |
| जो इदियादिविजई         | 244             | णावप्यसमस्याण              | ₹.65                                               |
| जो एव जाणिसा           | ₹.9०२           | जाजप्यमाणमादा<br>-         | <b>१.</b> २४                                       |
| जो खलु दब्बसहाबो       | २ १७            | णाण अद्ववियय्यो            |                                                    |
| जो स्वविद्योहकलुसो     | ₹.9०8           | णाण आत्थतगय                | २.२७<br>१.६१                                       |
| जो जाणदि अरहत          | ₹ < ∘           | णाण अध्य लि सदं            | ₹.२७                                               |
| जो जाणदि जिणिदे        | ₹.६५            | णाणी णाणसहावो              | <b>१</b> .२८                                       |
| अप्रे जाणदिसो णाणं     | ₹.३५            | णाहं देही ण मणी            | ₹.६८                                               |
| जो गवि जागदि एव        | २ ९१            | णाहं पोस्मलमङ्को           | ₹.७०                                               |
| अतेण विज्ञाणदि         | ₹.४८            | णाह हामि परेसिसंति         | <b>3.55</b>                                        |
| जो णिहदमोहगठी          | ₹.9०३           | णाह होसि परेसि             | <b>3</b> .8                                        |
| जो णिहदमोहदिद्वी       | ₹.९३            | णिस्गध पष्टबहुदो           | ₹.६९                                               |
| जोण्हाण णिरवेक्सं      | <b>३</b> ५१     | णिच्छयदो इत्थीणं           | ₹.२४*७                                             |
| जीत दिहा तुही          | १.९२*८          | णिन्छ <b>दमुत्तस्थ</b> पदो | ₹.६८                                               |
| जो पक्रमपद्भ वा        | <b>३</b> .२९*१९ | णिद्धस्त्रणेण दुगुणो       | 2,08                                               |
| भो मोहगगदांसे          | ₹.८८            | 'णिद्धावालुक्सनावा         | ₹.७३                                               |
| जो स्वणस्त्रयणासी      | ₹.२४*१६         | <b>णिहद्घणघादिकम्मो</b>    | ₹.9•4                                              |
| जो हि सुदेण            | ₹.३३            | णो सहहति सोकन              | ₹.६१                                               |
| ठ                      |                 | त                          | ****                                               |
| ठाणणिसे ज्वविद्वारा    | € 58            | तकालिगेव सब्बे             |                                                    |
| ण                      |                 | तम्हा जिणसम्मादो           | ₹.३७                                               |
| ण चयदि जो दु           | 2.54            | तम्हा भाग जीवो             | <b>१</b> ९०                                        |
| णत्थि गुणो सि व        | ₹.9 €           | तम्हा तथा जाणिला           | ₹.३६                                               |
| णस्य परोक्सं           | ₹.२२            | तम्हा तस्य णमाइ            | ₹.106                                              |
| णित्थ विणा परिणाम      | ₹.9•            | तम्हात पडिह्न              | ₹.०*9                                              |
| ण पविद्वो णाविद्वो     | ₹.२९            | तम्हा दु णस्थि कोइ         | ₹.२४ <sup>®</sup> १४                               |
| ण भवी भंगविहीणो        | ₹.∠             | तम्हा समं गुणादो           | ₹.२८                                               |
| णरणार्यतिरिय           | ₹.२६            | तवसंजमप्पसिद्धो            | ₹,vo                                               |
| <b>णरणारयतिरिवसुरा</b> | 2.69            | तस्य णमाइ छोगे             | <b>₹</b> .७९ <b>®</b> ५<br><b>₹.</b> ५२ <b>®</b> २ |
| -                      | ,               |                            | 1.77.4                                             |

३७६ प्रवचनसारः

| तह सो सदसहावी          |   | ₹.1६                        | पनदम्हि समारदे         | \$.11         |
|------------------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------|
| तं गुणदो अधिगदरं       |   | 8.42*8                      | पप्पा इद्वे विसये      | 2.44          |
| त देवदेवदेवं           |   | <b>१</b> .७९ <b>*</b> ६     | परदब्ब ते अक्सा        | 8.90          |
| तं सम्भावणिवदं         |   | ₹.३२                        | परमाणुपसाण वा          | 1.25          |
| त सञ्बद्धवरिद्ध        |   | ₹.9*9¢                      | परिणमदि चेदणाए         | 2.21          |
| तिकालणिषविसमं          |   | ₹.५१                        | परिणमदि जदा            | 2.54          |
| तिमिरहरा जह दिही       |   | ₹.६७                        | परिणमदि जेण            | 20            |
| तिश्विदं वा भुक्सिद    |   | ₹.६८**२३                    | परिणमदि <b>णेगम</b> हं | 8.88          |
| तेओ दिही नाण           |   | <b>१.</b> ६८ <sup>#</sup> ३ | परिणमदि सयं            | 9.12          |
| तेण गरा वा             |   | <b>१.</b> ९२ <b>*</b> ९     | परिणमदो खळु            | 8.89          |
| ते ते कम्मसगदा         |   | 2,00                        | परिणामादो वधो          | 2.66          |
| ते ते सच्वे समग        |   | ₹.३                         | परिणामो सयमादा         | ₹.३•          |
| ते पुण उदिण्णतण्हा     |   | <b>2</b> .64                | पविभक्तपदेससं          | 2.98          |
| तेसि विसुद्दंसण        |   | <b>₹.</b> ৸                 | पंच वि इदियपाणा        | ₹.५₽*३        |
|                        | व |                             | . पचसमिदो तिगुत्तो     | 3,80          |
| दव्यद्विएण सम्ब        | • | <b>૨</b> .૨૨                | पाडुक्भवदि य           | 2.11          |
| दव्य अणंतपञ्जय         |   | <b>₹.</b> 85                | पाणाबाध जीवो           | <b>ર</b> .૫૭  |
| द्व्य जीवसजीव          |   | 2.34                        | पाणेहिं चहुहि          | 2,44          |
| दस्य सहावसिद्ध         |   | ₹.६                         | पुष्णकला भरहता         | ₹.४५          |
| दव्याणि गुणो तेसि      |   | ₹.¢u                        | पैच्छदिण हि            | ₹.२४*         |
| दब्बादिएसु मही         |   | ₹,८३                        | पोग्गसजीवणिबद्धो       | ₹.३€          |
| दंसणणाण चरित्ते सु     |   | ₹.83                        | 4                      |               |
| दंसणणाणुवदेसो          |   | ₹.º <                       | फासो रसो य गधो         | <b>१</b> ५६   |
| दंसण <b>सं</b> सुद्धाण |   | ₹.¶°८*५                     | I a                    | ₹.८५          |
| दंसणसुद्धा पुरिसा      |   | ₹.८२ <sup>#</sup> ७         | 11016 3-1444           | 4.07          |
| दि। पगदं बत्धू         |   | ₹.६१                        | •                      |               |
| दुपवेसादी खदा          |   | <b>ર</b> .૫૫                | बालो वा बुढढो          | ₹.३•          |
| देवजदिगुरुपूजासु       |   | 2.55                        | बुज्झदि सासणमेग        | <b>રૂ</b> .હપ |
| देहा वा दविणा          |   | ₹.9∘9                       | भ                      |               |
| देही य मणी             |   | 2.55                        | भणिषा पुढवि-           | 2.50          |
| 46. 4 44.              | _ | 4.43                        | भत्ते वा खमणे          | <b>8</b> 14   |
|                        | ঘ |                             | भंगविहीणो य            | 3.90          |
| श्रम्मेण परिणदप्पा     |   | ₹.99                        | भावेण जेण जीवो         | 2.68          |
|                        | 4 |                             |                        | <b>V</b>      |
| पड्डीपमादमङ्गा         |   | 3.3800                      | म<br>मणुआसुरामरिंदा    | 1.44          |
| पक्षेष्ठ अ आमेस्र      |   | 3.24*96                     | मणुतो ण होहि           | 2.39          |
| पक्कीणचादिकम्मो        |   | \$.95                       | मरदुव जियदु            |               |
|                        |   | 4                           | 11/3 1 1448            | ₹.90          |
|                        |   |                             |                        |               |

|                                |    | मार              | शस्पी               | ३७७            |
|--------------------------------|----|------------------|---------------------|----------------|
| मु <b>न्छारंमविमु</b> क्कं     |    | ₹.६              | सहव्यं सम्ब गुणी    | 3.14           |
| मुज्झदि वारज्ञदि               |    | <b>3.</b> v3     | सपदेसेहिं समन्गो    | 243            |
| मुत्ता इंदियगेजहा              |    | ₹.३९             | सपदेसो मो अप्पा     | ₹.5€           |
| मुली इबादिगुणी                 |    | ٩.८٩             | सपदेमो सो अप्पा     | ₹.८६           |
| मोहेण व रागेण                  |    | 8.68             | सपरं बाधासहिय       | ₹.७६           |
|                                | ₹  |                  | सन्भावो हि सहावो    | રે કે          |
| रसो बधदि कम्मं                 |    | 2,20             | समओ दु अप्पदेसो     | ₹,₽€           |
| रयणभिष्ठ इंदणीलं               |    | ₹.३+             | समणं गणि गुणहरं     | 3.3            |
| रागो पसत्थभूदो                 |    | 3.44             | समणा मुद्दवजुत्ता   | <b>3</b> 84    |
| क्रवादिएडिं रहिदो              |    | ₹.८२             | समवेद संखु दम्म     | 2,10           |
| रोगेण वा खुधाए                 |    | 3.42             | समसत्तुवैधुवरगो     | £ 49           |
| ,                              | ਲ  | 3.7.             | सम्म विविवपदस्था    | ₹.⊍३           |
| लिगामहणे तेसि                  | 69 |                  | सबमेव जहादिची       | 2.54           |
| लिंग हिंच इस् <b>बी</b> ण      |    | <b>3.90</b>      | सञ्चगदो जिणक्सहो    | ₹.२६           |
| लिगोर्डिजेहिं दक्व             |    | <b>३</b> .२४*१२  | सञ्चाबाधविजुत्तो    | 2906           |
| लगाह जाह दक्व<br>लोगालोगेस णभो |    | ₹.३८             | सन्वे आगमसिद्धा     | 3.34           |
| બાનાબાનલ મના                   |    | ₹,88             | सब्बे विय अरहता     | १ ८२           |
|                                | 4  |                  | संति धुव पमदाण      | 3.28#5         |
| वण्णरसगधकासः                   |    | ₹ ४०             | संपञ्जदि णिञ्जाण    | 8.6            |
| वण्णेसु तीसु                   |    | <b>રૂ</b> .૨૪#૧५ | सुन जिणोबदिष्ट      | 638            |
| बत्थकक्षंड दुहिय-              |    | ₹.२०*४           | सुद्धस्य य सामण्य   | ₹.७४           |
| वदममिदिदियरोधो                 |    | 3 6              | सुविदिद्पदम्यसुस्रो | ₹.9₽           |
| र्वादवददो त देमं               |    | 280              | मुहपयबीण विसोही     | <b>3</b> .55#8 |
| वदणणमसणेहि                     |    | ₹.४७             | सुहपरिणामी पुष्णं   | 2.45           |
| वि <b>सयकसाओगाढो</b>           |    | ₹.६६             | सेसे पुण तिस्थयरं   | ₹.२            |
| वेज्ञावचणिमित्त                |    | ₹.५३             | मोक्स वा पुण दुक्स  | १,२•           |
|                                | स  |                  | सोक्यनं महावसिद्धं  | ₹,⊍1           |
| स इदाणि कला                    |    | 2.58             | •                   |                |
| सत्ता <b>संबद्धे</b> दे        |    | 8.53             | ं इवदि ण इवदि       | ₹.95           |
| सदवड्डिय सहावे                 |    | ₹.७              | हीणो जिंद मो आदा    | 8.24           |
|                                |    |                  |                     | •              |

# अस्तवन्द्राचार्यटीकान्तर्गतानां स्वरचितानामुक्तानां च पद्मानां वर्णानुक्रमसूची—

|                                   |       |         |     | पृष्ठा हाः |                |
|-----------------------------------|-------|---------|-----|------------|----------------|
| आत्मा धर्मः स्वयमि                | ति    |         |     | 904        |                |
| (१) * <b>आ</b> नन्दासृतपूरनिर्भर  |       |         |     | 3.8.5      |                |
| इति गदितमनीचैः                    |       |         |     | 383        |                |
| इत्याध्यास्य ग्रुओपयोग            | т     |         |     | 330        |                |
| इस्युच्छेदात्परपरिणतेः            |       |         |     | 982        |                |
| इत्येवं चरणं पुराणपु              | क्यः  |         |     | २९०        |                |
| इस्येव प्रतिपत्तुराहाय            |       |         |     | ३०७        |                |
| जामक्षयेष विश्वं                  |       |         |     | €9         |                |
| <ul> <li>अवदिया वयणवहा</li> </ul> |       |         |     | 183        | कर्मकाण्ड, ४९४ |
| जैनं ज्ञान श्रेयतस्व              |       |         |     | 388        |                |
| हेयीकुर्वज्ञक्षा                  |       |         |     | 584        |                |
| * णिबस्स णिबेण                    |       |         |     | 500        | जीवकाच्छ, ६१४  |
| * णिद्धा णिद्धेण                  |       | • • • • |     | ₹ ● 19     | जीवकाण्ड, ६१२  |
| तन्त्रस्यास्य शिखण्डि             |       |         |     | 330        |                |
| द्रव्यसामान्यविश्रान              | • • • |         |     | १६२        |                |
| इब्यस्य सिद्धौ चरणस्य             |       |         |     | २४६        |                |
| द्रव्याणुसारि चरणं                |       |         |     | २४५        |                |
| इय्यान्तरब्यतिकरा                 |       |         |     | 989        |                |
| निश्चित्यात्मन्य <b>धिकृ</b> त    |       |         |     | 9 • €      |                |
| परमानन्दसुधारस                    |       | •••     |     | ź          |                |
| * परसमयाण वयण                     |       |         | *** | 388        | कर्मकाण्ड, ८९५ |
| वक्तव्यमेव किल                    | •••   | •••     |     | २६९        |                |
|                                   |       | • • •   |     | <b>383</b> |                |
| सर्वञ्याप्येकचित्रूप              |       |         |     | 1          |                |
| स्यात्कारश्री                     |       |         |     | 588        |                |
| हेलोल्खप्तं महामोह                |       |         |     | 9          |                |

<sup>•</sup> The verses marked with asterisk alone are quotations, and the rest are all composed by Amritacandra in various contexts in his commentary. The manner in which the verse anandamita etc. is introduced perhaps indicates that it is a quotation.

# जयसेनावार्यटीकायामुक्तानां पद्मादीनां वर्णानुक्रमसूची-

|                                    |              |     |     | पृष्ठाञ्चाः  |                            |
|------------------------------------|--------------|-----|-----|--------------|----------------------------|
| अवाप्योरलोपः                       | • • •        |     |     | 3            |                            |
| <b>अं</b> तिमतिग <b>संघडणं</b>     | •••          | ••• | ••• | २७७          | कर्मकाण्ड, ३२.             |
| उत्पादव्ययधीव्य                    |              | ••• | 943 | 1,934        | तस्वार्थस्त्र, ५,३०.       |
| एकं द्वी श्रीन्वा                  |              |     |     | २५           | तस्वार्थसूत्र, २,३०.       |
| एको भावः सर्वभाव                   |              |     | ••• | 46           |                            |
| एगो मे सस्सदो                      | •••          |     |     | 9.0          | मूलाचार, ४८                |
| औदयिका भावा(१)                     |              |     |     | 42           |                            |
| कायस्थित्यर्थमाहारः                | ***          |     |     | २६           | दोहापाहुड, २१६. (१)        |
| कि पलनिएण बहुणा                    |              |     |     | 96.3         | बारसअणुवेक्ला, ९०.         |
| गुणजीवा पज्जसी                     |              |     |     | २९३          | जीवकाण्ड, २.               |
| छठ्टो सि पढमसण्या                  |              |     |     | ₹ ६          | जीवकाण्ड, ७०१.             |
| जैनि अश्यिसहाबी                    |              |     |     | 990          | प्रमास्तिकाय, ५.           |
| जो सकलणयररज                        |              |     |     | 340          |                            |
| ण बलाउसा <b>ह</b> णडु              |              |     |     | २६           | मूलाचार, ४८९.              |
| णिदस्स णिद्धण                      |              |     |     | 306          | जीवकाण्ड, ६१४.             |
| णोकस्मकस्महारो                     |              |     |     | 50           | भावसंप्रह, ११०             |
| नवसिद्धं णयासद                     |              |     |     | २४२          | सिद्धमिक, २०               |
| देशप्रत्यक्षविद् .                 | ***          |     |     | ₹9₹          | चारित्रसार पृ. २२          |
| पुढवी जल च .                       |              |     |     | 986          | जीवकाण्ड, ६०१.             |
| पुर्वेद बेदता .                    |              |     |     | ≥ 9.9        | सिद्धभक्ति, ६.             |
| भावा जीवादीया.                     |              |     |     | 990          | पन्नास्तिकाय, १६           |
| भावान्तरम्बभावरूपो                 |              |     |     | १२४          |                            |
| भिष्णाउ जेण ण जाणि                 | <b>ग्य</b> उ |     |     | 353          | दोहापाहुङ १२८.             |
| <b>भुक्तयुपसर्गाभावात्</b>         |              |     |     | 34           | नन्दीश्वरभक्ति (१)         |
| ममलि परिवकामि                      |              |     |     | २८२          | मूलाचार, ४५.               |
| मुख्याभावे सित .                   |              |     |     | 3.00         | आलापपद्धति.                |
| मोइस्स बलेण घाददे                  |              |     |     | 24           | कर्मकाण्ड, १९.             |
| व्यापक तदतिकाष्ठ                   |              |     |     | <b>३</b> ३   |                            |
| <b>गुद्धस्</b> कटि <b>कसङ्का</b> श |              |     |     | 24           |                            |
| सहो संदर्पभवी                      |              |     |     | 940          | पश्चास्तिकाय, ७९.          |
| समगुणपर्यायं इञ्यम्                |              |     |     | ₹\$          | तत्त्वार्थसूत्र, ५,३८. (१) |
| समसुखश्चीलितमनसां                  |              |     |     | şe           |                            |
| सम्बद्धानज्ञान                     |              |     |     | <b>३</b> • ६ | तस्वार्थसूत्र, १.१.        |
| समाहारस्येकतचनम्                   |              |     |     | २५७          |                            |
| सावद्यलेको                         |              |     |     | ३१५          | स्वयम्भुस्तोत्र, ५८.       |
|                                    |              |     |     |              |                            |

the commentary of Amrtacandra. The colophon, which gives the date of the MS. runs thus in red ink:

इति तस्वतीपिका नाम प्रवचनसारवृतिः समान्ता ॥ ॥ ॥ शुभं भवतु मंगरं महा श्री देयादिचा परमेश्वरी ॥ ॥ थीः ॥ अव संवस्तरे भीविक्तमादित्यस्ताब्दाः संवत् ॥ १४९७ ॥ वर्ष व्यवस्त सुदि १३ ॥ श्रात्वस्तरे भी टोबामहापुर्णे ॥ भी मुक्तसंचे बकात्कारमणे सरस्वतीपच्छे मृद्दारकभीमपानविदेवा तत्यद्वे अनुरात्कभीमपानविदेवा तत्यद्वे अनुरातक्रभीमपानविदेवा तत्यद्वे अनुरातक्रभीमपानविदेवा तत्यद्वे अनुरातक्रभीमपानविदेवा तत्यद्वे अनुरातक्रभीमपानविदेवा तत्यद्वे अनुरातक्रभी स्वयस्त्रमणे स्वयस्ति स्वयस्ति

It can be very easily detected from this colophon that the present MS. is written in Sainvat 1930, at Indore, by Sundaralāla from a MS. belonging to Brahma Narasinha, which appears to have been written at sheltanengwi (with 1) in Sainvat 1497. Sundaralāla says that he copied it for his study; that indicates that he might be knowing Sanskrit, though the language of the colophon is not a piece of good Sanskrit, at any rate, it must be said to his credit that Sundaralāla is a faithful copyist.

P—It belongs to Sri Ailaka Pannälala D. Jaina Sarasvati Bhavana, Bombay 4; it is numbered as 1370m/309m. It is a paper MS. oblong in size, measuring 12 by 6½ inches. There are 43 leaves; and the MS. for all appearance, is complete. It contains the text and the Sanskrit commentary of Prabhācandra. The MS. is lately copied in Bombay, in Sariwat 1981, from a MS written in Sanwat 1555. The MS. is not carefully written; especially in the beginning portion, the copyist is not able to read correctly the MS. from which he is copying, and which possibly appears to have been written in that padimatrā system. Especially the Prakrit portion is very faulty. There is a good deal of disorder, especially in the third book, in the numbering and order of gathās; one is not in a position to say whether the copyist is responsible for this, or more possibly, as the gaps in the middle indicate, the MS, from which this copy is made, was not in a good condition.

As one interested in the well-being of that institution, I have to request the authorities of Sri Ailaka Pannäläla Sarasvati Bhavana to employ intelligent copyists to prepare MSS for the institution; otherwise carelessly written MSS, would defeat the very aim of the institution.

C—This Ms. belongs to the Balātkāragaņa Mandira, Karanja, No. 768. It has 178 folios, 10 by 61 inches in size. Each page

## CRITICAL APPARATUS

The dialectal form of the Prakrit gathās, though they are physically placed in the Sanskrit commentary of Amṛtacandra, is substantially made to conform to the text as incorporated in the Sanskrit commentary of Jayasena, who, as it is evident from some of his remarks in his commentaries on the works of Kundakunda, appears to be particular about the Prakrit text; and hence, I was tempted to collate the gathās with the MSS containing the commentaries of Amṛtacandra and Prabhācandra, which have been designated as A and P and are described below. I regret, however, that I could not get a MS containing only the commentary of Jayasena.

For the benefit of those who want to read the Pṛakrit text

continuously. I have given the Text with Various Readings in this edition. The Readings are collected from the following MSS, A-It belongs to Sri Ailaka Pannālāla D. Jaina Sarasvati Bhavana, Bombay 4; and it is numbered as 534 136 . It is a paper MS... oblong in size, measuring about 12½ by 6½ inches. It contains 70 leaves plus the last one. From the contents it is clear that some leaves after the 70th have been lost; and, therefore, the major portion of the final prose passage in Amrtacandra's commentary is missing; in the first book gatha No 23 with its commentary is not copied due to oversight; otherwise the MS. is quite intact, though the last page is slightly damaged in one corner. The MS, contains the gathas, chava and the Sanskrit commentary The MS is fairly accurate, especially in Sansof Amrtacandra. krit portions, leaving aside some orthographical errors that can be easily detected. The writer appears to be an intelligent copyist with an uniform Devanagari hand. In the first and the last five pages he has written the introductory remarks, preceding each gāthā, in red ink; but in the middle they are simply rubbed over with red chalk; it is very convenient to read the gathas only, which, otherwise, would have been very difficult to be detected in those continuously and closely running lines. It is with this MS, that I have checked some of the knotty points in the printed text of has 16 lines, with some 42 letters in a line. It contains Pañcāstikāya, Pravacanasāra and Samayasāra accompanied by Bālacandra's Kannada commentary on them. It is accurately copied in general, and may be about 200 years old. Pages 51 to 106 are covered by Pravacanasāra. It ends thus:

मंगल महाश्री : ॥ ३२०० ॥ सर्वप्रंथसंख्या ॥ ६६३४ ॥ मूलगाचा ॥ १८१ ॥ ३११ ॥ ४४३ ॥ सर्वगाचा ॥ ९३५ ॥

In its readings 1 is used for 1; very often e and ya get interchanged, d is often v. itten for dh; etc. But these are ignored while recording the readings.

K—This belongs to the Senagana Mandira, Karanja. It contains Pañcāstikāya besides Pravacanasāra which covers 170 leaves, from 135 to 304. It ends thus:

ग्रंपसंख्या । ६७२० ॥ × ॥ मल्लिबेणाचार्यकृतटोकामिव भद्रं भयात ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥

The portion beginning with Mallisenācārya appears to be added later on and then scored off. Really speaking it contains the Tätparyavṛtti of Jayasena. The order of gāthās in the third chapter is different here and there. It writes 1 for  $I_t$  often ya and e are interchanged, and about va-iruti there is some looseness: these are generally ignored while recording the readings. Possibly it is copied from a MS in Kannada script and that explains the above details as well as the reading attham for laddham.

My friend Dr. V. P. Johrapurkar supplied to me the descriptions of C and K and also his careful collations of these from which I have recorded readings selected from the point of view of Prakrit dialectology. My thanks are due to him for his kindness in allowing me to use his collations.

In noting the following variants my attention was devoted to the dialectal differences, and those I have very scrutinizingly noted; naturally, apparent mistakes of the MSS have been ignored; some orthographical peculiarities have been recorded in a few cases. When a reading of some MSS is noted, it means that others agree with the text printed; and so forth. When all of them give a particular reading, I could not accept it, because my aim has been to give a tentative text as incorporated in the commentary of Jayasena.

These Various Readings, I am sure, would be useful, when we are out to build a critical text of Pravacanasāra without any bias for a particular commentator.

## THE ENGLISH TRANSLATION

OF

# **PRAVACANASĀRA**

#### Rook I.

- Here I pay obeisance to Vardhamāna, the saviour, the promulgator of the law, who is saluted by the Suras, Asuras and lords of men, and who has washed off the dirt of destructive Karmas.<sup>1</sup>
- (1 pay obeisance) also to the remaining Tirthankaras (i.e., the promulgators of the creed) along with all Siddhas (i.e., the liberated souls) whose nature is pure and to the Sramanas (i.e., the saints) whose behaviour is characterised by knowledge, faith, conduct, penance and energy.
- 3. I pay obeisance to them collectively as well as individually and to the contemporary Arahantas in the Mānuṣa region.<sup>2</sup>
- 4-5. After saluting Arahantas (i.e., Tirthankaras), Siddhas also Ganadharas (i.e. the direct disciples of Tirthankaras), the band of preceptors and all the saints, and after having taken the life (i.e. a state of life, āframa) of foremost knowledge and faith of pure nature, I adopt equanimity whereby Nirvāna is attained.
  - In these foot-notes P, stands for Pañoñstikāva of Kundakunda and TS for Tattwirthu-sātras of Umāsvāti as commented upon by Pūjyapāda
  - 1. The passional vibrations etc. subject a soul to the influx of Karma which is of the nature of subtle matter. According to its fruit the Karma is divided into eight basic types 1 Julinavaraqi) a-k., knowledge-obscuring-k., which obscures the knowledge of the soul. 2 Darsanivaranivark, constitution-obscuring-k, which obscures the conative faculty of the soul, 3 Vedanija-k, fichiig-k, which gives rise to, determines and regulates the feelings of pleasure and pain, 4. Mohaniva-k., deludingk, which deludes the faith and conduct of the sour, 5. Armsk, agesk, which determines the age in a particular embodiment, 6 Arima-k, body-making-k, which organises the various physical features of the embodied being, 7 Gorra-k , familydetermining-k, which determines the high or low family of the individual, and 8 Aniaraya-k, obstructive-k, which hinders the happy disposition of the soul. These eight are divided into two groups. Ghan-k, destructive k, and Aghan-k, non-destructive-k, according as they crush or not the natural attributes of the soul. The first, second, fourth and the last constitute Ghūti-k, and the remaining are Aghūti-k. These eight basic types (milapraketi) are further divided into 148 subtypes (uttara-praketi) and so forth, each basic type dividing itself into various subtypes TS VIII
  - 2. At present there are no Tithankaras in our region after Mahāvīra, who attained liberation in 527 B C, but there are Tirthankaras, according to the Jama tradition in the five wideha-countries of the Mānuṣa-kṣetra re, the first two islands and a half of the Jama geography TS. III

- Nirvāna, along with the glories of Devas, Asuras and lords
  of men, accrues to a soul through conduct pre-eminently characterised by faith and knowledge.
- 7. Verily this realisation is the Dharma, which, in turn, is pointed out as equanimity; and equanimity is the state of the self in which infatuatory perturbation is absent.
- 8. For the time being a substance is said to be constituted of that by which it is transformed; therefore the self should be recognised as Dharma, when there is developed the condition of Dharma.
- 9. The Soul whose nature is amenable to modification comes to be auspicious, inauspicious or pure according as it develops auspicious, inauspicious or pure states (of consciousness).
- 10. There is no substance without a modification and no modification without a substance; the existence of a thing is made up of substance, quality and modification
- 11. The self that has developed equanimity, if endowed with pure activities, attains the bliss of Nirvāna, and if endowed with auspicious activities, attains heavenly happiness.
- 12 By the rise of inauspicious activities, the soul wanders for long as a low-graded human being, a sub-human being and a hellish one being subject for ever to thousands of miseries.
- 13 The happiness of those who are famous for their pure consciousness or serenity is transcendental, born from the self, super-sensuous, incomparable, infinite and indestructible.
- 14. That Sramana, who has well understood all things and the texts that explain them, who is endowed with self-control and penances, who is free from attachment, and to whom pleasure and pain are alike, is said to represent pure consciousness (For the definition of Sutra, see gatha 34).
- 15 He, who has manifested pure consciousness and is free from (knowledge- and conation-) obscuring, obstructive and deluding Karmic dust,<sup>2</sup> has become self-sufficient; and fully comprehends the objects of knowledge.
- 16 The ominiscient, who has realised his nature and is worshipped by the lords of all worlds, becomes self-sufficient; and he is called Svayambhu.

<sup>1</sup> vathā cārītrān nīrvānam bhavati tathā Devendrādivībhavo pi

<sup>2</sup> See note on I. 1.

- 17. Further, he represents a condition of the collocation of permanence, origination and destruction; though therein the origination is without destruction and the destruction devoid of origination.
- 18. In fact, every entity is characterised by existence; and it is with regard to only one aspect that every object suffers origination and destruction.<sup>1</sup>
- 19. He develops knowledge and happiness after having exhausted the destructive Karmas, being endowed with excellent infinite strength and excessive lustre and after becoming supersensuous.
- \*1. The miseries of those beings, that have faith in him who is the best among all things and who is respected by the foremost among gods and demons, are exhausted.<sup>2</sup>
- 20. In the case of the omniscient, the pleasure or pain is not physical, because he is endowed with supersensuousness; so it should be known.
- 21. The omniscient who develops knowledge directly visualizes all objects and their modifications, he does never comprehend them through the sensational stages such as outlinear grayp.<sup>3</sup>
- 22. Nothing is indirect to him who is himself ever omniscient and who is all-round rich in the qualities of all the organs of senses though himself beyond the senses.
- 23. The soul is co-extensive with knowledge; knowledge is said to be co-extensive with the objects of knowledge; the object of knowledge comprises the physical and non-physical universe, therefore knowledge is omnipresent.\*
- 24-25. He, who does not admit the soul to be co-extensive with knowledge, must indeed concede that the soul is either smaller or larger than knowledge. If the soul is smaller, the knowledge, being insentient, cannot know; if larger, how can it know in the absence of knowledge?
- 26. The great Jina is everywhere and all the objects in the world are within him, since the Jina is an embodiment of knowledge
  - 2 The gathas which are marked with an asterisk are not recognised in Amriacandra's commentary, but they are treated as a rigular part of the text by Jayasena, such verses are serially numbered with an asterisk.
  - 3 The sense-perception, being not immediate, has four stages. avagraha, outlinear grasp, ibit, consideration or discrimination, ariva, judgement, albarand, retention of the judgement. Such stages are not present when omniscience is functioning. TS 1, 15
    - 4 Sce II 36, 44, 53 etc infra

and since they are the objects of knowledge.

27. The doctrine of Jina is that knowledge is the self and in the absence of the self there cannot be (any) knowledge; therefore, knowledge is the self, while the self is knowledge or anything else.

- 28. The knower has knowledge for his nature and all the objects are within the range of the knowledge, just as the objects of sight are within the ken of the eye, though there is no mutual inherence.
- 29. The knower, who is beyond sense-perception, necessarily knows and sees the whole world neither entering into nor entered into by the objects of knowledge. I just as the eye sees the objects of sight.
- 30. The knowledge operates on the objects, just as a sapphire, thrown in the milk, pervades the whole of it with its lustre.
- 31. If those objects are not within the knowledge, knowledge cannot be all-pervasive; the knowledge is all-pervasive, how then objects are not existing in it.?
- 32. The omniscient lord neither accepts nor abandons, nor transforms the external objectivity: he sees all around, and knows everything completely.
- 33. He, who clearly understands the self as of the nature of the knower on the authority of the scriptural knowledge, is called a sruta-kevalin by the sages that enlighten the world
- 34. That which is preached by the Jina through words, which are constituted of material substance, 2 is called the sutra (or the sacred text); knowledge consists in knowing it, and hence the sacred text also is designated as knowledge.
- 35 He who knows is knowledge; the self does not become a knower with knowledge (as an extraneous instrument).3 The very

I I have taken na pravistah na divistah as against the commentators who take na avistah (na apravistah)

<sup>2</sup> Sound is material according to Jaina philosophs, and it is the result of the clash of molecules (see II, 40 mfm, and also P. 79, TS. V, 24). According to the Varieseaks system, it is a quality of disting. When once it is accepted that sound is a quality, one is forced to find out some substance or the other, with which it is to be associated, and the Varieseak, school concludes that it is the linge of disting, because no other substance is convenient for this attribution. As in Jainsum, the Mimigipaska school holds that sound is a substance.

<sup>3.</sup> The doctor takes the temperature of the patient with the thermometer, i.e., his process of taking the temperature stands in need of an outside instrument. We are accustomed to define, nowadays, knowledge as the process of analysis and synthesis, and the author says that this process is not extraneous, but completely identical with, may the very nature of the soul.

self develops knowledge, and all the objects stand (reflected) in the knowledge.

- 36. Therefore the self is knowledge; the object of knowledge is the substance, which is said to be threefold; the substance comprises the soul and the (five) other (substances), which are prone to modification.
- 37. All modifications, present and absent, of all those types of substances, stand essentially (reflected) in the knowledge, as if in the present.
- 38. Those, which have never originated and those, in fact, that have been and are already destroyed are the absent modifications; they are directly visualised in omniscience.
- 39. If that omniscience would not directly visualise the future and past modifications, who then would call that knowledge super-natural?
- 40. It is declared that it is impossible to know the past and future for those who (are accustomed to) know the object by means of discrimination and other stages (of perception).<sup>2</sup> when it has fallen within the range of the senses.
- 41 That is called supersensuous knowledge which knows any substance, with or without space-points, with or without form, and those modifications which have not come into existence and those which are destroyed.
- 42. If the knower develops the influence of the object known, then he does not possess the knowledge which is born after the destruction of Karmas, the great Jinas say that he who so develops, (inerely) enjoys the fruit of Karma.
- 43. The great Jinas say that portions of Karmas are necessarily operating (and giving their fruit); he, who is infatuated with, or shows attachment or aversion towards them, necessarily incurs bondage (of Karmas).
- 44. In the case of Arahantas, at the time of their Arhatship, (certain activities like) standing, sitting, moving about and religious discourse are natural (and necessary consequences of the Karmic fruition with no effort on their part), just as acting deceitfully is in the case of women.

<sup>1</sup> With reference to past, prevent and future, or with regard to substance, quality and modification, or with respect to origination, destruction and permanence, see 11, 35-42 infra.

<sup>2</sup> Sec note on I, 21 ante.

- 45. Arahantas owe their status to the fruits of merits (or meritorious Karmas); their activities are the consequences of the Karmic operations; their activities are called ksayikī (i.e., due to the destruction of Karmas), because they are free from infatuation etc.
- 46. The transmigratory existence would be an impossibility in the case of all the embodied beings, if the soul itself is naturally incapable of developing auspicious and inauspicious states
- 47. That knowledge is called ksāyika (i.e., produced after the destruction of Karmas) which knows completely and simultaneously the whole range of variegated and unequal objectivity of the present and otherwise.
- 48. He, who does not know simultaneously the objects of the three tenses and in the three worlds, cannot know even a single substance with its (infinite) modifications.
- 49. A single substance has infinite modes and infinite are the classes of substances; if he does not know (them) simultaneously, how will be he able to know all of them?
- 50. If the knower, after coming into contact with the objectivity, produces knowledge step by step; that knowledge cannot be eternal, neither can it be  $k_1 vika$ , nor all-pervasive.
- 51 The omniscience of the Jina knows simultaneously the (whole range of) variegated and unequal objectivity possible in all places and present in three tenses, indeed great is the glory of that knowledge!
- 52 The soul (of the omniscient), though knowing all the things, does not transform itself (under their influence), does not receive (anything external), nor does it become one among them; and hence it is said to be without Karmie bondage.
- \*2 Him ever adores the devoted world consisting of Devas, Asuras and lords of men; so do I devotedly adore him.
- 53 Just as knowledge of various entities is super-sensitive with reference to non-concrete and sensitive with regard to concrete things, so too is happiness, that which is the best of those (two) should be realized.
- 54 That is pratyaksa knowledge which perceives (all) the nonconcrete (things), among the concrete those (atoms etc.) that are beyond the scope of senses, those that are hidden and all others that are related to substances and also that are not

- 55. The soul itself is non-concrete (i.e., devoid of the sensequalities); when it is embodied, it comes to be concrete; (thus, being coupled with senses, ) it perceives the perceptible through (the stages of) outlinear grasp etc., or sometimes it does not.
- 56. The sense-qualities of touch, taste, smell, colour and sound have a reference to material objects; the sense-organs can never grasp them simultaneously.
- 57. The sense-organs are of foreign stuff, they can never be said to form the nature of the soul. How then what is perceived by them can be direct (pratyaksa or immediate) for the soul?
- 58. Perception of things through a foreign agency is called paroksa, indirect or mediate; whatever is perceived by the soul alone is prayaksa, direct or immediate?
- 59. That self-born, perfect, and pure knowledge which spreads over infinite things and which is free from (the stages of perception such as) outlinear grasp etc., is called the real happiness <sup>3</sup>
- 60. Whatever is known as omniscient knowledge, that alone is a condition of happiness, no (trace of) misery is said to be there, since the destructive Karmas\* are exhausted.
- 61. (In the omniscient) the knowledge reaches the very verge of objectivity, and the vision extends over the physical and superphysical universe; in Him all that is undesirable is destroyed and whatever is desirable is achieved.
- 62. The abhavya souls do not believe the statement that the happiness of those who are free from destructive Karmas is the best of all, while the bhavya souls accept it (and believe).6
- 63. Lords of men, Asuras and Amaras, harassed by senses that are born with them, being unable to bear with the pain, sport themselves with attractive objects of senses.
- 64. Know that misery to be natural for those who are attached to the objects of senses; if it is not natural, there would not be any attempt for the objects of senses
  - 1 See note on 21 ante
  - 2 FS V, 23
  - 3 Ignorance, which is the result of Knowledge-obscuring-karman, is misery in this world, then the real happiness consists in destroying the Karma and in developing absolute happiness which is identical with ominiscience and constitutes the very stuff of the self.
    - 4 See note on 1 ante
  - 5 The souls incapable of attaining liberation are called abhavya, and those capable, bhavya, see P 163, TS. II, 7.

- 65. It is not the body, but the very soul itself, that develops happiness having obtained desired objects that are naturally endowed with the qualities of touch etc.
- 66. Really speaking, the body does not make any embodied being happy even in heaven; but the soul itself develops happiness or misery coming under the influence of the objects of enjoyment.
- 67. If the visual faculty of people could remove darkness, then the lamp is of no avail; so when the soul itself is happiness, what then the objects of enjoyment contribute?
- 68. Just as the sun, all by himself is lustrous and warm, and a deity of the sky, so also the liberated soul is (endowed with) knowledge and happiness, and is a divinity of the world.
- \*3. He is Arhan (i.e., worshipful one) whose glory consists of lustre, conation, knowledge, supernatural accomplishment, happiness, affluence and the leading lordship of the three worlds.
- \*4 I repeatedly offer obeisance to the Siddha, who is superior and never suffering in his merits, who holds lordship over men and Devas and who is never (hereafter) bound to take birth anymore.
- 69. The soul, that is devoted to the worship of God, ascetic and the preceptor, to the offering of gifts, to virtuous conduct, and to the observance of fasts, is of auspicious activities (or manifestation of consciousness).<sup>1</sup>
- 70 The soul, endowed with auspicious manifestation of consciousness, is born as a sub-human or human being or a god, and, during that period, obtains different kinds of sensual pleasures.
- 71. It is evident from the doctrine that the happiness even of the gods is not self-established; oppressed by physical urge, they sport themselves with attractive objects of senses
- 72. If men, denizens of hell, sub-human beings and gods (indiscriminately) suffer misery incidental to body, then of what avail is the (distinction of) auspicious or inauspicious activity of the soul?
- 73. Indra and other sovereigns, quite engrossed as if they are happy, nourish their bodies etc. by means of enjoyments that are the consequences of auspicious activities.
- 74. If there are, in fact, different merits resulting from auspicious activities (or mental condition), they (merely) occasion a sensual

<sup>1</sup> The term uparoga is very difficult to be rendered into English, the shade of its sense often depends on the context, similar is the case with Dharma and other words

thirst to all the beings among whom the gods come last (in the order of enumeration).1

- 75. Moreover those beings, with their thirst enhanced, pained with desires and burning with misery, hanker after the pleasures of senses and experience them till their death.
- 76. Happiness derived through sense-organs is dependent, amenable to disturbances, terminable, a cause of bondage and dangerous; and hence it is misery in disguise.
- 77. He, who does not admit that there is no difference between merit and demerit, wanders in this horrible and boundless transmigratory existence muffled in delusion.
- 78. Thus, knowing the nature of reality, he, who does not entertain attachment or aversion for any object, destroys all physical pain, being endowed with pure manifestation of consciousness.
- 79. Having abandoned sinful activities and proceeding on the path of auspicious conduct, if one does not abandon delusion etc., he cannot realize the pure self.
- \*5. He is the God who is known for his austerities and selfcontrol, who is pure, who paves the path of heaven and liberation, who is worshipped by the lords of Amaras and Asuras and who stands at the summit of the physical world.
- \*6. Those men attain eternal happiness who salute the God among the gods of gods, who is foremost among the great saints, and who is the preceptor of the three worlds
- 80. He, who knows the Arahanta with respect to substantiality, quality and modification, realizes himself; and his delusion, in fact, dwindles into destruction.
- 81 The soul, being free from delusion and having grasped well the reality of the self, realizes the pure self, if it abandons attachment and aversion
- 82. It is in this way that even all the Arahantas have destroyed portions of Karmas; preaching the same they attained Nirvāna; my obcisance to them
- \*7. Bow unto those persons who are pure in faith, foremost in knowledge, practising perfect conduct, and who deserve respect, honour and gifts

- 83. The deluded notion of the soul about substances etc., is called delusion, muffled therein and developing attachment or aversion the soul is baffled.
- 84. Various kinds of bondage become possible, when the soul develops delusion, attachment or aversion; therefore, they are to be destroyed.
- 85. False perception of things, absence of kindness towards subhuman and human beings and indulging with objects of pleasure these are the characteristics of delusion or infatuation
- 86. He, who regularly understands the reality from the Jaina scriptures with direct and other proofs, exhausts the heap of delusion; therefore the scripture should be studied.
- 87. Substances, qualities and their modifications are (technically) signified by the term *artha*; and among them, it is said, that the substance is the substratum of qualities and modifications.<sup>2</sup>
- 88 He, who destroys delusion, attachment and aversion, after having grasped the discourse of the Jina, escapes from all miseries within a short time.
- 89. He, who really knows his soul as constituted of knowledge and others as only related with it as substances, effects the destruction of delusion.
- 90 Therefore, if the soul aspires after the delusionless state of the self, it should understand from the Jama creed the self and the non-self among the (scheme of) substances with regard to their qualities
- 91. He, who, in his state of *Sramanya* (i.e., asceticism), never believes in these substances with their closely related generality of existence and various special qualities, is not a Sramana, and religious purity is not possible for him.
- 92 The great souled Sramana, who has put an end to his delusive vision, who is expert in scriptures and who has established himself in conduct free from attachment, is qualified as Dharma.
- \*8 He acquires religious merit who, at his sight, is pleased, stands up and respects him with salutation, obersance etc
- \*9. Thereby, human and sub-human beings, obtaining the grades of gods and men, have their desires ever fulfilled with wealth and affluence.

TS. VIII, 1-2.

<sup>2</sup> TS V, 38, 41

# Book II.

- \*1. Having saluted and having constantly concentrated my mind on him, I shall discourse in short upon the knowledge consisting in the ascertainment of the highest objectivity.
- The object of knowledge is made up of substances, which are said to be characterised by qualities, and with which, moreover, are (associated) the modifications; those, who are deluded by modifications, are false believers.
- 2. Those beings, that are attached to modifications, are pointed out as the followers of the foreign creed (para-samayıka); and those, who establish themselves in the nature of the self, are to be known as the followers of one's own creed.¹
- That is called a substance which is endowed with qualities and accompanied by modifications and which is coupled with origination, destruction and permanence without leaving its nature (of existence).<sup>2</sup>
- 4. The nature of the substance is existence accompanied by qualities, by its variegated modifications and by origination, destruction and permanence for all the time.<sup>3</sup>
- 5. Here, amongst various characteristics, existence is described as one all-comprising characteristic by the great Jina, when (he was) clearly propounding the (religious) creed.\*
- The Jinas have truly declared that the substance is naturally (and essentially) proved to be existential; and it is as well proved from the scriptures, he, who does not accept it, is a false believer.
- 7. That existing entity established in its nature is the substance; the development of the substance with reference to qualities and modes (artha) is (also) its nature coupled with permanence, origination and destruction.
- 8. There can be no origination without destruction, nor there is destruction without origination; origination and destruction are not possible in the absence of the permanent substantiality.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> For the cosmological shade of meaning of samava, see P 3

<sup>2</sup> Compare P 10

<sup>3.</sup> Umāsvāti expresses the same in TS V, 29, 30, 38

<sup>4</sup> Compare P 8-9

<sup>5</sup> The case of liberated souls stands on a slightly different level, see I, 17 ante.

- Origination, permanence and destruction take place in modifications; modifications are (possible) necessarily in a substance, therefore the substance forms the base of all of them.
- 10. A substance, in fact, is intimately united with the (three) conditions signified by the terms: origination, permanence and destruction at one and the same moment; therefore, really speaking, the substance is (the substratum of) all the three.
- In a substance some modification originates and some other passes away; but the substantiality neither originates nor is destroyed.
- 12. The substance, which is not different from its (initial) existence, develops of its own accord some other quality leaving the one; therefore, modifications in qualities are further called the substance.
- 13. If the substance is not an existing entity, it must be either non-existing or again something else than a substance; in either case how can it be a substance? therefore, the substance is self-existent.
- 14. It is the dictum of Mahāvira that separateness (pithaktva) consists in having separated space-points; non-identity (anyatva) is the absence of identity; (between sattā or existence and dravya or substance) there is no identity (na tabbhavam perhaps the same as a—tabbhāvab, non-identity), then how can those two be one?
- 15 Substance is existing, quality is existing and modification is existing, so is the detailed scope of existence; the negation of any one of them, in fact, is that negation termed as non-identity.
- 16. Really speaking what is substance is not quality, nor what is quality is substance; this is a case of non-identity and not of absolute negation: so it is pointed out.
- 17. That condition, which, in fact, forms the nature of the substance, is quality which is not different from its initial existence; that existing entity established in its nature is the substance: this is the doctrine of the Jina.
- 18. There is nothing as quality nor as a modification in the absence of a substance; that substantiality is (a condition) of positive existence; therefore the substance is existence itself.<sup>1</sup>
- 19. In this manner, the substance forever retains its position, in its own nature, as endowed with positive and negative conditions

according as it is looked at from the substantial and the modificational view-points.<sup>1</sup>

20. When the soul (in its course) is or will be born as a man, god or any one else, does it leave its substantiality?; if it does not leave, how is it different (in different births)?<sup>2</sup>

- 21. A man (so long he has a human body) is not a god; nor is a god a man or a liberated being; if it is not so possible, how can their mutual non-difference be established?
- 22. All substances are non-different from the substantial view-point, but again they are different from the modificational view-point, because of the individual modification pervading it for the time being.
- According to some modification or the other it is stated that a substance exists, does not exist, is indescribable, is both or otherwise.<sup>3</sup>
- 24. There is no modification (such as human or divine etc.) as such which is permanent; nor there is any activity (of mundane beings) which is not the outcome of their nature. Even if the highest Dharma is without fruit, the activity (of mundane beings) is not without a fruit
- 25. The Karma of the Nāma type (i.e., the Nāma-Karma which determines the various physical characteristics of the embodied beings)\* overcomes the nature of the soul with its nature, makes him a man, a sub-human being, a denizen of hell or a god.

<sup>1</sup> When it is said that a substance, without leaving its substantiality, undergoes various modifications, naturally there will be two view-points of looking at a substance according as our attention is mainly directed to the substance of towards the modifications these are called direcyler/hida-naya and pui/direthida-naya substantial and modificational view-points.

<sup>2</sup> In various births, from the substantial view-point, the soil is the same behind different bodies, but it is different, if the bodies that envelop it in different births are taken into consideration, compart P 17

<sup>3</sup> This is the famour Syahisada or the Sapabahangi-naya of the Jamas The human mind is limited, the human speech has its limitations, the world of nature is made up of infinite things, and each thing has an indefinite number of qualities and modes. Every point can be studied in its positive and negative aspects, and when the speech cannot assert both of them definitely, we adopt the alternative that a thing is indescribable. To explore all the characteristics is an endless task, so the author here concentrates his attention on existence and non-existence which together give rise to indescribability, and points out the seven possible alternative modes of assertion, see Fig. 4.

<sup>4</sup> Sec note on I. I ante.

- 26. Men, denizens of hell sub-human beings and gods who are, in fact, shaped by (their own) Nāma-karma, have not realized their nature (of knowledge and bliss), developing as they are their Karmas.
- 27. In this world, in which modifications originate and pass away at every moment, nothing is absolutely produced or destroyed; what is production of one modification is the destruction of another; and thus origination and destruction are different.
- 28. In this world, therefore, there is nothing as such absolutely established in its nature: after all mundane existence is (only) an activity of the soul-substance which is moving (in four grades of existence).
- 29. The soul tainted with Karma attains a condition mixed with Karma; thence Karma clings; therefore Karma is a condition (developed by passions etc.)
- 30. The development of the soul is soul itself, and this activity (of development) pervades the soul; this activity is known as Karma, and hence the soul is not the (direct) agent of (material) Karmas.
- 31. The soul develops into (or with) sentiency which, in turn, is said to be of three kinds, say with regard to knowledge, Karma and the fruit of Karma
- 32. Knowledge is the comprehension of the objectivity (exactly as it is); whatever is done by the soul is Karma, which is of many kinds; the fruit of Karma is either happiness or misery.
- 33. The nature of the soul is development: this development is with reference to knowledge, Karma and the fruit; therefore, it should be understood that knowledge, Karma and the fruit constitute the soul.
- 34. When the Sramana is convinced that the soul itself is the agent, means, action, and the fruit, and it he does not develop anything (else as passions etc.), he realizes the pure self.
- 35. Substance comprises Jiva, the sentient principle and Ajiva, the non-sentient principle; Jiva is constituted of sentiency and manifestation of consciousness, Ajiva is insentient, and the foremost of this class is matter.
- 36. That space which is accompanied by matter and soul, which is rich with Käla (or time) and the two magnitudes (i.e., astik ayas) of Dharma and Adharma (i.e., the principles of motion and rest) and which is eternal, is called Loka or the physical world.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> TS. II, 8 2. TS V, 12.

- 37. Of this physical world constituted of matter and souls, there take place transformations consisting of origination, permanence and destruction collectively or individually.
- 38. The characteristics by which the sentient and non-sentient substances are recognised are known as the special qualities called murta and amurta, concrete and non-concrete
- 39. The qualities which are perceived by senses, which characterise the material substances and which are manifold are mirta or concrete qualities; the qualities of non-concrete substances are to be known as aminta or non-concrete.<sup>1</sup>
- 40. Colour, taste, smell and touch are found in matter from the finer molecule to the gross earth; and sound is material and of various kinds.<sup>9</sup>
- 41-42. The peculiar property of  $\bar{\Lambda}k\bar{a}s\bar{a}$  is to give room; of the Dharma-substance, to be a cause of movement; of Adharma-, to be a cause of stationariness, of Kāla, to mark the continuity; of soul, the manifestation of consciousness: these are to be known, in short, the peculiar characteristics of non-concrete substances.
- 43. The souls, material bodies, principles of motion and rest, and space all these possess innumerable space-points, but time has no space-points.<sup>5</sup>
- \*2. These five substances, leaving aside the time, are called astikāyas or magnitudes, the word kāya signifies the collection of space-points.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Compare P 99

<sup>2</sup> TS V, 5, 23-24

<sup>2 15 1, 5, 45-27</sup> 

<sup>3.</sup> According to Jamson space or ididae is a substance, a reality. We can think of a beginning and an end in connection with things limited; but we can to post these for nature as a whole. Space extends infinitely, so its extension is infinite Beudes extension there is another characteristic of space, namely, to give room or the capacity to contain. The second is not an independent characteristic, because it is easier to be a substance including space as well are there in space to a certain extent, and that much extent is called dolidika, the physical space, and the rest, where there is nothing but mere space, is called alolidika, the physical space, and the rest, where there is nothing but mere space, is called alolidika, the physical for the omisvient, since our ordinary experience is shown for the semply space is possible for the omisvient, since our ordinary experience is always relative. And since omisvience is capable of comprehending even empty space, there is no propriety of calling empty space as a mere theoretical abstraction; thus the Jama authors accept the possibility of empty space. On gäthis 41-42 see.

<sup>4</sup> TS V. 8-9

<sup>5</sup> On astikāva see P 5

- 44. The sky or space pervades Loka and Aloka; Loka is occupied by the principles of motion and rest, by time which rests with the other two (viz., soul and matter) and by soul and matter.
- 45. Just as there are points of space, so are there of the remaining (substances); a primary atom is without space-points, because (being an unit) it gives rise to the (measure of) space-point.<sup>1</sup>
- 46. The moment of time is without space-points; it is equal to the time required by that unit of substance measured by one *pradeia* to traverse one space-point of the sky-substance.<sup>2</sup>
- 47. That much duration required for crossing from one to the other spatial point is (known as) samaya, instant or moment; the objective entity before and after is time; samaya is liable to origination and destruction.
- 48. That much portion of the space occupied by one atom is called the space-point and it is capable of giving room to the atoms of all (substances)
- 49. All substances (excepting time) have one, two, many, innumerable or even infinite space-points, while time has only one space-point viz.. samaya, instant or moment
- 50 That samaya or instant, which has origination and destruction at one and the same moment, is (still) a samaya established in its nature.

#### 1 TS V. 11

- 2 It is an interesting feature of faina physics that it has accepted Time and space as realities, as much facts as matter, and even their ultimate units are recognised with their mutual relation settled. A primary atom, an ultimate indivisible unit of matter, is an unit of matter, its space occupied by an atom is pudden or space-point, which is the unit of space, and finally, the time required for an atom to traverse one space-point is samarae, instant or moment, which is an unit of time. The co-ordination of these three fundamental and ultimate facts of physical universe shows the insight with which the Instan mind pursued the analysis of any subject.
- 3. Compare P. 24 etc. Time, according to Janisom, is a substance, a reality forming a condition of the introduction of changes in other things. The ultimate unit of time is summar. The Shinkhya school, though it does not admit the reality of time, is quite in agreement with the Jania definition of summar. Time is both absolute time is a non-corporate substance conditioning the introduction of change in various things, while maments, hours etc. are the modes of relative me only. Like other substances it is chiracterized by existence, but it differs of others in the fact that it is made up of simple elements called \$\lambda{things} a\$. Because of this manner of constitution, time is not looked upon as an audition.

Time as a driving force is almost deffied in Atharvaveda. Nyjaya-Vaiseiskas infer the existence of time from such notions as past, present and future. Buddhirm does not accept the reality of time, as its theory of momentarmess cannot harbour the possibility of any continuity. According to Buddhist authors, time is treated merely as a subjective element.

- 51. This is the essential nature of *kalānu* (the unit of time), all the while, that it undergoes what are called origination, permanence and destruction at one and the same moment.
- 52. That, which has not many space-points, nor even one space-point in order that it might be known (?), should be known as void, which is something other than existence.
- 53. The physical world is stable, eternal and (filled) complete with entities endowed with space-points; he, who knows it, is the soul endowed with four life-essentials.
- 54. Life-essentials of Jivas or souls are senses, bala (i.e., the channels of activities), duration of life and respiration.<sup>1</sup>
- \*3. Life-essentials (in details) are ten: five senses, three channels of activity viz., of mind, speech and body, respiration and the duration of life.
- 55. That which formerly lived, lives now and will live in future with the four life-essentials is the Jiva, the senticut principle; these life essentials, moreover, are fashioned by material substances.<sup>2</sup>
- 56. The soul endowed with life-essentials, bound by infatuatory and other Karmas, and enjoying the fruit of Karmas, is bound by other additional Karmas
- 57. If the Jiva, through delusion and hatred, causes harm to the life-essentials of living beings, this results into the bondage of Karmas such as knowledge-obscuring.
- 58. The soul tainted with Karma, so long as it does not give up attachment towards external objects the foremost of which is the body, possesses other life-essentials again and again.
- 59. He, who has conquered his senses etc. and meditates the pure manifestation of consciousness of his self, will not be tainted by Karmas; how then can the life-essentials follow him?
- 60. The transformation of one condition into another, in the case of the soul (when coming into contact with matter) whose exis-

<sup>1</sup> The life-esentials do not form the nature of the soul-stuff, but they are the undications or the signs of the presence of the soul in an embodied condition. We do not perceive the soul, but it has certain essential features in this mundain existence, and they are four in number (and the same would be ten when their details are taken into consideration). The four life-essentials are typically elective and mutually exclusive to a great extent. The signs of soul given by Vaiseeaks, namely, pra onlyane-nimiconnecia vivane-numo-gai individuation-oxidaria sakhu -dukhkrechi - divego-proyanidetimano lingian (V. S. III. 2, 4), look one like a desegritive contineration.

<sup>2</sup> Compare P 30

tential nature is (already) determined, is the modification with its varieties of figuration etc.

- 61. Human, hellish, sub-human and divine modifications of the soul are mutually different with regard to the figuration (of the body) etc., because of the operation of Nāma-karman.<sup>1</sup>
- 62. The nature of the substance established in its existential condition is said to be three-fold (viz., consisting of origination, permanence and destruction); he, who knows it in detail, will not be infatuated with foreign substances.
- 63. The soul is constituted of the manifestation of consciousness; manifestation of consciousness is towards knowledge and cognition; the manifestation of consciousness of the soul is either auspicious or inauspicious <sup>2</sup>
- 64. If the manifestation of consciousness is auspicious, the soul accumulates merit; if inauspicious, sin: in the absence of both there is no accumulation (of Karmas).
- 65. He, who recognises the great Jinas, attends on Siddhas as well as saints and is compassionate towards living beings, has an auspicious resultant of consciousness <sup>8</sup>
- 66. He, who is steeped in sensual pleasures and passions, who is given to false scriptures, evil intentions and wicked words, and who is cruel and goes astray, has an inauspicious resultant of consciousness.
- 67. Being free from mauspicious manifestation of consciousness and without the auspicious one towards foreign substances and being indifferent, I meditate on my self that is essentially constituted of knowledge.
- 68. I am neither the body, nor the mind, nor the speech, nor the cause thereof, nor the agent, nor the commissioner, nor the consentor of the doers.
- 69. It is pointed out that body, mind and speech are constituted of material substances; and the material substance, in turn, is a lump of atomic substances.
- 70. I am neither made of matter, nor is the matter lumped by me; therefore, I am neither the body nor the maker of that body.

<sup>1</sup> Compare P 16

<sup>2</sup> Sec P 40; TS II, 8-9

<sup>3.</sup> Compare 1, 69 ante

- 71. The primary atom has no space-points; it is an unit of space-points and itself having no quality of sound; being arid or cohesive it comes to have two or more space-points.<sup>1</sup>
- 72. It is said that the points of aridness or cohesiveness of an atom, because of transformation, increasing by one from one onwards, attain infinity.
- 73. Atomic modifications, cohesive or arid, whether (having) even or odd points, bind mutually, when ordinarily there is the difference of two points, the minimum point being excepted.<sup>2</sup>
- 74. An atom with two points of cohesiveness binds with an atom of four points of cohesiveness or aridness; and that of three points with that of five points.
- 75. The gross entities (or molecules)<sup>3</sup> which have two or more space-points and the subtle or gross earth-water-fire-air bodies come to have different shapes according to their modifications (of the qualities of cohesiveness or aridness).
- 76. The physical world is thickly packed everywhere with material bodies, subtle and gross, capable of being received or not (by the soil).
- 77. The molecules capable of becoming Karmas, coming into contact with the (passional) conditions or transformations of the soul, are developed into Karmas: and not that they are so transformed by the soul.
- 78. Those material bodies, which are transformed into Karmas, go to form the bodies, when the soul is passing into one more body again.
- 79. The physical body, the transformatory body, the electric body, the translocational body and the Karmic body all these are made of material substance.
- 80. Know that the (pure) soul is without (the qualities of) taste, colour, smell, touch, and sound, it is all the quality of sentiency; it is beyond inferential mark; and it has no definable shape.<sup>5</sup>
- 81. Material objects possessing the qualities of colour etc., mutually bind on account of their qualities of touch (viz., cohesiveness

<sup>1</sup> See P. 77, 78, 81 etc.

<sup>2.</sup> TS V. 33-37

<sup>3</sup> On the significance of skandha see P 74 etc.

<sup>4.</sup> TS II, 36.

<sup>5.</sup> This gatha is the same as P 127

and aridness); the (nature of the) soul is quite opposed to this; then how is it that material Karmas bind it?

- 82. The soul, which is without colour etc., perceives and knows objects endowed with colour etc. and the qualities; similarly the (case of) bondage is to be understood.
- 83. The soul, which is constituted of the manifestation of consciousness, conceives infatuation, attachment or aversion having obtained various objects of pleasure; so again it is bound up with them (i.e., the passional states)
- 84. It is by the attitude, with which the soul perceives and knows the obejets of senses, that it is tinged; and it is thereby, moreover, the Karma binds; so goes the doctrine.
- 85. Bondage between material bodies is due to their qualities of touch etc (i.e., cohesiveness and aridness); and that of the soul is due to attachment etc., mutual interpenetration is said to be the bondage of soul and matter.
- 86. The soul has space-points, and in those space-points material bodies penetrate and remain as it may be possible; they pass away (according to their duration) or remain bound.
- 87. When the soul develops attachment, Karma binds, when it is without attachment, it becomes free from Karmas: know this to be in short the real description of the bondage of the soul.
- 88. Bondage results from the modification which consists of attachment, aversion and infatuation. Infatuation and aversion are mauspicious; while attachment is either auspicious or inauspicious.
- 89. It is already remarked that auspicious and inauspicious attitudes towards other (i.e., external) things lead to merit and sin (respectively). According to the doctrine (of the Jina), the attitude, which is (inclined) towards neither, is the cause of the destruction of misery <sup>1</sup>
- 90. (All) the living embodiments, immovable like the earth etc. and the movable, are different from the (essential nature of) soul; and the soul is essentially different from them.<sup>2</sup>
- 91. He, who, having realized (or accepted) his nature, does not understand the self and the non-self (and the difference between them), conceives, through infatuation, an attitude: I am this and this is mine.

<sup>1</sup> Compare P 132, also II, 64 ante

<sup>2</sup> TS, 11, 12-13

- 92. The soul, effecting the development of its consciousness, is the agent of its own development; it is not the agent of all those conditions constituted of material substances.<sup>1</sup>
- 93. The soul, though standing in the midst of matter all the while, neither accepts nor abandons, nor is the agent of material Karmas.
- 94. The soul, at present (i.e., in this transmigratory condition), being the agent of its own modification constituted out of its own substance, is sometimes bound up with or released from Karmic dust
- 95. When the soul, under the influence of attachment or aversion develops itself into auspicious or inauspicious resultant of consciousness, the Karmic dust pours into it in the form of knowledge-obscuring etc.
- \*4. The fruition of auspicious or inauspicious types (of Karmas) is intensified by pure and soiled attitudes (respectively); but in reverse to that, all the types have minimum intensity.
- 96. The soul, which has space-points, when soiled by infatuation, attachment and aversion, is clung by Karmie dust;<sup>2</sup> and that is called bondage in the scripture
- 97. The Arahantas have preached to the ascetics or saints this discourse in short on the bondage of the soul from the realistic standpoint of view, the same from the ordinary stand-point of view is something different.
- 98. He, who does not abandon the notion of mineness over the body and possessions that 'I am this and this is mine', gives up the *framanya* (i.e., the status of a saint) and goes astray.
- 99. 'I do not belong to others, nor do others belong to me: I am mere knowledge': he, who meditates thus in concentration, comes to meditate on his (pure) self
- 100. Thus I consider myself to be constituted of knowledge and faith, supersensuous, a great objectivity, eternal, stable, independent and pure.
- 101. Bodies, possessions, happiness, misery, friends or enemies are not the eternal associates of the soul; the soul is eternally constituted of the manifestation of consciousness.

<sup>1</sup> Compare P 65

<sup>2</sup> Compare II, 29 & 86 ante

- 102. He, who, knowing this and being pure in self, meditates on that highest Self, whether he is a layman or an ascetic, destroys the dangerous knot of delusion.
- 103. He, who has destroyed the knot of delusion, who has overthrown attachment and aversion and is indifferent to pleasure and pain in his condition of a Sramana, attains eternal happiness.
- 104. He, who has destroyed the dirt of delusion, has abstained from objects of pleasure, has restrained his mind and is established in his own nature, becomes n meditator of the self.
- 105. What does that great sage, who has destroyed the thick destructive Karmas, who directly comprehends all entities and realities, who has reached the end of the objects of knowledge and who is free from doubts, meditate upon?
- 106. Being free from all hindrances, being all round rich in knowledge and happiness of all the senses (together), being beyond the reach of senses and having no senses, he meditates on the highest happiness.
- 107. My salutation to that path leading to Nirvāṇa and to those who, following it, attained the state of Sramanas, of Jinas, of Jinendras and of Siddhas <sup>1</sup>
- 108 Therefore, thus realizing the soul as the knower by nature, 1 give up the notion of mineness and have come to adopt the (notion of) non-attachment
- \*5. My repeated salutations to those liberated saints whose faith (dariana) is pure, who are endowed with the manifestation of consciousness with respect to right knowledge and who are happy without hindrances.

## Book III

- 1-2. Having repeatedly saluted the Siddhas, the foremost great Jinas and the samts, may be adopt asceticism, if he desires for escape from misery, after taking leave of the family of relations, being let off by elders, wife and children, and being intent on the cultivation of knowledge, fatth, conduct, austerities and strength.
- 3. He prostrates himself before a (great) saint, the head of an ascetic band, rich in virtues, endowed with distinctive family, form and age, and honoured by ascetics, saying, 'Admit me'; and he is favoured (with admission to the ascetic community).

<sup>1</sup> For their mutual distinctions see the commentary of Jayasena

- 4. Ido not belong to others, nor do others belong to me; there is nothing that is mine here: thus determined and conquering his senses, he adopts a form similar to that in which he is born (yatha-jata-rāpa-dharah).<sup>3</sup>
- 5-6. The (external) emblem (of a Jaina saint) consists in possessing a form in which one is born, in pulling out hair and moustache, in being pure, in being free from harm unto beings etc., and in not attending to the body (apratikarma); the (internal) Jaina (ascetic) emblem, which is the cause of negation of births, consists in being free from infatuation and preliminary sins, in being endowed with purity of manifestation of consciousness and activities, and in having no desire for anything else.
- 7. Adopting this (ascetic) emblem (both external and internal), at the hands of an excellent preceptor, bowing to him and (then) hearing the course of duties consisting of vows, when one begins to practise it, he becomes a Sramana (i.e., an ascetic)
- 8-9. (Five) vows, (fivefold) carefulness, control of (five) senses, pulling out the hair, (sixfold) avadyakas (or essentials), nakedness, not taking bath, sleeping on ground, not cleansing the teeth, taking meals in a standing posture and taking only one meal a day—these, in fact, have been prescribed, as the primary virtues¹ of the ascetic, by the great Jinas; he, who is negligent about them, is a defaulter (who needs to be reestablished on the correct path).
- 10. That preceptor, at whose hands they accept the (ascetic) emblem, is known as pravrapya-dayaka (i.e., the teacher who intrates them into the ascetic fold): the remaining ascetics, who help to restablish them in the right course, when they have committed certain defaults, are called niryapaka.
- 11-12. When the monk is carefully conducting (his) physical activities, if there is a default, to him is then prescribed a (lustral)

<sup>1</sup> It means that he should give up everything including clothes and remain naked, this is the excellent type of Jama ascetteism

<sup>2</sup> appath/amman occurs here, in githh 24, and also in 28 without the negative particle. Reading the two githis side by side the sense is clear that a nonits not to pay attention to, caress and decorate his body in any way. Preti and part are often interchanged in Peakirt and sometimes phonetically represented by part, So more convenently and accurately the form should be derived from kr with part. a-prairiety is not altogether wrong, but the sense becomes restricted. Part is preferable as seen from the use of parkernar in gathla 28.

<sup>3</sup> For the detailed discussion about primary virtues, see  $M\ddot{u}l\ddot{a}c\ddot{a}ra$  of Vattakera, chapter 1.

course of conduct preceded with alocana (i.e., the report of sins committed); the defaulter monk should approach a monk (practically) expert in the Jaina doctrine, should confess before him and practise what is prescribed by him.

- 13. Whether in the company of his preceptor or alone, without (any) breach with regard to his ascetic course, an ascetic should remain ever avoiding the attachments.
- 14. That is perfect asceticism, when one practises his course ever intent on knowledge preceded by faith and exerting in the (practice of) primary virtues.
- 15. A Sramana does not entertain attachment either for food or for fast, either for residence or for touring, or for paraphernalia, or for co-monks, or for unhealthy gossip.
- 16. Carcless activities of a monk when sleeping, sitting, standing and walking, are always known as continuous harm unto bying beings.
- 17. Let the being die or not, harm unto living beings is certain (to occur) in the case of him who is careless in conduct; there is no bondage for him, who is mindful of the items of carefulness, by mere (physical) harm
- \*1-2. If a subtle living organism is crushed or killed with the contact of the feet in movement of an ascetic who is careful in his walking towards his destiny, the scripture does not hold him liable even for a slight bondage as a consequence of that; (the case is similar to the statement:) it is infatuation alone that is called paraphernalia on the authority of the spiritual lore.
- 18. A Sramana of careless conduct is called murderer of the six (classes of) embodied beings; if he carefullly practises (his course of conduct), he is forever uncontaminated like the lotus on water.
- 19. There is or there is no bondage, when a being dies in the course of physical activities, bondage is certain from attachment to paraphernalia, therefore ascetics give up everything.
- 20. If there is no renunciation (absolutely) free from (any) expectation, the monk cannot have the purification of mind; how can he effect the destruction of Karmas, when he is impure in mind?

<sup>1</sup> Himså is not merely pråna-vyapraropara, but pramatia-vyafi pråna-vyapraropavam himså (TS VII, 13) It is the passion, negligent and careless channels of activities etc., that matter most, it is the mental condition, rather than the visible act, that is of utmost importance. For instance, parigraphs does not so much consist in having physical contact with external objects as in being influstuded with them.

- \*3-5. (If you were to say that) it is (found) stated in certain texts that a monk accepts a piece of clothing and possesses a pot; (we have to ask) how can he (with these) be independent and without activities involving preliminary sin? If he accepts a piece of clothing, gourdbowl and anything else, necessarily there is involved harm unto living beings, and there is disturbance in his mind: he accepts the pot and the piece of cloth, cleanses them, washes them, carefully dries them in the sun, protects them and is afraid of others (that they might take them away.)<sup>1</sup>
- 21. (If he accepts these things) how then is he not liable to infatuation, preliminary sin and lack of control?; similarly when a monk is attached to external things, how will he realize his self?
- 22. A monk should so conduct (his course of duties), understanding the (necessities of) time and place, that, when using the paraphernalia, there should not be any default (with respect to primary virtues) in accepting and abandoning it.
- 23. Let the monk accept that little (quantity of) paraphernalia, which does not involve bondage (i.e., which is sanctioned by the scripture).\* which is not desired for by men who are not self-controlled (i.e., which is essential for maintaining self-control) and which does not give rise to (any) infatuation etc.
- 24 Even the slightest thought about the body, on the part of him who aims at the negation of births, is considered as attachment, therefore the great Jinas have preached non-attention (towards the body).
- \*6. The religion preached by great saints (*i.e.*, the Tirthankaras) does not aim at (happiness etc. in) this or the next world (but only at liberation); then how is it that, in this religion, women are prescribed an alternative ascetic emblem (consisting of clothing etc.) <sup>78</sup>

<sup>1</sup> The life of a Jama monk is expected to be ideally self-sufficient, independent and without sin, but these virtues cannot be ideal, if he were to accept clothes, alms-bowl etc. digathikā is a kind of native gourd.

a-prati-krusia, that which is not forbidden by the scriptural injunction; see \*20 infra

<sup>3</sup> A question is raised that women, when they are not allowed to accept the standard course of ascetiesm, it means, should go only to heavens etc which, as a matter of doctrine, are not considered to be healthy objects of aim. Liberation is the only aim, to be sepired after, which can never be attained by any other course than the adoption of standard acceticism; if women are to get liberation, they should also be allowed to accept the standard emblem. The answer is given in the githdas to follow.

- \*7. In fact, liberation is not said to be possible for women in that very birth; therefore an alternative (ascetic) emblem is prescribed for women befitting them.
- \*8. The nature of these (viz., women) is naturally full of negligence (pramada), and hence they are designated as pramada; therefore these women (pramadab) are said to be plentifully negligent.
- \*9. As a matter of fact, women are liable to infatuation, aversion, fear and disgust; in their mind (there is) crookedness of a varied type; therefore they cannot attain liberation (in that very birth).
- \*10. There is not a single woman, in the whole world, who is without even one of these above faults; their limbs are not closed (?) (samuqam), and hence they need clothing
- \*11. In their case there is always the mental mobility and fickleness and the periodical oozing of blood (at the time of monthly course) wherein grow subtle human organisms.
- \*12. There is said to be the growth of subtle organisms in the female organ of generation, in between their breasts and in the parts of their navel and armpit; then how can self-control be possible for them?
- \*13. Women cannot effect (complete) exhaustion of Karmas, even though they are pure in faith, are endowed with scriptural study and practise a severe course of conduct.
- 14 Therefore the Jinas have prescribed for them an emblem befitting their nature (i.e., consisting of clothing etc.), those, that are endowed with family, form and age and practise that course, are called nuns (framawi).
- \*15. He is a fit one for accepting the ascetic emblem who hails from the three castes (*vanas*), whose limbs are healthy, whose age can stand the austerities, who is of winning appearance and whose character is free from any scandal
- \*16. The loss of three jewels' is said to be the (greatest) loss by the Jinas, even by any other loss one does not remain fit for observing sallekhanā, 2 i.e., the voluntary submission to death.
- 25. According to Jamism the (acceptable) ascetic paraphernalia is said to consist of the bodily form in which one is born, the words of the teacher, (disciplinary) modesty and the study of the sacred texts.

#### I TS I

<sup>2</sup> sallekhanā is a form of an ascetic ideal consisting in voluntary submission to death; and it must necessarily be differentiated from what is ordinarily called suicide, see Rathackarayla Srivakhöria of Samantabharta, verses 122-30.

- 26. He is Sramana who has no desires in this world and no attachment for the next, whose diet and tourings are proper, and who is free from passions.
- \*17. The ascetic becomes negligent or careless, when he is affected by the four (passions), anger etc. and unhealthy gossip, by the objects of senses, and by affection and drowsiness.
- 27. (Really speaking) the soul of the monk does not eat (any) food; that is the (internal) penance; and the ascetics are after that. The ascetics are (as good as) without food, even if they accept faultless food.
- 28. The Sramana possesses the body alone, and even towards the body he pays not attention of mineness; he yokes the same to austerities without concealing his ability.
- 29. (The proper food consists of) one meal which is not stomachful, in the form in which it is obtained, which is obtained by begging and by day, wherein there is no consideration of juices and which does not contain honey and flesh.
- \*18-19. There is an incessant growth of subtle organisms of the nigoda class<sup>2</sup> (similar to the colour of the flesh etc) in the pieces of flesh cooked or raw and in the course of being cooked, he, who eats or touches the pieces of raw or baked flesh, kills, in fact, a host of many crores of beings.
- \*20. The unauthorised food (i.e., not sanctioned by the scriptures), which has fallen in the (cavity of) palms, should not be given to others: he is unfit to eat (again) after giving it (to others); if he eats, he must repent for that.
- 30. A monk, young or old, exhausted or diseased, should practise a course of conduct fit for him in a manner that there is no violation of primary virtues
- 31. If a Sramana observes his course of conduct understanding the (nature of) food, touring, place, time, physical labour, his forbearance and his bodily condition, he incurs the least bondage.
- 32 He, who is concentrated on one thing alone, is a Sramana; such a concentration is possible for him whose comprehension of the

I Anger, pride, deceit and greed are the four passions, unhealthy gossip is 'also of four kinds' about women, about food, about theeves etc. and about the state.

<sup>2</sup> mgoda beings form a class by themselves at the lowest stage of evolution with minimum amount of vitality. They live in groups rather than as individuals. They are said to take birth and die eightenet times within a wink of time.

objectivity is certain; this certainty (of knowledge) is possible from the study of) scriptures; therefore application to the (study of) scriptures is of the highest importance.

- 33. The Sramana, who is lacking in the study of scriptures, does not know his self and the things other than his self; without knowing the objectivity how can the monk destroy the Karmas?
- 34. The saints have scriptures as their eyes; all the living beings have sense-organs as their eyes; the gods have clairvoyance as their eyes, and the Siddhas have eyes in every way.
- 35. All the objects, with their various qualities and modifications, are known from the scriptures; those, who know them learning from the scriptures, are the Sramanas.
- 36. He, whose right faith is not preceded by the (study of) scripture, cannot possess self-control: so says the sacred text; and if he has no moral discipline, how can he be a Sramana?
- 37. One does not attain liberation (merely) by the (study of) scripture, if he has no faith with regard to the nature of reality; or one who has faith cannot attain Nirvāna, if he is devoid of moral discipline.
- 38. The man of knowledge, who is controlled in three ways 2, destroys within a breath the Karma which a man devoid of knowledge could destroy in hundred thousand crores of lives.
- 39 Further, he, who has an atom of attachment towards body etc., cannot attain liberation, even if he knows all the scriptures.
- \*21. Especially in ascetic life, moral discipline is said to consist in renunciation, in abstaining from activities (leading to sin), in refraining from sensual pleasures and in destroying the passions.
- 40. That Sramana, who has five-fold carefulness, who is controlled in three ways, who has curbed his five senses, who has subdued his passions and who is completely endowed with faith and knowledge, is called self-disciplined.
- 41. Enemies and the members of the family, happiness and misery, praise and censure, a clod of earth and (a lump of) gold, and even life and death are alike to the Sramana.
- 42. He, who is simultaneously applied to (the cultivation of) the trio of right faith, knowledge and conduct, is said to have attained concentration; and he has perfect asceticism

<sup>1</sup> TS. I, 9, 21 2. Mentally, verbally and physically

- If an ignorant ascetic, accepting an external object, falls a prey to delusion, attachment or aversion, he is bound by various Karmas.
- 44. If an ascetic develops neither infatuation nor attachment nor aversion, he necessarily destroys various Karmas.
- 45. According to the (authority of the) scripture the ascetics are endowed with either pure or auspicious manifestation of consciousness; amongst them, those endowed with the pure one have no Karmic influx and the rest have.<sup>1</sup>
- 46. The ascetic course of conduct, resulting from auspicious manifestation of consciousness, consists in devotion to Arahantas etc. and in showing affection towards those who are applied to the doctrine.
- 47. Standing up (when the elderly monks arrive), following them (when they are going), showing respect (to them) and removal of fatigue: these, accompanied by salutation and adoration, are not forbidden for monks having auspicious resultant of consciousness.
- 48. Preaching about right faith and knowledge, receiving and feeding the pupils, and giving instruction in the worship of great Jinas constitute the course of conduct of monks with auspicious resultant of consiousness.
- 49. He, who renders assistance to the ascetic community consisting of four classes<sup>3</sup> without causing harm to any living being, is the foremost monk (possessing *lubhopayoga*).
- 50. If an ascetic, in course of rendering assistance to his comonks, causes pain to living beings, he is no more an ascetic but becomes a house-holder, because that forms the duty of a layman.
- 51. One should confer benefits on all the Jainas whether practising the course of duty of a house-holder or of an ascetic through compassion and without expecting anything in return, even though this involves slight sin.
- 52. A monk (of subhopayoga) should, to the best of his ability, help a co-ascetic seeing him suffering from disease, hunger, thirst or exhaustion.

I Compare P. 135

Compare P. 136.

<sup>3</sup> See Jayasena's commentary for the explanation of four classes in the ascetic community.

- 53. Talk with common people, if it results into auspicious consciousness, for rendering assistance to diseased, revered, young or old ascetics, is not forbidden.<sup>3</sup>
- 54. This course of conduct is good for monks; but it is the best for house-holders, whereby alone they (gradually) attain the highest bliss
- 55. The auspicious attachment fruits otherwise according to the object with which it is associated, like the seeds, at the sowing time, sown in different kinds of fields.
- 56. One, who is devoted to vows, rules, study, meditation and charity and who is keeping in mind the aims prescribed by a teacher who has not attained omniscience, will not attain liberation, but attains a pleasurable condition of existence (to be followed by births again).
- 57. Reverence, service and gifts offered to persons, who do not know the nature of reality and in whom pleasures and passions predominate, result into wretched births among men and gods.
- 58 Since objects of pleasures and passions are described as sin in the sacred texts, how can those, who are given to them, be able (to cross and) to help others to cross (the mundane existence)?
- 59. That man, who has refrained from sin, who entertains an attitude of equality towards all religious people and who maintains a band of virtues, joins the excellent path of liberation.
- 60. Those, that are free from inauspicious manifestation of consciousness and are endowed with pure or auspicious one, can (cross and) help others to cross (the mundane existence), one who is devoted to them attains excellence.
- 61. Seeing a natural object<sup>3</sup> (in the form of a great saint), one should perform such duties, the foremost of which is standing up, one is to be honoured according to his merits: that is the advice (of Jinas).
- 62. Mentorious asceties in this world, it is said, should be welcomed with a stand-up, should be greeted with words, should be served, fed and revered, should be saluted with folded hands and be bowed down to.

<sup>1</sup> As a rule he is not to have any familiarity with common people but on some such exceptional occasions it is not forbidden.

<sup>2</sup> By observing the course of conduct preached by a non-omniscient teacher one cannot attain liberation which is decidedly superior to heavens

<sup>3.</sup> He is a natural object, because he is ) athā-jāta-rūpa-dhai aḥ without any artificiality

- 63. Sramanas, skilled in the interpretation of sacred texts and rich in moral discipline, austenties and right knowledge, should be welcomed with a stand-up, should be served and be bowed down to by other ascetics.
- 64. It is opined that one does not become a Sramana, though endowed with moral discipline, austerities and scriptural study, if he has no faith in the realities, the foremost of which is the soul, as preached by Jinas.
- 65 Seeing an ascetic abiding by the injunctions of the scripture, he, who ridicules him through malice and is unwilling to do these reverential duties (unto him), ruins his conduct.
- 66. If a monk of inferior merits, thinking (proudly) that he is a Sramana, expects reverence from one who is more merited, he wanders in worldly existence till infinity.
- 67. If monks possessing more merits with regard to their ascetrism, remain practising (their duties) with (or in the company of) those of inferior merits, they are victims of false faith and lose their conduct.
- 68 He, who has properly grasped the interpretation of the sacred text, who has pacified the passions and who excels in austerities, cannot be self-controlled, if he does not abandon company with common people.
- \*22. He, who is pained in mind at the sight of and receives kindly the thirsty, hungry and miserable, is a man of compassion.
- 69 If a monk, after becoming a Nirgrantha ascetic, still dabbles in worldly professions (like palmistry etc.), he is called a worldly man (or a commoner), even though he is endowed (externally) with selfcontrol and austerities.
- Therefore, a Sramana, if he desires for release from misery, should always live with an ascetic of equal merits or possessing more merits.
- 71. Those, who have wrongly grasped the nature of realities and are sure (in their mistaken way) that the reality, according to the creed, is such, wander long (till infinity) in mundane existence which is full with the fruits of misery.

- 72. He, who has abstained from improper conduct, who is certain about the nature of reality exactly as it is, whose soul is peaceful and who maintains perfect asceticism here, will not live long without attaining the fruit (of liberation).
- 73. Those, that have grasped all things properly, have renounced (attachment for) external and internal paraphernalia and are not steeped in pleasures of senses, are called the pure or Suddha.
- 74. He, who is pure, is said to be a Sramana; to the pure one belong faith and knowledge; the pure one attrains liberation; he alone is a Siddha: my salutation to him
- 75. He, who, practising the course of duties of a house-holder and of a monk, comprehends this doctrine, realizes, within a short time, the essence of the doctrine (namely, the Self).<sup>2</sup>

I ajjhattha I have taken as adhyūtma

<sup>2</sup> The author does not lose the opportunity of mentioning the name of the present work indirectly

# INDEX

The index is mainly intended for giving a topical analysis of Pravacanasāra under convenient heads. In view of the fact that the English equivalents of Jaina technical terms are not finally settled, even if settled the English equivalent may not always necessarily and exclusively indicate the same Jaina term, I have put the topics with Sanskrit words at the head, and in every case an English equivalent, at least the meaning, is given. In giving the English equivalents I have always taken into consideration the suggestions of my worthy predecessors, and at times I have differed from them, because it was felt that a better connotative equivalent was needed. Some important and technical terms have also been included here. The references are to Books and Nos of gathas; Nos. with an asterisk indicate the additional gathas according to Jayasena's commentary I, 68 \*3 means the 3rd additional gatha of Jayasena's text which comes just after 68th regular gatha of the first Book.

Aftra-Non-life or the insentient principle, nature of II, 35 Adharma - The principle of stationariness or the fulcrum of rest, property of II, 41 Anagāra-An ascetic II, 102 (2) Anvatva-Non-identity, defined II, 14 Appadik ammam-Non-attention towards the body III, 5, 24 also 28 Appadikuttha -- Not forbidden by the Agama -- The Jama scripture, importance sacred text III, 23, 29 \*20.

Abhavva-A non-liberable being, nature of I, 62 Amūrta-Non-concrete, defined II, 39,

see guna. Arahanta (Sk Arhat)-One who is wor-

thy of worship, Tirthankara, nature of the activities of I, 44-45, glories of I, 68 \*3 Artha-An existential entity, some cha-

racteristics of I. 10, defined I. 87, II. 1; agama as the proof of III, 35 Avagraha -- Outlinear grasp 1, 21, 59, Avadhi-Clairvovance: as the eye of gods

III. 34 Ašubhopayoga---Inauspicious

manıfestation of consciousness; fruit of I, 12,

dement caused by II, 64, characteristics of II, 66, karmic influx in III, 45. Astikāva - A magnitude, a technical name given to five substances, time being excepted, five kinds of & defined II, 43 \*2

Akāša-Space, also sky, the property of II. 41 space-points of II. 43, two kinds of H. 44

of the study of III, 32, karman destroved by the study of III, 33, monks see through III, 34, self-control obtained from III, 36

Atman-The self, coextensive with knowledge, neither less not more 1, 23-24, 36, identity with knowledge 1, 27, the happiness itself 1, 67, contact & relation of karma with II, 29-30 the relation of three kinds of cetana with II. 33, agency etc in II, 34; property of II 42, nature of II, 63, independence of II, 68, body not identical with II. 70; real nature of II, 100, external things & relations different from II. 101, see also iiva and cetanā

Arambha-Preliminary sin; all those

activities which involve some slight harm to living beings, III, 20 \*4.

Alocanā -- Report of defaults III, 11-12.

Avakyaka-Essential duty III, 8.

Asrava—The influx of Karmas, causes of III, 45

Ahāra—Food etc, nature of monk's III, 29, 29 \*20, reasons for abstaining from non-vegetarian III, 29 \*18-19.

Ahāraka (-śarīra)—The translocational body II, 79

Indriya—The sense organ or the sense; simultaneous comprehension impossible for 1, 56, not a part of the soul's nature 1, 57, sense-perception not pratyakea 1, 57; nature of the happiness from 1, 76.

#### Ihā-Discrimination I. 40

Utpāda-vyaya-dhraurya—Origination, destruction and permanence, refer to modifications leaving arthatya I, 18 II, 9; interaction of II, 8, simultaneous presence of (in + substance) II, 10, relation of origination and destruction II, 27.

Upadhi—The same as parigrala III, 23. Upayoga—The manifestation of consciousness. It is a very mobile term, whose shade of meaning slightly changes according to the context. It is a condition of the soul which is an embodiment of consciousness, three kinds of I, 9, two channals of II, 63.

Audūrika (-śarīra)—The physical body
II, 79

Karman- Karma, a subtle type of matter which inflows into the soul, when the latter is disturbed by passional vibrations etc.; ghāti-k destroyed by Mahā vira 1, 1, ghān k. destroyed in sūd-dhopayoga 1, 15, nature of and soul's contact and relation with 11, 29-30, soul bound by 11, 56, harm to life-essentials as the cause of jhānāivaraniya-k etc II, 57, life-essentials are further in-

eurred due to II, 58; a way of escaping from II, 59; transformation of material aggregates into II, 77, body of II, 79, illustration of the bondage of II, 82; possibility of the destruction of III, 20, 33, 44, causes of III, 43; nāma-k the states of eastience fashioned by III, 25-26, 61.

Kāya—Body, an embodied being six kinds of III, 18

Kārmaņa (-śarīra)—The karınıc body II, 79.

Kā/a—I ime, property of 11, 42, spacepoints denied in the case of II, 43

Kālānu—The ultimate unit of time II. 51. Kevala-pīña.—Omniscience; equated with happiness I. 19, 60, its direct comprehension without sensational stages I, 21, the manner of its vision I, 29; as a reflector of present and absent modifications I. 37, soope of the comprehension of I, 41, 48, its ability to know all substances with all their modifications I. 49, simultaneous comprehension of I, 50; glory of I, 51; praryakgara of I, 54

Kevalan—The omniscient, his exemption from physical feeling 1, 20, no indirect perception in his case 1, 22, the mode of his vision and comprehension 1, 29, his immunity from disturbances when seeing and knowing 1, 32; his immunity from bondage 1, 52, the object of meditation of 11, 106.

Kɨäyika-jñāna--Knowledge which originates after the destruction of karmas, defined I, 42, 47

Ganadhara—An apostle, the direct disciple of Tirthankara, but sometimes equated with ācārya, who is at the head of an ascetic group I, 4.

Guna—Quality, modifications associated with II, 1; substance is the substratum of II, 18, mūrta and amūrta distinction of II, 38. Cārīti a—equated with dharma and sama Jāreya—The object of knowledge; co-I, 7 extensive with knowledge I, 23, scope

Cetanā—Sentiency or consciousness, definition of and three kinds of II, 31-32, see also ātman and tiva

Chadmastha—One who has not attained omniscience, fruit of following III, 56 Cheda—Default (in the practice of primary virtues); and Chedopasthāpaka is that monk who stands in need of re-

establishment in the correct behaviour after he has committed a default III, 9, antidotal procedure against III, 11-12, guarding against III, 13, 22

Jiva-Soul or the sentient principle, nonconcrete nature of I, 55; as one that develops happiness 1, 65-66, its difference and non-difference in different births explained 11, 20-21, nature of II. 35. space-points of II. 43. as a knower endowed with four life-essenttals II, 53, incurrance of karmas by II, 56, modifications of II, 61, description of H, 80, illustration of the karmic bondage of II, 82, 84, bondage resulting from the passional vibrations of II, 83-84, embodiment distinct from II, 90, conditions of material substances not caused by II. 92: discussion about the reception of karmas by II, 23, see also ātman and cetanā

Jääna—Knowledge, coextensive with the self and the objects of knowledge 1, 23, all-pervasiveness of 1, 23, the self identical with 1, 27, its relation with jäeva indicated with an illustration 1, 28, its enlightenment of objects illustrated 1, 30, equated with the understanding of the sacred text 1, 34, equated with the knower 1, 35, equated with the knower 1, 35, equated with the soul 1, 36, two kinds of 1, 53, its being prartyakpa 1, 54, pratyaksa- and paroksa-, distinguished and defined 1, 58, karmas instantaneously destroyed through 111, 38,

Jñeya—The object of knowledge; coextensive with knowledge 1, 23, scope of I, 23, reflected in and grasped completely by Jina 1, 29; its relation with jñāna illustrated 1, 28

Tapas—Penance, austerity, in the form of fast III, 27

Taŋasika (-śarīra)-The electric body II. 79.

Trasa (-kāya)--Movable body (or being) that possesses more than one sense II, 90.

Deva-A god, a resident of heavens, nature of his happiness 1, 71, 73-75.

Dravya-Substance, defined I, 49 II, 3, infinite number of and infinite modifications of I, 49, as made up of qualities II, 1; nature of II, 4, differentia of II, 5-6, origination etc associated with the condition of II, 7, orgination etc. intimately & simultaneously united with II, 10, existential character of and immunity from modificational disturbance II, 11 its relation with qualities and modifications II, 12, sattā as the characteristic of II, 13, 17-18, positive and negative aspects of II, 19, two kinds of II. 35, concrete and nonconcrete qualities of 11, 38, spacepoints of II. 49, three-fold nature of II. 62

Dravvårtlika (-nava) -Substantial viewpoint, non-difference established by II, 22

Diesa—Aversion (Pk. form dosa), see räga with which it is generally coupled. Dharme: equated with räritra and sama. 1.7, the soul considered as I, 8, a designation of sramana. 1, 92.

Dharma-—The principle or fulcrum of motion property of II, 41, space-points of II, 43

Dhyātā – A meditator, qualifications of II, 104

Niryāpaka—An ascetic who establishes a defaulter-monk in the correct behaviour, defined III, 10. Nirrāṇa—Nirvāṇa or Liberation; a way of attaining 1, 6, salutation to the path of II, 107, in the same birth women cannot attain III, 24 \*7-14, infatuation as a hindrance to III. 39-0, attainment of III. 59-0.

Pañca-puramesthin—The five dignitaries, enumerated and saluted 1, 4.

Paramānu—A primary atom; a measure of space-point II. 45; nature of and the aggregates formed by II, 7°, process, with illustration, of aggregates formed by II, 72-74

Para-samaya- A heretic creed, parasamayika, a follower of the heretic creed, defined 11, 1-2, 6:

Parigialia—Attachment for paraphernaha, defined III, 17 \*2 bondage caused by III, 19; self-realisation endangered by III, 21, hindrances due to III, 20, \*3-5 39, acceptable type of III, 23, 25, see also mamatia

Payaya- Modification subjected to origination and destruct on 1, 18, modifications of all substances, both present and absent, reflected in knowledge 1, 3° absent payarva defined 1, 38, qualities associated with 11, 1, a substance endowed with 11, 9, substance as the substratum of 11, 18 as the ground of seven-fold predication 11, 23, defined 11 60, illustrated 11, 61

Par väyarthika (-naya) - Modificational view-point difference established by 11, 22.

Pāpa -Dement, defined 11, 89, 111, 58, see also punya

Pinva- Merit, really not to be distinguished from pāpa (so far as the attainment of Nirvāṇa is considered) I, 77, defined II, 89.

Pudgala – Matter, its qualities 1 56. II. 40, sound as a form of II, 40, spacepoints of II, 43; forms and constituents of II, 69; the physical world full with bodies of II, 76, bodies formed by II, 78, kinds of bodies formed by II, 79, Prthaktva—Separateness, defined II, 14. Pradeśa—Space-point; predicated of different substances II, 43, defined and its

scope II, 48.

Pramadā—A lady, why a woman is called III, 24 \*8

Pravacanasāra—The essence of the doctrine viz., nija-paramātman III. 75.

Praviajyā-dāyaka—A preceptor who initiates a monk in the order, defined III, 10

Prāna—Life-essential; four kinds of II, 54. Ten further subdivisions of II, 54 \*3, material nature of II, 55. Karmic bondage consequent on the harm unto II, 57

Bandha-- Bondage of karmay its possibility 1, 84, of soul and matter illustrated II, 81-82, 85, 86 the doctrine of II, 87, discussed in detail II, 95-97, htmså as a cause of III 17

Bhavva—A liberable being, nature of 1, 62

Manutya — Sense of ownership, notion of mineness mundane circuit caused by II, 58 renunciation of II, 98-99, 108
 III, 15 not even for body III 28.

Mürechä—Infatuation, excessive attachment III, 39, see also parigraha
Mürta ~Concrete, defined II, 39, see also guna

Mülaguna—Primarv virtue, twentyeight enumerated III, 8-9.

Moha: Delusion or Infatuation, destruction of I, 80, 86, 88-89, 11, 102, defined 1, 83, as a cause of bondage I, 84, characteristics of I, 85.

Moksa-I iberation, see Nirvāna

Ruga—Attachment, as a hindrance to the realisation of spiritual purity 1, 81, as a source of infatuation 1, 83, as cause of bondage 1, 84, 11, 87, two kinds of 11, 88, illustration of the fruit of III 55; see also dvega with which it is generally coupled.

Linga-Emblem (viz, the ascetic emblem), description and two kinds of III, 5-6, that prescribed for women III. 24 \*6 etc

Loka--physical world II, 36. -ākāša physical space, origination etc. in II, 37: constituents of II, 43

Vardhamāna-Vardhamāna alias Mahāvira, the last Tirthankara of the Jamas, he attained liberation in 527 B. C : saluted along with previous and contemporary Tirthankaras I, 1-3.

Vikathā - Unhealthy gossip, four kinds of III, 15

Visava-The objects of pleasure, as the source of misery I, 64

Veuvviya) (-śarīra)-Vaikriyika (Pk The transformatory body II, 79.

Vrata-Vow III, 8

Sabda-Sound, the material nature of

Sama -- Equanimity, defined and equated : with dharma & caritra 1, 7

Sarira-Body, five kinds of II, 79. Sāsana--Commandment or doctrine (of

the Jina) 111, 75 Suddha-The pure and the perfect one, defined III 73, attainment of III, 74,

Suddhopayoga - Pare manifestation consciousness, fruit of I, 11, nature of happiness in I, 13, nature of a siamana endowed with I, 14, omniscience in I, 15, as a cause of destroying misery I, 78, absence of karmic influx

Sūnva-Void, defined II, 52.

in III, 45.

Subhonavoga—Auspicious manifestation of consciousness, fruit of I, 11, 70, characteristics of I, 69. II, 65 III, 46, merit caused by II, 64; karmic influx in III, 45, activities sanctioned for a monk with III. 47-48.

Śraddhāna-Faith: importance of III,

37: as a necessary qualification of a śramana III, 64.

Śramana-An ascetic, a saint, his qualifications 1, 91-92. 111, 26, dharma as a designation of I, 92; procedure etc. to be observed at the time of the initiation of III, 2, 7, reflection and appearance of III. 4: his caution against cheda III, 13, commission of himsā by III, 16, careful activities prescribed for III, 18; responsibility of himsā on III, 17 \*1-2, foodlessness of III, 27, how least karma is incurred by III, 31, definition of a self-controlled monk III, 40-42, destruction of karmas by III, 44, activities allowed for an ascetic of subhonavoga III, 47-49, mutual help among III, 52 the occasion when contact with commoners not forbidden for III, 53, formalities to be observed by III, 61-63. Faith to be possessed by III 64, malice and vanity leading to the fall of III, 65-66, his mistake in cooperating with a lower monk III, 67, selection of a colleague by III, 20, attainments of perfect ascetic 111, 72

Śramanī - A nun III. 24 \*14.

Śrāmanya---Asceticism, misery destroyed by the adoption of III 1, preliminary rites at the time of adopting III, 2, the preceptor etc. from whom to adopt III, 3, description of the emblem of III, 5-6, definition of the perfect type of III, 14, the fruit of the perfect type of III, 72,

Śrāvaka-A householder or a layman III. 50: see sāgāra.

Sruta-kevalin→A scriptural omniscient; defined L 33.

Sanga-Attachment or association, defined III, 24.

Sat-Existence, scope of H, 15; sattā-II. 18.

Saptabhangi-The doctrine of seven-fold predication, stated II, 23.

Samaya—Moment or instant, an unit of time which is coordinated with an atom of matter and a point of space, defined II, 46, origination etc in II, 47, initial nature of II, 50

Samaya-Doctrine or creed, para- and svaka- defined II. 2, 6 Samiti-Carefulness III, 8

Sallekhanā - Voluntary submission death III, 24 \*16

Samyama—Self-control or discipline defined III, 39 \*21

Samsūra —Transmigratory existence, defined II, 28

Sāgāra — A householder II, 102, duty of III, 50; the highest duty of III, 54, see also śrāraka

Stddha - A. liberated soul, an embodiment of absolute happiness and omniscience, and also \* Divinity 1, 68, salutation to 1, 68, 74

Siddhi - sec Nirvāna

Sukha-Happiness in ubhopayoga 1 11 in suddhopcyoga 1, 13, equated -

with omniscience 1, 19, of an omniscient 1, 20, two kinds of 1, 53, absolute happiness defined and equated with omniscience 1, 59, happiness of senses is misery 1, 76, absolute happiness as an object of meditation 11, 106 Strea—The sacred text, 1s constitution and equation with knowledge 1, 34

Skandha - An aggregate, formation of II, 74-75

Stri (-moksa)-- Liberation of women, discussed III, 24 \*7-14

Sthāvara (-kāya)—Immovable being, t c, those that possess only the sense of touch, they are five earth, water, fire, air and plants II, 90

Syādvāda—see saptabhangī

Stayambhā The self-existent, definition of 1, 16, as a collocation of origination, destruction and permanence 1 17

Himsā - Harm unto beings, 'ramana's commission of III, 16, bondage due to III, 17.

# INDEX TO INTRODUCTION

This Index and the Table of Contents supplement each other. The present Index includes names of authors and works and references to important topics. In the case of authors and works that are repeatedly referred to, only the informative references are noted. The dark numbers indicate important references. References are to the pages of the Introduction, 98 n2 means p 98 footnote No 2, and 119-n1 means that the occurrence is on p. 119 and also in the foot-note No. 1 on that page books are not in Italies, and those of modern scholars in small capitals Words are arranged according to English alphabets.

Amrtacandra, 2, 18, 34n2, 40n4, 42-n1, Abhayacandra, 104. Abhayadeva, 76n2, 84n1-Abhayasūri, 104 Abhinava Pampa, 100n2 Abbinava Seutamiini, 104 106 Acaladevi, 101 Acaranga, 47n6, 84n3, 92n1, 112f Ācāra-pāhuda, 24n1 Ācārasāra, 38n1, 98n2, 99n6 Adharma, (the principle of rest), 41, 591, 60-n1 Admirana, 10n5 Adıtı, 89 Agama, 87n4 Agrāvanīvapūrīa, 11 Ahamkāra, four bodies cpd with 68 A History of Indian Phil. 84n4 87n3 Auta Kesakambalı, 67n2. Ajīvika, 90 AIYANGAR, 19n1 Apamamgu, 14n3 sec Ārva Mamksu Akalauka, 13, 20, 23, 51, 65n4, 76n2 81-3, 95 96n4, 118 Ākāśa, 40 59 Alapapaddhati, 63n2, 96, 98n2, 99 Ālāpapāhuda, 24n1. Alocana, 25, 39 40 A Manual of AMg grammar 110n3 114n2 Amarakośa, 98n2 Amitagati, 37n1

46nl, his recension of Praya, 47. Praknt gathas translated by 50f., 51n4. 63n2, his works date etc 93ff, 98-9, Anagāra-bhatti, 26 Anantakirti, 76n2 Anantavirya, 76n2, 118 Ananda Kausalyana, 90n2 Anckānta, same as Syādvāda, 83ft, 87n3 Anekānta, 4n1, 5n2 Anga, 10n5 15, 24-5 30-1 -dhārm, 16, Anga (sāra) pāhudu, 24n1. Angustaranskāva, 26 An Idealistic View of Life 75a4 Annyacaniyatāvāda alleged derivation of Svädväda from 84f Annals of the B O R 1 2n4 9n7, 16n2, 37n1, 99n8 etc Antagadadasão, 114n1 Antānantika 84 Anugītā 69n l Anupreksas 32, literature on 37n1, summarised 38 Apabhraméa forms in Pannacarrya 22, forms in Pahudas 35, verses in Rayanavara 37, etc. .Întamîmāmsā, 76n2 .Lādhanā 98n2 Ārādhanā-K-thākoša, 6n1 Ārādhanā (sāra) pāhuda, 24n1.

Ārātīva, 10. Ardhamagadhi, 51n4, non-Māhārāstrī

elements in 110, etc

Ardhamāgadhī Dictionary, 82n1, 83. -Reader, 14n2, 117n2

Arhadbalı, 10.

Arthaśāstra, 20.

Arungalanvaya, 2, 3, 9

Ārvaganga, 45.

Ārvamamksu, 11, 14n3

Ārvamangu, 14n3.

Āśādhara, 93, 96, 99 Ascetic practices, 91-2

Asceticism, -in Jamism 91f

Asiatic Researches, 2n1 Asoka text and Glossary, 111n9

Aśoka 115 Astusahasri, 76n2

Astašatī, 76n2

Astikāva, 41f., 59

Aśvaghosa, 107 111, 119

Atmakhvāti, 94 Atman, different news on 667

Ātmavidyā, 90.

Atomic theory, different views on 77fl

Tvasvakas, 39f

"Ivašvaka-nirvukti, 118n1 Avasvaka-sūtra, 27

Avadana, 29 Avariva-bhatti, 26

Avarampasutta, 114n3 AYYANGAR M S R 14n2, 19

Bādarāvana, 87n3

Bāhu, 31 BAHUBALI SHARMA, 103n3.

Bālacandra, 11, 14, 18-n2, 48, 100ff, and

foot-notes thereon Bălacandra, of Ingalesvarabalı, 104

Balākapiccha, 4-n5

Balātkāragana, 9n2 Bālāvabodha, 105f.

Ballāla, 100n3 BANARASIDASA, 14n2

Bankāpura, 8n5.

Bandha (sāra) pāhuda, 24n1.

Bārasa-Anuvekkhā, 2, 5, 20, 21, 27n2, 37ff, 37-n1, 82-n3, 99

Bărăpura, 6.

BARNETT, Preface

BECHARADAS, 60n1, 63n3.

BEI VALKAR S K., 21n1, 60, 66n1-2, 72n2.

75n2, 83n4, 90n1, Preface, Bhadrabāhu, 5, 9, 14-n3, 15f., 20, 22, 30,

117.

Bhagavadgītā. 1.

Bhagavatī sūtra, 45n1, 65n1, 82n2, 83

Bhogavatī Ā/ādhanā, 31n3, 37n1, 118n1.

Bhaktāmara 106 Bhakti Fexts, 25f

BHANDARKAR, R.G., 10n5, 46, 69, 115

Bhānakīrti, 101

Bharati, 22, 119

Bhārata Nātyašāstra, 110n3, Bhās v. 22, 107, 111, 114, 119

Bhāsa's Prākrit, 107n1, 111n2 etc

Bhāsvavrtti, 95 Bhatta, 96, see Kumārila

BHAITACHARYA H.S., 60nl. BHATTACHARYA B, 96n3

Bhattākalanka, 38nl, see Akalanka

Bhāva, 30f Bhāvanā-sandhi-pi akai ana, 37n1

Bhāvapāhuda 30f, 35, 40, 98n2 Bhāva-linga, 30, 33 Bhava-tribhangi, 104

Bhavisaitakahñ, 119n1 Bhavyasena, 31. BHUJABALI SHASIRI, 103n3.

Bhūtabalı, 11, 118 Bibliography of the Sanskiit Diama 46n1.

Bimbisāra, 92n2 Bodha-pāhuda, 5, 9, 15, 29f 35, 49

Bondage, Causes of 43 Boppana Pandita, 101.

Brhat-sarvaiña-siddhi, 76n2 Brahmadeva, 97n2, 98 Brahmarilasutta, 67, 84

Brahman, 72f 81f

Brahmasūtra, 1, 87n3; -bhā va 83n4

Brāhmī, 7, 8, 9n1 Dandaka, 31 Bruchstücke Buddhistischer Dramen. Darśanasāra, 7-n1, 11, 15n1, 20, 96, 111n4, 119n2. DARWIN, 85. Buddha, 32, Omniscience of 73, 84, 92. Das Aupapātikasūtra, 114n2. Buddhi or Bodhi-pāhuda, 24n1 Daśabhaktis, 98n2, See Bhakti Texts, Buddhism, 46, Jamesm contrasted with DASGUPTA, S.N., 84n4, 85, 87n3 60-1, omniscience in 73, Atomism in 79, Daśanűrvin, 10 Dasaveyālīyasutta, 51, 84n3, 91n1, 92-n1. 84-5, Samkhya and Jamism cpd with 89 90f Davvasamgaha, 60n1, 64n3, Davánanda Commemoration vol. 67n1. BUHLER, 46 Democritus, 79. Cālukva, 11. DENECKI W 34n2, 35, 116f Cambridge History of India, 14n2 Desigana, 3, 9, 100 Cămundarăia, 97f Deva, 29 Canda, 110n4. Devacandra 8 Devarddhigam, 118, Candragupta, 15 Candramauli, 101. Devasena, 7, 11, 20, 96 Candraprabha-carita, 38n1 Dhādasī-gāthā, 94, 96 Carana-pāhuda, 24n1 Dhanapāla, 119n1 Caritra, 26, of monks and laymen 28 Dharasena, 11, 18n1 Căritta-pāhuda, 28f., 35, 45. Dharma, (the principle of motion) 40, Cārinasāra, 97, 98n2, 99-n3 59f 60-n1 Cārvāka, 76, 86 Dharmacandra, 106n3. Catalogue of Sk and Pk Mss in CP and Dharmadhyāna, 33 Becar, 4n1, 46p2, 96n1 Dharmakut: 76n2 Caturmukha, 32 Dha māmi ta. 93n5, 99 Cediharam, 29 Dharmapariksa, 4n5 CHARRAVARII A., 5n3, 6-n1, 12f., 13, 19f. Dharmaratnākara, 97 40n4, 60n1, 78n1, 82n8, 86, 87n3 Pre-Dharma-sastra, 34, -sūtra, 92, Dhātu ( clement), 78n1 face. Chandośataka 106n3. Dhavalā (commentary), 3, 4-n8, 17, 20, 51-n4, 95, 98n2 Chappāhuda, 34, 116f CHATTERJEE, 118n2 Dhavala, 37n1 CHAUGULE A P., 105 DHRUVA A B , 47n5, 81n2, 82n2-8, 83ff, Citrakūtapura, 3f. 87n3, 95n1, Conjeepuram, 13, 19, 22, Die Lehre vom Kaiman etc., 68n6. Constructive Survey of Upa Phil , 75n3. Digambara, 1, 7, 8, 10, 11, 12f, 20, 23f, Counter Attack from the Last, 75n4, 27, 31n3, 37n1, 49, 51, 63, 82, 92, 94, etc. 86n1 Digambari Language, 117. Cūlī pāhuda, 24n1 Dīksā, 29 Cūrni, 119. Dipăyana, 31 Cürnî-pāhuda, 24n1. Ditthiyada, 25 Divinity, Jama Conception of 87f., Vedic Dāmanandı, 101 and Jama notions of 89f. Damsana-pāhuda, 27 Diviapāhuda, 24n1.

Drāvida-samgha or gana, 2f., 9, 12, 20, 22. Dravya, see substance Dravya-linga, 30, 33. Dravyārthika-naya, 63f., 86n3 Dravvasamgraha, 97, 98n2, 99 Dravya (sāra) pāhuda, 24n1 Drstipāhuda, 24n1 Drstivāda, see Ditthi -Duit. 86n6, 93-n2-3.

Farly Buddhist Monachism 83n6 93n1-3 Early History of Buddhism and B. Schools,

92n2. Larly History of India, 14n2

Dyādaša-bhūyanā, 37n1

EDDINGTON, 85

Dutt N 92n2

I pigraphia Carnatica F notes on In4, 9n9, 18n5, 100n3-5, 101n1-5, etc Lpigraphia Indica 9n4, 97n4, etc

Ekādasāogin, 10

Ekāngi, 10.

Elācārya, 1, 3f, 3n5-6, 11f, 19f Flälasingha, 12

Encyclopedia of R and Ethics, 79n2

EINSTLIN 85 Epicurus, 79

Lyamta-pāhuda, 24n1.

FADDLGON B , Preface Festgabe Jacobi, 34n2, 116 n2 Festschrift M. Winternitz, 68n2-3

Ganabheda 1n2. Gapin, 92 GEIGER, 107fl., notes Gautama, 1-n1, 63.

Geschichte der Sanskrit philologie, 68n6 GHOSH M. 110n3

GHOSHAL, 60n1, preface. Girnar, 7, 8, - Edict, 115

GLASENAPP H V., 68n6

God, in Jamism 87f., in Veda 89f

Gommatadeva, 101.

Gommatasāra, 23n2, 49, 78n3, 95f., 98n2,

Govinda, 6r1 Govindarāja, 11

Granmatik der Präkrit-Sprachen, 47n3, 107n13, 110n3, 115n1

Grdhrapiñcha, 2, 4f, 4n8.

GUÉRINOT, 2n1

Guna, see Quality, meanings of 64f., 69f.

Gunabhadra, 35.

Gunadhara, 11, 14n3, 18n1. Gunärthika-naya, 63f

Gunasthāna, 29, 32, 43.

Gupt: 28, 39 Gympetai, 93

Gymnosophist 93

Haribhadra 16, 27n1, 51, 51n3-4, 65n4, 83, 113

Harryam a-purāna 10n5, 14n3, 37n1 (of Dhayala)

Helacarva, see Llacarva, 4, 12n2

Hemacandra, 22, 107n12, 108, 110, 114 CIC

Hemagrama, 4, 12

Hemarija Pānde, 40n4. 105f

Henotheism, 89 HLRAS H , 20n1

HIRALAL, Prof., 1n4, 5n4, 105n3, Pretace History of Indian Philosophy, 66n1, 72n2, 90n I

HOLRNIL, 2, 10, 10n5, Preface.

HU17/SCH, E., 2n1, 9n9

HUMI, 73nl

Icchākāra, 28

Indian Antiquary 2n1-3, 9n5, 10n2, 11n1, 21n1, 46n3-4, ctc

Indian Literature 4 History of 34n2, 47n5. 92n1 96n1

Indian Historical Quarterly, 60n1, 84n2, ctc

Indian Logic 96n1

Indian Philosophy, 87n3. Ingaleávarabalı, 104. Indranandi, 3f, 5, 10, 13, 17. Indranandi Yogindra, 4. 1sopanisad, 92n2. Istopadeśa, 98n2, 99

JACOBI H., 16n1, 22n1, 34n1, 47, 61, 79, 83n4, 87n3, 96n1, 107n12, 114f, 119-n1, Preface.

JAGADISHCHANDRA JAINA 60n1, 93n4 Jama Gazette, 52nl, 60nl, 80nl, 81n3, 90n2.

Jama Granthāvali, 23n3, 37n1.

Jama Hitaishi, 6n2, 7n1, 9n2, 10n4, 15n1, 21n1, 93n4, 96n1, 106n1

Jama Hostel Magazine, 92n1 Jama Jagat, 21n2, 93n4

JAINA K P., 92n1

Jama Māhārāstrī, 1101

Jama Sāhitva Samšodhaka, 16n), 60n), 83n1, 96n1

Jama Sauraseni, 47, 110, 1121, 115ff

Jama Saurāstrī, 117 Jama Śilālekha-samai ahali. 1n4.

Jama Sidhānta Bhāskara, 2n2 Jami. 106

JAINI J L , 42n1, 60n1, Preface.

Jainism, creation not accepted by 60, realistic tone of 60, Space according to 61 Vedanta and Buddhism contrasted with 61. Substance, quality and modification in 62f, gunas in 63. Atman in 66. matter according to 67f, similarity of Samkhya with 60, 68, 90 Omniscience according to 70f., Vedanta cpd with 72, Vaisesika atomism and that of 78, charge of nāstikatā on 89, its place in Indian religious thought 90f etc. etc.

Jambū, 14n3 Javacandra, 42n1.

Jayadhavalā, 3, 10n5, 14n3 20, 81n3, 95-n1, 98n2.

Jayasena, alias Vasubindu, 16, 97

Jayasena, the teacher of Dharmaghosa, 97

Jayasena, the teacher of Jinasena, 97. Javasena, 2, 7f., 12, 14, 18f., 18n1, 40n4, 42-n1, 45-6, 87n3, 97ff., 101f., 102f., 106. JHAVERI M.R., Preface.

Jinabhadra Ksamāśramana, 17, 39n1.

Jinabimba, 29. Jinacandra, 7, 9,

JINADAS Pt. 25n3

Jmamuddā, 29

Jinakalpi, 92.

Jinamati, 105n1. Jinapravacana-rahasyakośa, 93.

Jinasena -of Adipuiāna, 10n5, 97.

Jinasena -of Havivamsa 10n5. JINAVIJAYA, 96n1

Jiva, nature of 40, 43, 60 etc.

Jīvapāhuda, 24n1

Jīvasthāna, 29, 43 lñāna, simultaneous with darsana 39n1.

Jñānaprahodha, 6

Jñānārnava, 37n1, 99 JOAD C F.M - 75-n4, 76n1 86n1

Joni-pāhuda, 23

Joni (sāra) pāhuda 24n1

Journal of the L of Bombay, 9n8, 106n4. JUGALKISHORF Pt. 10n3-5, 13, 15, 18, 21n 1-2, 96n1, 99n2 102, 104n1

Jyūlinīmata, 4, 12n2

Kadamba, 11f, 12 Kadamba-Kula 18n4

Kalidása 22, 114, 119 Kolpasütra, 14n3, 117n1

Kamalasila, 76n2

KAMPTZ KURT von. 31n3

Kannada, 99f., 118 9 Katamunda, 5

100n2.

Karma, 65f, 68, Jama theory of 68n6, 90n2

Karma-prabhrta, 11, 14,

Karma-vipāka-palaida 24n1. Karnātaka Kavicante, 8n5, 21n1, 99n6,

Karttikeva, 37n1

Kasāva-prābhria 11, 14, 14n3

Kurumarai, 5, 6n1.

Kāsthā-Samgha, 94. Labdhı (sära) pāhuda, 24n1. Kathopanisad, 88n1. Laghu-sarvajña-siddhi, 76n2. Kattigevänuppekkhä, 115, 116f. Lālā Bulākīdāsa, 106 Kautılya, 20 Legends, in Jaina Literature, 31n3. Kavicarite, 10in10. Leucippus, 79. Kāvotsarga, 39 LEUMANN, 47, 114n2, Preface. KEITH A.B., 69n1 and n3, 90n1, 107n9 Liberation, Jainism on, 89f., women bar-Kelavu Kannada Kavigala Jivana-kālared from 28 vicāra, 100n1-2 Limgapāhuda, 33f Kesirāja, 118n3 LODGE SIR OLIVER, 85f., 85n1. Kirtivarman, 11 Lohācārva, 17 Kleitarchos, 93 Lokavibhūga, 21n2. Knowledge, Jaina, Nyāya and Vaisesika Loyapāhuda, 24n1. on 70f Luders, 111n4, 119-n2 Kondakunda, see Kundakunda. Kondakundi, 22n2 MACCONELL A.A., 72n1. KONOW, 115 Madhupinga, 31 Kramapāhuda, 24n1. Madura-samgha, 12, 19, 20 Krivākalapa, 25n3 Magadha, 14, 20, 23, 89, 117 Krīvāsārapāhuda, 24n1 Magadhan Religion, theory of 90 Krivāvādin, 31 Māgadhi, 114 Ksamkavāda, 67 Maghanandi 9, (of Nandi samgha), 10, K-apana (sāra) Pāhuda, 24n1 101 (colleague of Balacandra) Kumāra, 37u1, 116 Mahal arma prābhrta, 11 Kumāra Mahārāja, 15 Mahānati, 2n1 Kumaranandi, 9, 97 Mahānuāna, 97-n5. Kumārapāla, 106 Māhārāstrī, AMg canon influenced by Kumārila, on Oniniscience 741, 76n2, 51n4, 108 9, 114f 96-n4. Mahāvīra, 1, 10, 63, 72, 83f, etc Kumudacandra, 6 Mahāyāna, 74 Kumudacandrikā, 6 Mantiavaniva, 66 Kundakirti, 17, 24. Maladhindeya, 101. Mallisena, 97n1-2, 104f Kundakunda, some information about Iff, date of 10ft, works of 23ff, Prava-Manibhadra, 99. canasara of 46fl, his philosophy iccons-Manamekhalar, 12 tructed 59ff, his commentators 93fl, MANOHARLAL, Pt. Preface, Prakrit dialect used by 106ft, etc. etc. Mantra-laksana, 12-n2. Marana-samādhi-parnna, 31n3, 37n1 Kundakunda Acarva yamce carma, 6n2. Kundakundanyaya, 1-n2, 9, 11, 18, 100, Märganasthäna, 29 Kundalatā, 6. Märkandeva, 115. Mathivaran, 6 Kundakundapura, 3f., 11, 14, 17, 24. KUNDANGAR K.G., Preface Māthura-samgha, 96 Kundaśiesthi, 6. Matter, nature of karman as a form of 66. discussion about 67f KURAL, 12L., 14, 19f

Maulika-Sāmkhya, 68.

Navavāda, 80, 81f., traced back in Jaina

428

MAX MULLER, 24, 64n2, 68n5, 69n4, 71n1. Literature 82, epd with special sciences, 81n1 86-n3 Māvā, 88. Navatattva, 51n5 Mayıdayolu, 13 Nemicandra, 96, another 101 Mayūra-piccha, 4-n5 Nemidatta, 6n1 Meditation, nature of 33. Nidāna, 31n1 Meghacandra, 101 Nihpiccha-samgha 96. Megasthenes, 93. Numiti, 51n4, 76, 119 Meghavijayagani, 94-n3 Mendicancy, antecedents of Jama 92 Nīlakesī 19. Nuayāvalīyāo, 114n1 Merkara, 13, 18, 21-n2 Nugranthu, 7, 8, 28 51n5, 91 etc Mimāmsā, 66. Omniscience according to Nuvāna, of Mahāvīra 26t Nuvāpaka (or -maka), 92 Modification (paryāya), 61f, 62f, 64, Niścava-nava, 42f., 82 86n3. Mokkhapāhuda, 32f., 35, 94, 98n2. Nisidi, 101-n6 Monachism, 92f Nītāx apāhuda, 24n l Monk, a Jama 91f Nivamasāra 21n2, 38f., 78n1 Nivvānabhatti. 26 MORAES G.M., 18n4. Nokammapāhuda, 24n1 Mūlācāra, 20-n4, 25-n1, 31n3, 37n1, 38, 40-n1-2, 91, 99, 116, 118n1 Nudity, 92 Nyāya, 62f., substance and qualities in 63f. Műlaguna, 26, 51n5, 91 soul according to 67 possibility of Mūlasamgha, In2, 9, 10n1, 20, 22, 97, Knowledge in 71. Oniniscience in 75. Mysore and Coorg from Inscriptions, 3n1, -Sästra 34 Nyāyakosa, 63n1, 64n1, 68n1 14n2 Nyāvāvatāra 96n1 Nyāya-Vaisesika, 60t gunas in 64, Ato-Nāgadeva, 101 mism 79f Nāgahasti, 11, 14n3 Nagaraja, 5n4 Nandalāla, 106 Oghārarāhuda, 24n1 Old Amg. 119 Nandi -gana or -samgha, If, 9f Nandī-sūtra, 14n3, 39n1 Old Magadhi 119 Nandī i vara-bhak tı. 26 Old Sauraseni, 111-119 NARASIMHACHARYA R., 21n1. 100n1-2 Origin and Development of Bengali Langu-Nastikatā. Jamism and 89 age. 118n2. Oniniscience nature of 39, exposition of Nātaka, three works of Kundakunda the theory of 701.. Upanisads on 72f., called 46 Nātakatrava, 1, 46 Buddhists on 73, Kumārila's attack on Nătyuśństra, 22 119 74f. Samkhva etc. on 75. Religious experience and 751 Bibliography on 76n2 Navašabdavācva, 3n1 Nava, 40, 63, 81f., 86n3 Ontology, Jama and Samkhya 59f. Nayacakra, 99, 106, -vacanikā 106 Outlines of Jaimsm, 60n1, 61n1. Navakiiti, 100 and n.f. Nayapāhuda, 24n1 Pādapūjyasvāmi, 25-n4, see Pūjyapāda

Padımā, 29.

Padmanandi alias Kundakunda, 2, 5, 6n1, 7f., 11, 13, 16f., teacher of Sakalakirti 13, colleague of Bālacandra 101.

Padmanandi, 37n1 Padmaprabha Maladhārideva, 21n2, Date

of 38n1, 40, 96

Paevikahānavam, 114n1.

Pāhudas, critical temarks on 34t, meaning of the word 23f

Pat 100n2

Painna, 31n3, 51n4

Pali, -forms compared 107f

Pah Literatur and Sprache 107ff, notes

Pallava, 13, 19, 21-2 Panicaparanietthi-bhatti 26.

Pameasutia, 27-n1, 92n2

Pameatilavasamgaha, see Pañcāstikāva 40-n4

Pañcaderi, 69

Pañendhikāra, 17

Pañcanamaskāra-stotra, 76n2.

Pañcap atiki ama a, 25-n5. Pañcastikāsa, 11., 5p. 7t., 12-n1, 18-n3

40f , 46 49, 60n1 64n3, 67n2 78n1-2, 80n2 82, references to navas in 82n3,

83-n3, 86f., 94ff., 104f., etc. etc.

Pañcavargapāhuda, 24n1 Pändavapurāna, 9, 106

PANGAL 1 N 6n2 Pannavanā-sutta 95

Parama-bliakti, two kinds of 39t

Paramādhvātma-tarangmī, 94n1

Paramānu-vāda, 77f

Paramārmaprakāša, 98n2, 101

Paramartha-naya, 82 Parasamaya 42

Parikarma, 3, 17, 24

Parvaya, see modification

Paryāyārthika-naya, see nava, 86n3

Pătaliputra, 23, 117.

PATHAK K B., 11-3, 15, 18, 21n1, 46, 76n2

Pätimokkha, 92-n2 Pātrakesarī, 76n2

Patraparil să 9-n6.

Paumacari a. 22 Panmanamdi, 2, 97,

Pāvā. 26-n2

PAVOLINI P.L., 40n4

Pavvanā, 30 Pavadha-pāhuda, 24n1

Pavapāhuda, 24n1

PLIERSON, 93n4, 97n2-6

PISCHEL, R., 47, 107f., 110n3, 115-n1, etc. Prabhācandra, the pupil of Puspanandi 11;

the commentator of Dašabhaktı 25-n3, the commentator of Pravacanasava, 48f., 104f, 107, the colleague of Balacandra

101, author of Prameva-kamala-martanda 76n2

Prāblata, 231, 98n2, -sāra, 46n4, -traya, 1,

Pradesa, 60t Praiapati, 89

Prajūāpanā, 39n1

Praghapti 82

Prakirnaka 11861, sec Painna Pre-classical Prakrit, 119f.

Prākrta-Laksana, 110n4.

Prakrit, 12, 22, 47, 106ff , etc. etc.

Prakett, 45, 60, 66f, 69, 90.

Prakrtt-nāhuda, 24n1 Pramāna-pāhuda, 24ml

Pramānu-parīksā, 9n6

Prameya-Kamala-martanda, 76n2, 99

Prasna-vakarananga, 84n1

Prasthāna-trava, 1

Pratikramana 25, 39f., -sūtra, 27, 40-n3 Pratisthā-pātha, 16 97

Pratyākhyāna, 39f.

Prayacanasāra, 1, 8, 14n1, 18-n3, 22, 46ff, text of 47., Summary of 52f, Philosophical aspect of 59f, monastic aspect

of 91f, commentators of 93ft, Prakrit dialect of 106ff, etc. etc.

Pravrajvādāyaka 92

Primi N., 5n4, 6n2, 11, 13f., 21n1-2, 93n4,

93n6, 106n1, 106n3

PRINTZ, 107n1, 107n3, 111n2, etc. Pudgala, see matter, 40, 59, 67ff

Pūjyapāda, Videha visited by 8f.: 17, 20, bibliography on 21-n1, Bhaktis attributed to 25-n4, 35, 38-n1, 51, 65n4, 88n1, 95, 96n2, 98n2, 118, etc

Punyasraya-kathakośa, 5-n4 Pūrana Kassapa, 90

Purusa, 45, Jiva compared with 60f, 67f, 90, etc

Purusārtha-suldhyupāva. 50, 93

Púrva (also Puvva), 11, 15, 25, 30 Puspadanta, 11, 118.

Puspanandi, 11

Pustakagaecha, 3, 9, 100

Quality, the theory of qualities discussed 61f: Siddhasena on 63, different authors on 65n4, see guna also

Rācimayya, 100n3 RADHAKRISHNAN, 75-n4, 87n3.

Răiamalla, 65n4, 106, Rājasekhaja, 115.

Rāsāvalī-kathe, 8 Rājavārtika, 20, 51, 65n4, 87n3, 95

Rājendramauli, 5-n2

Rāmānuja, 67, 87n3 RANADI R D., 66n1, 72n2, 75n3 90n1

Rāstrakūta, 11, 19

Rutnakaranda Śrāvukācāra 104n1. Ratnaśckharasūri, 50n3

Ruyanasāra, 27n2, 36f

Relativity, 85f

Reportoire D'Epigraphia Jama 2n1

Report on Search for Sk. Mss. 10n5 Reports, see Peterson

Reveda, 72

RHYS DAVIDS Mrs. C.A.F., 68n2 RICE L , 3n1, 14n2

Right faith, 27, 361., 39 Rta, 89

Rupacandia, 106,

Śahda-manidarpana, 118n3 Saddariana-pāhuda, 24n1.

Saddarkana-samuccava, 99

Sagaranandi, 100n1-3, 101.

Sakalakirti, 13.

Salamī-pāhuda, 24n1, Śālisiktha 31.

Sallekhanā, 31n1 Samādhišataka, 35, 98n2.

Samañ naphalasutta, 83

Samantabhadra, 3, 13f., 13n1, 17, 22, 76-n2, 82f., 88n1, 98n2, 118, etc

Samarā iecak ahā, 96n1, 107n12.

Samayasarana-stotra, 98n2.

Samavā vanga, 26

Samavāva pāhuda, 24n1

Samayapı übhrtanı 11n1, see Samayasara. Samavasāra, 11, 9n3, 15f, 18n3, 23n1, 35,

42f, 51p5, 82-p3, 94f, 97p3f, 104f, 116 Samayasāra-Kalaša, 94-5

Sāmāyıka, 39, 40

Samgha, 92.

Sambodhasaptati, 50n3

Säinkhva, Kundakunda's reference to 45, Jama ontology and with that of 60, Dharma and Adharma in 60, gunas in

63 Ätman in 66, similarity of Jamism with 68, 901 carlier form of 68 bodies in Jameni cpd. with Ahamkaras of 68.

three upayoras epd with runns 69 Oniniscience in 75 etc

Sāmkhya-kārīka 60n2 68n5, 69n3

Sankhya-pravacana-vitra 68n5 84n4 Samkhya System, 69-n1, 90n1

Sammatitarka, 39n1.

Samthāna-pāhu-ta, 24n1.

Sanjava Belatthiputta 83 Sankara, 73, 87n3

Sammati (tarka) prakarana, 63n3, 65n4, 76u2, 83n1, 95-n1, 96-n1, 99-n2

Sanskrif Drama, 107n9

Simuraksita 68 73, 76n2, 96 Sontibhakti 27.

Šāntvastaka 8n5.

Saptabhangi, 41 grammatical interpretation of 81n3, 83, 87n3, see Syndvada.

Sarasvatī gaccha 9, Sarmanes, 93,

Sarojabhāskara, 103f.

Skandhavarman, 19.

Sarvaiñată, see Omniscience. Ślokavārtika, 74n3, 76n2, Sмітн V., 14n2. Sarvanandi, 21n2. Sarvārthasiddhi, 20-n1, 31n1, 38, 51, 78n2, Şorlasakāraņa 32. 95, 96n2, -tippanaka, 98n2. Somadeva, 37n1. Sassatavāda, 67 Somasena, 97. Śāśvatavāda, 67n2. Some contributions of South India to Indian Satkhandāgama, 4, 11, 14, 171., 21, 24. culture 19n1. Satprābhrtādisamgraha 11n1 Soul 59; nature of 62, 65, Jama Nyāya Sauraseni, 114f., etc views on 71 SCHUBRING W., 112n1, 112n3., 116 South Indian Inscriptions, 2n1, 9n9, SCHUYLER M. 46n1. Spirit, on the nature of spirit 66f., see Soul. SLAL B N 79 Śramana, meaning of 83. Shah Jahan, 106 Śramanism, 92. SHIJAI PRASADAJI Br., 38n1, 40n4, 42n1, Śrāvakācāra, 94 47n4 Sravana Belgola, 2, 4, 8f., etc. Siddha 25 Śridhara, 101. Siddhabhakti, 25, 27, 88n1 Srīmandharasvāmi, 6-8 Siddhanta, 3f., 8, 11, 14, 17, 42, 68n6, Srutakevalı, 10, 15-6 98n2 Śrutamuni, 104f. Sıddhünta-pühuda, 24n1. Śrutasāgara, 2, 15 27n2, 31n2, 34-n2, 35, Suldhapühuda, 23 Siddharsi, 16 Śrutaskandha, 42, 47-n6 Siddhasena, 17, 35n1, 39n1,- on guna ctc. Srutāvatāra of Indranandi, 3-n7 5, 10f. 63t, 65n4, 76n2, 82t, 88n1, 94f., on the 13, 14-n3, 17n1, 24, -of Vibudha Śrīdate of 96n1-2. dhara, 17 Siddhasena-gani, 95 STEVENSON, Preface. Sikkhāpāhuda, 24n1 Sthānakayāsi, 1 Śīlānka, 51n3 Sthānapāhuda, 24n1. Šīlapahuda, 27n2, 34. Studies in South Indian Jamism, 14n2, 19n2, Silappadıyaram, 12. Simbanandi, 37n1. Subhacandra, 37n1, 99 (author of Jñānār-Simhasamgha, In2. nava). Simhasūri, 21n2 Subhacandra (author of Pāndavapurāna) Sisva, interpretation of 16, 9-n7, 94-n1, 106 Substance, characteristics of 59, nature of Siva, 32 Sivabhūti, 31 61f, qualities or modifications of 62n1 Sivakumāra, 31 Sudabhatti, 25. Sıvakumara Maharaja 12ff., 18f Suddhanaya, 82. Sivakoti, 31n3, 37n1 Śūdraka, 119. Siva Mrgcsavarman 11, 18 Sujanottamsa, 101 Śivārya, 37n1, 118. SUKHALAL, 63n3, 96n1, 99. Sivaskandhavarman, 13, 19, 21, SUKTHANKAR S.S., Preface. Six Systems of Indian Philosophy, 64n2, SULTHANKAR V S., Preface 68n5, 69n4, 71n1, 81n1 Sumati, 76n2

Sunvavada, 67n2, 74, 85

Surattaputta, 34 THOMAS F.W., Preface. Sütrakrtänga, 51n3, -nıryuktı, 83 Tiruvalluvar, 12, 19f. Suttapāhuda, 11, 14n1, 23, 28, 35, 49 Tittha, 29. Sūyagadam, 83n2 Titthayarabhatti, 25, 27. Svāmī Samantabhadra, 10n3-n5, 13n1, Toranācārya, 11 21n1, 102n2. Toyapāhuda, 24n1. Svasamaya, 42 Transmigration, Jamism on 88, -in Vedic Svayambhū, 88-n1 literature 90. Svayambhū stotta, 88n1, 99 Trısastı-Śalākā-purusa-purāna, 98n2. Svetāmbara, 1, 7, 8, 10, 11, 12f, alleged Tűsamāsa, 31-n2 origin of 14f., 23f., 31n3, 37n1, 45, 47n6. 49, 51n4, Amrtacandra's attack on 51n5. Uber die vom Steihlasten etc. 31n3 63-n2, 76n2, 82-3, 92, etc. Uber ein Fragment der Bhagavatī, 114n1 Švetā svataropanisad, 69n3. Ucca-uāgarī-sākhā, 9. Syadvada, discussion about 79-86 with Uccaranăcărya, H foot-notes Ucchedavāda, 67n2 Syādvādamañjarī, 47n5, 81n2, 82n2, 83n1, Umāsvāti ("mi), 4f, 5n1, 7t, 8t, 6 f, 76. 87n2-3, 99-n1. Systems of Sanskiit Grammar, 21n1. Upadeśa-kandali, 100n2 UPADHYI A N., 27n1. Taittu iyopanisad, 75. Upamitibhaya-prapañcă katha, 16 Tarkahhūṣā, 62n2 Upanisad, I. Omniscience according to Tatparyavrtti, 97f., 100f etc 72, 79, 84 Tattvadīnikā, 93f. Upayoga, the doctrine of 69, epd with Tattvānušāsana, 98n? Sāmkhya gun is 68f Tattvapāhuda, 24n1 Uposatha, 92n2 Tattvapradīpikāvriti, 94 Urpādapāhuda, 24n1 Tattvärtha, 98n2 Uttarödhyaxana, 51n5, 65n3, 92n1, 112-3 Tattvārtha Rājavārtikam, 20n2, 51n1 Tattvārthasāra, 50, 51n5, 93-n6 Vādanvāva, of Kumāranandi, 9 Tattvārtha Ślokavārtikam, 8n4, 76n2 Vādideva, 65n4 Tattvārthasūtra, 4f., 4n8, 5n1, 20, 2(n1, 63, Vadirāja, 38n1, 76n2 65n4, 76, 78n2, 81n2, 82n7, 83, 99, 101 VAIDYA P.L., 83n2, 96n1, 110n3 114-n1, Tattvasamgraha, 68n4, 74n2, 76n2, 96n3 Preface Thakkur, 93 Vallabha 87n3 Thānamga, 26, 82n2 Vane-ika, 34, time according to 61f 64n1. The Approach to Philosophy, 86n1 atomism in 78f. 78n1 The History of Buddhist Thought, 67n?, Vaiyāvrtya, 32. 74n1. Vajranandi, 20 The Pallava Genealogy, 19n1 Val ragaccha, 9 The Positive Sciences of Ancient Hindus, Vakragrīva, 2f., 19 79n1. Vararuci, 114, Thuukkurat, 12 Vardhamāna, 10n1, see Mahāvira Thirteen Principal Upanizads, 73n1

THOMAS E.J., 67n2, 68n3, 74n1

Varuna, omniscience of 72, 89.

Vasistha 31

Vāstupāhuda, 24n1. Vasubindu, 16n2, 97 Vätsinutriva, 68 Vattakera, 25, 37n1, 116, 118. Vedănta, 46, Jainism contrasted with 61; Brahman in 62, Atman in 67, Samkhya influence on 89. Jainism epd with 71f. Omntscience in 74, Syadvada as viewed by 80f, etc Vedic Mythology, 72n1 VILANKAR H D , 46n2, 94n2 Venākatatīpura, 11 VINKATASUBBAIYYA, 100n2-3 Vibudha Śridhara, 17, 24 Vidvajjanahodhaka, 10 VIDYABHUSHANA, 96n1

Vidyānanda, 9, 65n4, 76n2, 83. Lidvāpāhuda, 24n1 Lidiva (Lihāva) cāhuda, 24n1 Vijeva Šiva Mrgesa, 12

Vijūāna, 67 Vijūānabhiksu 84n4 Vijūān vāda, 67n2 74, 85 Vijūānavādin, 79

Vijhānavādin, 79 Vikrania, 7, 11 Vimalasūri, 22-n1

Vira, see Mahāviri, 101-10, 251-45, etc Vira Ballāhadeva, 101-Viranandi, 38p1-97, 99 Vira Narasımhadeva, 101.

Virasena, 3-n5, 4, 97, (an alleged predecessor of Jayasena)

Viśesāvaśyakabhāsya, 39n1, 45n1.

Visnu, 12, 15 32. Vivāgasuvam, 114n1. Vivekābhyudaya, 22n2.

Vrndāvana, 106n3 Vīsabhasenānvava, 1n2.

Vyavahāra, 34 Vyavahāra-naya, 42f, 82-n6 86n3

Vyavahāravātra, 51n5, 94
Weber, 114-n1, Preface,
Weber Zeitschrift etc., 47n2

WINDSCH, 68n6.
WINHERNITZ M., 34n2, 47n5, 92n1, 96n1,
Preface

WOLLINDEN J. F., 86n1 WOOLNER A.C., HIN9

Yājňavalkya, 90 Yāpaniya-saingha, 1n2, 9n8 Yativisabha 11, 14n3 Yasovijaya, 65n4 Ya-sruti, 108, 110f

Yoga, 90 Omniscience in 75 Yogasāra, 98n?. Yogāndradeva, 98n2 Yuva Mahārāra, 13, 19.

# RÄYACHANDRA JAINA ŚĀSTRAMĀLĀ

# PRAVACANASĀRA

(Prākrit Text, Two Sk. Commentaries and a Hindī Tīkā)

#### EDITLD WITH A CRITICAL INTRODUCTION

Bv

# Professor A. N. Upadhye

# Select Opinions and Reviews:

Dr. W. SCHUBRING, Hamburg University, Germany.

'You are to be congratulated to have finished a great work. I do not hesitate to say that thanks to your labour a remarkable advancement of science can be recorded.'

Dr M WINTLENITZ, Plague University

\*Excellent edition and translation of Kundakundācārya's Pravacanasāra with the extremely valuable Introduction

Dr A BERRIEDALI KLITH, Edinburgh University

This is of course a most valuable edition and your discussion of the philosophy of the text will be of permanent value to all students of Indian philosophical development

Dr. S. K. CHATTERH, Calcutta University.

'Your Introduction is full and detailed, and I agree with what you say about the personality of the author as well as the nature of the Ptakitt. This is a very painstaking and crudite piece of work done in a very fine style.'

Prof M. HIRIYANNA, Mysore University

'Variorum edition of Pravacanasara I am much impressed by its thoroughness... I have no doubt that the book will be of great use to all students of Indian thought.'

Dr B. L ATRLYA, Benares Hindu University

It is indeed a masterly essay on Sri Kundakundäcärya and his work Pravacanasāra, which no student of Jaina Literature and philosophy can afford to neglect. I am very much impressed by your vast information and deep insight."

Prof. HIRALAL JAIN, King Edward College, Amraoti.

'Your Introduction is a splendid piece of scholarship. One can now say that Kundakunda has been studied critically, and a definite lead has been given as to the way the Prakrit Jama works ought to be studied.'

#### Dr. R. SHAMASHASTRY, Mysore:

'It is a learned contribution on the language and philosophy of the text'

# Mahā-Mahopādhyāya R. Narasımhacharya, Bangalore:

'Almost every page bears abundant testimony to your vast crudition and deep research...exhibit a rare scholarship and a thorough grasp of the subject.'

#### Journal of the Royal Asiatic Society:

Professor Upadhye gives us not merely a very careful account of Kundakunda and his works in general and the Pravacanasāra in particular, but alor a most valuable summary of certain of the Jain metaphysical doctrines (pp. kui-xev). His most interesting contribution is perhaps his conclusion that the similarities of Jainism. Buddhism, and the Sainkhya philosophy point to the existence of a great Magadhan indigenous religion which flourished before the advent of the Aiyans, to the commingling of the streams of Aryan and indigenous religion at the close of the Brähmang period we owe, on the one hand, the Ātmavidyā of the Upanisads, and the tenets of Jainism and Buddhism on the other.

#### Journal of the University of Bombay

the edition is an excellent one and is bound to be extremely helpful in the study Sri Kundakunda and his Pravacanasara on account of the wealth of information which it contains and the thought-provoking observations of the editor, which show his deep study and patient research.

#### Indian Culture, Calcutta

'These are all very useful things and the edition has been so planned as to suit the requirements of the Hindi-knowing public, the orthodox pandin is well as the modern scholar.'

#### Journal of The American O Society

'The introductory is very claborate and deals with all aspects of Kundikunda's life and woaks.'

#### Journal of Indian History, Madras:

'We welcome this important publication not only as giving us a reliable text and valuable commentaries as also a translation, but as giving an elaborate critical Introduction, running through more than 125 pages, a vast mass of information relating to the work as a Jama classic and of the history of Jaman riseff.

# The Journal of Oriental Research, Madras

'We have great pleasure in commending this valuable edition to the scholars and students of Indian philosophy,'

# PARAMĀTMA-PRAKĀSA & YOGASĀRA

Parmātma-Prakāša of Yogindudeva. An Apabhramša Work on Jaina Mysticism: The Apabhramša Text edited with Brahmadeva's Sankrit Commentary and Daulatarāma's Hudī Translation, with a Critical Introduction, Varrous Readings etc., etc; and also Yogavāra critically edited with the Sankrit Chāyā and with the Hudī translation of Pt. Jagadishchandra Shastri, by A. N. ÜpADHYF M. A., Professor of Ardhamāgadhi, Rajaram College, Kolhapur; Published by the Secy, Rāyachandra Jaina f stramālā, Royal 8vo pp. 12-124-396, Bombay 1937,

# Select Opinions and Reviews:

- Dr. Ludwig Alsbort, Berlin University, Germany:
  - 'I have read the latter [i.e. Intro.] with great interest, and I feel bound to say that you have done very valuable research work and given an extremely useful contribution towards the knowledge of Apabhramsa and Jana mysticism."
- Dr L. Suali, Pavia University, Italy
  - ', you have given us a first-tate piece of work. The amount of information you have spread through the Introduction is wonderful and the method of your editing is really sound.'
- Dr. N. P. CHARRANNEL Government Engraphist, Obtacamund 'I am glad that you have not only spared no pains regarding the text but have also added an exhaustive Introduction which is always very useful in a publication of this kind.'
- Dr S K. DE, University of Dacca, Dacca
  - You have omitted no relevant points from your discussion and your edition of this difficult text is all that one can desire. Your discussion of the general philosophical implication of the doctrines is interesting and scholarly, while your study of the Apathramsa of the text is highly informative and lucid... I have nothing but great admiration for the patience, industry and learning displayed by this work.
- Dr A Berriedalf Kiffi, Edinburgh University

  You have again made an important and valuable contribution alike to the study of Apabhiamsa and of Jaina mysticsm.
- Dr. B R. SAKSENA, Allahabad University
- 'जी. आदिनाच उपाध्याय जैन प्राहृत तथा इतर जैन-साहित्यके प्रयाद पंडित है। प्रसिद्ध पंथ 'प्रवणनासर' का सुंदर और सर्वायपुत्र संस्कृतण निकालकर उन्हों ने पहेले हो बिहुम्मेंडलो में प्रादर और सत्कार पाया है। प्रस्तुत पंयके द्वारा उन्हों ने अवनी कीति को और उन्ज्यन किया है। . . . . इनने मुक्तेपावित यंप क्रिरोट ही वेकनकी मिलते हैं।

#### PROF. L. V. RAMASWAMI AIYER, Ernakulam, Cochin:

'The chapter on the language of Paramātma-prakāša and particularly the comparisons with Hemacandra are exceedingly useful and suggestive to the student of Indo-Aryan Linguistics.'

# Dr. LAKSHMAN SARUP, University of Panjab:

"...Your excellent essay on Joindu and his Apabhramsa works. You have taken great pains. Some such introduction was a long-felt desideratum."

### M. GOVIND PAI Esq., Manieshvar

'There is hardly any doubt that your essay is very scholarly and no less exhaustive'

#### Pt. D. L. NARASIMHACHAR, Mysore.

It is so crudite and thorough that it is difficult to add anything more to it. You have made use of all the available material and presented tellingly and briefly.

## Prof. P. V. RAMANUJASWAMI, Vizianagaram:

'Let me congratulate you on the production of a learned and critical essay on the most important of Apabhranisa writers. I was wondering till now what the source of Hemachandra's verses could be I am very grateful to you and every lover of Prakrit must similarly be.'

#### BOOKS AND PAPERS

By

#### A. N. UPADHYE

This Bibliography is a record of the work done by Professor A. N. Upadity-M. A., D. Litt, during the last twentyfive years. It presents systematically the list of the works (both in Sanskrit and Präkrit), edited by him along with their Tables of contents and Select Opinions on them. Then are enumerated his nearly one hundred research papers with "Summary of the contents and the place etc. of their publication. There is also a list of books reviewed by him and of those brought out under his General Editorship There is a Foreword by Dr V. S. Agrawai A., Banaras Hindu University. Demy pp. 12-68. Sole Agents: Hindi Grantha Ratnakara (Private) Ltd. Hirabas, Bombay 4. (Kolhapur 1957)

#### SELECT OPINIONS

Mm. Dr. P. V KANE, Bombay: "The booklet presents a marvellous array of the great industry, patience and enthusiasm with which you devoted over twentylive years to critical editions and scholarly papers."

Prof. Dr. P. K. Gode Poona. "Your zest for study is exemplary and your sense of literary veracity as evinced in your writings is marvellous."

Dr C D DESHIE OKH, New Delhi. "The record is very impressive."

Professor Dr. L. RENOU, Paris: "Here I am able to see at a glance your impressive and tremendous scientific work."

Dr. D.C. Sircar, Ootacamund: ".. an indication of your remarkable achievement in the field of Indological studies"

Professor Dr. W. Schubring, Hamburg "The Auto Bibliography of your 'Books and Papers"...s not only a suitable contribution to the history of Indology and especially Jainology, but above all the document of a life filled with indefatigable, enviable, and sympathetic scholarly feat."

## By Dr. A. N. UPADHYE

- Pamcasuttam of an Unknown Ancient Writer: Präkrit Text edited with Introduction, Translation, Notes with copious Extracts from Haribhadra's Commentary, and a Glossary. Second Ed., Revised and Enlarged. Crown pp. 96. Kolhapur 1934.
- 2. Pravacanasāra of Kundakunda. An authoritative work on Jaina ontology, epistemology etc. Prākrit text, the Sanskrit commentaries of Amriacandra and Jayasena, Hindi exposition by Pande Hemarāja Editied with an English Translation and a critical, elaborate Introduction etc. New Edition, Published in the Rāyachandra Jaina Sāstramalā vol. 9, Royal 8vo pp. 16 + 132 + 376 + 64, Bombay 1935. Second Ed. Acas 1964.
- 3 Paramātma-prakāša of Yogindudeva. An Apabhramsa work on Jaina Mystucsm: Apabhramsa text with Various Readings, Sanskrit Tikā of Brahmadeva and Hindi exposition of Daulatarāma, also the critical Text of Yogasāra with Hindt paraphrase: Edited with a critical Introduction in English. New Ed., Published in the Rēyachandra Jaina kāstramalā vol. 10, Royal 8vo pp. 12 + 124 + 396, Bombay 1937. Second ed., Agas 1960
- 4. Varāngacarītā of Jatāsimhanandi. A Sanskrit Purāne, kāvya of A D 7th century: Edited for the first time from two palm-leaf Mss. with Various Readings, a critical Introduction, Notes, etc., Published in the Māmkachandra D. Jaina Granthamālā No. 40, Crown pp. 16 + 88 + 396, Bombay 1938
- 5. Kamsavaho of Rāma Pānivāda. A Prāknt Poem in Classical Style. Text and Chāyā critically edited for the first time with Various Reatings, Introduction, Translation, Notes, etc. Published by Hindi Grantha Ratinakara Kāryālaya, Hirābag, Bombay 4, 1940, Grown pp. 50 ± 214.
- Usüniruddhom: A Präkrit Kävya (attributed to Rāma Pāṇwāda) Text with Critical Introduction, Variant Readings and Select Glossary, Published in the Journal of the University of Bombay, Vol. X. part 2, September 1941, Royal 8vo pp. 156-194.
- 7. Tiloyapannatti of Jadivasaha An Ancient Pikkrii Text dealing with Jaina Cosmography, Dogmatics etc. authentically edited for the first time (the cellaboration with Prof. Hiralal Jain) with Various Readings etc. Part 1. Published by Jaina S. Samraksaka Sampha, Sholapur 1943. Double Crown pp. 8 + 38 + 532
- 8 Brhat Kathikoda of Harsena A Thesaurus of 157 Tales in Sanskrit, connected with the Bhagavart Ārādhanā of Śwārya 'The San-krit Text authentically edited for the first time with Various Readings, with a Critical Introduction (covering 122 pages), Notes, Index of Proper Names etc Purlished in the Singhi Jain Series, No. 17, Bhāratīya Vidyā Bhavana, Bombay 1943. Super Royal pp. 8+20+128+406.
- 9. The Dhūrtākhyāna A Critical Study This is a critical essay on the Dhūrtākhyāna (of Haribhadra) which is a unique satire in Indian literature.

Included in Āchārya Jinavijayaji's edition, Bhāratīya Vidyā Bhavana, Bombay 1944, Super Royal pp. 1-54.

- 10. Condradekhā of Rudradāsa. A Drama in Prākrt. The Prākrt Text and Sankrit rhayā authentically edited with a critical Introduction, Notes etc. It is an important Satṭaka resembling the Karpūramājarī in various respects. The Introduction presents a study of Satṭaka in the background of Indian theory of dramas and also a critical survey of some half a dozon Satṭaka, most of them brought to light for the first time. Printed in graceful types at the Nirnayasagara Press, Bombay, Bhāratīsy Judyā Bhavana. Bombay 1945. Roval 8vo po. 8+ 66+96.
- 11. Lilavari of Kutahala (c 800 A. p.) Prakrit Text and an anonymous Sanskrit commentary, critically. Jited for the first time with Introduction, Glossary, Notes etc. It is a stylistic romantic Kavya dealing with the love story of king Sătavăhana and Lilavati, a princess from Ceylon. Published in the Singhi Jain Series: Royal Octavo pp. 28+ 88+ 384, Bombay 1940.
- 12 Tiloyapanatti of Jadivasaha: As above No. 7. Part II, with introduction, Indices etc Double Crown pp. 116-540, Sholapur 1951.
- 13 Anamdasundari of Ghanasyama . A Drama in Prakrit. The Prakrit Text and the Sanskrit Commentary of Bhattanatha Authentically edited for the first time, with Critical Introduction, Notes etc. Demy pp. 102. Published by Motilal Banarasi Dass. Banaras 1955.
- il 4 Jambūdiva-pamatti-samgaho of Padmanandi: A Ptākrit Text dealing will Jama Cosmography. Authentically edited for the first time (in collaboration with Dr. H. L. Jam) with the Hindt Anuvāda of Pt. Balachanda. The Introduction institutes a careful stucy of the text and its allied works. There is an essay in Hindi on the Mathematics of the Tiloyapamatti by Prof. L. C. Jam, Jabalpur Equipped with Various Indices. Published by the J. S. Sangha, Sholapur. Double crown pp. about 500. Sholapur 1957.
- 15 Jāānapītha-pūjānjult A Collection of Stotras etc. in Sanskrit and Prākrit and Prijās in Hindi etc: Neatly edited with the Hindi Anuvāda of Pt. Phoolehanda Shastii Crown pp 32 548. Published by Bhāratīya Jāānapītha, Banaras 1957.
- 16 Kuralayamülü of Uddyotana A unique Campü in Präkrit critically ediform rare Miss material for the first time Part I Präkrit Text and Various Readings. Singhi Jain Series 45 Super Royal pp 16–284 Bombay 1959.
- 17 Singāramamjarī of Visveśvara · A Prākrit Drama · Authentically edited for the first time with an introduction in the Journal of the University of Poona 1960. Royal pp. 33–78. Poona 1960
- 18 Kärttikeyämpreksä of Svämi Kumära: Präkrit Text entically edited for the first time along with the Sanskrit commentary of Subhacandra, an Elaborate Introduction dealing with the various problems about the lext, the author, the commentary etc., and Various Appendices. Published in the Rājachandra Jama Sastramālā. Double Crown pp. 20 + 100 + 480 Bombay 1960.
- 19. Pancarimsati of Padmanandi (c 1136 A D). This is a collection of 26 Prakaranas (24 in Sanskrit and 2 in Prakrit) small and big, dealing with

various topics: religious, spiritual, ethical, didactic, hymnal and ritualistic. The text along with an anonymous commentary critically edited (in collaboration with Dr. H. L. Jain) with the Hindi Anuvada of Pr. Balachand. The edition seguipped with a detailed Introduction shedding light on the various aspects of the author both in English and Hindi. There are useful fudices. Printed in the N. S. Press, Bombay Juraraja J. Granthamāla 10, Double Crown pp. 8–64–284.

20. Aimānušāsana of Gunabhadra (middle of the 9th century A. D.). This is a religio-diadacte anthlology in elegant Sanskrit verses composed by Gunabhadra, the pupil of Jinasena, the teacher of Rāṣṭrakūta Amoghavarsa. The Text is critically edited along with the Sanskrit commentary of Prabhacandra and a new Hindi Anuvāda (in collaboration with Dr H. L. JiAn and Pt. Balachandras Sinastra). The edition is equipped with Introductions in English and Hindi & some useful Indices. Jivarāja J. Granthamālā, Il. Demy pp 8–112–260, Sholapur 1961.

# श्रीमद राजचंदाश्रम अगास द्वारा संचालित

# श्रीमद् राजचन्द्र जैनशास्त्रमालामें मिलनेवाले प्रन्य-रत्न ।

+++--++

 गोम्मटसार—जीवकांड — श्रोनेमिचन्द्रसिद्धान्तवकवितकृत मूलगायार्थे, ब्रह्मचारीजी पं० खुबचन्द्रभी सिद्धान्तत्रालीकृत नई हिन्दीटीका । अब की बार पं० की ने ववल, जयपवल. महाचवल और बड़ी संस्कृतटीकाके आधारते विस्तृत टीका लिखी है । तीसरी आवृत्ति

मृ०६ रू, पो०१ र.

- स्वामिकास्तिकेयानुप्रेक्षा स्वामिकारिक्तेयकृत मूलगावार्ये, श्रीतुभवन्त्रकृत बड़ी सस्कृतरीकाः स्याद्वाव सहाविद्यालय वाराणसी के प्रधानाध्यापक पं केलाशवन्त्रजी शालीकृत हिन्वीरीका-सम्यादक द्वा ए. एन. उपाध्ये, प्रोफेसर, राजराम कॉलेज, कोल्हापुर ।

  40 १४ कः
- परमात्मप्रकाश और योगसार मूल अवश्रंश बोहे, संस्कृत टोका, हिन्दी टीका, अंग्रेजी प्रस्तावना और उसके हिन्दीसार सहित
- ४. पुरुषार्थितिद्धयुपाय —श्रीजमृतक्वन्नसूरिकृत मूलक्लोक और स्व० पं० टोबरमल्लको, स्व० पं० बोलतरामजो की टीकाके आधारसे लिखो गई नई हिन्दीटीका । इसमें ऑहसाके स्वरूपका विस्तृत विवेचन हैं । मृ० २ क, पो० ५० न. ५से
- प्र. गोम्मटसार—कर्मकांड श्रीनेमिबन्दाबार्यकृत मूलगापार्वे, स्व० पं० मनोहरलालजी शास्त्रीकृत संस्कृतछावा और हिन्दीटीका, जैनसिद्धान्त प्रत्य है । मू० ३ रू., पो० ७५ न पैसे
- सभाव्यतत्त्वार्याधिगमसूत्र —श्रीउमास्वातकृत मूल्सूत्र और स्वोपनभाष्य, और सिद्धान्तशाश्री पं० खूबचन्द्रजीकृत विशव टीका, इस ग्रन्थमें संपूर्ण जैनतत्त्वोका निरूपण है।

मू०३ रू, पो. १ रु.

- न्यायावतार महान् तार्किक सिद्धसेनिववाकरकृत मूलक्ष्णोक, सिद्धिकिस संस्कृतटीकाका हिन्दी-अनुवाद जैनवर्शनाचार्य प० विजयभूतिजी एम० ए० ने किया है। न्यायका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। मृ० १० रू., पो० ५० न पैसे.
- १०. प्रशासरतिप्रकरण आचार्य जमास्वातिकृत मूलक्लोक, श्रीवृरिभद्रसूरिकृत संस्कृतटीका । अध्यात्म प्रत्य है । स० ६ इ. पो० ७५ त. पैसे

११. इस्टो यदेश — श्रोपुरयवार-वेवनन्विभावार्यकृत मुलक्तिक पंज प्रवर आसावरकृत संस्कृतटीका पंज यत्यकृतारको जैनवर्यनाचार्य एमज एज कृत हिन्दौटीका, स्वज बेरिफ्टर चम्पतरायबीकृत अंग्रेजी-टीका । हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी ग्रधानुवारों सहित । बड़ा कुन्दर प्रन्य है ।

मू० १ रु. ५० न पैसे, पो० २५ न पैसे, अंग्रेजीटीकाका मू० ७५ न पैसे, पो० १२ न पैसे

१२. ज्ञातार्णय — गुजन्त्राचार्य विरचित मूल संस्कृत पं० पद्माकाल बाकलीबातकृत हिल्बी अनुवाद सहित । ध्यानपर सुंदर और महत्वपुर्ण ग्रंथ । नई आवृत्ति । मृ० ७ पूर्व प्रकाशित ब्रम्पसंग्रह, पंचास्तिकाट आदि भी इती संस्था की ओर से पुनः प्रकाशित होनेवाली हैं ।

नीट: — पंज बी० पी० से न भेजे जायेंगे। पंजींका मूल्य पोस्टेज और रजिल्ट्री फीस के ५० न-पेते देशागी म० आ० से अंजना जाहिये। अधिक मूल्य पंज संगानेवालोंको कसीशन दिया जायगा। इसके लिये वे हमसे पज्यव्यवहार करें। भीमद् राजवंडाभन अगास हारा प्रकाशित गुजराती पंज भी यहीं से मिलेंगे जिनका लगात बामीसे कम मूल्य रक्ला है। अलग सूचीपत्र संगाइये। प्राप्तिस्थान —श्रीसद् राजवंडा आश्रम, अगास, पोस्ट बोरिया, वाया आणंद (W.R.)

> और परमश्रुतप्रभावक श्रीमद् राजचन्द् जैनशास्त्रमाला चौकसो चेम्बर, साराकुवा, जोहरीबाजार, बम्बर्ड नं २

# Karttikeyanupreksa of Svami Kumara

The Prakrit Text Cruically Edited for the First Time along with the Sanskrit Commentary of Subbacandra, Hindi Anuvåda by Pt. Katlashshandra, an Elaborate English Introduction dealing with the various Problems about the Text, the Author, Commentary etc., and Various Appendices. Published in the Rājachsanara Jama Sāstramālā. Double Crown pp. 20 + 100 + 480. Bombas 1950. Price Rs 144-only.

### Select Opinions

- Dr. H. L. Jain, Director, Vaishalt Institute, Muzaffarpur (Bihar): "Your edition of Kärttikeyänuprekę" is a valuable contribution to the advancement of Präkrit and Jama Studies. By your scholarly editions of some of the most important Präkrit works, you have substantially strengthened and advanced the cause of these studies for wich I congratulate you heartily."
- Prof. Dr E. Frauwaliner, Vienna: "Like all editions of Prof. Upadhye, they are an excellent piece of work."
- Pt. Dalasukhaji Malavania, Director, L. D. Institute of Indology, Ahmedabad:
  "म्बामि कार्त्तिकेयानुप्रेशा पूरी पड गया । आपने उसके सपादनमें और प्रस्तावनामें काफी
  परिश्रम किया है । जैनागमने ठेकर अनुप्रेशाओको तुल्ला जो अपने की है उससे अनुप्रेशाके
  विषयमें नई जानकारी प्राप्त होंनी है । ठेक्कके विषयमें भी आपने मध्यस्य होकर विचार
  किया है बह आपके उनस्प है । सभ्यन्दके विषयमें भी आपका मन्तव्य व्याप्त जनता है ।"
- Prof. Dr. P. K. Gode, Poona: "It is an index of your scholarly labour in many Jama Fields, not known to me."
- Pt. Jugalkishore Mukthar, Delhi:
  - "यह Introduction बहुमूस्य, अनेक उपयोगी मुचनाओं एवं तुअनात्मक अध्ययनको लिए हुए बडा हो महत्वपूर्ण है, और १वके लिखनेमे आपने काफी श्रम उठाया है जो प्रश्नसनीय है । ग्रमका यह सस्करण बहुत उपयोगी बन गया है ।"
- Prof. Dr. W. Schubring, Hamburg (Germany). "I had the pleasure to receive Svāni Kumāra's Kārtitkeyānuprekṣā which you have edited critically with an exhaustive and most valuable introduction." I should like to thank you directly for that precious gift which adds one more bead to the rosary of your precious works.
- Prof. L. Alsdorf, Hamburg University, Germany. "You have added another excellent piece to the long, long row of books that have emerged from that quiet, scholarly study which I so well remember."
- Dr. Kl. Bruhn, Hamburg (Journal of the Oriental Research, XI, 4, p. 450 f.): "In Jaina literature the unknown still outweighs the known. It is only through such patient work as that of Dr. Upadhye that balance can be changed. To achieve this end texts have not only been analysed but must be projected as suggested above on the background of contemporary and earlier literature. Dr. Upadhye has treated this and other problems with exceptional care, and we hope that sumular contributions will follow soon as a result of his researches in Jaina Literature.

# वीर सेवा मन्दिर